# कांग्रेस का इतिहास

[ तीसरा खएड ]

2839-2880

लेखक डॉ० वी० पद्दामि सीतारामय्या प्रकाशक मार्तेग्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

> > सुदक श्रमरचन्द्र राजहंस प्रेस्न, दिह्डी।

## समर्पण

सत्य त्रौर त्रहिंसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन किया है त्रौर जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के त्र्यसंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी त्र्यपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए महान् त्याग क्रौर बलिदान किये हैं।

### मकाशक की श्रोर से

हा॰ पट्टाभि सीतारामच्या लिखित कांग्रेस के इतिहास का तीमरा राएड पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जहाँ प्रसन्नता हो रही हैं वहाँ हम यह भी श्रनुभव करते हैं कि यह संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए था। देर हुई, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोपी तो हैं, परन्तु छुछ कारण ऐसे थे कि जिनके रहते हम श्रपनी इच्छा पूरी न कर सके। श्राज के समय में कागज श्रीर प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का वस नहीं है।

मृल (श्रंग्रेजी) प्रन्थ का दूसरा भाग इतना विस्तृत है कि हिन्दी में उसके दो खण्ड (दूसरा श्रौर तीसरा) वनाने पड़े हैं। इस तीसरे खण्ड में १६४३ से १६४७ (स्वतंत्रता दिवस) तक का इतिहास श्राता है। श्रृनुवाद को यथाशक्ति सुवोध श्रौर प्रामाणिक वनाने का प्रयत्न किया गया है। हम श्रपने इस प्रयत्न में कहाँ तक सफल हुए हैं, यह पाठक स्वयं देख सकेंगे।

इस पुस्तक के अनुवाद तथा तैयारी में सर्वश्री बलराज वौरी एम० ए०, राघेश्याम शर्मा, ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि वन्धुं आं का हमें जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। उनके अनथक परिश्रम के विना इसके प्रकाशन में सम्भवतः कुछ और विलम्ब हो जाता।

—मंत्री

### दो शब्द

कांग्रेस के इतिहास का यह तीसरा खड दूनरे खंड का उत्तर-माग है।

किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर्ण-समारोह एक मिल्ल का निशान है श्रीर हीरक-महोत्सव उसकी बड़ी हुई अस का परिचय श्रीर उसकी हासोनमुगी श्राशाश्रों का प्रदर्शन । संस्थाश्रों के जिए यह बात जागू नहीं होती, क्योंकि उनकी उस की कोई हद नहीं होती । उनकी शुरू-श्रात तो होती है, पर श्रंत नहीं । क्या कांग्रेस ऐसी ही मंस्था है ? नहीं, हाजांकि यह एक संस्था है तो भी यह श्रिषकतर जीवधारी के समान—एक न्यक्ति के समान है, क्योंकि यह १८८४ ई० में एक खास मक्सद के जिए एक हस्ती की शक्त में बनी थी । इसका उद्देश्य पूरा हो जाने पर इसके जारी रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी । दरश्रसन सात्र साज्य की जम्बी कोशिशों के बाद कोंग्रेस सघर्ष करनेवाजी जमात नहीं रही, वह तो किसी भी तरह हिन्दुस्तान को विदेशी हफूमत से छुटकारा दिखाने के काम में हो जगी रही । बदिक स्मती से असकी पुरज़ोर कोशिशों के बाद भी मक्सद श्रमीतक हासिज नहीं हो सका है । श्राशा है कि 'प्जाटिनम'-महामहोत्सव के श्राने (यानी कांग्रेस के जन्म को ७० साज हो जाने पर) के बाद कांग्रेस श्रपना निर्धारित काम पूरा कर लेगी ।

१६४१ श्रोर १६४२ से १६४४ तक जेज की जिन्दगी में काफी फुर्सत मिली जिससे जेखक यह जम्बा हितहास लिख सका। श्रवकाश मिला। लिखने की हिल्ट से सुविधा की बात होती है, पर चालू जमाने का हितहास लिखना कोई सुविधा जनक बात नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें श्रनुपात सममने की होती है। जो ऐतिहासिक वर्णन किसी ज़माने में काफी महत्त्व के होते हैं, वे भी यकायक श्रपनी श्रहमियत श्रोर विश्वस्तता खो बैठते हैं। इसीलिए जो हितहास-कार श्रपने लिखे हुए को छाती से लगाये रहता है, वह श्रपनी हितहासकारिता का उपहास कराता है। इस सचाई को ध्यान में रखते हुए ही, जितनी सामग्री प्रकाशित हो रही है उससे दुगनी बड़ी कठोरता से श्रोर कुछ श्रफसोस के साथ श्रस्वीकार कर दी गई है, यहाँ तक कि पोथो भारी न होने देने के लिए श्रनेक बहुमूल्य विवरण छोड़ देने पढ़े हैं।

जो विद्यार्थी वीते दस साज की घटनाओं का घनिष्ट अध्ययन करना चाहेंगे, वे 'कांग्रेस वुलेटिन' का एक सेट इस खढ के साथ और रख लेंगे तो उनकी इस विषय की पढ़ाई पूरी हो जायगी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि 'उपद्रवों के जिए कांग्रेस की ज़िस्सेदारी' नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब 'गाधीजी का जवाव' भी एक ऐसी पुस्तिका है जो इस विषय को पूरे तौर पर सममते के जिए ज़रूरी हैं। अगस्त (१६४२ की काति के नाद जो घटनाए हुई हैं उनकी पूरी फेहरिस्त नहीं दी जा सकी है। उसकी सूचनाएँ (अगर वह देनी ही हुई तो) अब भी इक्टी करनी हैं। सबसे ज़्यादा दिखचस्प वर्णन वह है जहाँ न्याय और शासन विभागों का संघर होता है। 'हिन्दुस्तान टाइस्स' सम्बद्ध मुक्दमों के वारे में एक बड़ी जिल्द

प्रकाशित कर खुका है। इसके श्रवादा, उस श्रवधि की घटनाश्रों को विषयवार कई लेखकों ने संप्रद्वीत किया है। इन पुग्ठों में कांग्रेम के दिन्दिन्दु मे उसके कार्य-काल का वर्णन किया गया है इसमें श्रार्थ, व्यापार और उद्योग-सम्प्रन्थी श्राण्याय जोड़े जा सकते थे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम श्रादि को भी जोड़ा जा सकता था। देशी राज्यों के बारे में भी एक श्रव्याय जोड़ना श्रमंगत न होता, बिक उससे इस पुस्तक की उपयोगिता ही बदती। कांग्रेस श्रीर लीग के सम्बन्ध जिस मयंकर स्थिति में पहुँच खुके हैं उसके वर्णन के लिए एक श्रवण ही पुस्तक प्रकाशित करने की ज़रूरत है। यगान श्रीर उद्दीक्षा के मनुष्पकृत दुष्कान की विस्तृत गाथा भी कोई यिना श्रास्त्र पहाये न पढ़ता। चेकिन इन विषयों का कांग्रेस के हितदास के साथ सीधा सम्बन्ध अवदनात्मक मार्ग का श्रवलम्यन किये बिना न होता। यह, श्रीर कितने ही श्रन्य विषय एकश्र करने पर 'इमारे ज़माने का हितहास' तैय र हो जाता, 'कांग्रेस का हितहास' नहीं।

तेखक दो नवयुवक मित्रों—श्री ६० वी० श्रार० सजीवराव श्रीर वी० विहल वातू यो० ए० —को धन्यवाद दिये विना इस धकतस्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने इसके लिए श्रपनी कण्टपूर्ण सेवाए श्रपित की हैं। जिखना श्रासान है — जिस तरह भवन-निर्माण सरल है, पर उसे सुधरे रूप में पेश करने में बड़े प्यान श्रीर शक्ति की ज़रूरत होती है, जो नीजवान ही दे सकते हैं।

नई दिल्ली, दिसम्बर, १६४६ —वी० पट्टाभि सीतारामय्या

#### प्रस्तावना

कांग्रेस का इतिहास मुख्यत मानवीय इतिहास है। इम इसे गिट्यन के शब्दों में "इन्सान के अपराधों, मुखंताओं और बद्किस्मतों का लेखा" कैसे मान सकते हैं ? हिन्दुस्तान में तो इन तीनों ही बातों की इस इतिहास-काल में बहुत अधिकता रही है। फिर क्या इम इसे लाई बेलक्रोर के शब्दों में छोटे प्रह में एक के ठडा हो जाने के संचिप्त और अविश्वसनीय प्रसंग' के रूप में वर्णन करें ? यह दोनों ही इम काफ्री तौर पर कर चुके हैं। तो फिर क्या इम ऐक्टन के शब्दों में सारी कहानी का सार "आज़ादी"—जैसी ऊँचे मक़सद की चीज़ हासिल करने के लिए "मानवीय मावनाओं का संघर्ष मात्र" कह लें। हाँ, आज़ादी इस मावना की चाह है। यह कांग्रेस का प्यारा मक़सद है और कांग्रेस ने इस आज़ादी को पूरे तौर पर हासिल करने के लिए अपने मक्तों पर सेवा और कप्टसहन की शर्त लगायी है और तक्तीफों को आमत्रित करके तथा उन्हें बर्दाशत करते हुए दुरमनों को अपने ध्येय की न्यार्य-संगतता का विश्वास दिलाया है। यह सब सच है, पर सवाल यह है कि हमें इतिहास कब लिखना चाहिए—जहदो में या फ़र्संत के समय ?

वाल्टर इितयट ने कहा था—''श्रद्धशारनवीसी साहित्य नहीं है। हाँ, उसके श्रीचित्य श्रीर शिक्त का प्रदर्शक श्रवरय है।'' यह समसामयिक 'रिकार्ड' है। उसी भविष्य की जानकारी भी समकालीन पुरुष श्रीर स्त्रियों सम्बन्धी है, श्रीर किसी विषय की नहीं। इसी किए इतिहासकार के लिए उसका मृत्य है। यह इतिहास शायद जल्दी में लिखा गया है। यह ठीक ही कहा गया है कि इस जमाने के इतिहासकार श्राम तौर से जल्दशाज़ी करते हैं—घटनाश्रों का तात्कालिक उपयोग करने श्रीर 'रायल्टी' वसूल करने के लिए ही वे वैसा करते हैं। 'प्रतिष्ठित जेलक' श्रनेक कारणों से बहुत-सी बातों के बारे में मीठी बातें करते हैं—जिन में व्यक्ति-विद्वेष, निष्ठा, सुविधाश्रों के लिए एइसानमन्दी श्रीर पाठकों को ख़ुश करने की बातें श्रादि होती हैं। कुछ भी हो, जेलक की इष्टि बहुत सीमित है चाहे वह कँची हो या नीची। वर्त्तमान इश्य-बिन्दु का देखना ही मुश्किल है, बीस वर्ष तक इन्तज़ार करने का पुराना विचार श्रय ठीक नहीं है। श्राप सचाई को बाद की श्रपेत्ता मौजूदा ज़माने में श्रासानी से देख सकते हैं बशर्तें कि श्राप श्रावश्यक तथ्य प्राप्त कर सकें। परन्त वही घटनाश्रों में से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इतिहास सुनानेवाले की उस योग्यता पर निर्भर करते हैं जो श्रनुकृत तथ्यों से युन्त हो। मानहानि-सम्बन्धी पुराने कानूनों के होते हुए, ख़ासकर उद्देश्यों के बारे में, बहुत-सी बारों का विवरण नहीं दिया जा सकता। हर शख्स जानता है कि विना नाम की व्यक्तिगत रायों के खूबस्तत पहलुश्रों का वर्णन करना भी कितना मुश्किल हो,सकता है।

यह भी कहा गया है कि "बड़ी घटनाएँ श्रपने पीछे सुखद वार्ते बहुत ही कम छोड़ती हैं।" वह हमारे पुस्तकालयों को तो सजा देती हैं, किन्तु सम-सामयिक हितहास के बारे में चिखी गई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें विचित्र श्रदमताएँ पाई जाती हैं। जैसा कि मेटलैंड ने कहा है, ऐसा इतिहास लिखने के कुछ गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं जिनके सम्धन्ध में विचार करने या दुवारा मूल्याङ्गन का श्रवसर नहीं मिला श्रीर जिनके बाद में लिखे जाने पर श्रधिक कद्म होती। यह सच है कि सम सामयिक इतिहासकार को इस न्यग के द्वारा चिदाया जाता है कि उसकी रचना तो सिर्फ 'श्रद्भवार-नवीसी' है, इतिहास नहीं। लेकिन श्रगर ऐसा इतिहास-लेखक ईमान-दार है श्रीर श्रपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे न्यग का कोई श्रसर नहीं पर सकता।

श्राखिर श्राज का इतिहास कर्ज राजनीति था जो सार्वजनिक श्राजोचना की ज़बर्दस्त रोशनी से परिपक्त होकर इतिहास बन गया है श्रीर इसी ताह श्राज की राजनीति सशुद्ध श्रीर ठीस बनकर कज का इतिहास बन जायगी। इस तरह राजनीति तो इतिहास का श्रप्रदूत है श्रीर इतिहास श्रपनी दौड़ में श्रपने रचियता को इसजिए नहीं भूज सकता कि कहीं वह प्रगति का सच्चा मार्ग न भूज जाय। जब दोनों के श्रध्ययम समुखित रूप से मिश्रित श्रीर श्रन्तसंग्वनिधत हों तो ज्ञान के साथ बुद्धि का समावेश हो जाता है श्रीर इतिहास-वेत्ता दार्शनिक बन जाता है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार का सम्मिश्रण कठिन है, यही नहीं बिक बहुत कम हो पाता है श्रीर यह बात तो श्राजोचक पर निर्भर करती है कि वह देखे कि इन पृष्ठों में 'पचपात श्रीर श्रनुचित श्रावेश' हैं या नहीं। यूनान के हतिहासकार मिजकोर्ड ने श्रपने जिए गर्वपूर्वक कहा था कि वह सम-सामयिक इतिहासकार के ज्ञिए श्रावश्यक गुणों से मिण्डत है। ऐसे देखना यह चाहिए कि इतिहासकार उस निर्जिप्ता श्रीर सतुजन का भाव पद्शित करते हैं या नहीं, श्रीर यह कि जार्ड ऐक्टन की शब्दावजी में 'ये पृष्ठ याददाश्त पर बोम श्रीर श्रारमा के ज्ञिए प्रकाश'—चाहे वह कितना ही छोण क्यों न हो—प्रवान करते हैं या नहीं।

फिर भी यदि काल लेखक की डिक्तियों को पलट दे तो उसे यह याद करके तसछी हो सकती है कि उसने ऐसी श्रानिवार्य सेवा की है, जिसके बिना राजनीविज्ञ तरकाल जानकारी नहीं हासिल कर सकता श्रीर न श्रपने से पहले के राजनीविज्ञों की शालियों से फ्रायदा उठाकर श्रपने तरकालीन कर्चं व्य का निश्चय ही कर सकता है। श्राद्रिय, सभी तरह के लोग हो श्रेणियों में विभालित किये जाते हैं। कुछ तो श्रपने तजरवे से जानकारी हासिल करते हैं श्रीर कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के श्रनुभव से लाभ उठाते हैं। निस्तन्देह इस दूसरे मकार के लोग श्रिषक बुद्धिमान होते हैं श्रीर उन्हें मिनाज या चेतावनी के तौर पर सम-सामयिक या चालू ज़माने का हितहास पढ़ने की श्रावश्यकता होती है। भावी राष्ट्रीयता के खिए समय-समय पर उसकी सफलवाश्रों का जिपिबद्ध होना श्रावश्यक है जिससे भावी नेता बदले हुए ज़माने में श्रीर परिवर्तित स्थिति के श्रनुसार श्रपना रास्ता तय कर सकें, इसिलए हिन्दुस्तान के सघर्ष की कहानी को ऐसे समय पर चालू ज़माने तक की बनाने श्रीर पूरी कर देने की साहस-पूर्ण कोशिशों करने की ज़रूरत है, जब कि श्रमेज जून १६४८ तक हिन्दुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर चुके हैं।

ठीक ही कहा गया है कि "पृशिया दुनिया का केन्द्र है।" भौगोजिक दृष्टि से यूरोप उस-की शाखा है, खक्रीका उप-महाद्वीप है और ध्रास्ट्रेजिया उसका टाप्। पृशिया एक पुराना महाद्वीप है जो बड़ी परेशानी-भरी तेज़ी से नई परिस्थितियों में फँस गया है। पृशिया के भौगोजिक-खगढ़ और ऐतिहासिक स्वरूप ऐसा उज्जम्मन-भरा नमूना ष्ठपस्थित करते हैं जो ध्रपमी ही परम्परा और प्रक्रियाओं से सयुक्त हैं। भ्राधिनिक 'टेकनिक' ने उस नमूने को विश्वस्त कर दिया है। 'श्रपरिवर्तित पूर्व' को कहावत श्रव पारवास्य श्रहम्मन्यता की धोतक रह गई है। "पिन्छिमी सभ्यता के बाहर, पुराने के ख़िलाफ़ नये का जो संघर्ष हुन्ना है उसका नतीजा यह हुन्ना है कि एक बड़ी गहरी बेचैनी फेल गई है। एशिया में यह भावना बहुत ज़ोरदार बन गई है। इस परिवर्तन की रफ्तार और इसका विस्तार और कहीं भी इतनी हद तक नहीं पहुचा है, न वह ज़ीर जगहों में इतना हु खद, या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण बन सका है। यह महाद्वीप न केवल उबल रहा है, विलक इसमें ग्राग लग चुकी है। एशिया के परिवर्तन का विस्तार बड़ी दूर तक की सरहदों तक हुन्ना है और करोड़ों मनुष्यों पर उसका प्रभाव है। इसके संघर्ष बड़े प्रबल हुए हैं—दूसरी जगहों की बिनस्वत यहाँ ज्यादा चोभ फेला है। हिन्द-महासागर से महाद्वीप के उत्तरी छोर तक यह सब हो रहा है। वेंघम कॉ निंश के कथनानुसार भूगोल का सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भूखएडों से होता है और इतिहास का विशिष्ट युगों से।

इसी िक ए किसी देश के ऐतिहासिक भूगोल में हमें निश्चय करना होता है कि उसकी कहानी के कौन-से विशिष्ट युग में श्रनुक्त परिस्थितिया श्राई थीं। मौनूदा जमाने में ऐति-हासिक भूगोल एशिया के हक्र में मालूम पड़ता है। १८४२ से पिन्छमी ताकतों ने चीन में जो कुछ हासिल किया था वह करीब-करीब सभी खो दिया। श्रार्थिक दृष्टि से भी श्रब एशिया दुनिया में मुख्य सामानिक स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

१६वीं सदी की शुरुशात का जमाना ऐसा था जब उपेचित भूखण्डों का साबका दुनिया की बड़ी-बड़ी कौमों से पड़ा। इस सम्बन्ध से पृशिया का पुनर्धापन हो गया और वह अपने आदर्शों की छाप बाहरी दुनिया पर ढाजने लगा। टैगोर और गांधी एशिया के बौद्धिक प्रसार की मिसाजें हैं। सिकन्दर महान् का पूर्व और पश्चिम को मिलाने का स्वम पुनर्जीवित हो रहा है। एशिया का समन्वयकारी आदर्श एक ऐसे विकास की और ले जा रहा है, जो सुिक की दिशा में है। एशिया महाखण्ड अपने भविष्य में विश्वास रखता है और उसका यह भी विश्वास है कि वह संसार को एक सन्देश देगा। उसमें आत्म-चेतनता जग रही है, जो चंगेज़ खां की वह यादगार ताज़ी कर देती है जिसने सबसे पहले एशिया की एकता का आन्दोजन चलाया था। उन भावनाओं को जापान में समुचित उर्वर भूमि मिली। पर सारा एशिया इस बात को महसूस करता है कि कनफ्यूशियस के शब्दों में हम अभी तक अव्यवस्थित हाजत में जी रहे हैं, हम उस शांति की मिलेज से दूर हैं, जिससे 'कुछ स्थिरता' मिलती है और वह 'अन्तिम शांति की अवस्था' तो अभी हमारी दृष्ट में नहीं आई है।

दुनिया अब छदा-जुदा कौमों का समूह नहीं है। राष्ट्रीयता को न्यापक अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत में बदल देने पर भी उसे उप दूर तक पहुँचानेवाचे परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में नहीं मिलता जो दूसरे विश्व-न्यापी सहायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया है। उसी की बदौलत हिन्दुस्तान के साथ एक स्वतंत्र अलग उम्हें के रूप में वर्ताव नहीं हुआ। इसी कारण दुनिया मि० विन्सटन चर्चिल के इस मांसे से परितुष्ट नहीं हुई कि हिन्दुस्तान का मामला तो इंग्लैंग्ड का अपना है और अटलांटिक का सममौता जिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों पर कार्यू महीं होगा। हिन्दुस्तान अब विटिश-भवन का महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। यह बात अब आम तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि हिन्दुस्तान ससार के धर्मों का सन्धि-स्थल और विश्व सस्कृति का एक सस्थल है, पर साथ ही यह देश ससार के ध्यान में ध्र व-

<sup>।</sup> एशिया और धमेरिका, जून १६४४, पृष्ठ २७४

तारा यन गया है, श्रीर मंसार की दिलचस्पी का केन्द्र हो गया है। जिस प्रकार भूमचडल के उस गोलाई में श्रमेरिका है, उसी तरह इस गोलाई में यह श्रटलांटिक श्रीर प्रशात महासागर का सन्धि-स्थल है । कन्याकुमारी जाकर आप पवित्र 'केप' के छीर पर खड़े होकर समुद्र की श्रीर मु ह की निए । श्रापके दाहिने हाय श्ररम सागर होगा जो 'केप श्राव गुइहीप' (श्रमीत श्रफीका के दिख्णों छोर पर स्थित श्राशा श्रंतरीप) पर जाकर श्रटलांटिक महासागर से मिलता है, श्रीर श्रापके गर्ये हाथ की भीर बंगाज की खाड़ी होगी, जी प्रशात महासागर से जा मिखती है। इस तरह हिन्दुस्तान पूर्व श्रीर पश्चिम के मिजने का स्थान है, प्रशात-स्थित राष्ट्रों की श्रानादी की कु जी है थीर श्रव्लांटिक-स्थित राष्ट्रों की मनमानी पर एक नियम्रण है। हिन्द-स्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है जिसकी स्वतंत्रता टापू के राष्ट्र जापान द्वारा खतरे में पढ़ गई थी श्रीर उसने वहा के ४४ करोड़ निवासियों की श्राजादी को सकट में दावने की फोशिश की थी, पर श्रव ख़द विजेता के गर्वां वे चरणों पर गिरा पड़ा है। जापानी साम्राज्यवाद के भयकर रोग की एक दवा श्राज़ाद चीन है। पर गुजाम हिन्दुस्तान श्राधे-गुजाम चीन के जिए नहीं जह सकता था। या युरोप को गुनाम नहीं बना सकता था। ऐसी श्रवस्था में हिन्दुस्तान की श्राजादी नहीं सामा-जिक व्यवस्था का विनियादी तथ्य कायम करेगी श्रीर इस देश के चालू सामृहिक समर्प का ध्येय ऐसे ही श्राजाद हिन्दुस्तान की स्थापना करना है । इस जड़ाई में श्रगर हिन्दुस्तान निविक्षय दर्शक की तरह बैठा यह देखता रहता कि यहां दूसरे स्वतन्त्र देशों को गुजाम बनाने के वास्ते परिचालित यद्ध में भाग जैने के जिए भाड़े के ट्रट्स मर्जी किये जा रहे हैं छौर भारत की श्रपनी ही थाज़ादी जैसी चर्तमान समस्या की उपेचा की जा रही है, तो इस का मतलब भावी विश्व सकट की निमन्नग्र देना होता, क्योंकि बिना आज़ादी हासिब किये हुए हिन्दुस्तान पर जाजच-भरी निगाह रखनेवाले नव-शक्ति-संयुक्त पड़ोसी या पड़ोसी के पड़ोसी की जार टपकती। उस समय भारत की श्रमिनव राजनीति. ससार की श्रार्थिक परिस्थिति श्रीर विविध नैतिक पहलुखों के बाहरी दवाव के कारण कांग्रेस ने एक योजना की करएना की श्रीर १६४२ में सामूहिक श्रवज्ञा श्रारम्भ करने का निरचय किया। इन पृष्ठों में उस संवर्ष के विभिन्न रूपों श्रीर उसके परिणामों का वर्णन है जो वस्वई में म श्रगस्त १६४२ में किये गए फैसने को श्रमन में जाने के लिए किया गया था। 'भारत छोड़ो' का नारा इस ऐतिहासिक पस्ताव का भूता-बिन्दु था जिसके चारों श्रीर उसी के श्रतुसरण में श्चान्दोतन चत्तता था। जल्द हो यह जहाई का नारा चन गया जिसमें स्त्री-पुरुष श्रौर वडचे सभी समा गये, शहर, कस्वे श्रौर गांव सभी जुट गये, पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्मिलित हो गये, ज्यापारी श्रीर कारखानेदार, परिगणित जातिया श्रीर श्रादिम निवासी सभी इस भावना के भवर में, हगामा श्रीर क्रांति की बहर में श्रागये। श्रवग-श्रवग ज़माने में विभिन्न राताब्दियों में जुदा-जुदा राष्ट्र ऐसे ही प्रभावों में बहते रहे हैं। किसी समय श्रमेरिका की वारी थी, कभी फास की, किसी दशाव्द में यूनान की तो कभी जर्मनी की। इन सभी विद्रोहों के कार्य-कारण का सारिवक मुद्धा एक हो था। सरकारों की शरीर-रचना, शासन की श्रवयव-क्रिया धौर राजनैतिक जमातों का रोपाणु निदान समी जमाने में श्रीर सभी मुक्कों में हुआ है।

þ

जू जियन इक्स जे कहा है—"श्राफ़िर इतिहास उन कलाओं में नहीं है जो मानवीय संदर्भों—तथ्यों को निम्नतर स्थान में पहुचाती है। किसी स्वर से चित्र को उद्बोधन नहीं भी मिल सकता, श्रीर चित्र का कोई कहानी कहना भी ज़रूरी नहीं है। पर इतिहास पुरुष, स्त्रियों श्रीर वर्चो—पमी के बारे में दोता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका निर्माण मनोविज्ञान के द्वारा होता है—चाहे उसे श्वारमा कह लीजिए, या श्वीर कुछ। इतिहासकार उस निर्णयात्मक श्वारमप्रक तस्व की उपेला नहीं कुन सकता, जिसके बारे में कवियों श्वीर लेखकों के सामान्य श्रनुभव श्वीर भविष्य-वाणी से हमें शिचा प्राप्त हुई हैं। श्वीर सब से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जीवन की विजय श्वीर हु खद घटनाश्वों का श्रव्यं पात्र-विशेष पर निर्भर करता है श्वीर एक छोटे-से परिवार में ही ऐसे किनने ही प्रकार के मनोवैज्ञानिक विभिन्नताश्चों के नमूने मिलते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनमें से चार को लिखा या—रक्त प्रकृति या श्वारमाभिमानी, उप्ण प्रकृति या चिहचिहे, उदालीन स्वभाव के श्वीर मन्द्रकृति या भोले। श्वाधुनिक विश्लेषण के श्वनुनार मनुष्य के दो ही प्रकार हें—एक विहमुं ली प्रकृति का मौर दूसरा श्वन्तमुं ली प्रकृति का। इनके श्वतिरक्त चार वर्गाकरण श्वीर हैं जिनका श्राधार है—विचार-शक्ति, भावना, श्रनुभृति श्वीर श्वनुसरण। यूरोप के उन सुपरिचित मनोवैज्ञानिक श्वीर टेहिक नमूने का सादश्य हमें श्वप्नीका में मिलतर है। काला रग, नीम्रो मुख-सुद्वा श्वीर श्वन्य जातीय चाल-चलन तो श्वावरणमात्र है। इनके भीतर रस-वाहिका निक्ताश्वों से हीन गासपेशी वाले, स्नायविक निर्माण वाले श्वन्तमुं का मनोवैज्ञानिक श्वाधार याले विभेद ऐसे हैं जो मानव-जाति की विभिन्नताश्वों के नमूने के रूप में श्वप्नीका में भी देखने में श्वीर हैं श्वीर यूरोप में भी।

श्रवसर द्विया में जो लड़ाईया हुई हैं उनमें शस्त्रास्त्रों श्रीर सात्र सरंजामों की उस्क्रप्रता को ही सबसे ऊचा महत्य पास हुआ है। एक इतिहामकार ने कहा है कि मैसोडोनिया के भालों की वदीलत यूनान की सस्कृति एशिया में पहुँची है श्रीर स्पेन की तलवार ने रोम को इस योग्य वनाया था कि वह शालकल की दुनिया को अपनी परम्परा प्रदान कर सका है। इसी तरह १६४४ में जर्मनी के 'उड़ानेवाले वर्मों' द्वारा लढ़ाई का पलड़ा ही पलट जानेवाला था, पर वह इयर्थ हो गया। तो भी तथ्य यह है कि यूरोप के युद्ध-कीशत के श्रविरिक्त युद्ध में काम देने वाली और शक्तिया भी दोती हैं जिनका वर्शन वेका ने इस प्रकार किया है — "शारीरिक बल श्रीर मानव-मस्तिष्क का फ़ौलाद, चतुरता, साइस, छष्टता, इद निश्चय, स्वभाव श्रीर श्रम ।" इस यात के षावजूद कि धेकन एक दार्शनिक श्रीर वैज्ञानिक था, वह सामान्य युद्धि के स्तर से श्रधिक कॅचा महीं एठ सका श्रीर जहा यह उठा यहां वह साइस से मदकर और गुणों की करपना नहीं कर सका । हिन्दुस्वाम में हमने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य और श्रहिसा के विष् कप्ट-सहन करते हुए जबाई जारी रखी है. श्रीर इस तरह इम सत्याप्रद की जिस के चाई पर पहुँचे हैं. उससे निस्तन्देह इतिहास का रूप बद्दा गया है, श्रीर शक्ति श्रीर श्रिकार, सत्य श्रीर कुर, हिंसा र्थार श्रदिसा तथा पशु-यत एवं आत्म-यत के संवर्ष में विजय की सम्मावना भी परिवर्तित हो गई है। जिस युद्ध को संसार का दूसरा महायुद्ध कहा जाता है उसका श्रीगरोश किसी व चे सिद्धांत को क्षेक्र नहीं हुन्ना था चीर श्रटलांटिक का सममीता-जो एक साद हाद हुन्ना था. टाका-टिप्पणी के बाद भी हिन्दुस्ताम और जर्मनी के लिए एक जैसा किसी पर भी लागून होनवाला होगा। इससे यीसवीं सदी के शारम्भिक चालीस वर्षों क धसकी रूप प्रकट हो गया। धौर उस पर मी पुरी यह कि यह सर्वपादी युद्ध वन गया जिमने खुबे रूप में एकाधिकार के द्वारा छीर मनमाने उन मे-प्रायोजित रूप में जनवा की मैनिक मर्वी काके युद्ध-सचाजन किया थीर प्राज्ञादी तथा प्रजातन्त्र की मभी ऊँची पार्वे हवा, भाप धीर सुन्दर वाक्यार्वकार की तरह उद गई । जब कप्ट-

प्रस्तों के दावों पर श्रपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का श्रवसर श्राया श्रीर चर्चित की 'श्रपने पर इद रहने' की अस्पष्ट घात को कार्यान्वित करने का मौका आया तो बिटेन और हिन्दस्तान के नामधारी राजदोहियों को दगढ देने, श्रपने पसन्द की सन्धि करने, निर्वाचन स्थगित करने भीर समाचारपत्रों तथा पत्र-न्यवहार तक पर कठोर निरीचण-सेंसर रखने की नीति बरती गई। यदि युद्ध का यही उद्देश्य था श्रीर उसे जीतने के जिए यही हंग थे, तो हिन्द्रस्तान को इस बात के लिए घदनाम नहीं किया जा सकता कि उसने पोलैंगड, चेकोस्त्रवाकिया, यूनान श्रीर फिनलैंगड को श्राजाद कराने के उत्तम कार्य में उत्साह श्रीर उत्तेजना क्यों नहीं प्रदर्शित की। देवल विटेन साम्राज्यवादी और अनुदार नहीं है, विक रूस ने भी वह वैदेशिक नीति ग्रहण करली जो जारशाही के शासन के लिए अधिक उपयुक्त होती श्रीर सीधे निकोलस द्वितीय-द्वारा परिचालित होने पर श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती । पोर्लेयह का उद्धार करने के लिए जो युद्ध संचालित किया गया था उसका नतीजा यह हुन्ना कि उसके दुकड़े हो गये श्रीर उसे रूस की निर्देशतापूर्ण हुच्छा पर छोड़ दिया गया श्रीर उन्होंने मामले को वहीं तक नहीं रखा। रूस ने बसराविया श्रीर बुको-विना. फिनलेयड श्रीर लटविया तथा इस्टोनिया श्रीर लिथुश्रानिया तक पर श्राक्रमण किया श्रीर दार्डेनिक्स के द्वारा मेडिटरेनियम या मृतक सागर पर भी कब्ज़ा जमाने की मांग की । ढार्डेनिक्स पर रूस का हाथ होने का मतन्त्र था फ्रारस की मौत । इस युद्ध में हिन्दु स्तान की. विना उससे पूछे या जाचे ही प्रस्त कर लिया गया। यह वह युद्ध था जो श्रपने साथ ब्रिटेन के निष 'भारत-छोड़ो' का नारा लगाया जिसके लिए हिन्दुस्तान को भारी दयद भोगना पड़ा-सैंकड़ों को बेंस क्याये गये. हज़ार से श्रिथक को गोली से उड़ा दिया गया. कितने ही हज़ारों को जेल में टंस दिया गया श्रीर करीब दो करोड़ के सामृहिक जुर्माने वस्त किये गये।

यश्चिप इतिहास का विकास सारे सप्तार में सामान्य सिद्धांतों पर होता है, विशिष्ट राष्ट्रों, देशों श्रीर राज्यों के विकास का मार्ग अनकी श्रपनी विलच्छा स्थिति में होता है। ख़ासकर हिन्द स्तान में इन स्थितियों का जन्म और विकास विचिन्न रूप में हुन्ना है। एक ऐसे विस्तृत देश का. जो लम्बाई-चौड़ाई में महाद्वीप के समान श्रीर ज़मीन श्रीर श्राकृति में विभिन्न है. लगभग दो सही तक पराधीन रहना एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण आधुनिक हतिहास में नहीं मिल सकता । इसके सिए हमें सलार के इतिहास में बहुत पीछे तक मुक्ना पड़ेगा जब ईसा की श्रारम्भिक शताबिदयों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका विस्तार पश्चिम में बिटेन से पर्व में मिस्न तक था और जो जगभग चार सदियों तक क्रायम रहा था। किन्तु इस पराधीनता के उदाहरण में एक जगह सादरय समाप्त हो जाता जब मुक्ति की प्रक्रिया श्रारम्भ होती है तो हिन्दुस्तान में यह पराधीनता एक ऐसा नितांत विरोधी रूप धारण कर लेती है जैसा संसार के इतिहास में कहीं भी देखने में नहीं श्राता। हिन्दुस्ताम में गत चौथाई सदी से घटनाओं ने जो रूप धारण किया है वह ससार में श्रद्धितीय है और सत्य श्रीर श्रद्धिसा के सिद्धांतों का प्रयोग-जिसे सचेप में 'सत्याप्रह' कहते हैं- ऐसा है जिसकी बहुत-सी मंज़िलें श्रीर दर्जे हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय चीम-श्वसद्योग से करवन्दी तक सविनय श्रवज्ञा-श्रादोलन के विभिन्न रूपों-द्वारा प्रकाशित किया गया है श्रीर युद्ध-काल में हिन्दुस्तान की यह श्रस्प्रहणीय-श्रप्रस्या-शिक्षता--स्थिति बनादी गई है। कांग्रेस की इमेशा यह राय थी कि युद्ध-प्रयक्त में हिन्दुस्तान का भाग लेना इस बात पर निर्भर करना चाहिये कि वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसमें जुटना अपना कर्त्तन्य समके। इस तरह की मांग जगातार की गई, पर वह फिजूल साबित

हुई। संघर्ष का कारण स्पष्ट था। सिवनय-अवज्ञा-आंदोलन के लिए वातावरण तैयार था—जो देश के जहने और साहसपूर्वक लड़ने के लिए एकमान्न मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की योग्यता की कसौटी यह है कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष के लिए योग्यता की कसौटी यही है कि देश को संघर्ष करने दिया जाय। क्या हंग्लैण्ड श्र आस्त, १६१७ या ३ सितम्बर १६३६ को जहाई के लिए तैयार था? जनता जब युद्ध में लग जाती है तो उसे सीख जेती है। हिंसा और श्र हिंसा दोनों ही प्रकार की जहाहयों में यह बात सच है। सवाज सिर्फ उसकी माप-तोल का रह जाता है कि वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। पहले की परीचा हो चुकी है और 'किप्स-मिशन' के समय उसका श्राशिक परिणाम भी देखने में आया है। दूसरे ने मारी दुनिया को प्रवल वेग से हिला दिया जिसके फलस्वरूप मार्च १६४६ में हिन्दुस्तान में ब्रिटेन से 'मन्त्रि-मगरुल मिशन' श्राया।

3

इस ऐतिहासिक काल का वर्णन इस पुस्तक में संचिप्त रूप में किया गया है। कांग्रेस करीब ३३ महीने जेल में रही श्रौर न देवल विना किसी प्रकार की दानि में पड़े बलिक हुज़त के साथ बाहर श्राई । फिर भी इस थोड़े से श्रन्तकीं में कितनी ही घटनाएँ गुज़र चुकीं । इस एक ऐसे जमाने में रहते हैं जब सदियों की तरक्की सवन होकर दशाब्दियों में श्रीर दशाब्दियों की बरसों में श्रा जाती है। कांग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक हलचल फैल गई। पुरानी श्रीर नई दोनों ही दुनिया के खोगों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लड़ाई में घसीटने के पहले उससे पूछ लिया गया था. श्रीर यह कि क्या ब्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जैसी होने का दावा करती है वैसी सचमुच है, श्रीर श्रगर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने जड़ाई में भाग सेने के विरुद्ध इतना शोर क्यों मचाया ? यह प्रश्न भी हुआ कि अगर मुस्तिम कींग और कांग्रेस दोनों ही ने युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्या जो रँगरूट फौज में भर्ती हुए हैं वे साम्राज्य के भक्त के रूप में श्राये हैं या इसे खेल समक्त कर इसमें साइसी पुरुषों की तरह शामिल हो गये हैं? श्रथवा वे ताड़ाई के कठिन दिनों में गुज़ारे के लिए पेशेवर सैनिक सिपादी के रूप में भर्ती हुए हैं ? एक शब्द में, आजादी के लिए हिन्दुस्तान का मामला इस प्रकार व्यापक रूप में विज्ञापित हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो लोग युद्ध-चेत्र में जाने से रह गये थे उनकी श्रावाज़ श्रभी तक चीया तो थी, पर उसमें समानता और स्याय की पुट थी, इसकिए उसमें काफ़ी ज़ोर था। वह युद्ध की घोर ध्वनि और धुक्ति में भी सनाई पदी । धीरे-धीरे यह जहाई सर्वप्राही श्रीर सर्वशोषक वम गई ।

श्रमेरिका में लोग दो हिस्सों में बँट गये थे—एक तो राष्ट्रपति रूज़्वेल्ट के साथ यह विचार रखते थे कि हिन्दुस्ताम ब्रिटेन का निजी मामला है, श्रीर एक दूसरा छोटा दब इस विचार का था कि हिन्दुस्तान की श्राज़ादी जैसी विशाल समस्या पर जड़ाई के दिनों में विचार महीं ही सकता, असे लड़ाई खत्म होने तक रकना चाहिए। तीसरा श्रीर सबसे वड़ा दल जनता के उम सीधे-सादे लोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी यक्त श्राज़ादी मिल जानी चाहिए।

जब हिन्दुस्तान ने अमेरिकन भीर चीनी राष्ट्रों से श्रपीज की तो वर इस यात को जानता था कि निटेन यह दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला है और श्रम्य राष्ट्रों का हिन्दुस्तान या निटेन के किसी भी उपनिवेश या श्रधीनस्थ देश से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो भी हिन्दुस्तान श्रीर कांग्रेस इस बात से अवगत थे कि निटेन सभ्य-राष्ट्रों के नक्षत्रमण्डज से श्रवग

कोई चीज नहीं है श्रीर वह श्रन्य राष्ट्रों के साथ घनिष्ट रूप में श्रन्तर्यग्विन्धत है। हिन्दुस्तान श्रपनी शिम्त श्रीर क्मज़ारी दोनों को जानता है श्रीर वह केवल मानवता के नाम पर याहरी देशों का हस्तचेपमात्र नहीं चाहता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह है कि यदि किसी ग्यवित के साथ उसके ही देश में बुरा वर्ताव होना है, तो श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका बचाव किसी तरह नहीं कर सकता। तो भी किसी भी देश का श्रपने देशवासियों या उसके किसी हिस्से के प्रति हुर्व्यवहार कभी कभी हतना घोर होता है (जैसा कि वेजजियन कांगों के मूल निवासियों के साथ हुशा है या टर्की-साम्राज्य-द्वारा श्रामेंनियन ईसाहयों के प्रति किया गया) कि ऐसी हाजत में दुनिया का लोकमत उससे प्रज्वित हो उठता है। सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती है कि वह ऐसे श्रव्याचारों का विरोध करें। ज़ारणाही के १६०४ के कार्यक्रम का विरोध करते हुए स्युक्व-राष्ट्र के राज्यमन्त्री शेस्टन ने उन दिनों कहा था—''जो लोग निराशा में हैं उनके लिए यह जानकर प्रोत्साहन मिलेगा कि दुनिया में दोस्ती श्रीर हमददीं भी है श्रीर सभ्य-ससार द्वारा ऐसी कर्तताओं के प्रति घृणा एवं निम्हा का प्रकाशन उसमें रुकावट देदा कर सकता है।"

इसिवाए श्रगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने में सफत नहीं हुशा तो उसके शारीरिक कष्टसहन और त्याग उस पूर्ण नैतिक समर्थन द्वारा अपनी चतिपूर्ति कर चुके को संघर्ष में उसने श्रीरों से प्राप्त किया है, क्योंकि सत्य श्रीर श्रहिंसा के उँचे मापदण्ड की दृष्टि से देखते हुए ससका श्राजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वह हिमालय की ऊँचाई से वजता हम्रा प्रतिध्वनित होता है. श्रीर काबुत के सघन देश में होते हुए मका मुश्रद्रक्तम, मदीना मुनध्वर, फिलस्तीन के सीनाई पर्वत श्रीर पशिया माइनर के पामीर तक रसकी श्रावाज़ पहुँचती है। यही नहीं, श्रात्पस के द्वारा वह पच्छिम की स्रोर स्रीर एपीनाइन, पाइरेनीस स्रीर एकवियन की चावकी शहमाला तक जा पहुँचती है। इसी प्रकार उसकी गूज काकेशिया और यूराज तक भी पहुँचती है और कितने ही दुर्जीध्य पहाड़ियों को पार करती हुई मई बुनिया में पहुच जाती है। दिन्दुस्वान श्रन्छी तरह जानता है और पहले से जानता आया है कि उसके उद्देश्य की सफलता उसके हाथों में है और 'देशी सत्तवार श्रीर देशी हार्थो-द्वारा' ही उसका उद्धार होगा, पर उसने बायरम का युद्ध कृपाया गांधीजी की शांति-पूर्ण सद्दारे की जाठी से बदक जिया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के जिए नये शस्त्र का प्रयोग करके इतिहास बनाने की कोशिश की है और खून के प्यासे योद्धाओं के रक्त-मास प्रदर्शन को बद्वाकर उसे ऊँचाई पर पहुँचा दिया है, जहाँ मानवीय विवेक देवी आत्मा बन जाता है। बीसवीं सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर जिया श्रीर पा जिया है, एक नया भगढा श्रीर नया नेता और इन पृष्टों में भारत की शाज़ादी के पवित्र ध्येय के प्रति ससार की प्रतिविध्या का वर्णन किया गया है। उसकी आजादी के राष्ट्रध्वज के परिवर्तन और स्वाधीनना प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रव्यापी संघर्ष का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी के महान् उपदेश श्रीर उनकी योजना का भी इसमें समावेश है।

# विषय-सूची ( खंड दो से शाने )

| १८. | <b>उपवा</b> स                      | 8                |
|-----|------------------------------------|------------------|
| .39 | श्रनशन श्रोर उसके बाद              | ३३               |
| २०  | मंत्रि-मंडल                        | ६३               |
| २१. | त्तिनत्तिथगो गये                   | 44               |
| २२  | वेवल श्राये                        | १०७              |
| २३, | वेवल बोले                          | १२६              |
|     | वेवल ने कदम उठाया                  | १४४              |
| २४. | वेयल का नुस्ला                     | <sup>°</sup> १६६ |
| २६  | वेवल ने फिर कदम उठाया              | २०४              |
| २७. | मंत्रि-मंडल की सफलता               | ૨૪૬              |
| २८. | प्रांतों में प्रतिक्रियावादी कार्य | २६४              |
| २६  | समाचार-पत्रों का सहयोग             | २७८              |
| ३०. | प्रचार                             | २६७              |
| ३१. | कष्ट व दंड की कहानी                | <b>३</b> १८      |
| ३२. | मेरठ ऋधिवेशून                      | ३४३              |
|     | <b>उ</b> पसंहार ,                  | ३४७              |
|     | परिशिष्ट                           | एक               |

# कांग्रेस का इतिहास

खंड : ३

: १=:

#### उपवास

सभी धार्मिक पुस्तकों, साहित्य श्रीर इतिहास में श्रात्म-श्रुद्धि, श्रात्म-चेतना श्रीर साधारण जनता को सुधारने के उद्देश्य से उपवास की महिमा वर्णन की गई है। जेकिन हमेशा से सन्त-महारमा श्रीर राजनीतिज्ञ समाज के दो पृथक्-पृथक् श्रंग रहे हैं श्रीर जव-कभी उन्हें एक ही सुत्र में यांधने की कोशिश की गई है उनकी मानसिक श्रीर नैतिक प्रवृत्तिया श्रतग-श्रत्वग धाराश्रों में प्रवाहित होती रही हैं। लेकिन इतिहास में गांधीजी ऐसे पहले ज्यक्ति हैं जिनमें सन्त शौर राज-नीतिज का सम्मिश्रण इस प्रकार से हमा है कि विभिन्न मानव-प्रवृत्तियों के श्रवरा श्रवरा प्रवाहित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके दृष्टिकीण, प्रेम के दायरे और कार्यचेत्र में घनिष्ठ सामंजस्य था। इस प्रकार उनकी विचार-धारा र्छार आचरण अर्थात् उनके कथन और आचरण में कांई भेद नहीं था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक ही कपहा है जो धर्म के ताने चीर राजनीतिज्ञ के वाने से युना गया है, जिसमें श्रर्थशास्त्र छीर क्ला की घारियां पड़ी हुई हैं. सस्कृति के येल-वृटे करे हैं श्रीर नैतिकता का 'वाक्षेष्ठ' जड़ा हुआ है। यदि पश्चिम के श्राजकल के जीकिक राजनीतिज्ञ पूर्व के इस ऊंचे सरवेषण श्रीर सम्मिश्रण को सममने में श्रसमर्थ हैं, तो उन्हें कमनसे कम इस शारमानुशासन को गजत नहीं सममाना चाहिए और उपवास के उहेरय श्रीर उसकी प्रेरक प्रवृत्तियों के सम्यन्ध में आंत धारणाएं नहीं फैलानी चाहिएं। इसे द्याद हालने का साधन कहना मानो स्पय भ्रपनी ही निर्भयता पर पर्दा ढालना है। किमी दवाव दालनेवाले उपाय में तय एक इतनी ताकत नहीं हो सकती स्थवा उसका काफी प्रभाव नहीं पह सकता जब तक कि उसका विपन्नी-अर्थात् लिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की गई हो ( जैसा कि कहा गया ई ) उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता रहता है। चाहे एछ भी हो, गांधीजी के उपवास ने एक बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी कि उनके इस उपाय का उच्देश्य श्रथवा परिखाम किसी पर दयाव दावना नहीं था। उपवास के कारण सध्य की सुन्य शक्तियां जाप्रत हो। जाती हैं, इससे मानवता की दवी हुई चौर शिथित पढ़ी शबिवयों को भैरणा मिन्नती है। इसमे न्याय की भावना की भोत्साहन मिलला है। जिस स्पक्ति को अध्य में रखबर उपवाद किया जाता है, यह यह समस्तवा ्हें कि यह उसी के खिलाफ किया गया है घोर उसे देस पहुंचती है, घीर पराजय घनुभव होती है, क्योंकि स्वय उसके भीतर एक संघर्ष दिङ् जाता है. जिसके कारण उसकी श्रामा जाग टहती है तथा इसकी स्याय-बुद्धि प्रेरित हो उठती है। उसके भीवर मानी उथस प्रयक्ष मच जाती है। उसके अन्दर की सब् और असब् प्रवृतियों के मध्य जो नवर्ष इट खड़ा होता है, उसके कारण जहां एक त्योर यह अपने को शंधकार में प्रकाश में, शमस्य में मरंग की शोर शीर मृत्यु में जीवन की शोर जे जानेवाले उस आध्यासिक पुरूष की भूरि भूरि निन्दा करता है, वहा दूसरी श्रीर उस न्यक्ति की तुलना पह एक नये अवतार शीर राजनीविक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रायनेवाले धर्मगुरु से करता है, हालांकि उसकी यह तुलना मर्थथा शतुचित होती है।

गोधीजी और उनके सहयोगियों को जेल में गए एक लगभग हु महीने होने को प्राप् थे। वस्वई में श्रापित भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्राप्तिवान में उन्होंने श्रपने मित्र वाहसराय हो पत्र किराने की घोपणा की थी। स्वतन्त्र रहते हुए उन्हें जो बात किराने की हजाज़त नहीं दी गई थी, उसे उन्होंने यागारां महत्त से एक गजरवन्द्र केंद्री की ऐसियत से किसने का माहस किया। उसी वक्त किसी तरह से यह प्ययर समाचार पर्यों को भी जग गयी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उन्होंने पया लिया है थीर न ही कोई यह कह सकता था कि जो कुछ उन्होंने सितम्बर १६४२ में लिखा है, यह बही-कुछ है जो ये जेल से बाहर रहने पर ह खगस्त हो जिखते। इस दौरान में गांधीजी श्रीर उनके श्रनुयायियों पर श्रनेक सरह के जांद्रन श्रीर दौष लगाए गए। उन्हें फ़ठा कहा गया। उनके इरादों और सकमटों के पारे में सन्देह प्रकट किया गया। जनता को बताया गया कि वे जुपचाप श्रादोजन की तैयारियां कर रहे थे श्रोंर उसके लिए उन्होंने झरूरी हिदायतें भी जारी की थीं। उन्होंने श्रनैतिकता से काम किया, इरयाति, इरयादि। इसिचए इन सब वातों का श्राव्डन करना उनका धावरयक कर्तव्य हो गया था। लेकिन वे पैसा करने में स्वतन्त्र नहीं थे. यद्यपि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उन्हें अपने विचारों का खरदन-मदन करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु मिद्धांतिष्रिय और सस्य, श्रहिंसा शीर प्रेम के पुजारी न्यक्ति के पास एक उच्च शक्ति का, जिसमें उसका घट्ट विश्वाम है, महारा लेने के सिवाय श्रीर कोई चारा ही नहीं था जिससे कि वह श्रपने घष्टा के सामने श्रपनी स्थिति रख सके. क्योंकि मानव के सामने ध्यपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर से उसे विचत कर दिया गया था। श्री एमरी-द्वारा पादरी जोसेफ्र के साथ गाधीजी की तुलना का सविस्तार उल्लेख श्रन्यन्न किया गया है।

गांघीजी के उपवास का समाचार पहले-पहल जनता को केवल १० फरवरी और वर्किग-कमेटी के सदस्यों को श्रहमदनगर किले में ११ फरवरी को मिला। यह तो सर्वविदित था कि ज्यों ही गांधीजी गिरफ्तार किये जाएगे वे उपवास करेंगे। परन्तु श्रन्तिम एक में उन्होंने स्वय ही उसकी पन्दह दिन पहले सूचना दे दी थी। यदि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के भीतर ही उनके सेकेटरी श्री महादेव देसाई की श्रचानक मृत्यु न हो गई होती तो वे यह उपवास बहुत पहले ही शुरू कर देते। सरकार ने श्रपनी विद्यप्त में, जिसका उच्लेख थागे किया गया है, यह प्रश्न उठाया कि स्वय गांधीजी ने श्रतीत में यह स्वीकार किया है कि उपवास में दूसरे पर दवाव डालने की भावना निद्दित रहती है। गांधीजी ने यह बात राजकोट के श्रपने उपवास की एक खास परिस्थित को ध्यान में रखते हुए कही थी, परन्तु सरकार ने उसका गलत श्रर्थ लगाकर उसे एक साधारण वक्त य के रूप में उपस्थित किया। इतना ही नहीं, ४ फरवरी १६४३ को लार्ड लिनलिथगो ने गांधीजी को जो पत्र लिखा उसके निम्न परे से उन (जिनलिथगो) की निर्भयता श्रीर निर्देयता पर प्रकाश पढ़ता है :—

"आप इस बात का यकीन रखिए कि कांग्रेस के ऊपर जो इतजाम लगाए गए हैं, उनका

उसे एक-न एक दिन जवाब देना ही होगा और उस समय आपको और आपके साथियों को, अगर हो सके तो, दुनिया के सामने अपनी सफाई देनी पढेगी। और यदि इस दौरान में किसी ऐमी कार्रवाई के जरिये, जिसकी आप इस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते हैं, अपने आपको इस तरह से आसानी से बचा लेना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट बतादूं कि फैसला आपके रिकाफ जायगा।"

यह कैंसा निन्दनीय आरोप है कि गाधीजी उपवास के जरिये राष्ट्र-द्वारा किये गए 'श्रपराधां' की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस ससार से श्रपना श्रस्तिस्व ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सी० राजगोपालाचार्य ने मार्च, १६४३ को श्रपने एक वक्तन्य में उपवास शुरू करने से पहले लिखे गये गांधीजी के पन्न को दवा देने के लिए सरकार की कहु श्रालोचना करते हुए कहा—"'१० फरवरी को जब से गांधी—िलनिलथगो पन्न न्यवहार प्रकाशित हुन्ना है, टसकी एक बात समम में नहीं श्रा रही। न ही सरकार ने श्रव तक उसका कोई स्पष्टीकरण किया है। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिसा श्रीर तोड-फोड़ की कार्रवाई देखने में श्राह है, गांधीजी ने २३ सितम्बर, १६४२ के श्रपने पन्न में उसकी निन्दी की है। श्रगर उसी समय यह पत्र श्रथवा उसका सारांश प्रकाशित कर दिया जाता तो जोलोग कांग्रेस श्रीर गांधीजी का नाम लेक्र ये कार्रवाह्यां करते रहे हैं, वे उनके नाम से हत्तना श्रनुचित लाभ कदाणि न उठा पाते...।"

श्रव हम कुछ देर के लिए इस पत्र व्यवहार की समीचा करना चाहते हैं। इसकी सब में उठलेखनीय वात यह है कि इस काम में पहल गांधीजी ने ही की छोर उन्होंने छपने दो पत्रों में काग्रेस की स्थिति को पुन. रपष्ट किया। यद्यपि उनका मुख्य उद्देश्य म् श्रगस्त ११४२ की सरकारी विज्ञप्ति का उत्तर देना था, लेकिन प्रसगवश उन्होंने वम्बई प्रस्ताव के उद्देश्यों छौर कार्यपंत्र पर भी प्रकाश छाला। ११ अप्रैल १९६२ के बाद से, जब कि सर स्टैफर्ड किप्स ने छपना गाडकास्ट भाषण दिया था, काग्रेस को बदनाम करने की प्रथा भी चल पड़ी थी, जिससे कि एक दिन उस पर प्रहार किया जा सके। सरकार ने काग्रेस पर फिर से यह इलजाम लगाया कि वह सत्ता केवल अपने लिए ही चाहती है। लेकिन शायद उसे यह महीं मालूम था कि ६ श्रगस्त के काग्रेस के प्रस्ताव का मसविदा तैयार करते समय भी गाधीजी छौर मौजाना धाज़ाद ऐसे पत्र-व्यवहार में व्यस्त थे, जिसमें उन्होंने यह पात किर दोहराई थी कि वे पूरी गम्भीरता के साथ श्री जिज्ञा-हारा राष्ट्रीय सरकार यनाए जाने का नेवल प्रस्ताव ही नहीं कर रहे, बिक उसे मजूर भी करते हैं। इस पीच सरकार छपने दुश्मन को परास्त करने की श्रपनी सारी सामग्री जुटा चुकी थी। उसकी योजनाएं छौर तैयारियां पूरी हो खुकी थीं छौर श्रय वह शत्रु पर वार करने में देर नहीं कराण चाहती थी।

#### उपवास की प्रगति

भारत घोर विदेशों के सरकारी थाँर गैर सरकारी दोनों ही छेथों में गार्धानी के उपवास की श्रीतिकत्या का सरेप में वर्णन करने से पूर्व हमें टपवास की दिन-श्रति-दिन की प्रगति का ज़िक्र करना उचित श्रतीत होता है घौर श्रन्त में एक दिन सीभाग्यवण थार समार के करोड़ों लोगों की हार्दिक शौर मद्यी श्रार्थनाओं के फलस्यम्प गांधीजी इस कठिन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीलं, हो गए चौर मागव-समाझ की शोर भी प्रधिक महान सेवा के लिए उनके शार्कों की रक्षा हो सकी। गांधीजी के उपवास की सूचना जनता को जहदी-से जल्डी उसके इसरे दिन श्रीर माधारणत

तीसरे दिन मिली। सौभाग्यवश श्रीमती कस्तूरवा गांधी श्रौर मीरावेन के श्रतिरिक्त श्रीमती सरो-जिनी नायह भी इस प्रवसर पर गांधीजी के पास थीं। श्रागाखां महत्त से कुछ ही दूर यरवड़ा जेल में डा॰ गिल्डर भी नजरबन्द थे। इस मौके पर उन्हें ११ फरवरी को आगारा महल जाने की इजाज़त दे दी गई श्रीर इस प्रकार ढा० गिल्डर भी गांधीजी के पास पहुँच गए। उपवास के पहले दिन ही गाधीजी का टहलने का कार्यक्रम बन्द हो गया। साथ ही प्रतिदिन सायकाल महादेव देसाई की समाधि पर उनका जाना भी रुक गया। सब से पहने गाधीजी से मिलने की जिनलोगों को सरकार ने इजाज़त दी, उनमें श्रीमती महादेव देसाई, उनका पुत्र श्रीर गांघीजी का एक मतीजा भी था। स्वर्गीय महादेव देसाई की विधवा परनी श्रीर उनके प्रत्र को देखकर निरचय ही गाधीजी के लिए अपने को सँमालना मुश्किल होगया होगा, क्योंकि भारत के इतिहासकी इस महान् दुर्घटना के बाद यह पहला ही मौका था कि गांधीजी श्रीमती देसाई से मिले। बहुत शीघ्र ही गांधीजी को श्रागाखां महत्त के श्रन्दर ही रखा जाना पहा श्रीर केवल दो घराटे के लिए हर रोज उन्हें बाहर बरामदे में लाया जाता। उपवास के चौथे दिन तक उनका जी मचलने लगा और उन्हें नींद न श्राने की वजह से वही वेचैनी होने लगी। गांधीजी के स्वास्थ्य की रोजाना पूरी रिपोर्ट इस्पेक्टर-जनरत श्रीर लेफ्टिनेंट-कर्नत शाह तथा डा० गिएटर-द्वारा सरकार को भेजी जाती थी। जी मचजने और मींद न श्राने के कारण १४ फरवरी की उनकी हाजत १४ फरवरी की तरह सन्तोष-जनक नहीं थी । बम्बई-सरकार के सर्जन-जनरत को तरन्त ही पूना भेजा गया। गाधीली के मित्र और उनके रिश्तेदार पहले ही पना में एकत्र हो चुके थे और वे उनसे मला-कात करने के लिए सरकार की श्राज्ञा की प्रतीचा में थे। गांधीजी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रोफेसर भंसानी ने उनके साथ सहानुभूति के रूप में अपना उपवास तोड़ दिया है। बेचैनी रहने श्रीर पानी पीने में कठिनाई होने के कारण धीरे-धीरे गांधीजी की हालत बिगड़ने लगी। १४ फरवरी को ढा० विधानचन्द्र राय भी पूना पहुंच गए और वे ३ मार्च तक। जिस दिन गाधीजी ने उपवास खोला, वहीं रहे । कान-नाक श्रौर गले के एक विशेषज्ञ ढा॰ मांडलिक ने भी गांधीजी की परीचा की । उपवास के दूसरे सप्ताइ में गाधीजी की श्राम दानत के बारे में चिन्ता रहने लगी। १६ फरवरी के बाद से नित्यप्रति उनकी मालिश की जाने लगी। अगले दिन हृदय-गति मन्द पहने जुगी। १६ फरवरी की दोपहर तक उनकी हालत यह रही कि यद्यपि वे ६ घएटे तक की नींद को चुके थे, फिर भी वेचैंनी श्रनुभव कर रहे थे और उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। उन्हें पेशाब श्राने में तकलीफ महसूस होने लगी श्रीर इस वजह से उनकी हालत के बारे में श्रीर भी श्रधिक चिन्ता होने जगी। गाधीजी के सेक्रेटरी श्री प्यारेकाल की बहन डा॰ सशीखा नायर भी श्रन्य डाक्टरों के साथ अब गाधीजी की देख-रेख करने लगीं। श्रीर ११ फरवरी के बाद से छ डाक्टरों--- श्री एम० डी० डी० गिल्डर, मेजर-जनरल केंगडी, बम्बई के सर्जन-जनरल, डा० बी० सी० राय, लेफ्टिनेन्ट-कर्नल भण्डारी, श्राई० जी० पी०, ढा० सुशीला नायर श्रीर लेफ्टिनेन्ट-र्कर्नेत बी॰ जे॰ शाह के हस्ताक्षरों से बम्बई-सरकार की श्रोर से गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में बुक्तेटिन प्रकाशित होने लगे। गाधीकी बोक्तना नहीं त्राहते ये और न ही वे अपने दर्शकों से मिक्तना चाहते थे । यह देखकर डाक्टरों को बड़ी चिन्ता होने लगी । उनके तीसरे पुत्र श्री रामदास ने परि-वार सहित उनसे मुलाकात की। गाधीजी की दावत के बारे में स्वयं पूरी-पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वम्बई गवर्नर के सलाहकार श्री० एच सी० ब्रिस्टाक भी प्ना पहुंच गए।

नींद न आने की शिकायत यद्यपि बराबर बढ़ती आ रही थी, लेकिन अब गांधीजी दर्शकों

में श्रधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। गांधीजी के मित्रों श्रीर सम्बन्धियों को चेतावनी दे दी गई कि वे उनमें मुलाकात न करें श्रीर इस प्रकार उन्हें श्रधिक श्राराम करने दें। बहुत से ऐसे व्यक्तियों ने जो पूना पहुँच गए थे, गाधीजी से मुलाकात करने का इरादा छोड़ दिया जिससे कि उनके मस्तिष्क पर बोम न पहें। १६ तारीख को गाधीजी को श्री मोदी, श्री सरकार श्रोर श्री श्रणे के इस्तीफे की सूचना दीगई। कद्दते हैं कि इस पर उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया यह थी वे जरा-से मुस्कराए । २० फरवरी के बुलेटिन में बताया गया कि गांधीजी की हालत खराब होगई है श्रौर बहुत गम्भीर है। २१ फरवरी को अर्थात् उपवास के बारहवें दिन बताया गया कि वे दिन भर बहुत वेचेन रहे। दोपहर को ४ बजे उनकी हालत ख़तरनाक होगई श्रौर जी मचलने की बीमारी के कारण वे प्राय. बेहीश हो गए। उनकी नव्झ इतनी हलकी हो गई कि उसे प्राय. पहचानना कठिन हो गया। बाद में वे नींबू के मीडे रसके साथ पानी पी सकने में समर्थ हो सके। वे ख़तरे से बाहर हो गए श्रीर रात को ४॥ घर्ष्टे सोए । २२ फरवरी को गांधीजी का मौन दिवस था । वे श्राराम श्रनुभव कर रहे थे और श्रधिक प्रसन्न दिखाई देते थे। लेकिन हृद्य कमज़ीर था। २२ फरवरी को उन्हें केवल नींद पूरी तरह से नहीं श्रा सकी । इसके श्रलावा उनकी हालत में श्रीर काई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी श्रावाज स्पष्ट थी श्रीर वे श्रपने मुलाकातियों के साथ मुस्करा रहे थे। तीसरे सप्ताइ का प्रारंभ होने पर पेशाब की शिकायत धीरे धीरे दूर होने लगी श्रीर वे श्रधिक खुश नज़र श्राने तागे । सकटपूर्ण स्थिति के बाद पहले दिन २४ फरवरी को गांधीजी बहुत प्रसन्न थे । उस दिन प्रात काल उन्होंने स्पज से स्नान किया श्रीर मालिश की। दो दिन तक नींव का मीठा रस भौर पानी पीने के बाद गाधीजी ने इसकी मिकदार कम करदी।

२७ तारीख के बुलेटित में बताया गया कि गांधीजी श्राज फिर इतने खुश नहीं थे श्रौर उदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन श्रगले दिन वे सजग श्रौर श्रिषक खुश थे। पहली मार्च को फिर सोमवार था। यद्यपि वे खुश दिखाई देते थे श्रौर उनमें ताकत श्रा रही थी, लेकिन मुलाकात करनेवालों के कारण वे जल्दी थकावट महसूस कर रहे थे। ३ मार्च को सुवह ६ वले हुँगाधीजी ने श्रपना उपवास खोला। लेकिन सरकार यह बरदाशत नहीं कर सकती थी कि उस दिन खुशिया मनाई लाय, इसलिए उसने दर्शकों को उनसे मिल्ने की इलाज़त नहीं दी। दर्शकों की सख्या कम होने के कारण इस समारोह में श्रिषक गम्मीरता श्रागई, लेकिन गांधीजी से मिल्नेवालों ने शहर में श्रन्यत्र एक समा की जिसमें गांधीजी की दीर्घायु के लिए कामना की गई। इस समा में श्री श्रणे भी उपस्थित थे।

इसके बाद गांधीजी के स्वास्थ्य में कोई उठलेखनीय घटना नहीं हुई। उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे श्रीर नियमित रूप से सुधरता गया। जिस दिन गांधीजी गिरफ्तार किए गये थे उनका वजन १०२ पोंढ था, लेकिन उपवास शुरू करने के दिन उनका वजन १०६ पोंढ था। उपवास के कारण उनका वजन घटकर मश पोंड रह गया था। उपवास खत्म हो जाने के बाद तीन साल के भीतर उनका वजन फिर १०२ पौगड हो पाया। लेकिन उसके वाद जितने दिन वे जेल में रहे उनके वजन के बारे में कोई सुचना नहीं मिल सकी।

'गाधीजी की चिन्ताजनक श्रीर गम्मीर हालत के दिनों में देशभर में श्रनेक श्रफवाह फेल रही थीं। इनमें से एक श्रफवाह, जो उपवास समास हो जाने के बाद भी बनी रही और जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से उच्लेख न करना या उसे छोड़ देना कठिन है, यह यी कि सरकार ने दाहकर्म-सस्कार के लिए काफी परिमाण में चन्दन की लकड़ी जमा कर रखी थी। एक श्रीर श्रफवाह यह था कि सरकार ने राष्ट्रीय शोक दियस मनाने श्रोर मण्डे श्राधे मुका देने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि पहली श्रफवाह का श्राधार विदेशी संवाददाता थे, जिन्होंने गांधीजी की हालत बहुत श्रधिक खराब हो जाने पर भारत-सरकार के एक उच्च श्रधिकारी से मुलाकात की थी, जिसमें भारतीय सम्वाददाता उपस्थित नहीं थे। कहते हैं कि इस मोंके पर उक्त श्रधिकारी ने विदेशी सम्वाददाताश्रों को बताया कि भारत-सरकार श्रपने निश्चय से दस से मस न होने का फैसला कर चुकी है श्रीर इस सिलसिले में उसने कहा कि चन्दन की लकड़ी हमारे इस श्रन्तिम फैसले की प्रतोक है।".....('इंडिया श्रनरिकसाइल्ड' एष्ट २१२ . . . )

इस सम्बन्ध में कांग्रेस के श्रध्यत्त ने विकिंग कमेटी की श्रोर से श्रपने 'श्रज्ञात-वास' से वायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जो नीचे दिया जाता है। इस पत्र को यहाँ उद्घत करना हमें सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

"ितय लार्ड लिनलिथगो, मेरे सहयोगियों श्रीर मैंने कल के श्रीर परसों के समाचार-पत्रों में गांधीजी श्रीर श्रापके दरम्यान हाल में हुए पत्र-व्यवहार को पढ़ा है। गांधीजी के नाम श्रापके पत्र में कांग्रेस के बारे में श्रानेक जगह पर उल्लेख किया गया है श्रीर कांग्रेस-सगठन के उत्पन्न बारम्बार श्रीर गम्भीर श्रारोप लगाए गए हैं। १३ जनवरी के श्रपने पत्र में श्रापने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि विकिंग कमेटी ने हिंसा श्रीर कान्न-विरुद्ध कार्रवाइयों की निन्दा के बारे में श्रव तक एक शब्द भी नहीं कहा।

"साधारणत जब तक हम जेल में नज़रबन्द हैं और देश की जनता तथा बाहरी दुनिया के साथ हमारा संपर्क पूर्णत कटा हुआ है तब तक हम इस बारे में कुछ भी महीं कहना चाहते। हमारी नजरबन्दी की जगहको भी एक रहस्य समका जाता है और किसी दूसरे तक उसकी सूचना भी नहीं पहुँचाई जा सकती। देश की जबरें जानने के लिए हमारे साधन सीमित हैं और हमें पढ़ने के लिए थोड़े-से सिर्फ वे पत्र दिये जाते हैं जो आजकल के नियमों और आर्डिनेन्सों के अवर्गत केवल सेंसर किए हुए समाचार ही छाप लकते हैं और जिनमें बहुत-सी ऐसी खबरें छापने की मनाही करदी गई है जो हमारे लिए और भारतीय जनता के लिए बहा महत्व रखती हैं। इसिलए इन परिस्थितियों में हमारे लिए उन घटनाओं के बारे में अपनी शय ज़ाहिर करना अध्यत अनुचित प्रतीत होता है जिनके सन्बन्ध में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, विशेषकर जब कि अपनी राय प्रकट करने के लिए भी हमारे पास भारत-सरकार के अजावा और कोई जिरया नहीं है।

''मैं अपने-आपको केवल एक ही प्रश्न तक सीमित रखना चाहता हू और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहां तक हम लोगों का अलग-अलग और सामूहिक रूप से सम्बन्ध है, हम काग्रेस की ओर से यह स्पष्ट बोषणा कर देना चाहते हैं कि काग्रेसके ऊपर लगाया गया आपका यह आरोप कि उसने एक गुष्त हिसासक आदोलन का सगठन किया था, विद्कृत निराधार और मूठा है।

"एक देशभक्त श्रवेज़ श्रीर विटेन की स्वतन्त्रता का प्रेमी होने के नाते श्रापके लिए भारतीय देशभक्तों श्रीर भारत की श्राजादी के पुजारियों की भावनाश्रों को सममने में कोई किटनाई नहीं होनी चाहिए श्रीर श्रवने सम्बन्धों श्रीर व्यवहार में हमें एक-दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश श्राना चाहिए। सरकार की शक्ति-शाली प्रचार-व्यवस्था के जिस्ये उन लोगों पर विना किसी सबूत के सगीन हलजाम लगाना, जो उनका जवाब देने में श्रसमर्थ हैं, श्रीर साथ ही उन्हें सिर्फ वहां खबरे श्रोर दृष्टिकोण पहुचाना जो उनके प्रतिकृत हैं, कहा का न्याय श्रोर ईमानदारी है ? क्या इससे यह सावित हा जाता है कि श्रापका पत्त मज़बूत है।

"१ फरवरी के अपने पत्र में आपने जिखा है कि आपके पास ऐसी काफी जानकारी है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि तोड-फोड का यह आंदोजन प्राखिज भारतीय काग्रेस कमेटी के नाम पर जारी की गई गुप्त हिटायतों के अनुसार चलाया गया है। हमें नहीं मालूम कि आपकी जानकारी क्या है। लेकिन हमें भलो प्रकार मालूम है और हम साधिकार कह सकते हैं कि किसी भी मौके पर प्राखिज भारतीय काग्रेस कमेटी ने इस तरह का आदोजन शुरू करने की वात नहीं सोची है और न हो उसने इस तरह के कोई गुप्त अथवा दूसरे किस्म के आदेश जारी किये हैं। हमारी गिरफ्तारों के समय अखिज भारतीय काग्रेस कमेटी को ग़ैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था और प्राय सभी प्रमुख और जिस्मेदार कांग्रेसियों को, जिनमें अखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी शामिज हैं, गिरफ्तार कर जिया गया था। साथ ही अखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर और कांग्रेस के दूसरे दफ्तरों पर पुजिस ने कब्जा कर जिया था। प्रत्यच हैं कि उसके बाद से अखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी आवता मारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर और कांग्रेस कांग्रेस कमेटी अपना काम किस तरह कर सकती थी।

"श्रापने उन्तेख किया है कि इस वक्त एक गुप्त कांग्रेस संगठन विद्यमान् है श्रोर कांग्रेस विक्रंग कमेटी के एक सदस्य की परनी उसकी सदस्या है। इमें इस प्रकार के किसी भी सगठन की स्चना नहीं है श्रोर न ही हमारे पास यह जानने का कोई ज़िरया है। हमें यक्नीन है कि कोई भी कांग्रेस-सगठन श्रथवा कोई भी जिम्मेदार कांग्रेस-पुरुप या महिला वास्तव में इस प्रकार की बम-विस्कोट श्रोर श्रातकपूर्ण घटनाश्रों के पींछे नहीं हो सकर्ती।

"निस्सन्देह कांग्रेस-जन कुछ परिस्थितियों में अपनी योग्यतानुसार सिक्षेय प्रतिरोध-श्रादोलन को जारी रखना श्रपना परमावश्यक कर्नव्य समक्त हैं। परन्तु श्रापने जो इलजाम लगाया है उसका इससे किसी किस्स का सम्यन्ध नहीं है। हो सकता है कि श्रीसत सरकारी श्रीधकारी श्रयवा पुलिस कर्मचारी के सामने सिवनय-श्रवज्ञा-श्रादोलन श्रीर वम-विस्फोट की इन घटनाश्रों में कोई खास फर्क नहीं हो, लेकिन हमें श्रपने लोगों के बारे में जितनी जानकारी है, उसके श्राधार पर हम निस्सन्टेह कह सकते हैं कि जिम्मेदार कांग्रेस-जन किसी वम-विस्फोट या श्रातंकपूर्ण कार्र-वाई के लिए जनता को प्रोरसाहन नहीं दे सकते।

"गुष्त सगठनों के बारे में बहुत-कुछ कहा गया है भीर मरकार का दावा है कि हम बारे में उसके पास काफी सबूत मोजूद है, लेकिन उसे वह प्रकट नहीं करना चाहती। क्या में श्रापका प्यान गाधीजों के गिरफ्तार होने से कुछ घरटे पहले म श्राम्त को श्रास्ति भारतीय कामेस कमेटी के श्रिधवेशन में दिये गए उनके भाषण की श्रीर श्राकिपत कर सकता हुँ, जिसमें उन्होंने पूरी गम्भीरता के साथ लोगों से हर हालत में श्राहमास्मक बने रहने की जोरदार श्रिपोल की थी ? २३ साल पहले कांमेस ने श्राहमासक गीति को श्रपनाया था। जनता-द्वारा कभी-कभी उसका उन्लंबन किये जाने के बावजूद इसे हस दिशा में काफी वही सफलता मिली है।

"हस का सबूत आपको भारतीय राष्ट्रीय आन्दोक्तन की भ्रन्य देशों के राष्ट्रीय आन्दोक्तनों में मुक्तमा करने पर सिक्क जायगा, जिनका भाभार प्राय हिंसा रही है। निस्मेंदेह न्वय आपने भी पहुत-भी परिस्थितियों में, जिन्हें श्राप उचित सममते हैं, हिंसा का समर्थन किया है। परन्तु कामेस हमेशा से शिंदमा के अपने सिद्धान्त पर घटल रही है और पिड़ने २२ वपों में यह जनता में एसी का प्रचार करती रही है। यदि कामेस भ्रयनी नोति, तरीके और कार्यभणाली में इस

सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना चाहेगी तो यह मी घन्य राष्ट्रीय सगठनों की तरह खुले तौर पर और जानवूक कर ऐसा परिवर्त्तन करने की घोषणा कर देगी। गुप्तरूप से काम करने की तो बात ही नहीं उठ सकती, क्योंकि घन्य ठीस कारणों के श्रतावा सार्वजनिक श्रीर गुप्त रूप से कार्रवाई करने के फलस्वरूप कोई भी ऐसा संगठन, जिसका श्राधार खुला और रचनारमक कार्य करना है, श्रपने-ग्रापको बदनाम कर लेगा श्रीर इस तरह से श्रपने को निपट मूर्ख साबित कर देगा।

''हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत-सी खामियां हों, जेकिन कोई अस पर यह इसजाम नहीं जगा सकता कि अपने उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति के जिए उसमें साहस नहीं है।

''मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जर। यह खयात करके देखिये कि अगर कांग्रेस जानव्म कर खोगों को हिंसात्मक और तोड़-फोड़ की कार्रवाह्या करने के लिए उमारती या उन्हें प्रोत्साहित करती तो उसका क्या परिग्राम होता, क्यों कि कांग्रेस एक बहुत ज्यापक और इतनी प्रभावशाबी संस्था है कि अब तक जो-कुछ हुआ है वह उससे भी कहीं सी गुना अधिक संकट पैदा कर सकती थी।

"1880 की गर्मियों में जब कि फ्रांस का पतन हो चुका था घोर बिटेन एक घरयत सकटपूर्ण श्रीर नाजुक घड़ी से गुजर रहा था, कांग्रेस ने जान-वृक्तकर कोई प्रश्यच कार्रवाई करने का
विचार स्थाग दिया, हार्लाक वह इससे पूर्व ऐसा करने का विचार कर रही थी घोर उसके लिए
जनता की तरफ से भी जोरदार मांग की जा रही थी। उसने यह इस्रांलए िया कि वह एक नाजुक
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित से श्रनुचित लाभ नहीं उठाना चाहती थी श्रीर न वह किसी तरीके से
नाजी श्राक्रमण को ही प्रोत्साहन देना चाहती थी। कांग्रेस के लिए उस नाजुक श्रवसर पर बिटेन
को श्रस्यिक परेशान करनेवाली परिस्थिति में टाल देना वहा सरत था।

"श्रपनी गिरफ्तारी से कई सप्ताह पहले से हम वर्किंग कमेटी की चैठकों. प्रस्तावों श्रीर अन्य तरीकों से यह बात साफ तौर पर कहते चले आ रहे थे कि इस देश में ब्रिटिश सरकार-विरोधी भावना अत्यधिक जोरदार भीर कट्टतापूर्ण हो गई है। केवल हमने ही नहीं, बल्कि बहुत से नहसदली नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यही कहा कि उन्होंने इस देश में ब्रिटेन के प्रति इतनी श्रधिक कटता कभी नहीं देखी थी। जिम्मेदार कांग्रेस-जनों ने इस भावना को शान्तिपूर्ण एव रचनास्मक दिशाओं में ले जाने की कोशिश की और इसमें उन्हें बहत काफी सफलता भी मिली। उन्हें इस काम में और भी अधिक सफलता मिलती अगर ऐसी घटनाए न हो गई होतीं बिनके कारण जनता एकदम बेचैन हो उठी और साथ ही उन सभी प्रमुख नेताओं को उससे अबग कर दिया गया, जो संभवत इस स्थिति पर काबू पा लेते। जैसी कि हमारी स्थिति है, उसे हेसते हुए आएको हमारी अपेदा इन घटनाओं की अधिक शब्छी तरह से जानकारी है, लेकिन हमें इतना काफी पता जाग चुका जिससे हम यह श्रतुभव कर सकते हैं कि जनता की सरकारी नीति से कितना धक्का पहुँचा दोगा। इन सामृद्दिक गिरम्तारियों के तस्काब बाद ही जाठी-चार्जों, म्रश्रु-गैस म्रौर गोली-वर्षा के जरिये सभी प्रकार की सार्वजिनिक कार्रवाह्यां, सार्वजिनिक रूप से श्रवने विचार प्रकट करने के सभी साधन, निषिद्ध करार दिये गए । गण्यमान्य नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें अज्ञात स्थानों को भेज दिया गया। उनकी बीमारी और मृत्यु की अफवाहों ने जनता के दिलों में अपना घर कर जिया और इसके साथ ही पिछले अगस्त में जी घटनाएं हुई उनके कारण जनता और भी अधिक उत्तेजित हो उडी।

"उसके बाद जो-कुछ हुआ में उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, नयों कि उनपर सोच-विचार करने के लिए हमारे पाल पूरी जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन में चाहता हू कि आप यह खयाल करके देखें कि हमारी गिरफ्टारियों के बाद से सरकार की श्रोर से जनता पर जो-कुछ बीती है उसका लोगों के दिलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा श्रीर वे कितने हताश हुए होंगे।

"हाल में जो पत्र-स्थवहार प्रकाशित हुआ है उसके साथ ही सरकार ने एक विज्ञित में एक गश्ती-चिट्टी का जिक्र किया है, जो कहा जाता है कि श्रान्ध्रपान्तीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी की गई थी। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है श्रीर हम यह कभी नहीं यकीन कर सकते कि कोई जिम्मेदार कांग्रेस अधिकारी कांग्रेस के श्राधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध इस प्रकार की श्रनुचित हिदायतें जारी करने का साहस कर सकता है।

"परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकारी तौर पर भी इस-बारे में जो-कुछ कहा गया है वह परस्पर-विरोधी है। इसका जिक पहले-पहल मद्रास-सरकार ने २६ अगम्त को प्रकाशित की गई अपनी विज्ञप्ति में किया था। इसमें यह बताया गया था कि इस चिट्ठी में अन्य बातों के अलावा पटरियां हटाने की बात भी कही गई थी। इसके दो सप्ताह बाद कामन-सभा में भाषण देते हुए श्री एमरी ने बताया कि उक्त गश्ती-चिट्ठी में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि पटरिया न हटाई जायँ और न ही जान को कोई नुकसान पहुँचाया जाय। यह इस बात का एक दिन्नचस्प और महस्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह से सबूत पेश करके जनता पर असर हाला जाता है।

"१ फरवरी के अपने पत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए आपने उसके अन्तिम भाग की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें कांग्रेस-जनों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आन्दोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाय तो उन्हें खुद अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए। आपको यह बात बहुत महस्वपूर्ण प्रतीत हुई है और इसिलए आपने उससे कुछ परिणाम निकाल लिए हैं। साफ जाहिर है कि आपको यह मालूम नहीं कि पिछले सविनय अवज्ञा-आन्दोलनों के अवसरों पर भी ऐसे ही निर्देश जारी किये गए ये। १६४०-४१ के वैयक्तिक सत्याप्रह-आन्दोलन के दौरान में मैंने बहुत-से अवसरों पर बारबार ऐसी ही हिदायतें दी थीं। सविनय-अवज्ञा अमवा सत्याप्रह-आन्दोलन का यह एक मुख्य तत्व है कि आवश्यकता पड़ने पर, वर्षोक नेताओं के जल्दी ही गिरफ्तार हो जाने की संभावना रहती है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्ममरित बन जाना चाहिए। जहां तक वर्तमान आन्दोलन का सवाल है, उसमें तो सविनय-आज्ञा की वह सीमा अभी पहुची ही नहीं थी।

"यह बहे आश्चर्य की बात है कि इतने जम्बे पत्रव्यवहार और विभिन्न सरकारी वक्तव्यों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा पास किये गए प्रस्ताव की अव्छाहयों का जिक्र तक भी नहीं किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित का विवेचन करने के साथ साथ यह बात स्पष्ट करही गई थी कि स्वतन्त भारत अपनी सारी शक्ति लगाकर न केवल आक्रमण का ही मुकाबला करेगा, बिक वह विश्व के स्वातंत्र्य-संप्राम में अपने समस्त साधनों को लगा देगा और सयुक्तराष्ट्रों के समक्ष होकर उसमें भाग लेगा। स्वय प्रस्ताव में ही यह यात बहुत स्पष्ट रूप से कह ही गई थी मैंने अध्यक्ष की हैसियत से तथा दूसरे लोगों ने भी इसी बात पर बारंबार कोर दिया था।

"श्रापको यह पता होना चाहिए कि जब से श्रक्षीका, एशिया श्रौर यूरोप में फासिस्टबाद, तथा जापानियों श्रौर नाजीवादने श्रपना सिर उठाया है,कांग्रेसने निरन्तर झाँर हमेशा उनका विरोध किया है। इस बारे में भारत ही क्या, किसी श्रौर जगह के किसी सगठन ने भी इतना जोर नहीं दिया है, जितना कांग्रेस ने।

"श्रिखित भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रगस्त वाले प्रस्ताव का श्राधार विशेष रूपसे धुरीराष्ट्र-विरोधी नीति था श्रौर उसकी तात्कालिक विशेषता किसी भी श्राक्रमण के विरुद्ध भारत की रखा-व्यवस्था की सुदृद बनाना था। यह बात साफ तौर पर बता दी गई थी, श्रौर मैंने भी उस मौके पर इसी पर वार-वार जोर दिया था कि परिवर्त्तन की कसोटो भारत को रखा-व्यवस्था श्रौर मित्रराष्ट्रों के हाथों को सुदृद बनाना है। शायद श्रापको यह भी मालूम हो कि वर्तमान बिटिश सरकार के बहुत-से सदस्य भूतकाल में फासिज्म श्रौर जापानी सैनिक्वाद के जोरदार समेर्थक रहे हैं श्रथवा उन्होंने उनका स्वागत किया है।

''महात्मा गाधी के नाम अपने पत्र के अन्त में आपने कहा है कि एक-न-एक दिन काम्रेस को इन आरोपों का जवाब देना ही पहेगा। हम तो बिक ऐसे दिन का स्वागत करेंगे जबिक हम दुनिया के लोगों के सामने इनका जवाब देंगे और इसका फैसला उन्हीं पर छोड़ टेंगे। उस दिन दूसरों के अलावा ब्रिटिश सरकार को भी उस पर लगाए गए इलजामों का जवाब देना होगा। मुक्ते यकीन है कि वह भी उस दिन का स्वागत करेगी।

> श्रापका श्रुभचिन्तक श्रवुत्तकवाम श्राजाद ।''

भारत-सरकार ने इस पत्र की कोई परवाह नहीं की श्रीर उसका कोई उत्तर नहीं दिया। हा, श्रलबत्ता उसने जेल के सुपरिन्टें डेन्ट के जरिये मौलाना को यह सूचना भिजवा दी कि उनका खत उसे मिल गया है। परन्तु जिस दिन टा॰ सैट्यद महमूद श्रहमदनगर किले के 'नजरबन्द कैंम्प' से रिहा होकर वाहर श्राए तो इन पत्र पर भी प्रकाश पड़ा। उन्होंने यह पत्र पहली नवम्बर को समाचारपत्रों के सुपुर्द कर दिया।

#### उपनास की प्रतिक्रिया

#### (क) ब्रिटेन

सौभाग्य से मार्च के पहले सप्ताह में गाधीजी का उपवास समाप्त हो गया। उसके परिगामस्वरूप ब्रिटेन की जनता का ध्यान पुनः भारतीय गतिरोध को दूर करने की श्रोर श्राक्रिषेत हुत्रा। 'मांचेस्टर गाजियन' ने श्रपने एक सपादकीय लेख में लिखा --

"यह सौभाग्य की बात है कि हमारे श्रीर भारत के दरम्यान श्रन्तिम मैत्री स्थापित होने की श्राशा से गाधीजी जीवित रहे। परन्तु यह सत्य है कि भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुश्रा

"दुनिया पर इस उपवास की जो प्रतिक्रिया हुई उसका इस ग्रध्यन करना चाहते हैं।

"विटेन की प्रतिक्रिया विशेषरूप में उरुतेखनीय है। वहा के सभी प्रगतिशील हरूकों श्रीर विचारों के लोगों ने इस सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करने में तत्परता दिखाई। उसके याद हम श्रमरीका श्रीर श्रन्त में भारत की प्रतिक्रिया का श्रध्ययन करेंगे।

"15 फरवरी को प्रकाशित होनेवाले बिटिशपत्रों ने बाहसराय श्रीर गाधीजी के पत्र-व्यवहार से यह श्रयं निकाला कि वे इस उपदास द्वारा उनका वास्तविक उद्देश्य श्रपनी नजरयन्दी को समाप्त करने के ब्रिए भारत-सरकार पर दवाव ढालना है।" 'टाइम्स' ने लिखा.— "भारतीय स्थिति से कोई भी न्यक्ति सतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इस सम्बन्ध में बहुत कम संतुष्ट हैं वे भी गांधोजी के इस निर्णय पर खेद प्रकट करेंगे. गांधीजी ने लोगों में राष्ट्रीय जाग्रति पैदा करके श्रपने देश की श्रन्ठी सेवा की है। परन्तु वे लाखों ही ऐसे न्यक्तियों का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके जिन्हें उनके राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। इसके श्रलावा वे एक ऐसा श्राधार-मृत सममौता पैदा करने में भी श्रसफल रहे हैं जिसके बिना भी कोई भी विधान नहीं बनाया जा सकता श्रीर जिसे कोई भी बाहरी शक्ति भारत पर नहीं लाद सकती। उनकी वर्तमान चाल से भी उस उद्देश्य की पूर्ति में कोई मदद नहीं मिखती। इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि मतमेद श्रीर भी श्रधिक बढ़ जाएंगे श्रीर सभव है कि श्रीर नये उपदव श्रुरू हो जायें। श्रीर न ही श्रव ब्रिटिश नीति की श्रतीत काल की गलतिया इस मार्ग में रोडे श्रटका सकती हैं।"

त्तन्दन में उपवास की क्या प्रतिक्रिया हुई श्रीर ब्रिटेन के समाचारपत्रों ने इस मौके पर चुप्पी क्यों साध ती, इस पर प्रकाश डातते हुए ११ फरवरी का 'श्रमृत वाजार पत्रिका' के नाम तन्दन से निम्न तार श्राया, जिसमें कहा गया था —

"गाधीजी के उपवास के निर्णय की खबर मिलने पर लन्दन के हलके कल पूर्णत हैरान रह गए। यद्यपि गांधोजो और वाइसराय के दरम्यान ३१-१२-४२ से लिखा पढ़ी हो रही थी, लेकिन विटेन के राजनीतिक हलके छ सप्ताह तक इस मामले में विरुक्तल श्रन्धकार में पढ़े रहे। परन्तु स्वय लन्दन के जिम्मेदार हलके यह कह रहे हैं कि गाधीजो के इस निर्णय को मूर्खतापूर्ण नहीं समस लेना चाहिए। उग्वास के कारण पैदा होनेवालो परिस्थिति की गभीरता को ये लोग खूब श्रन्छी तरह से श्रनुभन कर रहे हैं। यह कहा जा रहा था कि श्रगर गाधीजी इस कठिन परीचा में सफल भी हो गए तन भी इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ेगा। लन्दन के हजकों की राय है कि इस बात का फैसला कि क्या उपवास के कारण उपद्वों को श्रांर श्रधिक प्रीत्साहन मिलेगा, इस पर निर्भर करेगा कि गाधीजो के फैसले की भारतीय जनता पर कैसी मानसिक प्रविक्रिया हुई है। श्रव तक भारताय जनता की प्रविक्रिया के बारे में भारत से यहा कोई खबर नहीं पहुँची, हां इतना श्रवश्य पता चला है कि यह खबर सुनते ही बम्बई का शेशर बाजार बन्द होगया। श्रभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या गाधीजो श्रीर वाइसराय के दरम्यान होनेवाला समस्त पत्र-व्यवहार भारतीय समाचारपत्रों को दिया गया है श्रयवा नहीं? यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ही इस बात का निर्णय करेगी कि भारतीय समाचारपत्रों को गांधीजी के उपवास पर सोच-विचार करने श्रीर पत्र व्यवहार प्रकाशित करने की किस हद तक हजाजत दी जाय।"

दूसरी श्रोर यद्यपि १० तारीख को सुबह हो लन्दन के समाचारपत्रों के पास गांधीजी का संर्ण पत्र-व्यवहार पहुँचा दिया गया था, फिर भी वे इस-वारे में चुप रहे छोर इसे कोई महत्व नहीं दिया। 'टाइम्स' 'डेला टेलिप्राफ' 'डेली स्कैच', को छोड़कर लन्दन के किसी भी दूसरे समाचारपत्र ने गाधोजी के उपवास के वारे में सपादकीय टिप्पणी नहीं लिखी। प्राय सभी पत्रों ने गाधोजी के उपवास-सवन्धी फैसले को कोई बड़ा महत्त्व नहीं दिया। उनमें से श्रधिकाश ने तो "गांधीजी की राजनीतिक चाल" शीष के से इस समाचार को छापा। दब्लू एन० ईवर ने इसे "गांधी का महल में उपवास" लिखा। श्रामतीर पर यह प्रभाव पढ़ रहा था कि मानो लन्दन के श्रधिकाश समाचारपत्रों ने कमसे कम फिल्रहाल तो गांधाजी के उपवास के सम्बन्ध में चुप्पी साधने की साजिश कर ली हो।

् 'न्यूज क्रानिकत्त' श्रीर 'डेली टेलियाफ' ने वाइसराय श्रीर गाधीजी के दरभ्यान इस नये पत्र न्यवहार का विवरण बहुत सर्चेप में छापा।

'न्यू स्टेस्टमैंन ऐएंड नेशन' के श्रालोचक ने १२ फरवरों को शुक्रवार के श्रक में इस प्रकार लिखा—"पश्चिम के बहुत कम लोग उपवास के पेचीदा उद्देश्य को समम सकते हैं, जबिक भारत में उपवास एक साधारण श्रीर प्रतिष्ठित प्रथा सममी जाती है। मुक्ते सदेह है कि छन लोगों को बाह्सराय श्रीर गाधीजी के विचित्र पत्रव्यवहार को पढ़ने से श्रधिक लाभ या जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर यह इस्तजाम लगा रहा है कि भारत की वर्तमान हिंसापूर्ण कार्रवाह्यों की जिम्मेदारी उसी पर है। बाह्सराय की मजरों में उपवास एक राजनीतिक चाल है। जिसके जिस्से सरकार की बदनाम करने की कोशिश्य की जा रही है।"

गांधीजी ने हालके उपद्रवों की जिम्मेदारी श्रपने ऊपर लेने से साफ इन्कार कर दिया था, इस पर टिप्पणी करते हुए 'मांचेस्टर गार्जियन' ने लिखा—" . कांग्रेसी नेतांश्रों की गिरफ्तारी के बाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जिससे देश के विद्यमान् खिंचाव में कभी हो जाती। स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ किया गया है श्रीर न किया जा रहा है श्रीर श्रव गांधीजी जो उपवास करने जा रहे हैं, भने ही भारत-सरकार उसकी जिम्मेदारी श्रपने ऊपर न ले, परन्तु हो सकता कि भारत पर उसका न्यापक प्रभाव पढ़े।"

पार्लीमेन्ट के बहुत-से मजदूरद्र सदस्यों ने भारत की परिस्थिति—विशेषकर उपवास के समय गाधीजी को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। वाइसराय की शासन परिषद् के तीन सदस्यों के इस्तीफे का समाचार मिलने के बाद इनमें से लगभग १४ सदस्यों ने १७ फरवरी को कामन-सभा के कमेटी रूम में एक वैठक की। लन्दन में इंडिया लीग द्वारा श्रायोजित एक सभा में भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रैयोजगी ने कहा कि श्रगर कहीं उपवास के परिणामस्वरूप गाधीजी की जान जाती रही तो उन्हें श्राशका है कि हिन्दु श्रों के साथ ब्रिटेन के भावी सम्बन्ध बहुत कडु श्रीर खतरनाक हो जाएगे।

कामन-सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि क्या उनकी राय में भारतीय गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से सर तेजबहादुर समू श्रीर श्री राजगोवालाचार्य-जैसे प्रभावशाली निर्दे नेताओं को गांधीजी से मुलाकात करने की हजाजत देना मुनासिब न होगा ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा --

"गाधीजी से मुलाकात करने का प्रश्न में सर्वथा भारत-सरकार की मर्जी पर द्वाद देना चहता हैं।"

मजदूर-दत्त के सदस्य श्री सोरेन्सन ने पूछा—"क्या श्री एमरी यह नहीं श्रतुभव करते कि वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के इस्तीफे के वाद नयी परिस्थिति पैदा हो गई है ? उसे ध्यान में रखते हुए वे वाइसराय से कहें कि इन मुलाकालों की इजाजत दे दी जाय।"

श्री एमरी--"नहीं महोदय।"

ब्रिटिश पत्रों ने साधारणत यह कहा कि गांधीजी की गिरफ्तारी की माग "एक राजनी-तिक मांग है" श्रीर यदि उसे मान लिया गया तो उसकी वजह से भारत की सुरचा के लिए स्तरा पैदा हो जाएगा और मित्र-राष्ट्रों को भी नुकसान पहुँचेगा।

२६ फरवरी को कैंग्टरवरी के श्रार्चिवशप ने 'टाइम्स' में एक पत्र विस्ता, जिसमें कहा गया था .— ''इस समय हम जिन महत्वपूर्ण विषयों में पहले से ही उसके हुए हैं, सम्भवतः उनकी वजह से हम भारतीय स्थिति की गम्भीरता को न महसूस कर सकें। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक गितिरोध श्राध्यास्मिक श्रसतोष श्रीर होम का द्योतक होता है... ''

२४ फरवरी को एक शिष्टमण्डल ने, जिसमें श्री कैनन हालैण्ड श्रीर पार्लीमेंट के मजदूर दल के बहुत-से सदस्य भी शामिल थे, श्री एमरी से भेंट की श्रीर उनसे गांधीजी को रिहा करने श्रीर गांधीजी तथा कांग्रेसी नेताश्रों में पारस्परिक अपर्क स्थापित करने की श्रावश्यकता पर जोर दिया। कामन-सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कहा कि ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार के इस फैसले से पूर्णत सहमत है कि इस प्रकार गांधीजी-हारा बिना शर्त श्रपनी रिहाई की कोशिशशों के श्राने घुटने न टेके जायँ।

उपवास की समाप्ति पर बहुत कम ब्रिटिश-पत्रों ने कोई राय जाहिर की । 'डेलीमेज' श्रीर 'डेली टेलिशाफ' ने इसे ब्रिटिश-सरकार की विजय बताया।

उदार-दत्ती पन्न 'स्टार' ने कहा कि उपवास के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी।

इहिया लीग-द्वारा आयोजित एक सभा में ३ मार्च को भाषण दते हुए लाई स्ट्रैबोल्गी ने कहा कि श्रव जब कि गाधीजी का उपवास खत्म हो गया है, काग्रेस के नेताओं श्रीर भारत के अन्य समुदायों के साथ तुरन्त ही नये सिरे से समक्तीते की बात-चीत शुरू कर देनी चाहिए और गांधीजी की रिहाई इस दिशा में पहला कदम हो सकता है।

प्रोफेसर जास्की ने ६ मार्च, १६२३ के 'रेनाल्ड्स न्यूज़' में जिखा ''ब्रिटिश सरकार निस्सन्देह सोभाग्यशाजिनी है कि उपवास के दौरान में गाधीजी की मृत्यु नहीं हुई, श्रगर कहीं ऐमा हो जाता तो हमारे इन दोनों देशों के दरम्यान बहुत मारी गजतफहमी पैदा हो जाती जिसे दूर करना श्रसम्भव हो जाता।'' इहिया जीग-द्वारा ३ मार्च को धन्यवाद प्रकाशन के रूप में श्रायोजित एक सभा में भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रेबोल्गी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है श्रीर ईरवर का धन्यवाद करना चाहिए कि गांधीजी ब्रिटेन के एक वैदी के रूप में मरने से बच गए। मिस श्रगस्था हैरिसन ने कहा कि गांधीजी न केवल भारत की मलाई के जिए ही जीवित रह सके हैं, बल्कि समस्त मानवता के जिए। लार्ड हेरिंगडन, श्री एडवर्ड थामसन, श्री जारेंस हाउस-मैंन श्रीर कंण्टरवरी के डीन ने गांधीजी को तत्काज रिहा कर देने की श्रावश्यकता पर जोर देते हुए संदेश भेजे।

#### (ख) श्रमरीका में प्रतिक्रिया

'शिकागो हेली न्यूज़' के प्रतिनिधि श्री ए० टी० स्टील ने, जो उस समय कराची में थे, "एक मुलाकात में कहा कि 'गाधीजी के उपवास के कारण भारत में जो चिन्ताजनक श्रीर गम्भीर परिस्थित पैदा हो गई है, उसकी वजह से श्रमरीकी जनता फिर से भारतीय समस्या में दिलचस्पी लेने लगी है। इस समय भारत में श्रमरीका के समाचारपत्रों श्रीर संवादसमितियों के प्रतिनिधियों की भरमार है श्रीर वे नित्यप्रति सैकड़ों ही तार गाधीजी के उपवास के सम्बन्ध में समरीका भेज रहे हैं।"

श्रमरीका में उपवास की विभिन्न प्रतिक्रिया हुई। श्रमरीका के सभी प्रमुख पत्रों में गाधी-जी के उपवास श्रीर वायसराय के साथ उनके पत्र-व्यवहार का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ। १२ फरवरी तक न्यूयार्क श्रीर वाशिंगटन के किसी भी पत्र ने इस सम्वन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की श्रमरीका की प्रतिनिधि सभा के सदरयों ने कहा कि उनके पास गाधीओं की कार्रवाहयों के श्रप्यन करने का समय नहीं हैं श्रीर इसिलिए वे इस सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने की, तैयार नहीं हैं।

गाधीजी के उपवास के सम्पन्ध में २२ फरवरी को श्रपने सपादकीय जैख में टिप्पणी करते हुए 'न्यूयाक टाइम्स' ने लिखा .—

"भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जिस न्यक्ति ने श्रपना सारा ही जीवन लगा दिया है, उसकी चरम लीमा श्रव उपवास में जाकर समाप्त हो रही प्रतीत होती है। पिछले ससाह गाधीजी की गम्भीर श्रवस्था के कारण एक वटा सकट पँटा हो गया। वाहसराय की शासन-परिपट् के तीन भारतीय सदस्यों ने उससे हस्तीफा दे दिया। यद्यपि वाहमराय ने गाधीजी को रिहा कर देने से लाफ इन्कार कर दिया है, लेकिन सभी दलों की राय है कि श्रगर कहीं गांधीजी की मृत्यु होगई तो विटेन के लिए एक वटी गम्भीर श्रीर पेचीदा समस्या राड़ी हो जाएगी। कुछ श्रधिकृत सृत्यों ने एकदम श्रीर श्रधिक हिंसारमक कार्रवाहयों के होने की भविष्यवाणी की है श्रीर कुछ वृसरों ने यह कहा है कि लोग हतने शोकाङ्गल श्रीर सतद्य होंगे कि वे कुछ भी नहीं कर पाएगे।"

२० फरवरी को श्रमरोकां के स्वराष्ट्र-मंत्री श्री कार्डल हल श्रोर विटेन के राजदूत वार्ड हेलीफेक्स ने एक दूसरे से बातचीत की, श्रीर श्री हल ने गाधीजी के उपवास से पटा होनेवाली परिस्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। उसके बाद वहा कोई श्रीर उरलेखनीय घटना नहीं हुई। श्रमरीकी सरकार के भारतीय समस्या के विशेपज्ञों का गाधीजी के उपवास में खासतोंर पर दिलचस्पी जेना सर्वया स्वाभाविक था। वे इस बात में विशेप रूप से दिलचस्पी ले रहे थे कि इस उपवास श्रीर उसके फलस्वरूप घटनेवाली सभावित दुर्घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन श्रमरीका के श्रधिकारियों की राय का श्रन्दाजा हम केवल श्री हल श्रयवा राष्ट्रपति रूज़वेलट के भावणों से ही लगा सकते थे।

गाधीजी के ष्ठपवास की समाप्ति पर ४ मार्च की 'न्यूयार्क टाइम्स' ने श्रपनी राय प्रकट करते हुए जिखा कि "दोनों ही पर्चों की नैतिक विजय हुई है श्रीर श्राखिरकार यह घटना-फ्रम समाप्त हो गया है। जेकिन श्रव सवाज यह उठता है कि क्या भारतीय परिस्थिति पर फिर से विचार करने के जिए उचित्त समय श्रा गया है। हमें यक्कीन है कि ब्रिटेन के बहुत-से जोग श्रपने श्राप ये सवाज करेंगे कि क्या महीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद श्रव वह समय नहीं श्रा गया जयिक हस परिस्थिति पर पुन विचार किया जाय ? क्या इस मामजे में ब्रिटेन श्रव श्रासानी से पहल नहीं कर सकता ? .. क्या पुन उसी जगह से समकौते की बातचीत नहीं श्रुरू की जा सकती जहा से सर स्टैफर्ड क्रिप्स के भारत जाने से पहले की थी।"

#### (ग) भारत में प्रतिक्रिया

उपवास के सम्बन्ध में भारत में विभिन्न मत होने की शायद ही कोई करूपना कर सकता था। भारतीयों के लिए उपवास में कोई लादू और रहस्य छिपा हुआ है। यह हमारी प्राचीन और कुछ हद तक अर्वाचीन परम्पराओं के अनुकूल है। पर ऐंग्लो इडियनों का दृष्टिकोण यह नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनके समाचार-पत्र 'स्टेस्टमैन' ने गांधीजी के व्यक्तित्व की भूरि भूरि प्रशंसा की; पर राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें भला बुरा कहा।

उपवास की महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम प्रतिक्रिया। भारत में यह हुई कि इस नयी परिस्थिति पर सोच-विचार करने के लिए १८ फरवरी को नयी दिल्ली में नेताओं का एक सम्मेलन बुकाया गया। इसमें भाग जेने के जिए विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले जगभग १४० प्रमुख नेताश्रों को, जिनमें श्री जिन्ना भी शाश्मल थे, बुलावा भेजा गया। जेकिन श्री जिन्ना ने यह कहकर इसमें भाग जेने से इन्कार कर दिया कि ''गांधीजी के उपवास के कारण पैदा होनेवाली परिस्थिति पर सोच-विचार करने का काम वास्तव में हिन्दू-नेताश्रों का है।''

इस सम्बन्ध में सब से पहले श्रपने विचार प्रकट करनेवाले सार्वजनिक नेता हिन्दू महा-सभा के कार्यवाहक श्रध्यच डा॰ श्यामप्रसाद मुवर्जी थे। श्रापने एक वक्तन्य में कहा— 'महात्मा गाधी के बिना भारतीय समस्या कभी नहीं सुलम सकती।''

भारतीय न्यापार श्रीर उद्योग-सघ के प्रधान श्री जी० एत० सेहता ने वायसराय के नाम श्रपने तार में कहा — "उपवास करने के बारे में यदि गाधीजी के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था, तो कम-से-कम सरकार को उन्हें विना शर्त रिहा कर देना चाहिए था। "पिरडित मदन मोहन मालवीय ने २० फरवरी को ब्रिटेन के प्रधान मत्री श्री चर्चित को निम्न तार भेजा .—

"भारत ग्रीर हग्लैंगड के भले के लिए मैं श्राप से गाधीजी को मुक्त कर देने की यह श्रंतिम च्या की श्रपील करता हूं.... यदि कहीं गाधीजी का जीवन जाता रहा तो भारत श्रीर इग्लैंगड के पारस्परिक मैश्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए भारी ख़तरा पेंदा हो जायगा।"

श्री श्रार्थर मूर ने भी एक वक्तन्य में कहा कि इस समय, जब कि गाधीजी का जीवन ज़ितरे में है, सरकार उन्हें छोड़कर कोई ख़तरा नहीं उठाएगी श्रीर न ही उसकी प्रतिप्ठा पर कोई श्रांच श्राएगी।

भारत के सभी हिस्सों से गाधीजी को बिना शर्त मुक्त कर देने की श्रसख्य श्रपीलें की गई । इस सम्बन्ध में दो सहस्वपृर्ण श्रोर उल्लेखनीय घटनाएं हुई । गांधीजी की रिहाई के लिए देश भर में श्रसंख्य सभाएं की गई । इनमें से एक कलकत्ता के न्यायाधीश श्री विश्वास की श्रध्यक्ता में हुई श्रीर दूसरी, नयी दिल्ली में सेक्र टेरियट की इमारत के सामनेवाले मेदान में भारत-सरकार के सेक्र टेरियट में काम करनेवाले क्लकों की एक सभा थी।

३ मार्चको सुवह के ६ वजे गाधीजी ने संतरे के रस का एक छोटा गिलास और एक चम्मच ग्लूकोस लेकर २१ दिन का अपना उपवास खोला। गाधीजी का यह सन्नहवां—और पांचवा वहा—उपवास था। लेकिन जनता और हाक्टरों को उनके किसी भी पिछले उपवास के समय इतनी चिन्ता और भय नहीं हुआ था जितना इस धवसर पर। और विधान चन्द्र राय ने कहा कि "इस बार गांधीजी मृत्यु के सन्निकट पहुच गए थे।" जब हा० बी० सी० राय का ध्यान गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले बुलेटिनों की गम्भीरता की श्रोर शाक्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि "महास्माजी ने हम सबको वेवकृत बना दिया।" कलकत्ता यूनिवसिटी के स्टाफ श्रीर विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण देते हुए डा० विधान चन्द्र राय ने गांधीजी के उस चन्तव्य पर प्रकाश डाला जो उन्होंने उपवास की समाप्ति पर दिया था —

'मैं नहीं कह सकता कि विधाता ने किस प्रयोजन से मुक्ते हस श्रवसर पर बचा लिया है, सभवतः वे मुक्ते कोई श्रीर काम पूरा कराना चाहते हैं।"

'फ्रोंडस् अम्बुर्लेस यूनिट (भारत) के अध्यक्त श्री होरेस अलग्जेगडर ने, जो उपवास के समय प्ना में थे और इस अर्से में गांधीजी से दो बार मुलाकात कर चुके थे, कहा कि ''गाधीजी के उपवास का भले ही कोई श्रीर महत्व क्यों ने सहा हो किन्तु मेरी राय में इसका सर्वाधिक

महत्व यह है कि यह श्रारमीरसर्ग का एक उच्च उदाहरशा है। इसके श्रतावा मेरा विचार है कि भारत श्रीर सारे ससार के जोगों के पापों श्रीर कपटों के लिए भी उनका यह उपवास श्रारमशुद्धि श्रीर श्रारमीरसर्ग का श्रोतक है.. ।"

छपवास तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने एकद्म श्रप्रत्याशित रुख धारण कर बिया। वसने छादेश जारी कर दिया कि उपवास तोड़ने के समय गांधीजी के पुत्रों को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं रह सकता श्रीर गांधीजी का श्रयवा ऐसे दूसरे किसी भी स्पक्ति का, जिसकी उन तक पहुच है, कोई भी वक्तस्य तव तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले से प्रातीय प्रेस सलाहकार को न दिखला लिया गया हो। यह प्रतिबन्ध छु. महीने और २१ दिन तक जारी रहा। उसके बाद एक दिन २४ सितम्बर को अधानक बम्बई सरकार ने भारत के लोगों को यह घोषणा करके आश्चर्यचिकत कर दिया कि उसने अपना वह आदेश वापस ने जिया है जिसमें कहा गया था कि ''गाधी का श्रयवा ऐसे दूसरे किसी भी न्यक्ति का, जिसकी उन तक पहुच हो-कोई भी वक्तन्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले से प्रातीय प्रेस-सलाहकार को न दिखला लिया गया हो।" ऐसे भवसर पर जब कि भारत के आकाश में घटाटोप अधकार छाया हुआ था, बन्बई सरकार का यह वक्तन्य बड़ा रहस्यमय प्रवीत होता था । तीन ह्यूपाह तक लार्ड जिनलिथगो भारत से प्रस्थान करनेवाले थे । उनके नये उत्तराधिकारी श्रपने विदाई-भाषणों में श्रपने भावी कार्यक्रम, उसकी कठिनाइयों श्रीर ख़तरों का जिक्र करने के साथ-साथ, इस सम्बन्ध में अपनी आशाओं और आकांचाओं पर भी प्रकाश दास रहे थे। इस समय कोई भी न्यक्ति गांधीजी से किसी वनतन्य की आशा नहीं कर रहा था। रे मार्च को उन्होंने उपवास खोबा था श्रीर र मार्च उनसे मुखाकात करने या कोई बातचीत का श्रविम दिन था। श्रव इस घटना को हए छ महीने और इक्कीस दिन हो चुके थे श्रौर यदि उनके मिन्नों को उनके बारे में कोई वक्तव्य देना भी था तो वह अब तक विरुद्धत बासी और असाम-यिक पड़ ख़का था। तब फिर बम्बई-सरकार ने यह घोषणा वयों की ? उसका श्रसती मकसद क्या था और उसे रेडियो पर इतनी श्रान-बान के साथ क्योंकर बाहकास्ट किया गया था ? सवाब उठता है कि का बिर इस सब का सतलब क्या था?

#### उपवास समाप्त हो गया

भालिर एक दिन यह कठिन परीक्षा पूरी हो गई। यह परीक्षा प्राचीन काल की अग्नि और जल की परीक्षा से कहीं अधिक कठिन थी, क्यों कि यह क्षिण्य न होकर चिरकालीन थी, यह आरम-निर्देशित थी, किसी बाहरी शक्ति-द्वारा निर्देशित नहीं। ब्रिटिश सरकार जो काम करने को तैयार नहीं थी, वह काम गांधीजी के पित्र हड़ निश्चय और विश्वकी उच्च अदालत के सामने उनकी प्रार्थनाओं और अपीलों ने कर दिखाया—अर्थात् गांधीजी मृत्यु के मुंह में जाने से बच गए। यह एक निर्विवाद सत्य है कि हड़ विश्वास और धारणा ज्ञान से बड़े हैं और धारणा में आश्चर्य-जनक काम करने की शक्ति होती है। गांधीजी के उपवास के बाद फिर वही पुराना सवाल जिसके कारण उन्होंने उपवास किया था, सामने आया। प्रत्येक व्यक्ति यह जातने को उत्सुक और चितित था कि अगला कदम क्या होगा ? क्या सरकार अब कुछ मुक जायगी और नहम पढ़ जायगी ? क्या वह अपने किये पर पश्चात्ताप करेगी ? क्या उसके कठोर हृदय में परिवर्तन हो सकेगा ? क्या उसकी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन होगा ? क्या वह अपना दुराप्रह छोड़ देगी ? इस प्रसग में हम जार्ज बर्नार्ड शा का एक वक्तव्य इद्वप्तत करना इचित समसते हैं जो उन्होंने मई १६४३ के श्रन्त में दिया था। उन्होंने कहा—''श्राप मेरा हवाला देकर यह कह सकते हैं कि शिटिश सरकार ने, दिल्लिए पच (टोरी) के प्रतिक्रियावादी शौर दुस्साध्य लोगों के कहने में श्राकर गाधीजी को जेन में बन्द करके एक मूर्जतापूर्ण शौर भारी मूल की है। इसने शिटेन के धनिकवर्ग के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ इस देश की नैतिक स्थिति विलक्कल खत्म कर दी है। सम्राट् को चाहिए कि वे गाधीजी को विनाशत मुक्त करके उनसे श्रपने मित्रमंडल के मानसिक विकार के लिए चमा-याचना करें। इम तरह से जहां तक हो सकेगा भारतीय स्थिति को सुलमाया जा सकेगा।'' निस्सदेह ये बहे महत्त्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप पर राजमीतिज्ञता यदि खत्म नहीं हो चुकी थी तो कम से कम उसका दिवाला श्रवश्य निकल चुका था शौर जी-कुछ बाकी बचा था उस पर भी परिचमी जातियों को उच्च समक्षने की भावना, सम्यता शौर घातक हथियारों से नही जानेवाली नहांई का श्रमिशाप छाया हुआ था।

१६१२ में भारत मंत्री माटेगू ने 'प्रतिष्ठा' शब्द को श्रंग्रेजी शब्दकीय से सदा के लिए निकाल पेंकने की जोरदार सलाह दी थी। लेकिन जीवन के शब्दकीय में यह शब्द ज्यों का ह्यों कायम है। श्रमेजों की दृष्टि में समस्त सृष्टि के जीवन की श्रपेचा कानून का श्रधिक महत्व है, यद्यपि जीवन कानून या तर्क की अपेचा अधिक पूर्ण, अधिक पेचीदा और अधिक मानवलात्रिय है। इस प्रकार विटेन श्रीर भारत का यह संघर्ष, जिसमें उपवास की सृष्टि हुई, श्रविरत्त रूप से श्रीर श्रवाध गति से जारी रहा, श्रीर वह न केवल साधन बल्कि साध्य के रूप में भी निरन्तर वग्ररूप धारण किये रहा। श्रमस्त श्रीर सितम्बर में बाह्सराय के नाम जिले गए श्रपने पत्रों में गाधीजी ने यह वात साफ तौर पर कह दी थी कि वे सरकार-द्वारा उन पर और कांग्रेस पर लगाए गए श्रारोपों की छान-चीन करने के लिए तैयार हैं श्रीर श्रगर उन्हें इन प्रमाणों से संतोष हो जायगा तो वे श्रपने को उन दोनों से ही श्रवाग कर लेंगे। परन्तु किसी धमकी श्रथवा दवाव में श्राकर प्रस्ताव वापस लेने या दिंसा की निन्दा करने से कोई खाभ नहीं पहुँच सकता। वह तो ऐसे ही होगा जैसे कि पुलिस के सामने जाकर श्रपराध कवूल कर लिया जाय। परन्तु यदि थाप श्रभियुक्त को मैजिस्ट्रैट श्रथवा जज के पास ले जाकर उसकी गवाही दर्ज कराएं तो उसका महत्व समक्त में श्रा सकता है। बिटिश कानून के श्रन्तर्गत प्रारम्भिक कार्रवाई का यही तरीका है। किसी ठोस सबूत के आधार पर अगर हिंसात्मक कार्रवाहयों की निन्दा की जाय और प्रस्ताव वापस बिए जाएं तो क्या वह वास्तव में सरकार के लिए अधिक नैतिक महत्व की बात न होगी **? परन्तु** सरकार को तो नैतिक महत्व से कोई वास्ता ही न था। ये तो सिर्फ साधु-महात्माओं के कल्पना जगत् की चीजें ठहरीं, जिनके लिए आज की राजनीति में कोई स्थान नहीं है।

श्री चर्चित को अपनी चिर-श्राकाचित साध पूरी करने का यही तो उचित श्रवसर मिला था—इस समय वे गांधी श्रीर गांधीवाद को कुचलकर रख देना चाहते थे। परिचम की श्राधुनिक युद्धकला के सभी हथियारों का मुकावला सत्यामह के इस शक्तिशाली हथियार से किया जा सकता है। परन्तु यह काम एक पूर्वी राष्ट्र एक महात्मा श्रीर राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में ही पूरा कर सकता है। शिटेन के लिए यह काफी नहीं था कि गांधीजी बम्बई-प्रस्ताव के समर्थक थे—जिसमें मित्रराष्ट्रों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया गया था। ब्रिटेन को इससे कोई मतल्लय नहीं था कि गांधीजी कांग्रेस की सब योजनाश्रों को ताक पर रखकर श्री जिन्ना को राष्ट्रीय सरकार का प्रधान मंत्री बनाकर उसके साथ सहयोग करने को तैयार थे। परन्तु, इतिहास श्रपनी पुनरावृत्ति श्रवश्य करता है। ब्रिटेन के लिए यह मार्ग खुला था कि वह श्रमरीकियों को यहां श्रपना

उपिनवेश रथापित वरने की इजाइत देता, परन्तु उसके लिए भी तो "वष्ट सहने पडते, खूम ग्रीर पसीमा एक कर देना पड़ता।" जब किस्मत ही साथ न दे रही हो तो श्राप लाख कोशिश करने पर भी श्रपने को विनाश के मुंह में जाने से नहीं रोक सकते। कहा जाता है कि किसी श्रायांरश ने गलती से वहा था कि "में इब्गा, श्रीर कोई मुक्ते नहीं बचाए।" परन्तु ऐमा मालूम होता है कि हाल में जानबुक (श्रप्रेज) ने भी श्रायरलेंग्डवालों की इस बुद्रिमत्ता की मकल करती है!

इस उपवास के सम्पन्ध में साधारण दिलचस्पी की भी कुछ बातें हैं। श्रागासां महल के दरवाजे पहले तो वेवल गांधीजी के परिवारवालों, सम्बन्धियों श्रोर उन लोगों के लिए, जिन्हें गांधीजी मिलना चाहते थे, खोले गए थे, लेकिन बाद में सरकार की यह सतर्कता शिथिल पर गई श्रोर दर्शकों की भारी भीड़ इस तीर्य-स्थान पर पहुचने क्षगी। इसकी वजह यह थो कि साधारणतः यह श्राराका प्रकट की जा रही थी कि देश को एक श्रारम-बलिशन देखना होगा। सामर्थ्य के श्रनुसार किये जानेवाले उपवास का क्या श्रर्थ है श्रीर क्या नहीं—इस पर काफी प्रकाल डाला जा खुका था।

'यूनाइटेड प्रेस'को एक विश्वस्त श्रौर प्रमुख नेता से, जो कि गांधीजी की मानसिक विचार-धारा से पूर्णत परिचित है,यह पता चला है कि वाहमराय के नाम गांधीजी ने श्रपने पत्र में 'सामर्थ्य के श्रनुसार यथाशक्ति'' शब्दों द्वारा जिस उपवास की चर्चा की थी, उसका जो यह साधारण श्रयं खगाया गया है कि जब भी वे यह देखेंगे कि उनकी शक्ति उनको जवाब देती जा रही है, वे सप्यास छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है। पिछली बार सांप्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जब गांधीजी ने उपवास किया था तो यह कह दिया था कि जब तक कोई सतोपजनक फैसला नहीं होजाएगा तब तक वे श्रामरण अपवास जारी रखेंगे,परन्तु इस बार अन्होंने कहा था कि वे सामर्थ्य के श्रनुसार उपवास कर रहे हैं श्रौर इसके लिए उन्होंने तीन सप्ताह की श्रवधि निर्धारित की थी, क्योंकि उनका खयाल था कि इस बार उनकी सामर्थ्य इतनी ही थी। इसलिए यह उपवास उस निर्धारित श्रवधि तक श्रवश्य जारी रहना था बशर्ते कि उससे पूर्व उनकी सृत्यु न हो जाती श्रथवा उन्हें रिहा न कर दिया जाता।

गांधीजी के दर्शकों में उनके पुराने मित्र और सहयोगी कार्यकर्ता थे, जिनमें दो श्रमेज़ मित्र श्री श्राव श्री श्राव श्री श्री सायमण्ड भी शामिल थे। श्री राजगोपालाचार्य, श्री जी० डी० बिह्ता, श्री मूलाभाई देसाई, श्री मुशी श्रीर श्री के० श्रीनिवासन् को गांधीजी के दर्शकों में देखहर लोग यह खयाल करने लगे थे कि शायद उपवास के श्रन्तिम भाग में यह बातचील राजनीतिक रूप धारण करले, श्रीर लोगों का यह खयाल सर्वथा निराधार नहीं था, क्योंकि जब वाहसराय से इन मुलाकातों के लिए इजाज़त ली गई थी तो सम्बद्ध नेताओं ने श्रामतीर पर यह सकेत किया था कि यह श्राशा श्रकारण नहीं है कि गतिरोध को दूर करने के लिए श्रीर बातचील संभवत. सफल साबित हो सके। उपवास के सम्बन्ध में एक श्रीर छोटीन्सी किन्तु महत्वपूर्ण घटना श्री विलियम फिलिप्स का तीन पिक्त्यों का एक वक्त यथा, जिसमें कहा गया था .— "भारतीय स्थित के विभिन्न विचारणीय पहलुश्रों पर श्रमरीका श्रीर बिटेन की सरकारों के बढ़े-बढ़े श्रिष्ठ सित कोई उत्साद कहीं पद्मिल किया गया, क्योंकि उन हलकों का कहना था कि "जो-कृष्ट भी करना है शीघ ही निया जाना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े।" श्री राजगीपाला-

चार्य गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में श्री फिलिप्स से दूसरी बार सोमवार को मिले। उनसे उनकी पहली भेंट 1६ फरवरी को नयी दिल्ली में नेता-सम्मेलन के श्रवसर पर हुई थी। लोगों ने श्री फिलिप्स के इस वक्तव्य का यह श्रथं लगाया कि उनका इशारा लार्ड देलीफेरस सौर कार्ड का में हो रही वातचीत से था, परन्तु बाद में श्री हल के वक्तव्य से इस सम्बन्ध में सब सन्देह द्र हो गए। इस सम्बन्ध में तीसरी दिलचस्प वात यह थी कि बम्बई के स्टाक एक्सचेंज ने गांधीजी के प्रति कपने प्रेम, श्रद्धा श्रीर श्रादर के रूप में ४०,००० रु० लोगों श्रीर पशुश्रों की सहायता के लिए दिया। इसमें से ३४,००० रु० बीजापुर के दुर्भित्त सहायता-समिति को लोगों श्रीर पशुश्रों की सहायता के लिए, ३००० रु० विमूर सहायता-कोप श्रीर ४००० रु० विभिन्न संरथाश्रों को पशुश्रों की सहायता के लिए, ३००० रु० विमूर सहायता-कोप श्रीर ४००० रु० विभिन्न संरथाश्रों को पशुश्रों की सहायता के लिए दिया गया। एक श्रीर महत्वपूर्ण परन्तु वेहूदा श्रीर बदनाम रूरने-वाली कहानी यह गढ़ी गई थी कि १० फरवरी से लेकर १२ फरवरी तक, जब कि गांधीजी की हालत बहुत श्रीयक स्तरनाक होगई थी, उन्हें गुप्त रूप से कोई खाद्य दिया गया था। इस सम्बन्ध में इम श्री देवदास गांधी श्रीर हा० बी० सी० राय के दो श्रिधकृत श्रीर तथ्यपूर्ण वक्तव्यों का उरलेख करना सर्वथा उचित सममते हैं।

श्री देवदास गांधी ने गांधीजी से मुलाकात करने के वाद प्ना से बम्बई वापस पहुंचकर ७ मार्च को समाचार-पत्रों के नाम निम्न वक्तन्य दिया :---

"..... इसके बाद श्राप मीठे नीवू के रस की कहानी को लीजिए। मुक्ते ठीक ठीक नहीं मालूम कि यह 'मीठा नीवू' किस फल का नाम है। स्वामाविक तौर पर एक विदेशी सम्वाददाता ने मुक्त से पूछा कि क्या उसका यह खयाल ठीक होगा कि शहद या ग्लूकोस-जैसी कोई चीज हस रस में सिला दी गई होगी। जहां तक मेरी जानकारो है 'मौसमी' श्रीर 'संतरे' के लिए श्रमेजी दा सीधा-सादा श्रीर खाद्य शब्द 'श्रीरेंज' इस्तेमाल किया जाता है। श्रीर वास्तव में वह मौसमी का रस था जिसे गलती से मीठे नीवू का रस कहा गया है— जो बहुत थोड़ी-सी मात्रा में पानी में दिया गया था श्रीर इसके श्रलावा पानी मे श्रीर कोई चीज नहीं मिलाई गई। नीवू के रस की जगह सतरे के रस का सेवन उपवास की शर्कों के श्रनुसार ही किया गया था, क्योंकि दो दिन तक गांधीजी के लिए पानी पीना मुश्किल हो गया था श्रीर एक श्रोंस पानी निगलने में उन्हें पांच मिनट लगते थे। मेरा विश्वास है कि उपवास के हिनों में वे प्रतिदिन साठ श्रोंस पानी में श्रीसतन छ: श्रोंस से भी कम रस मिलाते थे।"

्गांधीजी के उपवास के बाद ढा० बी० सी० राय ने निम्न वक्तन्य दिया .--

"इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में श्रनेक ऐसी चीजे' हैं जिनकी हम करपना तक भी नहीं कर सकते। गांधीजी ने उनकी सेवा शुश्रृषा करनेवाले हाक्टरों से कह दिया था कि अगर वे वेहोश हो जायं तो उन्हें होश में लाने के लिए या अनकी कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें कुछ न दिया जाय और डाक्टरों ने उनकी इच्छा पूरी की। श्रगर उन्हें पानी पीने मे कठिनाई होती थी तो वे जी मचलने की बीमारी के कारण श्रपना सिर हिलाकर कह देते थे, परन्तु वे इसमें सोडियम साइट्रेट, पोटाशियम साइट्रेट श्रथवा कुछ हद तक मीठा नीवू भी मिलाकर पीने को तैयार थे, जिससे कि पानी स्वादिष्ट हो सके। ज्यों ही वे पानी की श्रावश्यक मात्रा पी सकने के योग्य हो गए उन्होंने उसमें नीवू का रस मिलाना छोड़ दिया.....।"

श्रन्त में हम भारतीय श्राकांणाश्रों श्रोर श्रसमर्थताश्रों के प्रति श्रमरीका की गहरी परन्तु संयत दिलचस्पी का जिक्र करना चाहते हैं। गांधीजी के उपवास के कारण श्रमरीका की श्रपनी वास्तिविक प्रजातन्त्रीय श्रीर मानवीय भावना का प्रदर्शन करने का श्रवसर मिला। यद्यपि यह सत्य है कि समस्त भारत में सैकड़ों ही जोगों ने, जिनके चारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है, पूरे इक्कीस दिन तक प्राय गाधीजी के साथ ही उपवास किया श्रीर इसके श्रजावा जातों ही जोगों ने एक दिन से वेकर एक सप्ताह श्रथवा दस दिन तक सोवेविक वृत रखा। परन्तु श्रमरीका में सहानुभूति के रूप में किया जानेवाला उपवास जितना महावपूर्ण था उतना ही श्रमप्याशित भी। इस सम्बन्ध में हिएहा वाहरम बोहटर ने पत्रों के नाम श्रपने एक वक्तन्य में बताया.—

"परन्तु सम्पूर्ण श्रमरीका में श्रधिकांश लोग इस बात पर बड़ी वेचैनी प्रकट कर रहे हैं कि उनका मिन्न, उनका चचेरा भाई श्रीर उनका वर्तमान सहयोगी ब्रिटेन भारतीयों के प्रति वह बर्ताव नहीं कर रहा जिसकी वे उससे शाशा करते थे। श्रमरीका के लोग यद्यपि यह बात जानते हैं कि वे भारत की पेचीदा समस्या पूर्णत समसने में श्रसमर्थ हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से जानते हैं कि इसमें एक नैतिक प्रश्न छिपा हुशा है श्रीर इस नैतिक प्रश्न पर वे ब्रिटिश सरकार की वर्तमान नीति का किसी तरह से भी समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। भारतीय समस्या के बहुन से पहलुश्रों के बारे में श्रमरीका के लोग कठिनाई में पह जाते हैं, परंतु इनके साथ ही उनकी भारतीयों के प्रति पूर्ण सहानुभूति भी है।"

इस्तीफे

यहुधा यह कहा जाता है कि अपने जन्म के बाद, जबसे कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता का आंदोजन शुरू किया है अभेज सिर्फ उसके बारे में दो ही बार्त सममते हैं—किसी बढ़े अधिकारी का हरतीफा। परन्तु कांग्रेस इन दोनों ही बार्तों से साफ इन्कार कर ी है। न तो वभी उसने किसी की हरया में हाथ बँटाया और न ही किसी को हरतीफा देने के जिए प्रोत्साहित किया। इसीजिये उसने सत्याग्रह के अभोध अस्त्र को अपनाया और पुजिस के जाठी-चार्ज से जेकर उपवास कक कप्ट-सहन करने का कार्यक्रम अपने सामने रखा। यह ठीक है कि भारतीय स्वतंत्रता के हतिहास के प्रारम्भिक युग में सर एस॰ पी॰ सिन्हा, सर तेजबहादुर समू, और सर शकरन् नायर अभृति प्रमुख व्यक्तियों ने समय-समय पर सरकार की दमन-नीति के विरोध में वाहसराय की शासन-परिषद् से इस्तीफे दिये। परन्तु १७ फरवरी १६४३ को, जबिक गांधीजी का उपवास ग्रुरू हुए एक सप्ताह हो जुका था, भारत ने अत्यन्त महस्वपूर्ण, अत्यन्त आश्चर्यजनक खौर सामयिक हस्तीफों की घटना भी देखी जबिक सर एस॰ पी॰ मोदी, श्री अर्थ सरकार ने सरकार-द्वारा गांधीजी को रिहा न करने के विरोध में वाहसराय की शासन-परिषद् से इस्तीफा दे दिया। सरकार की सम्बद्ध विज्ञप्ति और भारत के इन तीनों सपूर्तों का सयुक्त वयान नीचे दिए जाते हैं—

"माननीय सर एच० पी॰ मोदी, के॰ बी॰ ई॰, माननीय श्री एन॰ श्रार॰ सरकार भौर माननीय श्री एम॰ एस॰ श्रणे ने वाइसराय की शासन परिषद् के श्रपने पदों से स्तीफे दे दिये हैं श्रीर हिन्न एक्सीजेन्सी गवर्नर-जनरता ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर ब्रिये हैं।

"वाह्सराय की शासन परिषद् से हमारे इस्तीफों के सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी है भौर स्पष्टीकरण के रूप में हम सिर्फ यह कहना खाहते हैं कि एक प्रश्न के सम्बन्ध में, जो हमारी राय में एक बुनियादी सवाल है (गाधीजी के अपवास के प्रश्न पर की जानेवाली कार्रवाई) हममें कुछ मतमेद हो गये थे छौर हमने अनुभव किया कि हम और श्रिषक समय तक अपने पढ़ों पर नहीं बने रह सकते। जितने दिन भी हमें वाहसराय के साथ मिलकर इस देश की शासन- ध्यवस्था चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस श्रवधि में उन्होंने हमारे प्रति जो सौजन्य श्रौर श्रादर-भाव प्रदर्शित किया है, उसके लिए हम उनकी हृदय से क्रद्र करते हैं।"

श्रभी हमें उपवास के फलस्वरूप घटनेवाली श्रत्यन्त उरुलेखनीय घटना का जिक्र करना वाकी है। भारत ने गांधीजी की प्राय-रचा करने में कोई कसर न उठा रखी। सरकार से किये गए सब श्रनुरोध श्रौर श्रपीलें विफल रहीं, परन्तु केवल विधाता श्रौर उस सर्वशिक्तमान से प्रार्थनाएँ निरन्तर की जाती रहीं। संकट के समय नास्तिक श्रौर श्रनीश्वरवादी में भी हद विश्वास पदा हो जाता है श्रौर इस श्रवसर पर दिसयों लाखों लोगों ने ईश्वर से प्रार्थनाएँ कीं। परन्तु राष्ट्र को इतने से कैसे संतोष हो सकता था। नेताश्रों ने सोचा कि उन्हें गांधीजी का जीवन बचाने के लिए संगठित श्रौर सयुक्त प्रयास करना होगा, श्रौर उन्हें मारत के राजनीतिक गतिरोध की मुख्य समस्या को सुलमाना ही होगा। शान्ति-श्राल में मनुष्य में श्रौचिस्य का जो श्रभाव रहता है, सकट के समय उसके दूर होजाने की संभावना बनी रहती है। श्रीर जहाँतक गांधीजी का सम्बन्ध है वे तो बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण श्रौर सस्परामर्श पर ध्यान देने को सदेव तत्पर रहते हैं। तदनुसार उपवास के प्रारम्भिक दिनों में ही देश के गययमायय लोक-प्रिय नेताश्रों ने १७ फरवरी को नयी दिल्ली में एक सम्मेलन का श्रायोजन किया गया जिसमें देव सौ सदाशय श्रौर मद्र पुरुषों ने माग लिया। श्रन्त में १६ फरवरी को यह सम्मेलन का मसविदा तैयार करने-वाला समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें गांधीजी की रिहाई की मांग की गई थी।

गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हो रहे थे, उन्हें देखते हुए समिति ने वाह्सराय के पास प्रस्ताविन प्रस्ताव भेज देने का फैसला किया जिससे कि वे उसके सम्बन्ध में तस्काल कोई कार्रवाई कर सकें। २० फरवरी को उक्त प्रस्ताव सम्मेलन के सामने पेश किया गया श्रौर हम प्रस्ताव पर बोलनेवालों में से डा० जयकर, सर महाराजसिंह, सर ए० एच० गज़नवी, डा० श्यामावसाद मुक्जीं, सर तेजबहादुर सप्, मास्टर तारासिंह श्रौर श्रो० एन० एम नोशी विशेष रूप से उल्जेलनीय हैं। समिति ने देश के सभी वर्गों, सम्प्रदायों श्रौर धर्मावलिम्बयों से रविवार २१ फरवरी को गाधीजी की दीर्घायु के लिये विशेष प्रार्थनाएँ करने की श्रपील की।

२० फरवरी को सम्मेजन का खुजा श्रिधवेशन सर तेजबहादुर समू की श्रध्यक्ता में शुरू हुन्ना श्रीर श्रपने ज़ोरदार भाषण के दौरान में उन्होंने कहा.--

'मेरा यक्कीन है कि बिटिश हर्तिहास से हमने एक सबक यह सीखा है कि बिटिश सरकार ने हमेशा ही राज-भक्तों से फैसला करने की यजाय विद्रोहियों से समकौता किया है। जब गृहसदस्य महारमा गांधी को एक विद्रोही बताते हैं तो उससे मुक्ते निराशा नहीं होती। मुक्ते सब तक यही आशा है कि एक-न एक दिन हन्हीं विद्रोहियों के साथ बिटेन समकौता करेगा और उस समय मेरे और आप-जैसे लोगों की तो बात तक भी नहीं पूछी जायगी।.....जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है में इस बारे में श्रिषक आशाबादी नहीं हूँ, क्यों कि अगर सरकार को उन्हें छोड़ना ही होता तो वह इन तीनों सदस्यों के इस्तीफे मजूर न करती। बहरहाल जो भी स्थित हो, हमें अपने कर्त्तन्य का पालन करना है। हमें यह सावित करना है कि हम रचनात्मक काम करने के लिए समकौता करने को उत्सुक हैं और हमारी यह ज़ोरदार माग है कि गांधीजी को तुरन्त मुक्त कर दिया जाय।"

सम्मेजन की स्थायी समिति ने गांधीजी की रिहाई की ज़ोरदार मांग करते हुए प्रधान-मन्त्री श्री चर्चिल के नाम एक समुद्री तार भेजा और उसकी नकल कामन-सभा में विरोधी-दल के नेता श्री श्रार्थर ग्रीनवुट श्रीर उदार-दल के नेता सर पर्सी हैरिस के पास भी भेजी। श्री चर्चिल ने श्रपनी रोगि-शण्या से उसके जवाब में लिखा —

"गत श्रगस्त में भारत-सरकार ने निश्चय किया था कि गाधीजी तथा कांग्रेस के श्रन्य नेताश्रों को नगरवन्द करना चाहिए। इसके कारण पूरी तरह स्पष्ट किये जा चुके हैं श्रीर श्रन्शी तरह समक्त जिये गए हैं। उस निर्णय के जो कारण थे, वे श्रव भी विद्यमान हैं श्रीर श्रनशन-द्वारा महारमा गांधी ने श्रपनी विना शर्त रिहाई के जिए जो प्रयस्न किया है, उसके सम्बन्ध में भारत की जनता तथा मित्रराष्ट्रों के प्रति श्रपने कर्नांध्य पर दहता से हटे रहने का भारत-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका सम्राट् की सरकार समर्थन करती है। भारत-सरकार का तथा सम्राट् की सरकार का पहना कर्नांध्य है के वह बाहरी श्राक्रमण से, जिसका ख्रतरा श्रमी तक मौजूद है, भारत-भूमि की रचा करे श्रीर भारत को इस योग्य बनावे कि वह मित्र-राष्ट्रों के उद्देश्य की पूर्ति में श्रपना भाग श्रदा कर सके। गांधीजी तथा श्रन्य कामेसी नेताश्रों में भेद करने का कोई कारण नहीं है। इसजिए सारी जिन्मोदारी महारमा गांधी पर ही है।"

जब इस गाधीजी के इस अनशन के सब पहलुओं पर सोच-विचार करते हैं तो एक बात अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रह जाती है, जिस पर कोई रोशनी महीं पड़ती। दया वजह थी कि गाधीजी के २३ सितम्बर १६४२ वाले पत्र को उचित रूप से नहीं प्रचारित किया गया। इस पत्र में गाधीजी ने देश में कथित विध्वस के बारे में खेद प्रकट किया था। आखिर २४ जून, १६४२ को श्री एमरी के वक्तन्य से यह पहेली कुछ स्पष्ट हो सकी।

कामन-सभा में श्री सोरेन्सन ने यह बात जोर देकर कही कि वाह्सराय के नाम गाधीजी के २३ सितम्बर, १६४२ वाले पत्र का, जिसमें उन्होंने हिंसापूर्ण कार्यों की निन्दा की थी, वाह-सराय—गाधी पत्र व्यवहार में कोई उचलेख तक क्यों नहीं किया गया १ श्रापने यह भी पूछा कि श्राखिर क्या वजह है कि न तो वाह्सराय ने श्रीर न ही भारत-मत्री ने इस पत्र के श्रस्तिस्व के बारे में श्रव तक कोई प्रकाश ढाला है १ इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा —

"श्री सोरेन्सन को ग़लतफहमी हुई है। सितम्बर में गांधीजी का जो पत्र मिला वह वाह-सराय के नाम नहीं या, विकि भारत-सरकार के गृह विमाग के सेकेटरी के नाम था। इस पत्र पर २३ सितम्बर की तारीज लिखी हुई थी श्रीर भारत में समाचार-पत्रों को प्रकाशनार्थ जो सामग्री दी गई थी, उसमें भी इसका ज़िक्क इसी ढग से किया गया था। गांधीजी ने १६ जनवरी के श्रपने पत्र में इसका उल्लेख श्रवश्य किया था, परन्तु उनका यह उन्नेख गलत था, क्योंकि हन्होंने इसे २१ सितम्बर का पत्र कहा था, मौर उसके वाद जन्दन के पत्रों को जो पत्र-व्यवहार प्रकाशनार्थ दिया गया उसमें भी इसका ज़िक्क इसी प्रकार किया गया था। उस पत्र में यद्यपि उन्होंने देश में कथित विध्वस पर खेद प्रकट किया था, परन्तु उसकी जिम्मेदारी उन्होंने काग्रेस पर म डालकर सरकार पर ही डाली थी श्रीर उन्होंने श्रसदिग्ध शब्दों में हिंसा की निन्दा नहीं की।"

श्री सोरेन्सेन ने फिर ज़ोर देकर कहा कि श्री राजगोपालाचार्य ने खास वौर पर उसका ज़िक्र करते हुए कहा है कि उसमें गाधीजी ने हिंसारमक कार्यों को निन्दा की यो—श्रीर उन्होंने ऐसा पत्र निश्चित का से लिखा था। उन्हों (सोरेन्यन)ने पूछा कि क्या वाहसराय को इसकी जानकारी थी? श्रीर क्या कारण है कि इस स म्बन्धमें उस वक्ष कुछ भी नहीं कहा गया जब कि गाधीजी छी इसालए

श्राजोचना की जा रही थी कि उन्होंने हिंसापूर्ण कार्यों के बारे में भव तक कोई राय क्यों नहीं जाहिर की ?' श्री एमरी ने इसके उत्तर में कहा:—

"नहीं, या तो श्री राजगीपालाचारी श्रथवा श्री सोरेन्सेन को गिलत सूचित किया गया है --- यह गलतफहमी गांधीजी की कलम की मूख से श्रनजाने में हुई प्रतीत होती है।"

श्री एमरी के वक्तव्य में दो-तीन गलत-ययानिया हैं जिन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते । पहेली बात तो यह है कि निस्संदेह गांधीजी के २३ सितम्बर, १६४२ वाले पत्र का तथाकथित प्रकाशन श्रवश्य हुन्ना, परनतु यह प्रकाशन उस पन्न व्यवहार के श्रंग के रूप में किया गया जो गांधोजी का उपवास शुरू हो जाने के चार दिन बाद १४ फरवरी १६४३ को, उनके उपवास के सम्बन्ध में छापा गया था। श्री एमरी के वक्तन्य से कोई न्यक्ति इस अम में पड़ सकता है कि यह पत्र वास्तव में सित्र गर, १६४२ में प्रकाशित हुआ। था। श्रग्र यह पत्र उसी वक्त पूरे-का-पूरा छोप दिया जाता तो गांधो भी-द्वारा हिंसात्मक कार्यों की निन्दा का बाहर के जोगों पर अवस्यमेव गहरा प्रभाव पहना और उनके ये कार्य शिथिल पत्र जाते। परन्त श्री एमरी का यह खयाल है कि गांधीजी ने इन कार्यों की श्रसंदिग्ध शब्दों में निन्दा नहीं की थी श्रीर उन्होंने देवल कथित शोचनीय विध्वस का ही जिस किया। "नहीं, यह बात ऐसी नहीं थी" उन्होंने इसमें कहीं अधिक कहा था। उन्होंने घोषणा की कि "कांग्रेस की नीति श्रव भी स्पष्ट रूप से श्रहिंसापूर्ण है। श्रीर जहां तक तोदफोद का प्रश्न है उन्होंने दावा किया कि निस्संदेह हिंसा की किसी भी ख़ुनी कार्रवाई का मुकायला करने के लिए सरकार के पास काफी साधन हैं। आ एमरी ने आ राजगीपालाचार्य का ज़िक्र किया है। इस सम्बन्ध में बेहतर होगा कि इस यहां स्वय उन्हों के वक्तव्य को उदछत करें जो उन्होंने कामन-सभा में होनेवाले प्रश्नोत्तर से तीन महीने पहले म मार्च को समाचार-पन्नों के नाम दिया था। उसमें श्री राजगोपाछाचार्य ने कहा .-

"१० फरवरी को जब से गांधी-लिनलिथगो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुन्ना है उसकी एक उएनेखनीय बात यहुत परेशानी में डालनेवाली श्रीर रहस्यार्ण प्रतीत होती है। श्रिधकारियों की श्रोर से इसका श्रव तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद तोड़-फोड़ श्रीर हिंसा की जो कार्रवाह्या देश में हुई हैं, उनका उन्होंने २३ सितम्बर, १६४२ के भारत-मरकार के नाम श्रपने पत्र में स्पष्ट रूप से विरोध किया है। श्रागर यह पत्र श्रथवा उसका मुख्य श्रग्र उस समय प्रकाणित कर दिया जाता तो वे लोग, जो कांग्रेस श्रीर उनके नाम से एंसे काम कर रहे थे श्रीर उनहें गांसाहन दे रहे थे, उनके नाम से श्रवित लाभ उठाना होड देते। सरकार-द्वारा उस पत्र को दवा देने के परिमाणस्यरूप यह स्थाल पैदा होता है कि एक बार जय कि सरकार ने यह समक्त लिया है कि उसने स्थिति पर काबू पा लिया। उसने गांधीजी के एहसान के नीचे दथने के बजाय श्रयना दमन-चन्न जारी रखना श्रिष्ठक वेहतर समक्ता। यह कहना मुनासिय होगा कि गांधीजों की राय को श्रयकार के पदें के पीछे छिपाकर तोड़-फोड़ श्रीर दमन-चन्न की एक दूसरे से होड़ लगी हुई थी। जिन कोगों की यह धारणा है कि गांधीजी किनी मी हालत में गुफ्त-संगठन श्रीर सार्यजनिक मपत्ति के विनाश की हजाजत नहीं दे सकते थे श्रीर जिन्होंने हत्तरोत्तर बदती हुई दमन-नीति की निन्दा की—उन्हें यह शिकायत करने का श्रयकार है कि सरकार के नाम गांधीजी का पिद्रजे सितम्बरस्याला पत्र दयाया नहीं जाना चाहिए था।

"पिछले नवस्थर में जब वाइसराय से मेरी मुखाकात हुई हो उन्होंने इस यात पर पेंद्र प्रकट किया कि यद्यपि गांधीजी को समाचार-पत्र दिये जाते हैं, फिर मी उन्होंने इन कार्रवाहयों की निन्दा नहीं की। १२ नवम्बर को, जब कि गांधीजी से मिलने की मेरी पार्थना वाइसराय द्वारा ठकरा दी गई. मैंने नयी दिल्ली में समाचार-पत्रों के नाम अपने एक वक्तव्य से कहा-'यदि मके यह खयाल होता कि गांधीजी से मेरी अलाकात के फल-स्वरूप उपद्वों को जरा भी प्रोत्साहम मिल सकता है तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए कभी भी इजाज़त न मांगता ! मेरे विचार इसने स्पष्ट और सर्वविदित हैं कि सुक्षे यह श्राशा थी कि सिर्फ इसी बात से कि मैं गांधीजों से मुवाकात करने जा रहा हूँ, उपद्वों में शिथिलता श्राजाती श्रीर उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता कि जनता का घ्यान इन उपद्रवों की श्रोर से हटकर मेरी बातचीत के परिगाम की श्रोर बग जाता श्रीर इसबिए मेरी राय में यह बेड़े दुर्भाग्य की बात है कि वाइसराय ने सममीता करने का श्रवसर प्रदान करने से इन्कार कर दिया है। अगले ही दिन श्रपने एक श्रीर वक्तन्य में मैंने कहा कि, विना कहे गाधी ज़ी से यह आशा करना कि वे जेल के भीतर से इन कार बाहयों के बारे में कोई राय जाहिर करें, उचित नहीं प्रतीत हीता। श्रीर श्रगर मुक्ते उनसे मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाती तो श्रन्य बातों के श्रतावा मेरा इरादा उनसे इस बारे में भी उनकी राय जानने का था। १२ फ्रीर १३ नवस्वर को जब मैंने ये वक्त व्य दिये थे तो मुक्ते यह पता ही नहीं था कि वाहसराय के पास २३ सितम्बर का गाधीजी का यह पत्र पहले से ही मौजूद था। ध्रगर यह भी मान तिया जाय कि उक्त पन्न की श्रन्य वार्ती श्रीर खामियों के कारण ही उसके बारे में वाह-सराय के श्रमतुष्ट श्रीर नाराज होने के कारण थे-त्व भी श्रगर वे मुक्तसे इस बारे में थोड़ा-बहुत भी ज़िक कर देते तो बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को इतने श्रधिक कष्ट भीर मुसीवतों से बचाया जासकता था।"--( 'हिन्दू')

२२ फरचरी, १६४३ को नयी दिल्ली में एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में सर तेजवहाहुर सप्नू ने कहा—"श्रगर यह पत्र टसी समय प्रकाशित कर दिया जाता, तो जनता को पता चल जाता कि श्रिहिसा के सिद्धात में गाधीजी का विश्वास पहले की मांति ही हद बना हुआ है और वे उस पर श्रिहिंग बने हुए हैं श्रीर उससे राजाजी-जैसे लोगों के हाथ जनता से यह कहने के लिए मज़बूत हो जाते कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वे गाधीजी के जीवन भर के किये-कराए पर पानी फेर रहे हैं।" ह मार्च को राजाजी ने इसी बात को फिर दुहराते हुए उचित रूप से ही यह दावा किया कि श्रगर यह पत्र समय पर प्रकाशित हो जाता तो वे लोग, जो हिंसा में लगे हुए थे "गांधीजी के नाम से श्रवचित रूप से लाभ उठाना बन्द कर देते।"

इस पत्र से अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना की जाती थी, परन्त सरकार अपने ही तरी के से आंदोलन का मुकाबिला करने का दढ़ निश्चय किये हुए थी। नवम्यर १६४२ में जब श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी से मुलाकात करने की आज्ञा मांगी तो उनका एक उद्देश्य यह जानना भी था कि श्चव तक गांधीजी इस बारे में खुपचाप क्यों वेंठे हैं। गांधीजी खुप नहीं वेंठे थे, परन्तु राजाजी के पास यह जानने का कोई साधन नहीं मौजूद था। श्री एमरी ने इन बातों का उत्तर देने के बजाय यह कहना श्रीधक बेहतर समका कि राजाजी, "गांधीजी की कलम की मृत्र के शिकार" हो गए हैं।

स्मटस के विचार

श्री कीलस् ने गाधीजी के उपवास के सम्बन्ध में श्रपने एक लेख में लिया था :"—हमें इस बात से सतक रहना चाहिए कि महात्माजी हमें पुन वैवक्ष न बना हैं।" परन्तु सुदी रौयहेन ने उनका प्रतिवाद करते हुए 'उपवास की विशिष्ट कला' के सम्बन्ध में फीव्ड-मार्शन स्मट्स के विचारों का उद्धरण पेश किया श्रीर कहा कि ''फील्ड-मार्शल स्मट्स दवान डालने श्रथना हद विश्वास के इस विचित्र साधन का न तो समर्थन करते हैं श्रीर न ही उसकी निन्दा करते हैं।

"अपने उद्देश्य के लिये दूसरों की सहानुभूति श्रीर समर्थन प्राप्त करने के लिए वे (गाधी जी) श्रपने-श्रापको कष्ट पहुँचाते हैं। जब वे तर्क-द्वारा श्रयचा समकाने के साधारण तरी के से किसी से श्रपनी वात नहीं मनवा पाते तो भारत श्रीर पूर्व की पाचीन परम्परा पर श्राश्रित इस नये तरी के का सहारा लेते हैं। यह एक ऐसी कार्य-प्रणाली है जिस पर राजनीतिक विचारकों को ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक साधन के चेत्र में यह गांधीजी की विनाशास्मक देन है।

"में अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ। बहुत-से कोगों का, जिनमें गाँधीजी के कुछ अभिभावक और समर्थक भी शामिल हैं, उनके कुछ विचारों और काम करने के तरीकों से मतभेद अवश्य रहेगा। उनके काम करने का उक्त व्यक्तिगत है। वह उनका अपना ही निराला ढंग है, और जैसा कि इस मामले में हुआ है, साधारण स्वीकृत मापदण्ड के अनुकूल नहीं है। हमारा उनसे चाहे कितना ही मतभेद क्यों न हो, लेकिन हमें उनकी ईमानदारी और सचाई, उनकी निस्स्वार्थता, और सर्वाधिक उनकी आधारभूत और सार्वभौम मानवता पर कभी सन्देह नहीं हो सकता। वे हमेशा ही एक महान् पुरुप की तरह काम करते हैं, उनमें सभी वर्गों और जातियों के लोगों के लिए गहरी सहानुभूति है, विशेषकर गरीबों के लिए। उनका दृष्टिकोण संकुचित और साम्प्रदायिक नहीं है, बहिक उसकी विशेषता सार्वभों मिकता और शास्त्रत मानवता है जो कि वास्तविक महत्ता की कसौटी है।" ('टाहम एएड टाहड' १ मई, १६४३)

## गांधीजी के उपवास

- (१) १६ १८, ष्रहमदाबाद की मिलों में काम करनेवाले मजदूरों की वेतन-वृद्धि के लिए श्रामरण श्रनशन, जो तीन दिन बाद समाप्त हो गया।
- (२) १६२१, प्रिस श्राफ वेरस की भारत-यात्रा के समय बम्बई में हुए उपद्रवों को शान्त करने के लिए।

हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों श्रीर देश के विभिन्न भागों में होनेवाले सांश्रदायिक दगों के कारण १६२४ में गांधीजी को २१ दिन का उपवास करना पड़ा। यह उपवास दिल्ली में उन्होंने मौलाना मुहम्मदश्वली के निवास-स्थान पर किया। इससे पूर्व भारत के सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी एक व्यक्ति के श्रारमीस्सर्ग ने देश के नेताश्रों के हृद्य पर इतना गहरा प्रभाव नहीं ढाला था। शीघ ही एक सर्वदल-सम्मेजन जुलाया गया श्रीर नेताश्रों के श्राग्रह करने पर श्रीर यह श्राश्वामन दिलाने पर कि वे श्रपनी श्रीर से उन (गांधीजी)के हृद निश्चय को कार्यान्वित करने की भरसक चेष्टा करेंगे श्रीर हिंसारमक कार्यवाह्यां करनेवाले सभी व्यक्तियों की निन्दा करेंगे, गांधीजी ने श्रपवास छोड़ दिया।

नवम्बर १६२४ में गान्धीजी को साबरमती के श्राश्रम निवासियों की एक भूज का पता चला जिस पर उन्होंने सात दिन का उपवास किया।

१६६२ में जबिक गाधीजी यरवड़ा जेल में अपनी केंद्र की सजा भुगत रहे थे, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। उन्होंने जुनाव के आधार पर हिन्दुओं का विभाजन रोकने के लिए अपने जीवन की वाजी लगा देने की ठान ली। फलत आमरण वत शुरू हुआ। २० सितम्बर के बाद से उन्होंने अन्त न प्रहण करने का निरचय किया, सिर्फ नमक अथवा सोढे वाला या उसके बिना पानी पीना था।

इसके पांच दिन बाद ही पूना के सममौते पर दस्तख़त हो गए, जिसके श्रनुसार वैभानिक सरचण दिये जाने का श्राश्वासन मिज जाने पर श्रद्धारों ने पृथक् निर्धाचन को छोड़ देना मंजूर कर जिया। याद में प्रकाशित एक सरकारी विज्ञान्ति में श्रिधकृत रूप से इस सममौते की पुष्टि श्रीर समर्थन किया गया। उपवास तोड़ दिया गया श्रीर श्रद्धतों की सामाजिक श्रयोग्यताएँ दूर करने के जिए हरिजन-श्रांदोजन का जन्म हुआ।

इस उपवास की सफलता के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता। इसकी वजह से एक निर्धारित वैधानिक निर्याय पत्तट दिया गया श्रीर हिन्दू समाज को श्रञ्जूतपन दूर कर देने के लिए एक जोरदार श्रान्दोलन शुरू कर देना पड़ा। उपवास के कारण जो सुधार हुए वे साधारण परि- स्थितियों में सम्भवत. दशकों तक न हो पाते।

इस उपवास को हुए श्रमी मुश्किल से दो महीने हुए होंगे कि गाधीजी को एक श्रीर उपवास करना पड़ा इसलिए कि जेल-श्रिकारियों ने श्रप्पासाहव पटवर्धन को भगी का काम करने देने से इन्कार कर दिया था। गाधीजी को उपवास शुरू किए हुए श्रमी दो दिन भी नहीं गुजरे ये कि श्रियिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी।

हसी बीच हरिजन सुधार का श्रांदोलन जोरों पर जारी रहा। दूर मालाबार में गुरुवयूर के प्रसिद्ध मन्दिर में हरिजन-प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटा लेने के लिए सरयामह शुरू हुआ। गाधीजी ने घोषणा की कि यदि कटर हिन्दुश्चों ने ये प्रतिबन्ध न उठाये तो उनके लिये उपवास करना श्रनिवार्य हो जायगा। प्रतिगामी श्रोर प्रतिक्रियावादी लोगों को मुंह की खानी पढ़ी श्रौर गुरुवयूर की जनता ने हरिजनों पर से उक्त प्रतिबन्ध हटा लेने के हक में फैसला किया।

परन्तु उसो वर्ष मई में गांधीजी ने श्रात्म-शुद्धि के लिये २१ दिन का उपवास किर किया। "इसका उद्देश्य 'श्रात्म-शुद्धि' है जिससे कि मैं श्रोर मेरे सहयोगी हरिजन-धुधार के काम में श्रिक सतर्क होकर काम कर सकें।" सरकार ने उसी दिन गान्धीजी को रिहा कर दिया। यह उपवास २६ मई को पूना 'पर्णकुटी' में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

जुलाई १६३४ में एक कुद सुधारक ने हरिजन-श्रांदोलन के एक विरोधी स्थक्ति पर लाठों से हमला किया। गाधीजी को इस हिंसा पर दुख हुआ श्रोर उन्होंने विरोधियों-द्वारा एक दूसरे के प्रति श्रसिंद्रिणुता दिखाने पर परचात्ताप के रूप में सात दिन का उपवास किया।

गाधीजी का अगला उपवास १६६६ में राजकोट की घटना के सम्बन्ध में, ६ मार्च को शुरू हुआ। यह उपवास काठियावाइ की इस छोटी-सी रियासत के शासक के ख़िलाफ़ शुरू किया गया था। इस मामले में वाइसराय के इस्तचे प के फलस्वरूप सर मौरिस ग्वायर को पच नियुक्त किया गया और पाचवें दिन उपवास तोड़ दिया गया। सर मौरिस ग्वायर ने गांधीजी के इक में फेसला किया। लेकिन दो महीने के बाद गांधीजी ने घोषणा की कि उन्हें इस उपवास में हिंसा का आभास मिता है, इसीलिए यह उपवास निरर्थक और असफल घोषित कर दिया गया।

१६ फरवरी, १६४३ को गांघीजी ने नज़रवन्दी की हालत में आग़ाख़ा महत्त में 'सामध्ये के श्रतुसार' एक उपवास प्रारम्भ किया। यह उपवास २१ दिन का था।

भंसाली का उपवास

उपवास के समय जनता यह जानने को चिन्तित थी कि गांधीजी को प्रोफेसर भसाबी के साथ सम्पर्क स्थापित करने की इजाज़त दे दी गई है अथवा नहीं ? जून १६४४ में प्रकाशित पत्र-व्यवहार से इस विषय पर प्रकाश पहता है। २४-११-४२ को गाधीजी ने वस्वई-सरकार के गृह-विभाग के सेकेटरी के नाम निम्न तार भेजा —

"शोफेसर भंसाली, जो एक समय एल्फिन्स्टन कालेज में मेरे स थ पढ़ा करते थं, १६२६ में कालेज छोड़कर सावरमती भ्राश्रम में भर्ती हो गए थे। देंनिक समाचार पत्रों से पता चलता है कि वे कथित चिमूर-कांड के सम्बन्ध में लोगों पर की गई ज़्यादतियों के निलसिले में वर्धा सेवामाम श्राश्रम के पास उपवास कर रहे हैं श्रीर पानी तक भी नहीं पी रहे हैं में सुपरिन्टेन्टेन्ट के ज़रिये उनके साथ तार-द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहता हूं जिमसे कि यह जान सक्ँ कि उन्होंने यह उपवास क्यों छुटू किया है श्रीर उनकी कैसी हालत है। श्रार मैंने समक्ता कि नैतिक श्राधार पर उनका उपवास श्रनुचित है तो में उनसे उसे छोड़ देने को कहूँगा। में मान-वता के नाम पर श्रापसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ"—एम० के० गांधी।

२४ मवस्वर के इस तार के जवाब में वस्वई-सरकार ने ३० नवस्वर १६४२ को उन्हें तार मेजा कि—''सरकार श्रापकी यह प्रार्थना मानने को श्रसमर्थ है कि श्रापको उनके साथ पत्र-व्यव-हार करने की इजाज़त दी जाय। परन्तु यदि श्राप मानवीय कारणों से उन्हें उपवास छोड़ देने की सजाह देना चाहें तो यह सरकार श्रापकी सजाह उनतक पहुँचाने का प्रयन्ध कर देगी। गाधी-जी को यह तार ३ दिसम्बर के बाद मिला। इस प्रकार श्रपने सदेश का जवाब मिलने में उन्हें दस दिन लग गए। इसके प्रस्युत्तर में उन्होंने जिल्ला:—

''सुमे हु ख है कि सरकार ने मेरी प्रार्थना श्रस्वीकार करदी है। परिस्थितियों के श्रनुसार उपवास करना में उचित ही नहीं सममता, विक श्रावरयक भी मानवा हूँ। परन्तु जब तक सुभे यह न मालूम हो जाय कि प्रोफेसर भंसाली के पास उपवास करने का उचित कारण नहीं है, तब तक मैं उन्हें उपवास तोड़ने की सलाह नहीं दे सकता। श्रगर श्रखवारों की खबर पर विश्वास किया जाय तो उनके उपवास का कारण सर्वथा न्यायोचित है श्रोर यदि सुभे श्रपने मित्र को खोना ही है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ।''—एम० के० गाधी।

सेवामाम श्राष्ट्रम के निवासी श्रोर गाधीजी के यह निकट सहयोगी प्रोफेसर भसाजी पहली नवस्वर को वाहसराय की शासन-परिपद् के सदस्य माननीय श्री एम० एस० श्राणे की सरकारी कोठी पर पहुँचे वािक उन्हें मध्यप्रान्त में हुए हाल के उपद्रवों को दरम्यान पुलिस श्रोर सेना-द्वारा की गई कथित उपादितयों के समाचारों से श्रवगत करा सकें। प्रोफेसर भसाजी ने श्री श्रणे को वताया कि मध्यप्रान्त में चिमूर-जैसे स्थान पर जिन घटनाश्रों के होने का समाचार मिला है, उनसे बहा हु ल श्रीर कप्ट पहुंचता है। भारत-मत्री पार्लीमेग्ट को श्रीर उसके जिरये याहरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि श्रान्दोलन को दवाने के लिए भारत-सरकार जो कार्रवाह्या कर रही है, उसके लिए उसे चाहसराय की शासन-परिपद् के श्रधिकाश भारतीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इसलिए प्रोफेसर ने श्री श्रणे से प्रार्थना की कि वे श्रपन प्रभाव से काम लेकर हन शिकायवों की जाच-पहताल के लिए सरकार से कह कर एक समिति नियुक्त कराए श्रीर श्रगर ये वार्ते सच्ची हों तो हस बात की व्यवस्था की जाय कि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न होने पाये।

श्री श्रयों ने उत्तर दिया कि चिमूर की घटनाथों के सम्बन्त में बहुत-से लोगों के पत्रों के खलावा नागपुर की महिलाओं की श्रोर से उनके पास एक शतुरोध पत्र श्रोर इस सम्बन्ध में टा॰ मुंजे का वक्तन्य भी मिला है। चूंकि इन घटनायों को हुए बहुत समय हो चुका है, इसलिए श्रव हनके बारे में कुछ करना श्रसभव है।

इस पर घोफेमर भसाली ने श्री श्रयों से श्राप्रह किया कि या तो वे खुद चिमूर पहुँचकर घटनास्थल पर जांच-पड़ताल करलें श्रथवा किसी श्रीर व्यक्ति को वहां भेजदें। श्री श्रयों ने घोफेसर भसाली को साफ जवाब दे दिया कि वे इस तरह की जांच-पड़ताल करने को तैयार महीं हैं।

इतना हो नहीं, श्री श्रणे ने इस प्रकार की सभी घटनाश्रों के लिए नाधीजी श्रीर कामेस को यह कहकर उत्तरदायी ठहराया कि "बारबार चेतावनी दिये जाने पर भी उन्होंने वर्तमान श्रान्दोलन शुरू किया था। श्रन्दोलन शुरू करने से पूर्व उन्हें इन सब बातों का खगाल कर लेना चाहिए था।"

प्रोफेसर भमाली ने कहा कि वे श्री श्राणे की विचारधारा को समक गए हैं, परन्तु फिर भी चिम्र की घटनाए उनके लिए यहुत कष्टदायक हैं। श्रागर श्री श्राणे इस मामले में जांच-पड़ताज करने के लिए एक समिति नियुक्त कराने में भी श्रापने को निस्सहाय श्रीर श्रासमर्थ पाते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे सरकार से इस्तीफा दे दें श्रीर यह स्पष्ट करदें कि वे ऐसे मामलों में सरकार के रुख श्रीर नीति का समर्थन नहीं करते।

उसके बाद प्रोफेसर भसाजी के पास सिर्फ छनके सहयोगी श्री बलवन्तसिंह ही रह गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया श्रोर दोपहर को मौन-वत भी धारण कर लिया। ४-३० बजे के करीब भारत-रहा-कानून के श्रन्तर्गत उन्हें हिण्टी कमिश्नर का एक श्रादेश प्राप्त हुश्रा कि वे श्रोर श्री बलवन्तसिंह तीन घरटे के श्रन्दर-श्रन्दर दिख्ली प्रान्त की सीमार्शों से वाहर चले जाएं, क्योंकि यहा उनकी उपस्थिति श्रवाळ्नीय समसी गई है। रात को ६ बजकर ४४ मिनट पर प्रोफेसर भसाजी को गिरफ्तार करके नयी दिख्लो थाने जे जाया गया श्रीर वहां से उन्हें वर्धा भेज दिया गया।

इसकी कड़ी श्रालोचना करते हुए 'हिन्दू' ने श्रपने एक श्रम्रलेख में लिखा ---

"श्री आगो से बातचीत करने में प्रोफेसर भसाजी का यह उद्देश्य था कि वे उन पर जोर डाज सकें कि श्रास्त के मध्य में मध्यप्रात के चिमूर गांव में जो उपद्रव हुए थे, उनमें पुलिस श्रीर सैनिकों ने जो कार्रवाह्या की उसकी जांच-पहताज के लिए एक कमेटी बैठाई जाय। उस दुर्घटना में बहुत-से सरकारी कर्मचारी मारे गए श्रीर यह कहा जाता है कि बाद में पुलिस श्रीर सेना ने वहा पहुचकर गाव के पुरुषों की सामूहिक गिरफ्तारी करके बलारकार श्रीर लूट का नम्मनृत्य किया। डा०-मु जे श्रीर नागपुर की कुछ महिलाश्रों ने सितम्बर में चिमूर का दौरा करने के बाद मध्यप्रांत की सरकार का ध्यान हन आरोपों की श्रीर श्राक्षित किया था। श्रक्त्वर के मध्य में मध्यप्रांत की सरकार ने एक जम्बी विज्ञास प्रकाशित की, जिसमें यह घोषणा की गई श्री कि सरकार ने इन आरोपों की जाच-पद्ताज न करने का फैसजा किया है श्रीर उसने श्रपने इस निर्णय का श्रीचित्य साबित करने की वेकार कोशिश की।"

धिवत भारतीय कांग्रेस-कमेटी के द श्रगस्त वाले वम्बई-प्रस्ताव के बाद देश में विभिन्न प्रकार की घटनाए हुईं। सरकार की मनमानी श्रौर श्रनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्रवाहरों के विरोध-स्वरूप प्रोफेसर भसाली का छपवास श्रिहंसारमक प्रतिक्रिया श्रौर प्रतिरोध के इतिहास में एक श्रनुठा उदाहरण है। श्री भसाली के नाम के श्रागे का 'प्रोफेसर' शब्द इस बात का घोतक नहीं है कि वे कोई श्राधुनिक युग के पश्चिमी वेशभूषा-विभूषित श्रौर नयी सभ्यता के पुजारी प्रोफेसर हैं।

वे लम्बे कद के सुदृढ़ शीर गर्ट हुए शरीर के व्यक्ति हैं, श्रीर उनका एकमात्र वस्त्र कोपीन है। उन्हें देखकर कोई यह खयाल कर सकता है कि मानो पागलखाने से कोई पागल श्रमी वाहर श्राया हो श्रीर स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हो. श्रथवा भीलस्तान या सथाल परगने के जगलों में रहनेवाला कोई मादिवासी हो, श्रथवा श्राप उन्हें सेवा-प्राम के श्राश्रम में सुबह के ११ बजे कड़ी धूप में देहात के छोटे छोटे वचों को वर्णमाला सिखाते हुए श्रीर माम्य-कहानिया श्रथवा संसार के आश्रयों की कहानियां सुनाते हए प्राइसरी स्कूल के एक श्रध्यापक के रूप में पाएगे, जिसे सरकार की श्रोर से कोई श्रार्थिक सदायता नहीं मिलती श्रीर जो श्रपना जीवन-निर्वाद श्रामीणों-हारा दी गई भिन्ना प्रथवा नाममात्र का भन्ना लेकर कह रहा है और यही उनका प्रसन्ती रूप भी है। जिस प्रकार स्यक्तिगत सत्याग्रह-श्रांदोलन के श्रवसर पर पौनार के सन्त श्री विनोबा भावे का नाम दुनिया ने राजनीतिक चेत्र में पहली बार सुना था श्रीर वे एक श्रज्ञात श्राश्रम से बाहर निकलकर एक नेता के रूप में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्री भंसाली भी सरयाग्रह के कड़े नियमों के श्रनुसार ६२ दिन तक ठपवास की घोर तपस्या श्रीर कठिन-परीचा में सफलतापूर्वक ठचीर्ण होकर ख्याति के चेत्र में प्रकट हुए श्रीर उस वक्त दुनिया ने जाना कि किस प्रकार एक तपस्वी ने चिमूर की जनता पर किये गए अत्याचारों के विरोध में श्रास्म-बिलदान का इद निश्चय कर लिया था। सैनिकों की कियत ज्यादतियों की शिकार स्त्रियों की दारुण-क्ष्मानी सुनने के लिए जब कोई तैयार नहीं था. उस समय भंसाली ने श्रात्माहुति देकर दुनिया का ध्यान इस गाव की निस्सद्वाय श्रीर बेबस जनता की श्रीर श्राकर्षित करने का हड़ निश्चय किया। जब उन्होंने देखा कि इन गरीब देहातियों की न वो ईश्वर के दरबार में और न ही सरकार के दरबार में कोई सुनवाई हो रही तो उन्होंने दिली श्राकर श्री श्रणे को चिमूर-काएड से श्रवगत कराने का निष्फल प्रयस्न किया। उन्होंने श्री श्रणे की शरण में आने का क्यों निश्चय किया, यह तो प्रत्यस ही है। चिमूर मध्यप्रात के वर्घा जिले में एक गांव है श्रीर यह स्थान बरार में श्री श्रयों के घर से वहुत दूर नहीं है। साधारयत. देखा गया है कि समान बोली और समान प्रात के बन्धन तो नागरिकों को एक दूसरे से घनिष्टता के सूत्र में श्रासानी से बांध देते हैं श्रीर उनमें एक-दूसरे के प्रति न केवल स्थानीय दृष्टि से बिक मानवीय श्राधार पर भी गहरी सहानुभूति पाई जाती है। मानवीय श्री श्रणे ने इस काम में उनकी किसी तरह से भी मदद करने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट की श्रीर उन्होंने भंसावी से कहा कि उनके लिए चिमूर जाना कठिन है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर भंसाकी को शीध-से-शीध दिखी छोडुकर चले जाने का भी खादेश मिला। श्रीर जब उन्होंने उस श्रादेश को मानने से इन्कार कर दिया तो उन्हें रेख में सवार करके वर्धा पहुँचा दिया गया। २८ मवस्वर की एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया .---

"यह स्मरण रहे कि प्रोफेसर भसाली ने दिल्ली से वापस आने पर, जहां वे श्री श्रणे से चिमूर में सेना की कथित ज्यादित्यों के बारे में बातचीत करने गए थे, सरकार-द्वारा इस मामले में जांच पड़ताब करने से इन्कार कर देने के विरोध में १,१ नवम्बर से उपवास शुरू कर दिया। मिन्नों-द्वारा श्रामह किये जाने पर भी उन्होंने उपवास के दौरान में पानी पीने से इन्कार कर दिया। पुलिस १३ नवम्बर को उन्हें वापस सेवाग्राम ले श्राई-। प्रोफेसर भंसाली ने १६ नवम्बर को पेंद्रब प्रस्थान किया श्रीर वे ६२ मीज का फासला तथ करके २२ को फिर चिमूर पहुंच गए। २३ नवम्बर को पुलिस उन्हें फिर वापस सेवाग्राम ले श्राई श्रीर २४ तारीख को प्रोफेसर भसाली

फिर चिमूर के लिए पैदल चल पड़े। २७ नवम्बर को जबकि वे ४४ मील का फासला तय कर चुके थे, पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ जिया।"

नागपुर के 'द्दितवाद' ने ६-१२-४२ को प्रोफेसर भसाली के नाम श्री श्रणे का यह तार प्रकाशित किया— "कृपया उपवास छोड़ दीजिये। पवित्र उद्देश्य की सफलता के लिए ईश्वर में विश्वास करके सुके जो कुछ भी उचित श्रोर सभव प्रतीत हो रहा है, में कर रहा हूँ।" प्रोफेसर भंसाली ने तार का जवाय देते हुए लिखा कि उनका उद्देश्य पवित्र है श्रीर उन्हें श्रास्मवित्रान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि श्रापको श्रपने प्रयत्नों में शीघ ही सफलता प्राप्त हो। इसके श्रितिरक्त प्रोफेसर भसाली ने श्री श्रणे से स्वयं चिमूर शाने का भी श्राप्रह किया। १२ दिसम्बर के एक समाचार में बताया गया कि "श्राज प्रोफेसर भसाली के उपवास का ३३वां दिन है। वे वर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज के श्रतिथि-गृह में पढे हुए हैं। श्राज साय श्री के० एम० मुशी वर्धा के लिए रवाना हो गए जिससे कि वहा जाकर वे उन्हें उपवास छोड़ देने के किए मना सकें।"

इस सिंद्रि से समाचार के बाद प्रोफेसर भसावी के उपवास के बारे में कोई खबर नहीं छुपी, हावांकि इस सम्बन्ध में श्रमेक उल्लेखनीय घटनाएं इस दौरान में हुईं। मध्यप्रान्त की सरकार ने विगत श्रम्त्वर में समाचारपत्रों के साथ हुए सममौते को ताक पर रखकर यह श्रादेश जारी कर दिया कि प्रोफेसर भसावी के उपवास के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में कोई समाचार न प्रकाशित किया जाय। श्रम्वित मारतीय समाचारपत्र-सपादक-सम्मेवन ने तुरन्त ही इसका विरोध करते हुए यह निश्चय किया कि नये वर्ष की अपाधियां समाचारपत्रों में म छापी जाए श्रीर ६ जनवरी को हहताव की जाय। सरकार ने इसका बदला विया। परन्तु "श्रन्त मला सो मला" के श्रमुसार शाखिर एक दिन सुप्रभात में दुनिया को यह समाचार मिला कि प्रोफेसर भसावी ने इस मामने में डा० खरे के इस्तचेष करने पर सरकार श्रीर श्रपने दरम्यान हुए एक सममौते के श्रमुसार ६३वें दिन, १२ जनवरी १६४३ को श्रपना उपवास तोड़ दिया है। इस-बारे में सरकारी विज्ञिष्ठ श्रीर सम्बद्ध कागजपत्रों का उल्लेख नीचे किया गया है—

प्रोफेसर भसाजी के नाम ढा० खरे का पत्र-

"निय मसाली, म जनवरी को मैंने आपसे मुलाकात और बातचीत की थी। उसके परिणामस्वरूप मेरी चिमूर की घटनाओं के बारे में हिज एक्सेलेंसी के साथ खुली और स्वतंत्र बातचीत हुई। अब चूं कि समय काफी गुजर चुका है इसिलए जहाँ तक चिमूर में स्त्रियों पर किये गए अत्याचारों की शिकायतों की छानबीन के लिए एक सार्वजनिक जांच पहलाल समिति नियुक्त करने का प्रश्न है, ऐसा करना शायद समव न होगा क्योंकि अभियुक्तों की शिनास्त करने में बढ़ी कठिनाई पेश आएगी। में आपको यकीन दिला सकता हूँ कि (१) मध्यप्रान्त की सरकार एक विज्ञित प्रकाशित करेगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि साधारगत चिमूर की स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था और शान्ति और ध्यवस्था कायम करने में लगे हुए सैनिकों और सिपाहियों में अनुशासन बनाए रखने को सरकार बहुत अधिक महस्व देती है और इमेशा से देती रही है और वह अच्छे अनुशासन की सर्वप्रयम आवश्यक वात स्त्रियों की इज्जत करना भीर उनके सतीत्व की रसा करना समकती है और समकेगी। (२) चिमूर की घटनाओं और भसाली के मामले में समाचार-पत्रों पर लगाए गए प्रतियन्ध उठा जिए जाएगे। (३) विज्ञित्तियों के साथ-साथ समाचार-पत्रों पर लगाए गए प्रतियन्ध उठा

जाएंगे। (४) मुक्ते पता चला है कि श्रव चिम्र जानेवाले दर्शकों पर कोई प्रतिवन्ध नहीं रहेगा श्रीर यदि कोई प्रतिवन्ध हो भी तो उसे उठा लिया जायगा। मैं श्रापको श्राश्वासन दिला सकता हू कि चिम्र के श्रापके दौरे में माननीय श्री श्राणे भी श्राप के साथ रहेंगे श्रोर जनता से मिलगे श्रीर हस मामले में सरकार कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाएगी। यदि श्राप चाहें तो मुक्ते भी श्रापके साथ वहां जाने में कोई श्रापत्ति नहीं होगी। श्रापने महान् बिलदान किया है, परन्तु उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए में श्रापसे श्राप्रह करूगा कि श्राप श्रपना यह वीरतापूर्ण उपवास छोड़ दे।

श्रापका शुभचितक,

ढा० खरे"

हा॰ खरे के नाम प्रोफेसर मंसाली का पन्न .-

'पिय खरे, श्रापके पत्र श्रीर कोशिशों के लिए श्रापका बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ते यह जानकर प्रसन्तता हुई कि सरकार एक विज्ञ सि जैंसा कि श्रापने बताया है, प्रकाशित करने श्रीर चिमूर के समाचारों के सम्बन्ध में श्राखवारों श्रीर चिमूर जानेवाले दर्शकों पर से प्रतिवन्ध उठा लेने की तैयार है। मुक्ते यह जानकर भी प्रसन्तता हुई कि श्री श्राणे भी मेरे साथ चिमूर चलोंगे श्रीर जनता से बात-चंत करेंगे श्रीर इस प्रकार मैंने उनसे जो प्रार्थना की थी उसे भी पूरा करेंगे। एक धार्मिक जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति की हैसियत से मेरी हमेशा से यह धारणा रही है कि एक भी स्त्रीके सतीत्व पर श्राक्रमण करना समाज श्रीर ईश्वर के प्रति एक महान् श्रपराध है। यद्यपि भुक्ते कुछ सीमित रूप में ही दूसरों तक यह विचार पहुँचाने का श्रवसर दिया गया है, फिर भी इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति श्रामारी हूं कि उसने मुक्ते त्रियों की प्रतिष्ठा श्रीर सतीत्व जैसे हतने महस्वपूर्ण प्रश्न पर जोगों में जाग्रति पदा करने का साधन बनाया। जब में स्वास्थ-लाभ कर लू गा तो मुक्ते श्री श्राणे श्रीर श्रापके साथ चिमूर की यात्रा करने में बड़ी प्रसन्तता होगी। भापने जो कारण उपस्थित किये हैं, उन्हें देखते हुए में इस मामले में जाच पड़ताल के लिए तक समिति नियुक्त करने की मांग होड देने श्रीर उपवास तोइ देने के लिए तैयार हू। मुक्ते श्राशा है कि मेरे उपवास तोइ देने के बाद चिमूर के जोगों की सहायता के उद्देश्य श्रथवा श्रपने उपवास के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कहूंगा उसपर श्रथवा हस सम्बन्ध में मेरी गतिविधिपर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया जायगा।

श्रापका शुभचितक

भसाची''

बाद में गांधीजी के रुपवास के दौरान में श्री श्रोफेसर भसाजी ने भी उनके साथ सद्दानु-भूति के रूप में उपवास किया, परन्तु कुछ समय बाद ही उन्हें उसे समाप्त कर देनेपर मना जिया गया।

ऊपर यह कहा गया है कि जनता को उनके चारे में कोई जानकारी नहीं थी, परन्तु उनके सम्बन्ध में बहुत सी जानने योग्य वाते हैं। उन्होंने लगभग तीस साल तक लंदन में श्रध्ययन किया है और वहाँ से लौटने पर वे कुछ समय तक शोफेसर रहे श्रीर उसके बाद नपस्या करने के लिए हिमालय पर्वतों को चले गए। उन्होंने सात वर्ष तक मौनवत धारण किये रखा श्रीर बोलने के प्रलोभन से बचने के लिए श्रपने दोनों होठों में लाँबे के माटे तार से स्राख करके उन्हें बाध दिया था। हिमालय पर्वत से बागस श्राकर भी वे सरक्ष है की नलीकी के जरिये श्राटे श्रीर पानी का घोल मिलाकर खाते रहे। वर्षों के बाद गांधीजी ने उन्हें बोलने के लिए राजी कर जिया। उपवास करने से पूर्व वे सेवायाम श्राश्रम में निवास करते थे श्रीर सपरेटा दूध श्रीर

श्रालुश्रों पर निर्वाह कर रहे थे। उनके व्यविताव में कुछ ऐसा श्राकर्षण है कि उनसे पहली गर मिलनेवाला व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। ६२ दिन तक उपवास करके उन्होंने श्रपने इस व्यक्तिस्व को सार्थक कर दिखाया श्रीर इस राष्ट्र के जीवन में उनका यह उपवास चिरस्मरणीय रहेगा।

## अनशन और उसके बाद

श्रनशन खत्म हो चुका था। भारत में गाधीजी की प्राण्-रत्ता से जितनी खुशी हुई थी उससे श्रधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी ही ख़शी बिटेन में इस वात से हुई कि अनशन श्रसफल रहा। भारत के लिए यह जिन्दगी श्रीर मौत का सवाल था श्रीर ब्रिटेन के लिए सफलता या श्रसफलता का। इस यात के यकीन से कि श्रनशन श्रसफल रहा, श्रमेजों की श्रभिमान-भावना तुष्ट हुई, उन्हें सत्तोष हुन्ना श्रीर निटेन श्रीर साम्नाज्य के एक शत्रु की दुर्गति से उन्हें श्रमिश्रित हर्प हुया। श्रपने श्रहिसा के पंथ को गाधी हिंसा के पंथ से ऊपर उठाने की जुर्रत कैंसे करता है— उसी हिसा के पंथ से ऊपर, जिसके श्रमणी के रूप में विटेन दुनिया भर में नाम कमा चुका है। दुनिया के मुख्तिबिफ कोनों से की गयी श्रपीबों से भी चिंब का दिब नहीं पसीजा, क्योंकि वह तो शेक्सिपयर के इन शब्दों का हामी है ''यह इन्लैंड कभी किसी हिंसक या श्रिहंसक विजेता के पैरों पर नहीं मुका थौर न सुकेगा।" एक ऐसे शक्तिशाबी साम्राज्य के खिलाफ, जिसमें स्रज कभी नहीं दृवता, सिर न उठाने का सवक श्रपनी श्रधीनता में रहनेवाले एक देश को सिलाने का जी निश्वय ब्रिटेन कर चुका था उसमें धर्माध्यचों व पादरियों, विद्वानों व ज्ञानियो, लेखकों व पत्रकारों, कवियों व दार्शनिको, व्यापारियों व उद्योगपितयों, प्रोफेलरों व प्रिंसिपलों, विद्यार्थियों व श्रन्यापकों, भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों व भूतपूर्व मत्रियों, विश्वविद्यालयों के वाइस-चांतबरों व प्रो-चासकरों लाडों व दूसरे उपाधिधारियों श्रीर जनरकों व फील्डमार्शलों-द्वारा प्रकट फिये गये श्रनेक सत्तों से भी कोई रहो-बदल न हो सका। ब्रिटेन का श्रमिमान चाहे जितना बढ़ गया हो, लेकिन भारत के सवाल की चर्चा भी दुनिया भर में फैल गयी श्रौर इससे ससार के हरेक भाग में दिल वस्पी उत्साह व सहयोग की लहर ब्याप्त हो गयी। श्रनशन के श्रसर का श्रदाज <sup>भाप</sup> दो एडवोक्ट-जनरलों, दो गवर्नमेंट लीडरों, एक श्राई॰ सी॰ एस॰ श्रफमर श्रोर वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के इम्हीफे से लगाते हैं या उसके प्रभाव का श्रनुमान श्राप नैतिक प्रविक्रियार्थ्यो व ससार के दोनों गोलार्खों के राष्ट्रों के मध्य हुए श्राध्यात्मिक मयन से वेदों के महापहित, शिव भक्ति में बेजोड़, दम सिर श्रीर बीस मुजावाले राजा रावण की नज़र में धीराम अपने पैरों के नीचे पड़ी धूल के बराबर ही थे, पर हुआ क्या ? हिंसा ने हिसा पर विजय पायी। एक अधिक अन्तत काल में शिवभक्त हिरण्यकश्यप को, जिसने अपने पुत्र प्रहाद को ज्वालाओं में कोंका, निद्यों में फेंका, द्वाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया, विष्छुश्रे। श्रीर सापों से कटवाया—ग्रौर वह भी सिर्फ इस कारण कि वह विष्णु की पूजा करता था, उसे प्रहाद के श्रागे हार माननी पड़ी, जिसने सभी कप्ट श्रौर यातनाश्रों को सब्बी भक्ति श्रौर कत्तव्य की भावना से सहन किया श्रौर प्रतिहिसा या बदले की भावना को एक बार भी श्रपने सन में न श्राने दिया। हिंसा पर श्रहिसा-द्वारा, वृग्णा पर प्रेम-द्वारा, श्रंधकार पर प्रकाश-द्वारा श्रोंर मृग्यु पर जीवन-द्वारा

विजय प्राप्त करने का ही यह एक उदाहरणा था। ईश्वर इंसाफ चाहे देर से करे, पर करता जरूर है श्रीर तभी भौजूदा से भी विशाज पहले के साम्राज्य श्राज पुराताववैताश्रों की खोजों के विषय बने हुए हैं।

श्राखिर श्रनशन में ऐसी घुगई ही पया थी. जिसकी नाकामयाबी पर स्रोग इतनी खुशियां मनाते ? क्या शालोचक यह पसद करते कि राष्ट्र के टाये को मनवाने के जिए हिमा होती ? हिंसा के हिमायती श्राज के साम्राज्य-निर्माता ही स्वयं श्रहिमा की निन्दा करते हैं—उसी श्रहिसा की, जिसकी वे श्राने सममोतों में कृष सम्यन्धी साधारण शिकायतें दूर कराने के जिए उपयोग किये जाने की हजाजत दे चुके हैं। श्रापत्ति श्रस्त में स्वार्ध नता—स्वतन्नता के दावे के मम्बन्ध में है। राजनीतिक श्रहगे का ग्वरूप साधारण श्रादमी के जिए विज्कुल स्पष्ट है। उसके जिए सवाब सीधा-सादा है कि भारत पर किसका शासन होना चाहिए, उसे युद्ध में खींचा जाना चाहिए या नहीं,।श्रीर यदि खींचा जाना चाहिए तो श्रपनी मर्जी से एक स्वतन्न राष्ट्र के रूप में या जबर्टस्ती एक गुलाम मुक्क के तौर पर ? लेकिन एक गहन राजनीतिज्ञ के जिए सवाज कितनी ही दिक्कतों से भरा है। वह श्रदगे की राजनीति जानने को उत्सुक है, लेकिन श्रमकी नैतिक पृष्टभूमि से उसे कोई सरोकार नहीं। मि० एमरी श्रीर ब्रिटिश मित्रमद्भ की विचारधारा यही है। वे कांग्रेस से कोई सरपर्क नहीं रखना चाहते। वे उसे केवल कुचलना ही चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को केंद्र कर रखा है श्रीर श्रनेक बार प्रश्न किये जाने पर भी उन्होंने श्रपना एक ही विचार हुहरा दिया है।

शारत का राजनीतिक ग्रहगा हक्सर्फा नहीं है। वह एकाएक संयोगवश भी नहीं हम्रा। मिटेन ने भारत को उसकी मर्जी के विना एक ऐसे युद्ध में चींच जिया, जो उसका अपना युद्ध न था। हिन्दस्तान ने यह कह सक्ते का अपना दावा पेश किया और अपने इस अधिकार की रहा के जिए श्रिष्ठिसात्मक सत्याप्रह के नियमों को मानते हुए हजारों स्यक्ति जेज गये। यह १६४०-४१ की बात है। इसके बाद हथा किप्स-कांड, जो ऊपर में देखने से सुजह का प्रयत्न जान पहला था. पर निकला कुछ ग्रं र ही । किप्स प्रस्तात्र नामंजूर होने से भारत श्रीर क्रिप्स दोनों का जुक्सान हुआ। इधर किप्स को प्रधानमंत्री ने जो महत्वपूर्ण पद दिया था उससे उनका पतन हुआ और डधर भारत फिर कटकाकीर्ण पय से चलने को विवश हुआ, क्योंकि किप्स की असफलता को भारतीय समाम के एक अध्याय का श्रत माना जाने लगा था। युद्ध हिंसापूर्ण हो या शहसापूर्ण उसके टर्गमयान विश्राम का काल श्रधिक जम्बा नहीं हो सकता। एक न एक पन्न को आगे घदना या पीछे हटना ही पहेगा। किप्स की वापसी के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए चुपचाप बैठ रहना स्वाभाविक था, लेकिन राष्ट्र की उन्नति के विचार से कांग्रेस के लिए ऐसा करना उचित न था। भारत-जैसे गलाम मुरुक के लिए स्वाधीनता के नाम पर लड़ना एक मजाक ही नहीं, बिक उस गुलामी को दूसरे माने में मजूर करना भी था। श्रीर कांग्रेस एक सामृद्दिक संव्याग्रह का भ्रान्दोतन चत्राना चाहती थी श्रौर उसका कैसा परिणाम होता, यह दुनिया जानती ही है। इसिंजिए कहा जा सकता है कि कम-से-कम उस समय तो राजनीतिक भ्रहगा दूर होने की कोई श्राशा न थी। कांग्रेस जिस महत्वपूर्ण स्थिति में थी उसमें जाने के लिए सरकार श्रन्य राजनीतिक सगठनों को प्रोत्साहन देने को तैयार थी, किन्तु अन्य राजनीतिक सगठन कांग्रस का स्थान जेने में श्रसमर्थं थे। तूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस से सम्पर्क करने की उत्सुक थे, पर सरकार उन्हें इसकी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हेखिए कांग्रेस का इतिहास, ग्रन्थ १---परिशिष्ट गांधी-श्ररविन-समसौता ।

,4

भी इजाजत देने को तैयार न थी। तब उन्होंने कांग्रेस पर कई श्रारोप जगाये। उनका सबसे प्रमुख श्रारोप यह था कि कांग्रेस राजनीतिक श्रहंगे को दूर होने देना ही नहीं चाहती श्रीर हसी जिए वह इस हथकंडे से काम जे रही है। यह सब उसका एक नीचतापूर्ण षट्यंत्र है।

श्राह्ये, इस तथ्य को हम श्रगस्त श्रीर सितम्बर, १६४२ में गांधीजी श्रीर वाहसराय के बीच हुए पत्र-व्यवहार से, श्रनशन के समय गांधीजी को छोड़ने के किए की गई श्रपीकों श्रीर फरवरी १६४३ के नेता सम्मेलन-द्वारा किये गये श्रनुरोधों के उत्तरों से द्वंद निकालें। इनके श्रितिक्त परिस्थित पर उस उत्तर से भी प्रकाश पहता है, जो गांधीजी को उस समय मिला था जब उन्होंने मुसलिम लीग के दिक्लीवाले १६४३ के श्रधवेशन में मि० जिन्ना के सुमाव के उत्तर में उनको पत्र लिखने की श्रनुमित सरकार से मांगी थी। इन उत्तरों पर श्रमशः विवार करना श्रसंगत न होगा। ६ श्रगस्त की गिरफ्तारियों के बाद सब से पहले मि० एमरी ने ११ सितम्बर को पार्लीमेंट में श्राशा प्रकट की थी कि ''निक्ट-मिव्य में भारतीय एक विधान के सम्मन्ध में समसीता कर सकते हैं, किन्तु सफलता की श्राशा के बिना बातचीत श्रुरू करना बड़ी गलती होगी। हमें बांग्रेस के हदय-परिवर्तन के लिए उहराना होगा।'' बिटिश सरकार ऐसे किसी भी प्रयत्न का स्वागत करेगी, जिस का उद्देश्य मजबूत श्रीर पक्की नींव पर भारत की राष्ट्रीय एकता की हमारत खड़ा करना होगा। २६ सितम्बर, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए मि० एमरी ने कहा कि ''एक समुदाय द्वारा जबरन लादे हुए विधान से काम नहीं चल सकता, लेकिन गाधी श्रीर उन के इने-गिने साथियों का, जिन का कांग्रेस पर नियंत्रया है, यही मकसद है।''

१० अनत्वर, १६४२ को भारतीय पिल की बहस के बीच मि० एमरी ने कहा ---

"कांग्रेसी नेताओं के साथ मारत सरकार के बातचीत चलाने या दूसरों को ऐसा करने देने का सवाल तब तक नहीं उठता, जब तक कि उपद्रवों के फिर से उठ खड़े होने की आशा बनी हुई है या जब तक कांग्रेसी नेता गैरकानूनी और झान्तिकारी उपायों द्वारा हिन्दुस्तान पर करना जमाने की अपनी नीति से बाज नहीं आते और या जब तक वे हम से व अपने देशवासियों से सममौता करने को तैयार नहीं हो जाते। मौजूदा मिजाज और रख को देखते हुए कांग्रेस के सतुष्ट होने की कोई आशा नहीं है। ऐसा करने से मुसकमानों व दूसरे दलों के साथ नयी दिनकतें उठ खड़ी होंगी। असल में समस्या ऐसा विधान खोज निकालने की है, जिसे मुख्तिलफ विचारों के लोग मानने को तैयार हों।" कांग्रेस के हदय-परिवर्तन से मि० एमरी का यही मतलब था। एक मये विधान का मसला खड़ा कर दिया गया।

कुछ न करने की नीति का श्रीचित्य सिद्ध करते हुए लाई-सभा में लाई [साइमन ने मि॰ जिन्ना के निम्न शब्द श्रदृत किये—"युद्धकाजीन रुक्ट के वक्त हम श्रस्थायी सरकार बनाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते, क्योंकि ऐसी सरकार कायम करने से मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग का गला घुट जायगा।"

गांधीजी से मिलने की इजाजत ढा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी को न दिये जाने पर सि॰ एमरी ने २२ श्रक्त्वर, १६४२ को कहा—''मौजूदा हावल में कामेसी नेताश्रों के साथ मुजाकात करने की श्रनुमित देने के जिए मैं तैयार नहीं हूं।''

२६ नवम्बर । "नजरवद भारतीय नेताओं को सिर्फ घरेलू मामलों पर ही अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ जिला-पड़ी करने की इजाजत हैं। वे सार्वजीनक रूप से कोई घीषणा कर सकते हैं या नहीं—यह उस घोपणा के रूप पर निर्भर है। पार्जीमेंट के सटस्य उन से पत्र-स्यवहार करने पार्येंगे या नहीं, यह भारत-सरकार के श्रीधकार की यात है।"

"गवर्नर जनरल की परिषद् के वर्तमान यूरोपीय सदध्यों को सिर्फ इसी वजह से कायम रखा गया है कि उन के पदों के योग्य भागतीय नहीं मिलते।"

२० श्रवत्वर । "रे दयो पर श्रमशिका के किए भाषण देते हुए मि० एमरी ने इस समाचार का खडन किया कि किप्स भारत को राष्ट्रीय सरकार देने को तैयार थे, लेकिन बिटिश-मरकार ने उन की बात नहीं मानी ।"

२१ श्रक्त्यर। "मि० एमरी ने कहा कि 'चिचल ने भारत के एटलाटिक अधिकार-पश्न के श्रतर्गत श्राने के दावे से इन्कार न कर के सिर्फ यही वहा था कि भारत के प्रति ब्रिटेन की नीति श्रिधकारपश्न की धारा ३ के ही श्रनुसार है श्रीर यह सिद्धान्त श्रम से २४ साल पहले माना जा जुका है।"

२८ श्रक्त्वर । "कांग्रेसी नेताश्रों तथा गैर-कांग्रेसी प्रतिनिधियों के मिलने की सुविधा देने का श्रनुरोध करने पर एमरी ने उसे स्वीकार नहीं किया।"

म श्रमेल, १६४३। "मि॰ एमरी ने कहा कि सम्राट् की सरकार राजनीतिक नेताश्रों-द्वारा समकोते के प्रयरनों का स्वागत करती है, लेकिन जब तक कांग्रेस के नेताश्रों से श्रपने रख में पिवर्तन का श्राश्वासन नहीं मिल जाता तब तक उन से मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा सकती। दूसरे नेता श्रक्सर मिलते रहे हैं, किन्तु उन में कोई सममौता नहीं हुआ।"

श्रनशन के बाद २० मार्च को दिवली में नेताश्रों का जो सम्मेजन हुआ था उस के श्रध्यत्त के रूप में डा० सब्र को उत्तर देते हुए वाइसराय ने सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा —

"यदि दूमरी तरफ गाधीजी पिछ्जे श्रगस्तवाले काग्रेस के प्रस्ताव को रद करने श्रौर हिंसा के लिए उत्तेजक श्रपने शब्दों जैसे 'खुला विद्रोह' श्रादि की, हाग्रेस श्रनुयायियों को दी गयी 'करो या मरो' सलाह की श्रौर श्रपने इस कथन की कि नेताश्रों के हट जाने पर साधारण व्यक्ति स्वयं ही निर्णय करें, निन्दा करने को तैयार हों श्रौर साथ ही काग्रेस श्रौर वे मविष्य के लिए ऐमा श्राश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मजूर हो, तो हस विषय पर श्रागे विचार किया जा सकता है। पर तु जय तक ऐसा नहीं होता श्रौर काग्रेस श्रपने रुख पर कायम रहती है, तव तक सरकार का पहला फर्ज हिन्दुस्तान की जनता के प्रति है श्रौर श्रपने इस फर्ज को वह पूरी तरह से श्रदा करना चाहती है। यह कहा गया है कि इस तरह फर्ज श्रदा करने से कहुता श्रौर दुर्भावना में वृद्धि होगी। सरकार इस सुमाव को निराधार मानती है श्रौर यदि इस में कुछ श्राधार हो भी तो सरकार श्रपनी जिम्मेदारी निवाहने के लिए वह मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार है।"

मि० एमरी ने जो कुछ कहा उस का क्या मतत्तव है ? शुरू में उनके जवाब कुछ नर्म थे। उन्होंने इस बहाने की श्राह जी कि कांग्रेस को हृदय-परिवर्तन दिखाना चाहिए। यह स्थिति सितम्बर, १६४२ में थी, जब भारत में उपद्रव बढ़ रहे थे श्रीर उन में कमी नहीं हुई थी। श्रवत्वर श्रीर नवम्बर तक श्रमेजों को उन्हें दबा सकने की श्रपनी शक्ति में विश्वास हो गया श्रीर तभी पार्लीमेंट में उन के उत्तर श्रधिक कहे हो गये। सिर्फ भारत-साकार ही कांग्रेसी नेताश्रों से सुजह की वार्ता चलाने को तैयार न हो—यही नहीं, बिल्क जब तक कांग्रेसी नेता गैर-कानूनी श्रीर कान्तिकारी उपार्थों से हिन्द्रस्तान पर कब्जा जमाने की नीति का परिस्थान नहीं करते तब तक

टिंबह दूसरों को भी उनसे सुन्नह की बात चन्नाने की अनुमित नहीं दे सकती। दूसरे शब्दों में कांग्रन को स'याप्रइ छोड़ देना चाहिए। यह दूमरा कर्म था। साथ ही नये विधान का प्रशन उठाया गया। क्या यह नहीं मान लिया गया था कि विधान स्वय भारतीयों ही द्वारा विधान-परिषद् में बैठ कर तैयार किया जायगा ? यदि ऐसा था तो मि० एमरी को युवक-वर्ग से श्रीर भारतीय विश्वविद्यालयों से यह अपील करने की क्या ज़रूरत थी कि नया विधान रूस, अमरीका, या न्विटजरलंड के ढग पर बनना चाहिए। लार्ड बर्केनहेड ने १६२६ में भारत-विधान तैयार करने के लिए चुनीती दी थी। तब नेहरू-समिति नियुक्त हुई, किन्तु वह अपने कार्य में अधिक प्रगति नहीं कर सकी। फिर १६२७ श्रीर १६३५ के मध्य १६३४ का कानून पास होने तक १४ सरकारी समितियों श्रीर सम्मेलनों की बैठकें हुई श्रीर श्रव १६४२-४३ में एमरी श्रीर उन के अग्रेज पत्रकार फिर नये विधान का राग श्रवापने वागे और उधर पार्वीमेंट के कुछ सदस्य. जिनमें भारत सरकार के भूतपूर्व अर्थ-सदस्य सर जार्ज शुश्टर भी 'थे, नये विधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कमीशन की जरूरव महसूस करने लगे। तीसरी तरफ लाई साइमन ने जिन्ना की यह श्रापत्ति पेश की कि ब्रिटिश-सरकार पर श्रस्थायी सरकार कायम करने के लिए जोर ढावा जा रहा है। १६२७ से श्रव तक घटनाश्रों की समीचा करने पर हम इसी नतीजे पर पहचते हैं कि स्वतत्रता चर्ता गयी, पूर्ण श्रौपनिवेशक पद भी चता गया श्रीर यहां तक कि केन्द्रीय जिम्मेदारी की भी चर्चा नहीं रही। जब दूसरे राजनीतिक नेता कांग्रसी नेताओं से मिल्तने श्रीर बात करने को उत्सुक हैं तो मिन एमरी श्रीर वाइसराय कहते हैं कि वे कलकत्ता के लाट-पादरी, श्रमरीका के विलियम फिलिप्स तथा बगाल के श्रर्थमत्री हा० श्यामात्रपाद सकर्जी को भी गांधीजी से नहीं मिलने देंगे। इतना हा नहीं, नजरबद नेता पार्जीपेंट के सदस्यों तक को पत्र नहीं लिख सक्ते—हा, वे चाहे तो श्रानी नीति परित्याग करने श्रोर पिछुते श्राचरण पर खेद प्रकट करने की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं। नवस्वर, १६४२ में मि० एमरी एक कदम श्रीर बढ़े। पूर्ण स्वाधीनता एक करूपनामात्र हो गयी। श्रीरिनवेशक-पद एक सुदूर का जच्य हो गया श्रीर युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार का तो प्रश्न ही नहीं था। श्रव सिर्फ एक ही बात रह गयी-वाहसराय की शासन-परिषद् का भारतीयकरण। साथ ही एमरी ने यह भी कहा कि ''गृह, ष्टर्थ ग्रीर युद्ध विभागों के लिए उपयुक्त भारतीय मिलते ही नहीं।" श्रीर एमरी ने श्रधिकारपूर्वक यह भी खडन कर दिया कि किप्स साहब भारत के लिए राष्ट्रीय सरकार का तोहफा लाये थे। श्रटलाटिक-श्रधिकारपत्र के सम्बन्ध में एमरी ने कहा कि ब्रिटेन उसकी तीसरी धारा को २४ वर्ष पहले मान चुका है —सचमुच रूजवेल्ट की तो यह कल्पना २४ वर्ष बाद जाकर कहीं सुमी। यह सब होने पर भो अप्रैल १९४३ में एमरी साहब फरमाते हैं कि "भारतीय राजनीतिक नेताश्रों के सुन्नह करने के प्रयत्नों का स्वागत किया जायगा।" जरा, यह तो वताइये कि समकौता किन श्रार किन के बीच होगा! कांग्रेस श्रीर खीग के मध्य श्रीर हिन्दू महासभा श्रीर सिखों के मध्य ? परन्तु सममौता कैसे सम्भव है जब कि उसे फरनेवालों में से एक दल जेज में बद है श्रीर दूसरे दलों को उस से मिलने श्रीर वात करने की इजाजत नहीं दी जाती। यह वास्तविक श्रहंगा था, जिसका सामना राष्ट्र को करना पड़ा। मि॰ एमरी ने ३१ मार्च, १६४३ के जिस भाषण में कांग्रेस से गारटी श्रीर श्राश्वासन की माग की थी इसी में उन्हों ने गांधीजी पर की चढ़ उछालने का भी प्रयत्न किया था।

६० मार्च, १६४३ को कामन-सभा में भारत-सम्बन्धी बहस आरम्भ करते हुए मि॰ एमरी

ने कहा—''यह खेद की यात है कि वाहमाय के शासन-परिषद के तीन सदस्यों ने गांधीजी के अनशन के भावनायूर्ण संकट से अपने धापको प्रभावित होने दिया है। उनके स्थान उन्हीं जैसे योग्य व्यक्तियों से भर दिये जायगे। शासन-परिषद के विस्तार को, जिसे हस्तीका देनेवाले एक सज्जन श्री श्रणे महस्वपूर्ण सुधार कह छुके हैं, रद न किया जायगा।" वाहसराय से मिलनेवाले निर्देश प्रतिनिधि-मंद्रक के सम्यन्ध में मि० एमरी ने कहा कि गतवर्ष की श्रसावधानी तथा पराजय-मूजक कार्रवाई के कारण इस वर्ष गांधी के साम कोई रिश्रायत करना तब तक के जिए कटिन हो नहीं, ख़तरनाक भी हो गया जब तक कि उन जोगों की तरफ से श्रपनी नीति में परिवर्तन करने का स्पष्ट श्राश्वासन नहीं मिजता, जिन्होंने भारत को हतना हु ख श्रीर दर्द दिया है श्रोर जो भारत को श्राधार मानकर होनेवालो जहाई के समय भविष्य में फिर मिश्र-राष्ट्रीय उद्देश्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। श्रभी गांधी के रख में परिवर्तन का कोई बस्थ नहीं दिखायी देता।

"त्रिटेन में प्रतिक्रिया" शीर्षक के नीचे मि० एमरी-द्वारा महारमा गाधी को फादर जोसेफ से तुजना का उल्लेख किया गया है। यह तुजना भारत-मन्त्री ने श्रप्रेज १६४३ वाजे श्रपने भाषण में की है। मि० एमरी कहते हैं —

"कितने ही सदस्यों ने निस्सदेह 'मे एमिनेंस' नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक को पदा है, जिसमें आल्ड्स हम्सज्ञे ने फादर जोसे हु ट्रेम्यले के स्वित्तःत्र में गहन रहस्यवादों के साथ एक कृटनीतिज्ञ के मेल का वर्णन किया है। यह न्यक्ति कार्डिनल रिचल्यू का राजनीतिक सलाहकार था और उसी के पद्यमें के परिणामस्वरूप यूरोप में कितने ही साल तक विनाशकारी युद्ध का दौरदौरा रहा। मेरे लिए सिर्फ यही कहना काफी होगा कि हिन्दु श्रों में तपस्वयों के प्रति जो एकांगी श्रास्था होती है उसी के कारण गाधी एक बेजोड़ डिक्टेटर श्रोर नेहरू के लफ्जों में भारत के सब से श्रधिक सगठित, सब से विशाल श्रीर सब से धनी राजनीतिक सगठन का स्थायी महा-प्रधान बन गया है।"

श्री श्रटलो ने बहस का उत्तर देते हुए कहा ---

"कामस-सभा में प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि भारत को यथा-सम्भव शीष्ठ ही स्व-शासन प्राप्त करना चाहिए, किन्तु इसका यह मठल व नहीं है कि शासन किसी एक व्यक्ति या एक जाति के लोगों के हाथ में रहे। भारत में एक परेशानी की बात यह है कि वहा के राज-मीतिक दल बिटेन को राजनीतिक सस्थान्नों की वरह सगठित न होकर यूगेप के श्रन्य देशों की वरह तानाशाही का रूप प्रहण करते जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से लोकतन्त्र में विश्वास होने के कारण मैं किसी मसिद्ध सन्त को तानाशाही के उतना ही विरुद्ध हु, जितना किसी महान् पापी की तानाशाही का हो सकता हूँ। गाधीजो के कार्य मारत के राजनीतिक दलों के नेताश्रों की लोक-वंत्री धारणाश्रों के बिरुकुल विरुद्ध हैं।"

मि॰ एमरी ने जो कुछ कहा उसका यही मठलव था कि "काग्रेस के स्वरूप श्रीर उसके सरीकों का निर्णयकर्ता एक व्यक्ति गांधी ही है। यहा में इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में श्रीर कुछ न कहूँगा।" यह कहने के उपरात भारत-मत्री ने फादर जोसेफ से गांधीजी के व्यक्तित्व की शरारत-भरी तुलना की।

मि॰ एमरी की तुलना को समसने के लिए यहां फादर जोसेफ का कुछ हाल बता देना ' श्रमुचित न होगा। वह धार्मिक प्रथों में पेरिस के फादर जोसेफ श्रीर हतिहास में एमिनेंस प्राहज के रूप में प्रसिद्ध है। उसका चरित-लेखक श्राल्ड्स हक्सले खिलता है ''उसके खुरदरे पैर उसे जिस पथ पर के गये वह शरबन श्राठवें का रोम था। बाद में यही मार्ग श्रास्त १६१४ श्रीर सितम्बर १६३६ की श्रोर के गया। श्राम की पाप भीर पागलपन से भरी दुनिया जिन सब से महत्वपूर्ण किए गें-द्वारा श्रपने श्रतीत से बंधो हुई है, उनमें एक तीस वर्षीय युद्ध भी है। इस कही को तैयार करने में कितने ही व्यक्तियों का हाथ था, किन्तु इसकें लिए रिचल्यू के सह-योगी फादर जोसेफ से श्रधिक श्रीर किसी ने काम नहीं किया। यदि फादर जोसेफ सिर्फ राजनीतिक कुचकों को चलाने की कला में हो सिद्धहस्त होता तो उसके जैने दूसरे जोगों के मध्य उसे विशेष महत्व देने को कोई श्रावश्यकता न थी। परन्तु पादरी जोसेफ की शक्ति का श्राधार इस पार्थिव संसार के साधन न थे। उसका केवल बौद्धिक दृष्टि से नहीं, बिलक व्यक्तिगत श्रनुभवद्धारा भी दूसरी दुनिया से साचारकार था। वह स्वर्ग के साम्राज्य का नागरिक बनने के लिए खाजायित रहता था श्रीर बन भी खुका था।"

फारर जोसेफ केंप्रचीनी पादिरियों के संघ का सदस्य था और यह संघ फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय का एक अग था। फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय का जन्म सन् १४२० के लगभग इटली में हन्ना था श्रीर पोप ने १४३ में एक विशेष श्रादेश निकाल कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। इस सम्प्रदाय के संघों को प्रत्यत्त या अगत्यत्त रूप से किसी जायदाद का माविक तक होने का हक न था। सबों की श्रपनो सब ज़रूरतें भोख मागकर पूरी करनी पदती थीं श्रीर मठों में चन्द दिनों से अधिक समय के लिए सामग्री एकत्र करने को अनुमति न थी। किसी पादरी को धन के उपयोग या स्पर्श करने का भाधिकार नथा। उसे भूरे रग के कपड़े पहने रहना पड़ताथा श्रीर बदले न जाने के कारण ये कपड़े गन्दे होकर फट मा जाते थे। फादर जोसेफ को इसीलिए 'म्रे एमिनेंस' ( भूरा पादरी ) भा कहा जाता था। इन पादरियों को निर्धनता के कष्टों के साथ कहे श्रनुशासन, श्रसत्व श्रनशनों श्रोर उपस्या के श्रनिगनत कष्टमय साधनों को भा श्रपनाना पहताथा। इस पथ की चन्नानव ला केपुत्रोन दहनती, गरीबा के कष्टों में हिस्सा लेनवाला श्रीर उनका सन्चा सहायक था। कठार जोवन, स्वेच्छा से निधनता को श्रपनाने श्रीर गरीबों की सहायता के लिए तैयार रहने के कारण केपुचान जनता का प्रेममात्र था। उद्देश्य जनता के द्वारा परमात्मा की सेवा करना होता है, किन्तु इससे मनुष्य की श्रभिमान-भावना की तृष्टि होती है। वह ससार को दिखाना चाहवा है कि वह कुछ है। वह उच्च सामाजिक मर्यादा और धन के बिना भी श्रन्य खोगों की श्रोता लोकिषयता में बढ़ सकता है। फादर जोसेफ दूसरा केपुचीन बनना चाह्ता था। उसे श्रपने नाना का जमादारी उत्तराधिकार में मिला थो, किन्तु लार्ड को उपाधि होते हुए भी उसने एक निर्धन पाइरा का जावन ब्यतात करने का निश्चय किया। फाइर जोसेफ ने प्रपनी माता को जिला था - "यह एक सैनिक का जीवन है, लेकिन ग्रंतर यह है कि जहा सैनिक की मृत्यु मनुष्यता की सेवा में होती है वहा हम ईश्वर की सेवा में जीवित रहने की आशा काते हैं।"

रिचल्यू, राजपरिषद् का सदस्य होने के बाद १६११ में युद्धमंत्री श्रीर विदेशमंत्री नियुक्त हुआ। वह शक्ति का भूला था श्रीर शक्ति उसके पास श्रातो सी जान भी पड़ी। फादर जोलेफ धर्मयुद्धों को जारी रखने श्रीर तुर्की से यूनान को मुक्ति दिजाने का हिमायती था श्रीर इस उद्देश्य की सिद्धि के जिए उसने नेवर्स के ड्यू क से सहायता मागी। ड्यू क बड़ा महरवाकांची श्रीर कुचकी व्यक्ति था श्रीर इस कार्य की सफजता के जिए अपना स्थल सेना तथा नो-सेना तथार कर रहा था। फादर जोसेफ का विचार था कि पहले के धर्मयुद्धों में जिस फास ने प्रमुख माग जिया वह श्रव

ऐसा न करे तो यह ऐतिहासिक परम्परा के विरुद्ध ही नहीं बिएक ईश्वर की इच्छा के भी विरुद्ध दोगा । श्रव "परमात्मा के कार्य फ्रांसीसियों-द्वारा" होने का सवाल न था. वित्क यह था कि "फ्रांसीसियों के ही कार्य परमात्मा के कार्य हैं।" फादर जोसेफ के पंथ का सार इन फ्रेंच पिक्तयों में है--- "यदि छाप (परमात्मा) की सेवा के जिए मैं दुनिया को उजट दूं, तो भी मेरी इच्छा की पूर्ति, श्रीर मेरे जोश की श्राम बुमाने के लिए काफी न होगा। मुमे तो श्रपने को रक्त के समुद्र में हुवो देना चाहिए।" मूरे पादरी (फादर जोतेफ) घौर सफेद पादरी (गाधीजी) दोनों ही श्रमिमान से रहित हैं। दोनों दी मानव-समाज के प्रेमी श्रीर निर्धनों के सेवक हैं, किन्तु जोसेफ राज-दरबार के पढ़यंत्रों में व्यस्त रहा, उसने ३० वर्षीय युद्ध छिड़वाया श्रीर रक्त-स्नान भी किया। धर्मयुद्ध के लिए धघकनेवाली उसके हृदय की श्राग्न केवल दूसरों के रक्त से ही बुकायी जा सकी श्रीर यदि श्रन्य जोगों का रक्त-स्मान होता तो स्वयं उसी के रक्त से होता। ऐसी श्रवस्था में युद्ध छेड़नेवाले, एक धूर्त पादरी की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करना, जिसकी सचाई के कारण उसके पास एक ऐसा पत्र नहीं छोड़ा जा सका, जिसे स्वय लेखक ने वापस से लिया श्रीर जिसकी श्रहिंसा भारत के किसी श्रग्रेश के सिर का एक बाल बाका करने के मुकाबले में जान होम देना श्रधिक उत्तम सममेगी, जानवृक्त कर श्रारीप जगाना ही कहा जा सकता है। फादर जोसेफ भूरे हैं. गाधीजी सफेद हैं। गांधीजी न तो शक्ति तिप्सा के भूखे राजनीतिज्ञ हैं श्रीर न व्यावहारिक रहस्यवादी । इस्ताम श्रीर उसके पैगम्बर मोहम्मद के प्रति गाधीजी के जो विचार हैं वे फायर नोसेफ हारा 'टरकाइस' में प्रकट किये गये विचारों से विष्कृत भिन्न हैं। गाधीजी के लिए मोहम्मद साहब के उपदेश अप्रदृशीय न होकर स्वर्ग से उत्तरनेवाले देववृत जिल्लाहल के समान श्रादरगीय हैं। गाधीजी राजमाताओं तथा उनके पुत्रों का मगड़ा निवटाने में व्यस्त नहीं होते श्रीर न निर्दोष नगरों को उजाइने में द्विचिकचानेवाले सैनिकों को ऐसा करने से रोकनेवाले लोगों के विरुद्ध गाधीजी ने कभी फादर जोसेफ की तरह नारकीय श्रानि की ही सहायता ली है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के खिए फादर जोसेफ की तरह गाधीजी ने कभी सेनाओं की सहायता नहीं ली. बिक राष्ट्रीय अलडता की रचा के लिए वे तो सेनाओं तक के विपटन के लिए तैयार हो गये हैं। गांधीजी को कार्ढिनल रिचल्यू-जैसे किसी श्रधिकारी को ऊपर नहीं उठाना श्रीर न सयमित व्यवहार के भीतर श्रपनी किसी मानसिक कमजोरी को ही छिपाना है। स्वराज्य मिलने पर गाधीजी हिमाजय के किसी शिखर पर चले जाना पसट करेंगे, न कि वस्तृत. विदेश विमाग के प्रधान श्रधिकारी बनना, जैसा फादर जोसेफ ने किया था। गाधीजी का उद्देश्य शक्ति-जिप्सा नहीं है और न किसी केपुचीन व कार्डिनल के व्यक्तियों को मिलाकर वे कोई पढ़यत्र ही रचना चाहते हैं।

गांधीजी को निकट से जाननेवाला प्रत्येक न्यिक्त जानता है कि वे उस न्यिक्तगर महत्वाकाचा से रहित हैं जिससे स्वय फादर जोसेफ भी मुक्त न था और उस श्रम्यच श्राकाचा से भी, जो किसी सम्प्रदाय, राष्ट्र या दूसरे न्यिक्त को तरफ से होती है। यह दूसरे प्रकार की महत्वा-कांचा कलुपित होते हुए भी मनुष्य को घोले में डाजे रहती है। फादर जोसेफ को केथिलिक सम्प्रदाय, फास श्रीर रिचल्यू की तरफ से महत्वाकाचा थी—-ऐसी महत्वाकाचा जिसके कारण एक तरफ तो वह ईप्या, प्रभुता श्रीर श्रमिमान का उपभोग करता रहे श्रीर दूसरी तरफ यह भी श्रमुभव फरता रहे कि वह सिर्फ ईरवर की मर्जी से ही ऐसा कर रहा है। फादर जोसेफ को तरह गांधीजी संस्पुरुपों को दो तरह के वर्गों में नहीं वाट देते—-एक तो ईरवर की दिष्ट से श्रम्छे श्रीर

दूसरे, मनुष्य की दृष्टि से श्रव्छे। पहले वर्ग के मनुष्य अपने विरुद्ध किये जानेवाले पाप को तुरंत भुला देते हैं श्रोर दूसरे वर्ग के मनुष्य-समाज के विरुद्ध किये जानेवाले पापों का बदला चुकाने में श्रपनी तमाम ताकत लगा ढालते हैं। गांधोजी को न तो द्रवार के पड्यत्रों को रोकना है श्रीर न बहाँ बढ़ों के बीच सुल ह कराना है। यह सच है कि गाधीजी नैसर्गिक प्रेरणा तथा देवी मार्ग-प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं श्रीर यह भी मानते हैं कि कुछ कार्यक्रम उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन गाधीजी के दिमाग में फित्र नहीं उठा करते, जेंसे फादर जोसेफ के दिमाग में उठा करते थे श्रीर जिन्हें वह ईश्वरीय प्रेरणा कहकर श्रिषक उपहासास्पद बनाया करता था। श्राशा की जाती है कि भि॰ एमरी भारत के युवकों से नया विवान तेवार करने श्रीर नये दर्शन का विकास करने के श्रतिरिक्त मिदरों तथा गिरजाघरों से ईश्वर को निकाल बाहर करने की माग नहीं करेंगे।

गांधीजी फाटर जोसेफ की तरह विस्तृत चेत्र में पत्र-व्यवहार श्रवश्य करते हैं, किन्तु इसिक्तिए नहीं कि शत्रु की कोई गुप्त बात मालूम हो जाय, बिलक यह जानने के लिए कि अन्य कोगों के जीवन में सत्य का प्रभाव कहा पढ़ता है छोर कहा नहीं। गांधीजी गुप्तचर पुलिस के प्रधान की तरह कार्य नहीं करते श्रीर न दूसरे के रहस्यों का पता लगाने के लिए फादर जोसेफ की तरह धन पानी की तरह बहाते हैं। फादर जोसेफ के सम्बन्ध में हक्यते ने लिखा है-- वह एक ऐसे सम्प्रदाय का पादरी था, जिसमें अपने पथ की सेवा करने और मानव-समाज की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहने की शपथ लेनी पहली थी. किन्तु फादर जीसेफ श्रपनी समस्त युक्तियों का उपयोग करके श्रीर लुसीफर, मेमन तथा वेलिश्रल द्वारा काम में लाये गये प्रलोभनों-द्वारा श्रपने ईसाई माइयों को मूठ बोलने, श्रपने वचन से पलट जाने श्रोर विश्वासघात करने के लिए मजबूर करता था। श्रपने राजनीतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे वे सब शैतानी कृत्य करने पड़ते थे, जिनसे विल्कुल विपरीत कार्य करने की श्रापथ एक पादरी के रूप में वह ले चुका था।" गाधीजी धर्म श्रीर राजनीति को पृथक् नही मानते । उनके विचार से राजनीति धार्मिक श्रादशौँ पर श्राधारित होती है श्रीर धर्म की सिद्धि राजनीतिक साधनों-द्वारा सम्भव है। इस प्रकार धर्म श्रीर राजनीति किसी सिक्के की सीधी श्रीर उत्तटी सतहें हैं। गांधीजी किसी उद्देश्य श्रीर उसे प्राप्त करने के साधन में भेद नहीं करते । फादर जोसेफ को साधन की पर्वाह न थी श्रीर वह सिर्फ उद्देश्य का ही ध्यान रखता था। गाधीजी कहते हैं कि यदि साधन का ध्यान रखा जाय तो उद्देश्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रह जाती।

हन दोनों व्यक्तियों के चिरत्रों का हम जितना ही श्रध्ययन करते हैं उनके बीच का शंतर अतना ही भारी होता जाता है। कहा गया है कि "पेरिस श्रोर रेटिसबन दोनों ही नगरों में फादर जोसेफ इतना बदनाम हो चुका था कि विदेश-मंत्री नियुक्त होने के बाद, दरबार से जो वह प्रति सप्ताह गैरहाजिर रहता था, इसे उस समय के जोग ठीक नहीं मानते थे। कानाफूसी होती श्री कि जिस समय उसे गिरजे में पादरियों के मध्य रहना चाहिए उस समय वह भेप बदलकर नगर में चक्कर जागाया करता था, रिचल्यू की तरफ से जासूनी किया करता था श्रीर ऐसे लोगों से मिला करता था जिनसे रात के श्रधेरे में किसी गली के मोड़ पर या किसी सराय में ही मिला जा सकता था।" एक गाधी तपस्वी है श्रीर दूमरा कुछ श्रीर—यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के ज्यवहार की उम्मीद श्रीर चाहे जिस व्यक्ति से की जा सके, गाधी से नहीं।

श्रपने जीवन के श्रंतिम काळ में फादर जोसेफ ने श्रपने एक पत्र में इस बात पर पश्चात्ताप



किया कि ईश्वर की सेवा से विमुख होकर वह पथश्रष्ट क्यों हुआ ? पत्र के अंत में वह जिसका है -- "अब नो में विश्वास करने लगा हू कि दुनिया एक क्हानी है और हमारे मूर्तिपूजकों व तुकी में कोई भेद नहीं है।" हक्सने अपनी पुस्तक के अतिम भाग में विखता है-- "इन पश्चात्ताप-भरे शब्दों को पढ़कर खयान होने लगता है कि श्रत में यह दुखी व्यक्ति श्रपनी मुक्ति होने में ही सदेह करने लगा था। श्रोर इस सब के घावजूद उसे फासीसी शाही घराने की सेवा के लिए वही पृथित कार्य-यूरोप भर में दुर्भिन्न, श्रादमलारी तथा श्रवर्णनीय श्रत्याचार फैलाने का काम करना पड़ा। उसे फिर उन्हीं चिन्ताओं के बीच रहना पड़ा, जिन्होंने उसे यथार्थता के स्वप्त से दूर जा पटका था । उसे फिर राजा, कार्ढिनल, राजरूत, गुप्तचर के वाच रहना पढ़ा, फिर राजनातिज्ञों के पापमय धनाचारों में श्राना पड़ा-फिर एक ऐसी दुनिया में, जिसे वह एक कहानी, एक स्वम के रूप में जान चुका था, श्रौर शक्ति के सवर्ष में पहना पड़ा। उसे फिर पागलों के दो ऐसे दलों के मध्य श्राना पड़ा, को समान रूप से बुरे थे श्रीर जो हिसा, धूर्तता, शक्ति श्रीर धोखेबाजी के सघर्षी में पढ़े हए थे। श्रीर इस प्रकार ईश्वर से विमुख होने के पारितोषिक में उन्होंने उसे एक लाल टोपो देने का वचन दिया था।" गाधीजी फादर जोनेफ के विपरीत दुनिया को एक ही परिवार मानते हैं। वे युद्धों और रक्तपात से घृणा करते हैं। वे अपने विचारों को छिपाकर रखने में श्रसमर्थ हैं श्रीर शत्र तथा मित्र दोनों ही के सामने उन्हें एक ही समान प्रकट करते हैं। उनका जीवन एक खुली पुस्तक के समान है। उनके शब्दों के दोहरे श्रर्थ नहीं होते। उनके मुख से जो कुछ निकलता है, पवित्र होता है और वे अपने बचन का पालन करते हैं। उनका उद्देश्य अपने देश में राष्ट्रीय भावना का सचार करना रहा है। वे पड़ोसी देशों के प्रति भी कोई बरा हरादा नहीं रखते । शासन पर धार्मिक प्रभाव ढाजने के भी वे पत्त में नहीं हैं । उनके धर्म में मजहब बटजने के जिए कोई स्थान नहीं है। प्रस्थेक व्यक्ति अपने मदिर, गिरजे या मसजिद में उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु राष्ट्र को विदेशी शासन के आगे पालतू पशु के समान सक न जाना चाहिए। व्यक्तियों श्रथवा समूदों को धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता रहने का मतलब यह हुआ कि सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक और राजनीविक दृष्टि से एक ही हकाई है और उसकी स्वाधीनता कायम है। यह ठीक ही है कि कोई नोंकरशाही, चाहे वह देशी हो या विदेशी, किसी राष्ट्र पर तव तक शासन नहीं कर सकती जब तक कि लोग काहिल न हों। भारत की काहिली श्रीर दब्ब्पन के ही कारण श्रमेज नौकरशाही का शासन कायम रहने पाया है। गाधीजी ने भारत की कराहों जनता के दृब्बूरन, उसकी विनम्र तथा दयनीय सतीषी मनोवृत्ति स्रीर उसकी निरीहता का श्रत कर दिया है। यही गाधीजी श्रोर एमरी का सगड़ा है। एमरी बिटिश भारत में नौकरशाही शासन की शक्ति बढ़ाकर देशी-राज्यों के ४६२ नरेशों की नवजीवन प्रदान करना चाहते हैं। वेस्ट-फांबिया की सिंध के बाद प्रशा जर्मनी के शेष १६६ सरदारों पर प्रभुत्व बनाये रहा। बिटेन की राजतत्र प्रयाजी की शक्ति में श्रदूट विश्वास रहने के कारण मि॰ एमरी सिर्फ यही चाहते हैं कि नरेश कहीं श्रापस में या प्रान्तों के लोगों से न मिल जायें। फ्रांस के राजाओं की शक्ति चीण होने पर १६वीं शताब्दी के श्रत तक जर्मन राष्ट्र की एकता का विकास होने लगा। परन्तु रिचल्यू श्रीर फादर जोसेफ के प्रयत्नों के परिगामस्वरूप जर्मनी पर से श्वास्ट्रिया की प्रमुता का श्रत ह,ने पर जर्मनी प्रान्तों का सब बनने के स्थान पर एक केन्द्रीमूत राज्य बन गया। इसी प्रकार मि० एमरी मी भारतीय सघ के विकास में रोड़ा श्रटका रहे हैं। निस प्रकार फादर जोसेफ के प्रयरनों का परियाम उत्तटा हुआ, यानी एक तरफ जर्मन राष्ट्रीयता का विकास और दूसरी तरफ फ्रांसीसी

बहरायान्यप्रमान् कर न्यान मुद्धाः। यद्या धाराण्ड न्यान प्रापन देः न्यानिता वर्ष्या, त्राना क्या हैन व वह द्वा ह कारक देखना है के काम हो है तम देख हैं । इस कर्म व कार्य अपनी कार्य कर्म ही निकास है। मान्द्र में रेक के सन्देशह, कह पानुसारक यह करें हैं। कार वे स्कार का स्वाप्त का निवास का ह कर रोगा की राजनीते का एमसल के मन्दर्भ हैं। 'सर्च गुणा के राजाती के सहा न्य हाक पर है कर मार्ग, पुरान कहा पा विकास । भार राज देवर ने बाद भागामा ने करें देगार यह अने प्राचारी किना असा कार रीता र , प्रकार का गए प्रकार सकता है। दि रही गामा प्रवास प्रवास स्थाप र नाह लोह पूरा मह कह कहीं होता वर का लिया करते लेखा किया है जो अपने अपने कर हैंदें कर वहिनाम अपने होता के हैं में कार्तिकाल राजा कार्तिका में पति मेंने कही कहे कहे कहे मान माना कारण कि है। है जि हिल्ला, की बीद मही है हैंस रामिन्तान मा नगरीय में नाम मीतमान का का बन्न मार अने मूल सन्न सह है। रह सून रामका वाले हैं। एड्रिइसम मी द्वांत्र माने में दका तथा माइस गारक वि .. ता सन् रतका ह का हैं के रवहरूप कार्य है विराह्म का कार्य कार्य कार्य के साह है, उन्हार के मान सब का कार्र श्रामात्रा में भारत १६६ । रेप्त मर्मामा को उप उपलोही है। एए दिल्लाहा शहराका, क्लिन्ही सन् म मो बनदार हो जर संदर्भ का भीर सदीनाई मह सदस हो कर कर में कर, ज रूप र ए स्पाह्यहुं, कार्यक्षेत्रम का शिनदर्शात्र प्राणम् य भागन्त, सर्वाता है। इस्पर-प्रमे का ला प्रमुत्त हेर्छ कार्य है कि माद लें को क्षानुसास कर नहां पर देव पार देव पार दे राज का लाग का नपर व राजा हा हाता. विषया के बार महाराम के अब जानता का दिखाई हो है। इस रावपार रहें वा राव के दें के बच के भाषातामधा । या र त्रवाक महत्त्वा, या भागत्त व्यावता वा स्वाप्त The feet that, as the war the principle to the transfer of the principle and the feet of the principle and the principle and the feet of the principle and t मा स्वत्रमं के प्रवेशन कीर एकते अपन्य के रेगार है मान कार्यक्ष कार्ता के हा है कि दा है है। इसे हिंदी है है के है के हैं के हैं है के कि है के कि है के कि है के 要我,并未我就不知是我的主要有 你 Tan all the 我们 made an Ange of the the for 舞歌作歌音舞蹈 美国工工工作 经净 工 经正明电路 计设置标准 管 海上的电路的现在分词 化型银头型机 如此 化新大大工物 李春 网络那里大手一里 "你好人,要好什么是什么 "我要好了我,一个你,我只要看了美丽感情,我们我一样。"这样,这一样 なると は なな なる とない 大田 は は い ない ない なっと か かっこう か まます 打打 我 看起作 有 一个好 日子 美 一批 四 多面在在立场中 四 日 一大年 日人 九 二 并次十 我在在日本中的人在日本大学工作工作工作品 有我 在 上日 美 一年十岁 上多年 在了 斯 

मि० एमरी जो कुछ हैं उमे देखते उनके द्वारा गांधीजी की फादर जीसेफ से तुजना किये जाने में श्रचरज को कुछ भी वात नहीं है। राजनीतिज्ञ हाने के श्रतिरिक्त वे एक ऐसे कारबारी ध्यक्ति भी हैं, जो गांधीजा के चिश्र की साधुता श्रीर उनकी श्रपने को मिटा देने की मनोगृत्ति को कियी तरह नहीं समम सकते। जिसका तमाम जीवन कम्पानया साही करने, दौजत इकट्टी करने श्रीर शक्ति का भयड़ार एकत्र करने में चीता हो, वह यदि नैतिक विषयों को न समम सके तो इसमें किसी को श्राश्चर्य नहीं होना चाहिये। मन्त्री होने से पूर्व दह वर्षीय राइट् श्रानरेषु जा जिश्रोणेल्ड चावले मारिस स्टेनेट एमरी, एम० पी० ब्रिटिश टेबुकेटिंग मणीन कम्पनी किमिटेड, कैमल केंड कम्पनी किमिटेड, काटे कसाबिडेटेड हन्देस्टमेंट कम्पनी किमिटेड, ब्राडसंस्टर रेखने करिज ऐंड वैगन कम्पनी किमिटेड, इडस्ट्रियल फाइनेस ऐंड इनवेस्टमेंट कम्पनी किमिटेड, सदर्न रेखने, सावथ-वेस्ट श्रिकीका कम्पनी, ट्रस्ट ऐंड लोन श्राफ कनाड़ा, तथा गुडइयर ऐंड रबर कम्पनी सस्थाओं के डाइरेक्टर थे। योग्य, निर्भय श्रीर प्रतिक्रियावादा होते हुए मि० एमरी इतने प्रमान वोत्पादक वक्ता कैसे हो सके हैं यह एक श्रसाधारण वात है। श्रापका कद नाटा है श्रीर स्वमाव कुछ नीरस है। श्रापकी दूसरों को परेशान करनेवाली एक विशेषता यह भी है कि श्राप महत्व-पूर्या वातों के साथ विस्तार की चूद-से-चुद बात को भी पूरा महत्व देना चाहते हैं। श्राप सरकार में पूर्जीपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मेजरी पृटली ने कांग्रेस पर तानाशाही का जो श्रारोप लगाया है इसकी जाच होनी श्रावश्यक है। राजनाति में तानाशाही का यह मतलब होता है कि राजनीतिज्ञ जीवन के प्रत्येक चेत्र में. जिसमें धर्म भी सम्मिलित है, अनुशासन तथा समानता चाहता है। यह मनोवृत्ति भौधी-गिक सभ्यता तथा शक्ति-तिप्सा के कारण उत्पन्न हुई है। कांग्रेस अपने सदस्यों से ४ माने की फीस एक वर्ष के लिए लेवी है श्रीर उनके हस्ताहर "शातिपूर्ण तथा जायज उपायों द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति''--- अपने मुख्य सिद्धात के नीचे करा लेती है। काग्रेस चाहती है कि इन दोनों शर्तों का पालन वह कड़ाई से करा सके वो कराये। कामेस को कार्यसमिति के सदस्यों के लिए कताई तथा साधारण सदस्यों के लिए खादी पहनना धनिवायं नहीं है। कार्यसमिति के सदस्यों के बिए हाथ से कता श्रीर हाथ ही से बुना वस्त्र पहनना श्रावश्यक है. जिससे कि मरते हुए खादी उद्योग में नवजीवन का संचार हो सके। कामेस समि।वेयों में विदेशी व्यापार करनेवाले कारवारी भीर मिल-मालिक रहे हैं श्रीर वकील, ढाक्टर श्रादि भी रहे हैं। सिर्फ साम्प्रदायिक सस्यार्श्रों के सदस्यों को ही कांग्रेस समितियों से श्रलग रखा गया है। कांग्रेस में धाने पर किसी को भी रोक नहीं है। कांग्रेस के सदस्य ईश्वर में विश्वास, उपासना के ढग तथा धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में स्वतन्त्र हैं। भेजर एटली कांग्रेस को तानाशाही सस्था शायद इसलिए मानते हैं, कि कांग्रे स कार्यसमिति प्रांतीय सम्नि-मगहलों को नशावन्दी, ऋणों मे कमी करने तथा किसानों को ज़मीन सम्बन्धी अधिकार देने के सम्बन्ध में कानून पास करने को कहता है। क्या कुछ वर्ष तक लोकप्रिय मनिमग्डलों का मार्ग-प्रदर्शन करना बुरा है ? परन्तु मेजर पृटली काम्रेस की वानाशाही सस्था कहने के जिए जी मजबूर हए हैं उसका मुख्य कारण युद्ध छिड्ने के समय कामसी मन्त्रि-मगडलों का इस्तीफा देना है। दे यही पसन्द करते कि भारत के खुद गुलाम रहने पर भी उसके मित्र मण्डल युद्ध प्रयस्नों में भाग केते रहते। खाद्य-समस्या चाहे जितनी कठिन होती, चाहे यूनाह्टेड किंगडम कमिशील कारपोरेशन न्यापार करता होता, चाहे मेडी-कमीशन की रिपोर्ट को रही की टोकरी में फेंक दिया जाता. कीमर्ते चाहे जितनी चढ़ जावीं, चाहे लोग विना हथियारों के ही बने रहते,

चाहे भारत भर में तन दंदने के लिए वस्त्र न मिलता श्रीर किसी को बढ़े उद्योग न चलाने दिया जाता, फिर भी हमारे मन्त्री सैनिक मर्ती करते रहते, युद्ध के लिए धन-संग्रह करते रहते, देश-मिषतपूर्ण कार्य करनेवाले या सार्वजनिक बुराइयों पर प्रकाश ढालनेवाले अपने देशभाइयों को जेलों में यन्ट करते रहते थीर भीटों पर चंदुकों तथा मशीनगर्नों से गोलियां चलवाते रहते ! जीकप्रिय मन्त्रि-मगरुज एक इज्जतदार संस्था का प्रतिनिधित्व करते ये श्रीर वे यह गन्दा कार्य कभी नहीं कर मकते थे। श्रीर तभी राजनीतिक श्रदंगा उत्पन्न हुशा। इसके श्रतिरिवत मि० एमरी अपने उसी भाषण में उन लोगों को, जो देश में इतने हु ख और दर्ट के जिए जिम्मेदार थे, राजनीति में भाग लेने देने से पूर्व उनसे स्पष्ट तथा सुनिश्चित श्रारवासन चाहते थे। वाहसराय चाहते थे कि यम्पई का प्रान्ताव वापस लिया जाय, हिसा की निन्दा की जाय श्रीर ऐसा श्रारंवासन दिया जाय जो सरकार की मज़र हो। ये श्राश्वामन या गार्रिट्या वया हो सकती थीं ? ये धैसी ही गार टियां थीं दौसी पुराने घपराधियों से की जाती हैं, जैसे निर्धारित समय तक घरछा चाल-चलन रखने के लिए भारी रकसों की जमानतें जमा करना और इन ज़मानतों पर उन धनी उद्योगपतियों नके 'हरताएर हेना, को प्रधान मन्त्री के मतानुमार हिपे रूप से रपया देकर काग्रेस की सद्दाणता करते हुए राजनीति में श्रवाझनीय रूप से इस्तक्षेप कर रहे थे। इस प्रकार जय भारत के लिए स्वराज्य के वचनों तथा घोषणात्रों को - जो स्वतंत्रता, वेस्ट मिस्टर कान्न के शंगर्रत श्रीपनिवेशिक पद,साञ्राज्य से प्रथक् होनेका श्रधिकार तथा युद्ध चळाने के श्रितिरिक्त राष्ट्रीय सरकार को पृशी सत्ता सोपने खादि को स्पर्श करती थीं-पूरा करने का वक्त खाया तो परि-याम गया हुशा-वही शून्य तथा नकारात्मक दमन की नीति । इन वहनों की पूरा करने में जिन किंदिनाह्यों का बहाना विया गया उनमें समसीता न हो सकता, शहपसरयकों तथा श्यासतों की समस्याएं थार सबसे थाधिक सघ-विधान को स्वीकार करने श्रथवा उसमें सम्मिलित होने पर मुसवमानों की धापित मुर्य थीं। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसमें धारो मदना या पीछे हरना दिल्लुल श्रसम्भव हो गया। यह स्थिति कांग्रेस हारा राष्ट्रीय मांग की पूर्ति के किए चढ़ाये जानेवाले सायाप्रह-फान्टोजन के कारण महीं विवक्त श्रंग्रेजों द्वारा सारत को उसकी मर्गी के विना युद् में पमा देने के कारण उत्पन्न हुई। सराई के इम धाधार को कोई भी इज्जत-दार राष्ट्र मंजूर महीं कर सकता था। लब बुद्ध के टई रवों की स्वाख्या करने की मांग की गई और जाव यह व्याख्या नहीं की नई की कांग्रेमी मंत्रिमदलों ने क्रयत्यर, १६३६ में इस्तीफा दे दिया। सय सुसलगानी या यह तर्व सामने लाया गया कि वे कियो प्रकार के संव-विधान को स्वीकार म करेंसे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि विभिन्न दलों तथा वर्गों में सममीता होगा चाहिए शीर समभीता न दोने एक कोई कदम आगे न पदाने था निम्चय उसने दिया। कामेस ने बेपल शर्यमी भाष्या स्वतन्त्रवा वायम रणने के लिए व्यक्तिगत मत्याप्रह घारम्म कर दिया। 15 महीने बाय जब किप्प भारत शामे ती उन्होंने स्वष्ट का दिया कि बाहेस और लीग में समसीता होने की हालत में भी रहा विभाग ए दिया जायगा। सत्य पर उस समय धौर भी प्रकार पहा गय सरवार की इस बात की की माम रिया गया । एक क्षेत्रकेंद्र के कट्स उस दाविष्य की मही माना गणा कौर किया है सुहि से 'बेरिनेट' शहह विर सभी गई। सुना गणा खीर समका स्थान "एग्जांश्युरिव धौमिल ' ने के विचा । एवं रहेपर्ट प्रश्स के इग्लेट चले वाने पर रवर्रें वानरल की मालत परिषद के आर्थाम सदम्यों की करणा कर पर 35 कर की मर्थता विर्ते पह महस्य करते के १४ दिए हैं। मोला ही हर मी॰ पी॰ शमस्य भी शस्तर है। हर्गा पा हैने में एवं की हर्मा

हो गयी। एक श्रन्य स्थान सर रामस्वामी म्दालियर के युद्ध मित्रमें इल का सदस्य होकर चले जाने के कारण श्रीर भी खाली रहा। इससे एक मनोरंजक कहानी याद श्रा जाती है, जिसमें एक व्यक्ति ने पंच-पांदवों की संख्या जानने का दावा किया था। उसने संख्या चार बताई, किन्तु यह प्रकट करने के लिए उंगलियां केवल ३ ही दिखायीं, फिर दो उठाई और फिर एक दिखाई और श्रंत में भूमि पर शून्य खींच दिया। ऐसी एक दूसरी कहानी भी है। एक श्रादमी के दूसरे पर १०० रुपये उधार थे। झुकाने के समय उसने केवल ६० देने का वचन दिया श्रीर इस ६० में से श्राधी रकम यानी ३० रू० की छट मांगी। जो ३० बचे उनमें से १० उसने एक मित्र से दिलाये, १० खुद देने का बचन दिया श्रीर १० माफ करा विये। भारत का राजनीतिक श्रहंगा एक दुखद मजार है, जिसके कारण देश अपना धीरज श्रीर साधन दोनों ही गवा चुका है। पिछले आन्दो-जनों के समय डा॰ सप्रू श्रीर श्री जयकर सुजद के कार्य में दिस्सा केते थे। यह सभी जानते हैं कि बढ़ी कठिन परिस्थिति में उन्होंने गांधी-प्रश्विन-वार्ता की भग होने से बचाया था। परन्तु इस अवसर पर वे भी दुप रहे। निर्देत-नेताओं का जो सम्मेलन व्यक्तिगत मत्याप्रह के दिनों में डा॰ समू के नेतृत्व में हुआ। था वह भी एक या दो बार के अलावा पृष्ठभूमि में ही रहा और इस एक या दो बार उसके प्रयत्नों को भी धन्य सस्थाओं तथा व्यक्तियों की तरह नाकामयाबी ही मिली। फिर भी यह सार्वजनिक रूप से मंजूर करना चाहिए कि डा॰ समू ने सदा राष्ट्र के आत्म सम्मान का ध्यान रखा धीर ध्यपने कार्य तथा राष्ट्र दोनी ही की मर्यादा की रहा की। उनके विवेकपूर्ण तथा - श्रिधिकारयुक्त शब्दों का उच्लेख इस एक बार फिर टसी तरह करेंगे, जिस तरह फरवरी मार्च १६६६ में गांधीजी के श्रनशन के समय 'उनके कथन का हवाला हम दे चुके हैं। श्राख़िल भारतीय कांग्रेस के बम्बईवाले प्रस्ताव के पास होते ही भारतीय राजनीति के लेग्न में एक नये चरित्र का पदार्पग्रहुश्रा। यह नया व्यक्ति वास्तव में एक पुराना काग्रेसजन श्रीर सत्याप्रही ही था, जो १६२१, १६३०, १६३२ (दो बार) और १६४०-४१ में जेल जा चुका था। परन्तु प्रगस्त १६४२ में उसने विलकुत्त भिन्न रुख लिया। सच तो यह है कि उसका मतभेद गाधीजी से हुछ पहती का था। जुलाई, १६४० में पूना में ऋष्वित्त भारतीय वांद्रेस बसेटी की बैठक में जो घरताव पास हुआ था उसके लिए भी वही उत्तरदायी था। इस बैठक में गांधीजी प्रपस्थित नहीं थे। पूना में जो-बुछ हुन्ना उस पर बम्बई ( ग्रगस्त, ११४० ) की कार्रवाई ने स्याही पोत दी श्रोर स्यक्तिगत सत्यामह का रास्ता खुन गया। इमारे ये मित्र श्री सी० राजगोपाकाचार्य हैं। श्रवत्यर १६४० में व्यक्ति-गत सत्याग्रह का कार्यक्रम पूरा करते हुए श्री राजगोपालाचार्य ने युद्ध-विपयक नारा लिखकर सरकार के पास भेजने का मार्ग नहीं विया, जिमकी गांधीजी श्रीर छांग्रेस-कार्यसमिति ने सिफारिश की थी। इसके विपरीत, उन्होंने युद्ध-समितियों के सदस्यों को इस्तीफा देने श्रीर युद्ध प्रयान में भाग न तीने को तिखाथा। इस प्रकार गांधीजी के द्वारा बतायी दिशा में जाते हुए भी उन्होंने श्रपना श्रवग रास्ता बना विया था। उन्होंने नवम्बर, १६४९ में व्यक्तिगत सत्याग्रह-श्रान्दोवन खरम करने के जिए महात्मा गाधी की राजी किया था, जिसका परिगाम था बारदोली का प्रस्ताव। उस दिन से इलाहायाद की भेंट तक उनका गाधीजी से मतभेद ही रहा। इलाहाबाद में उन्हें अपने विचारों के कारण कार्यसमिति से इस्तीफा देना पड़ा और जुलाई के दूसरे सप्ताह में वे कांग्रेस से ही श्रद्धग हो गये। इस तरह श्रगस्त, १९४२ में वे बम्बड में न थे। परन्तु सी० राजगीपाद्धाचार्य श्रशाम्त श्रीर क्रियाशील स्यक्तिस्व के हैं श्रीर गाधीजी की गिरफ्तारी के दिन उन्होंने कांग्रेस श्रीर सरकार की नीति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। गाधीजी कार्यमिति से जिम मार्ग का

श्रनुसम्या करने को कहनेवाले थे उसके विरुद्ध श्री राजगीपालाचारी ने बम्बई की दैठक से पहले भी उन्हें जिखा था।

राजनीतिक शहरों को दूर करने के जिए जो भी प्रयस्न विया गया श्रस्पल हुआ। हिन्दुस्तान के श्रखवारों में ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उनके किये कुछ न हुआ। बिटेन में
जो प्रगतिशील स्थित थे उनकी राय नकारखाने में तूती की श्रावाज के समान थी। बिटेन श्रीर
श्रमरीका की मैश्री की विशाल स्ट्रान से भारत हितेषी श्रमरीवियों को सहानुभूति भी सिर पटकरटक कर रह गई। फिर भी मनुष्य का दिल नहीं शानता। प्रकृति के नियम के समान राजनीति
में भी खाली स्थान नहीं रहता। इस याली स्थान को भरने के जिए देश के बढ़े-बढ़े नेता दौष्
पड़े। युद्ध छिड़ने के समय से उनके सम्मेलन दो बार हो छुके थे और श्रम की बार मरकार पर
जोर डालने के जिए वे श्रन्तिम प्रयस्न करना चाहते थे। परन्तु हमारे ये माडरेट दोस्त यह महसूस
नहीं करते थे कि उनके प्रति सरकार की नीति वसी ही है, जसी गन्ना चुस्वर टसका दचा भाग
फेंक देने की होती है। फिर भी श्रखिल भारतीय नेता हिश्मत करके ह मार्च को एक सम्मेलन में
मिन्ने। उसका नतीजा बहुत हो दिलचस्प श्रीर सबक सिखानेवाला हुआ।

श्रस्तित भारतीय नेता सम्मेतन ने निम्न वसच्य निकाता ---

'हमारा मत है कि पिछने कुछ महीने की घटनाओं को सह नजर रखते हुए सरकार और कांग्रेस को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। हम में से कुछेक को गाधीजी से हाल ही में जो वातचीत करने का मीका मिजा है उस के कारण हमारा विश्वास है कि इस समय सुजह की वार्ते जरूर कामयाव होंगी। हमारी तरफ से वाइसराय से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे हमारे कुछ प्रतिनिधियों को गार्धाजी से मिलने की अनुमित प्रदान करें ताकि हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में वे उन की प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त करके समकौता कराने का प्रयत्न कर सकें।"

इस वक्तव्य पर ३४ नेताथों के हम्ताचर थे जिन में सर तेजवहादुर समू, श्री एम० श्रार० जयकर, श्री भूलाभाई देसाई, श्री सी० राजगोपालाचारी घौर सर जगदीश प्रसाद के नाम विशेष रूप से उन्नेखनीय हैं।

वम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत मंत्री मि॰ एमरी ने पार्कीमेंट में कहा — ''वम्बईवाले सम्मेलन की विशेषता को में भली-भांति जानता हू' श्रीर उन्होंने प्रश्न का उत्तर एक सप्ताह के भीतर देने का वचन दिया। श्राशा की जाती थी कि श्रावश्यक श्रवुमति मिल जायगी। परन्तु स्तकी जगह श्रवेल में वाह्सराय का एक लम्बा उत्तर मिला, जिसमें श्रवमति देने से इंकार कर दिया गया।

तय वाइसराय के पाम एक दें 3 टेशन ले जाने का फैसला किया गया। वाइसराय ने श्रमेल को चार प्रतिनिधियों के एक हें पुटेशन से मिलना स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक आवेदनपत्र भी भेजने का अनुरोध किया। दें पुटेशन को स्चित किया गया कि हे पुटेशन से अपना आवेदनपत्र पदने को कहा जायगा और फिर वाइसराय अपना उत्तर पद देंगे। दूसरे शब्दों में, इस प्रश्न पर कोई बातचीत न होगी। यह स्चना मिलने पर हें पुटेशन ने स्वय उपस्थित होने की आवश्यकता न समकी और वाइसराय को स्चित भी कर दिया। बाइमराय ने पदली भप्रेल को आवेदनपत्र का उत्तर भी दे दिया। मि० एमरी ने बाद में कहा कि हेपुटेशन इस शर्व पर वाइसराय से मिलने को तैयार था, किन्तु श्री के० एम० मुशी ने, खो हाल की घटनाओं से

परिचित थे, पत्रों को सूरिस विया कि उन्हें इस वार्र विध की सूरना २६ कार्र को मिली थी।

नेवाभ्रों के श्रावेदनपत्र का उत्तर देते हुए वाइसराय ने कहा —

" मैं पहले ही बता चुका हूं कि गाधीजी या कांग्रेस की तरफ से मस्तिष्क या हृद्य के परिवर्तन का कोई सबूत श्रभी या पहले नहीं मिला है। श्रपनी नीति त्यागने का श्रवसर उन्हें पहले भी या श्रौर श्रव भी है। श्राप के श्रच्छे हरादों तथा समस्या के सफल निवटारे के बिए श्राप की चिन्ता की क़द करते हुए भी गाधीजी व कांग्रेसी नेताश्रों से मिलने की विशेष सुविधा में श्राप को तब तक नहीं दे सकता जब तक परिस्थिति वैसी बनी हुई है जैसी ऊपर बतायी जा चुकी है।

"यदि दूसरी तरफ गाधीजी पिछ्ने छगहतनाले प्रस्ताव की रद करने छौर हिंसा के लिए उत्तेजक अपने शब्दों-जैसे 'खुला विद्रोह' वगैरह की, कांग्रेसी अनुयायियों को दी गयी 'करो या मरो' सलाह की छौर छपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर नेता स्वयं ही निर्णय करें, निंदा करने को तैयार हों और साथ ही कांग्रेस छौर गाधीजी मविष्य के लिये ऐसा आश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मंजूर हो, तो इस विषय पर धागे विचार किया जा सकता है। ''

इस प्रकार श्रखित भारतीय नेताओं द्वारा गाधीजी से सम्बन्ध स्थापित करने के सभी न्यत्न बेकार सिद्ध हुए।

यह कोई नहीं कह सकता कि श्री राजगीपालाचार्य ने श्री जिन्ना से दो बार बार्ते करने के बाद जब सममीता होने की श्राशा दिलाई उस समय उनके पास क्या गुप्त योजना' थी। नेता-सम्मेलन के समय सममीते की जो श्राशा उठी थी, उस पर वाह्सराय ने बाहरी नेताश्रों को गांधीजो से मिलने की श्रनुमित न दे कर पहले ही तुषारपात कर दिया। किन्तु राजाजी का उत्साह इतने पर भी कम न हुशा श्रीर उन्होंने १० मार्च को सर्वद्व नेता-सम्मेलन का श्रायोजन किथा। पर इस बार मी नेताश्रों को गांधीजी से मुलाकात करने की श्रनुमित नहीं प्राप्त हुई। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब किसी श्रम के कारण हो रहा था। राजाजी शायद यही खयाल करते थे कि समस्या का इल पाकिस्तान की गुत्थी को सहानुभूतिपूर्वक सुलमाने से हो सकता है। पाकिस्तान के विचार को मि० जिन्ना ने कोई शक्त नहीं दी थी, पर राजाजी कुछ श्रधिक स्पष्टता से सोचने लगे थे। पाकिस्तान का श्राधार'दो राष्ट्र वाला मिद्दान्त'था, जिसे राजाजी ने मजूर कर लिया था। राजाजी का खयाल था कि पाकिस्तान को जैसे ही माना गया वैसे ही बाकी परिणाम श्रपने श्राप निकल श्रावेंगे। १२ श्रमंत को वगलौर में मुहम्मद साहब के जन्म-दिवस पर

<sup>&#</sup>x27;उस समय श्री राजगोपालाचार्य ने श्री जिन्ना से समकीता होने के सम्बन्ध में जिस विश्वास की भावना का परिचय दिया था उसका कारण वह गुर था, जिसे उन्होंने श्रनशन खत्म होने के समय गाधीजी को दिखाया था श्रीर जिस पर उनकी श्रनुमित ले ली थी। याद में राजाजी मे यह रहस्य सार्वजिनक रूप से प्रकट भी किया था। गाधीजी की श्रनुमित मिलने के ही कारण उन्हें विश्वाम हो चला था कि पाकिस्तान योजना के सम्बन्ध में वे कोई उपयोगी सुकाव उपस्थित कर सकेंगे। इस विषय की विस्तृत यातों की चर्चा हम गांधीजी के जेल से छोड़े जाने के बाद सितम्बर १६४४ की घटनाश्रों का श्रध्ययन करते समय करेंगे।

राजाजी ने पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। आप ने कहा कि राजनीतिक अड़गे को दूर करने का तरीका पाकिस्तान को मान जेना है और यह भी कहा कि पाकिस्तान हिन्दुओं के सामने उसकी इतनी उरावनी शक्त में रखा गया है कि वे उससे अनावश्यक रूप से भयभीत हो गये हैं। आपने आगे कहा.—

"मैं पाक्स्तान का इसिलए समर्थक हूं कि मैं ऐसे राज्य की स्थापना नहीं चाहता जिस में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही का सम्मान न किया जाता हो। मुसलमानों को पाकिस्नान ले लेने दो। यदि हिन्दू-मुसलमानों में समकीता हो जाता है तो देश की रज्ञा हो जायगी...यदि श्रमेजों ने श्रीर कोई कांठनाई उठाई तो हम उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे।,..मैं पाकिस्तान का समर्थक हू, किन्तु मेरे खयाल में कांग्रेस पाकिस्तान को नहीं मानेगी।...कांग्रेस के बाग में फूल लगे हुए हैं, किन्तु याग के फाटक बंद हैं श्रीर मुक्ते निकट जाकर उन्हें जुनने नहीं दिया जाता।"

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २४ वा अधिवेशन दिल्ली में १६४३ के ईस्टर-सप्ताह में हुआ था श्रीर श्री जिन्ना उसके श्रध्यत्त थे। श्री जिन्ना ने श्रपने भाषण में गांधीजी से श्रपने को पत्र लिखने का श्रनुरोध किया था। मि॰ जिन्ना का यह भाषण बहुत लम्बा था श्रीर केवल उस का सचेप ही पत्रों में प्रकाशित हुआ था। बाद में मि॰ जिन्ना ने शिकायत की थी कि ब्रिटिश पत्रों ने उन के भाषण के संजित विवरण पर ही श्रपना मत प्रकट किया है। मि॰ जिन्ना ने श्रपने भाषण में कहा था.—

"बिटिश सरकार सभी की उपेचा करने की जो नीति वर्त रही है उस से जहाई में कामयावी हासिल नहीं की जा सकती। यह वात जितनी ही जल्दी महसूस कर जी जाय उतनी ही जल्दी इससे सभी का जाभ होगा। यदि लड़ाई में हमारी हार होती है तो वह इस देश में सरकार की गलत नीति के कारण होगी। भारत की खाध-स्थिति, आर्थिक श्रवस्था तथा मुद्रा-प्रबंध बड़ी सकटपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं श्रीर इस विषय में सरकार की हाथ-पर हाथ रख कर वैठ रहने की नीति से उस युद्ध प्रयत्न की हानि पहुंच सकती है, जो लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए श्रत्यावश्यक है।

मुसिलम लीग की नीति में सच्ची परिस्थिति का खयाल रखा गया है। मुक्ते यह देखकर ताज्जुन हुआ है कि ब्रिटेन के समाचारपत्रों ने "दल के लिए चाल चलने" और "दर्शकों को खुश करने" वगैरहः लफ्नों का इस्तेमाल किया है। इस से सिर्फ यही जान पड़ता है कि ब्रिटेन को हिन्दुस्तान की वास्तविक स्थिति भी जानकारी कितनी कम है।

भाषण का पूरा विवरण दिख्ली के एक श्रंग्रेजी दैनिक "शॉन' ने, जिस से स्वयं सि॰ जिन्ना का सम्बन्ध है, प्रकाशित किया था। जहां तक गांधीजी से किये गये श्रनुरोध का सम्बन्ध है, पूरे विवरण में भी वह उसी तरह दिया हुश्रा है, जिस तरह वह सचित विवरणों में दिया हुश्रा है। मि॰ जिन्ना ने कहा था —

"इसिक्य कांग्रेस की स्थित वैसी ही है, जैसी पहले थी। सिर्फ यह तूसरे शब्दों और दूसरी भाषा में बताई गई हैं, किन्तु इसका मतलब है अखंट दिन्दुस्ताम के आधार पर हिन्दु-राज और इस स्थित को हम कभी स्वीकार म करेंगे। यदि गांधीजी पाकिस्ताम के आधार पर मुसलिम लीग से सममौता करने को तैयार हो जायँ तो मुक्त से अधिक और किसी को खुशी म होगी। मैं आप से कहता हू कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही के लिए वह बड़ा शुम दिन

होगा। यदि गांधीजी इस का पैसला कर चुके हैं हो उन्हें मुक्ते सीधा लिखने में दिनकत ही क्या है ? (हर्ष्धिन) वे वाइसराय को पत्र लिख रहे हैं। वे मुक्ते सीधा ययों नहीं लिएते ? पाइसराय के पास जाने, रेपुटेशन भेजने छौर उन से पत्र स्ववहार वरने से लाभ ही क्या है ? आज गांधी जी को रोवनेवाला कौन है ? में एक एए भी विश्वास नहीं कर सकता—इस देश में यह सरकार चाहे जितनी याकिशाली ययों न हो छौर हम उसके विरद्ध चाहे दुछ क्यों म कहें, में नहीं मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पत्र भेजा जाय हो सरकार उसे रोकने का साहस करेगी। (जोरों की हर्ष-ध्विन)

"यदि सरकार ने ऐसा कार्य हिया तो यद सचमुच बहुत ही गम्भीर बात होगी। परन्तु गांधीजी, पांद्रेस या दिन्दू नेतायों की मीति में परिवर्तन होने का कोई बस्या मुक्ते नहीं दिखाई देता।"

यह ऊपर का उद्धरण दिवली के 'ठाँन' पत्र से लिया गया है।

पाठकों को रमरण होगा कि जब मि० जिन्ना से गांधीजी के धनशन के दिनों में नेता-सम्मेलन में भाग लेने वा ऋत्रोध विया गया तो उन्होंने यह कहेकर सम्मेलन में भाग जैने से हुंनार कर दिया था कि गांधीजी ने यह खतरनाक समसन कांग्रेस की माग परी बराने के लिए किया है और यदि दवाव में श्रावर इस माग को स्वीकार कर क्षिया गया तो इसके परिणाम-स्वरूप मुसलमानों की मांग नष्ट हो जायगी श्रीर इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय मुसलमानों के हितों की हानि होगी। गाधीजी ने मि॰ जिन्ना के भाषण का विवरण समाचारपत्रों में पदते ही उन्हें पत्र लिखने की अनुमति के लिए भारत सरकार की विखा । पत्र की बाकायदा पूना से बम्बई-सरकार के पास और उसके पास से भारत-सरकार तक पहुचने में तीन सप्ताह का समय लग गया होगा। मई के श्रतिम दिनों में श्रखवारों में भारत सरकार की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। इससे जनता में बढ़ी सनसभी पैंत गयी। विज्ञति में यह महीं बताया गया कि गाधीजी द्वारा मि॰ जिन्ना को जिस्ते गये पत्र में क्या था। उसमें सिर्फ यही कहा गया था कि गांधाजी मिट जिन्ना से मिल कर बहे प्रसन्न होंगे। भारत-सरकार ने बदा निराला और पेचीदा रास्ता श्रक्तियार विया । उसे या तो गाधीजी का पत्र मि॰ जिन्ना के पास भेज देना चाहिए या श्रीर या उसे शेक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से छुछ भी नहीं विया। सरकार ने यही कहा कि गांधीजी ने इस आशय का अनुरोध किया है, किन्तु दूसरी विज्ञित में बताये गये कारगों से सरकार उस पत्र को मि॰ जिल्ला के पास भेजने में असमर्थ है। सरकार ने विज्ञित की एक प्रतिविर्ाप मि० जिन्ना के पास भी मैज दी।

विज्ञित इस प्रकार थी.-

"नई दिली, २६ मई

"भारत सरकार की गांधीजी से ध्रपना एक पत्र मि॰ जिन्ना के पास भेजने का श्रनुरोध प्राप्त हुन्ना है। इस पत्र में गांधीजी ने मि॰ जिन्ना सं मिलने की ह्व्छा प्रकट की है।

"गाधीजी से पन्न-स्यवहार तथा मुलाकात के सम्बन्ध में अपनी प्रकट नीति के अनुसार भारत सरकार ने उस पन्न को न भेजने का निश्चय किया है और इसकी सुचना गाधीजी और मि॰ जिल्ला के पास भेज दी है। सरकार एक ऐसे स्यक्ति को राजनीतिक पन्न स्यवहार की सुविधा नहीं प्रदान कर सकती, जिसे एक नाजायज सामृद्दिक आन्दोलन अग्रसर करने के लिए नजरबद दरके रखा गथा है—गांधीजी ने इससे इनकार भी नहीं किया है— और इस प्रकार एक सकट काल में भारत के युद्ध-प्रयस्त को धक्का पहुंचाया है। गांधीजी चाहें तो भारत-सरकार को सन्तोष दिला सकते हैं कि उनके द्वारा देश के सार्वजनिक जीवन में भाग जेने से कोई हानि नहीं होगी, श्रौर जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनके ऊपर जगाये गये प्रतिवन्धों की जिम्मेदारी खुद उन्हीं पर है।"

गांधीजी के लिखे पत्र को मि० जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से लन्दन के सरकारी हरकों में जो (प्रतिक्रिया हुई उस पर 'रायटर' के राजनीतिक संवाददाता ने प्रकाश डाला था। उसने लिखा कि "भारत में हुए इस निश्चय का ब्रिटिश-सरकार पूरी तरह समर्थन करेगी। यह सरकारी तौर पर नहा गया कि मारत की हिफाजन और युद्ध सफलतापूर्वक चलाये जाने का महत्व सबसे अधिक होने के कारण गांधीजी या किसी दूसरे नजरबन्द कांग्रेसी नेता की युद्धकाल के दरमियान राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की सुविधा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वे युद्ध प्रयत्न के प्रति असदयोग करने और उसके खिलाफ आन्दोलन करने की नीति का त्याग नहीं करते, या विज्ञप्ति के शब्दों में, जब तक उनके देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हानि का खतरा बना हुआ है।"

इसी नीति के अनुसार राष्ट्रपति रूनवेल्ट के निजी प्रतिनिधि मिट विजियम फिलिप्स, सर तेजबहादुर सपू और दूसरे कोगों को गाधीजी से मिजने की हजाजत नहीं दी गयी। भारत-सरकार के इस कार्य के जिए अमरीकी किमस में दिये मि० चिचल के भाषण से और भी प्रकाश पड़ता है।

गांधीजी का पत्र मि० जिसा के पास भेजने से इन्कार करने के प्रश्न पर ब्रिटिश पत्र 'मांचेरटर गाजियन' ने जिखा— "भारत सरकार का यह निश्चय अपनी पहले की नीति के अनुसार हो सकता है, लेकिन शासन-कार्य में अपिरवर्तनशीलता ही एकमात्र गुण नहीं होता और न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि भारत-सरकार कितनी ही बार अपने वचन से टल गयी है। उन्हें सलग रखने की नीति पर सरकार क्या अनिश्चित काल तक अमल करती रहेगी। अब मि० जिला कह सकते हैं कि मैंने तो गांधीजी से एकता की अपील की थी—और सरकार हमेशा ही होनों से एका करने को कहती रही है—और सुलह का रास्ता भी निकाला था, जिसे भारत-सरकार ने वन्द कर दिया। गांधीजी वह सकते हैं कि वे जब इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते थे तो सरकार ने उसे बुन्द ही कर दिया। क्या सभी को नाराज करना उचित है शरकार दूसरे नेताओं को गांधीजी से मिलने की इजाजत क्यों नहीं देती, जिससे देखा जा सके कि क्या परिणाम निकलता है।"

समाम मुक्क मि॰ जिन्ना के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मि॰ जिन्ना जब दिल्ली में चुनौती देते हुए भाषण दे रहे थे तो क्या वे गांधीजी से पत्र मिलने की खाशा रखते थे ? मि॰ जिन्ना को नीचे दिया हुआ उत्तर प्रकाशित करने में कुछ समय लग गया।

गांधीजी का पत्र भेजने से भारत-सरकार के इन्कार करने पर श्रक्षित्व भारतीय मुस्तिम क्षीग के श्रध्यन्न मि० एम० ए० जिला ने 'टाइम्स श्राफ इिएडया' पत्र को एक वक्तव्य देते हुए कहां—''गांधीजी का यह पत्र मुसलिम लीग को बिटिश सरकार से भिड़ा देने की एक वाल है, ताकि उनकी रिहाई हो सके श्रीर उसके घाद वे जैसा चाहें कर सकें।'' मि० जिला ने यह भी कहा कि ''मैंने श्रक्षित भारतीय मुसलिम लीग के दिश्लीवाले श्रधिवेशन में जो सुमाव रखे थे उन्हें मंजूर करने या श्रपनी नीति में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गांधीजी की नहीं लान पड़ती।'' मि० लिखा ने श्रागे कहा कि ''उस मायगा में मैंने पहा था कि श्रगर गांधीजी मुक्ते पत्र जिल्हाने, टश्चगरत को कांग्रेस के प्रस्ताय में बताये कार्यक्रम को समाप्त करने छीर इस प्रकार करम पीछे इटाकर अपनी नीति में परिवर्तन करने छीर पाकिस्तान के आधार पर समकोता करने को तंत्रार हों तो इम पिछली वातों को भूजने को तैयार हैं। मेरा अब भी विश्वास है कि गांधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकती।"

मिं जिन्ना ने श्रपने वराष्य में पागे कहा कि "गांधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता में मिलने के लिए में खुशी से तैयार रहा हु श्लोर श्रागे भी रहूंगा, लेकिन निर्फ मिलने की इन्छा प्रकट करने के लिए ही पत्र लिखने से मेरा मतलब म था श्लोर श्रन सरकार ने गांधीजी के एक ऐमे ही पत्र को रोक लिया है। मुक्ते भारत सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी से २४ मई को मूचना मिली है, जिसमें लिखा है कि गांधीजी ने श्रपने पत्र में सिर्फ मुक्तसे मिलने की हच्छा प्रकट की है श्रीर सरकार ने यह पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय किया है।"

दिएली के 'डॉन' में प्रकाशित मि० जिन्ना के भाषण के विवरण तथा खुद जिन्ना साहब द्वारा दिये गये संज्ञेप में एक वड़ा भारी फर्क है। पहले निवरण में मि॰ जिन्ना की माग सिर्फ यही थी कि गाधीजी पाकिस्तान के प्राधार पर उन्हें लिखें। इसका मतलव यही हो सकता था कि गाधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथा भीति के सम्बन्ध में यातचीत करने की रजामन्द होना चाहिए । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जयतक मि० जिन्ना ने पाकिस्तान लापज को दौहराने के सिवा उसके म्रर्थ या विस्तार के विषय में कुछ भो नहीं कहा था। इसके श्रलावा, उन्होंने बम्बई-प्रस्ताव वापस जेने थौर हृदय-परिवर्तन का सबृत देने की बात कहाँ कही थी ? शिक्त-शाली बिटिश सरकार गाधीजी से हृदय-परिवर्तन को कहती है श्रीर उससे भी श्रधिक शक्तिशाली मि॰ जिन्ना उसे दोहराते हैं। प्रतिहिंसाशील ब्रिटिश सरकार आश्वासन और गारिएटयाँ माँगती है श्रौर श्रधिक प्रतिहिंसाशील मि॰ जिन्ना कहते हैं कि उन्होंने श्रपने भाषण में कहा था कि गांधीजी को कदम पीछे हटाने और वम्बईवाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिये। क्या उन्होंने मूल भाषण में यह सुकाव पेश किया था ? श्रदालत में उद्धरण देनेवाले ऐसे वकील को यह कह कर रोक दिया जायगा कि पहले यह बात नहीं कही गयी थी। परन्त प्रश्न यह है कि जब गांधीजी वाइसराय के सामने मुक्त कर श्रपनी श्राजादी पा कर सरकार की श्रनुमति लिये विना ही मि॰ जिन्ना की मालाबार हिल वाली कोठी पर उनसे मिल सकते थे तो उन्हें मुसलिम लीग के सामने जाकर गिहगिदाने और परचात्ताप करने की जरू रत ही क्या थी। श्रारचर्य की बात है कि मि० जिन्ना की समक्त में यह सीधी यात न श्राई श्रीर या यह हो कि उन्होंने भ्रपने को चाइसराय से वहा समका हो श्रीर सोचा हो-"वाइसराय भ्राते हैं और चते जाते हैं, पर मैं तो सदा बना ही रहता हैं।" मि॰ जिन्ना के चक्तव्य का एक दसरा पहलू भी ध्यान देने जायक है, उन्होंने शिकायत की है कि गांधीजी का पत्र मुस्तिम-जीग को सरकार से मिड़ा देने की एक चाल थी ताकि इसने गाधीजी की अपनी रिहाई हो सके और इसके बाद वे चाहे जैसा कर सकें। सचमुच बड़ी जबरदस्त चाल थी। पर इसमें मि० जिन्ना को श्रापत्ति क्या थी ? क्या उनका मतलब यह था कि मुसलिम लीग के सरकार से ताल्लकात इतने होस्ताना थे कि वह उससे सगढ़ा नहीं करना चाहती थी या यह कि गांधीजी की रिष्टाई में सहा-यता पहुँचाने के लिए वह उन तालुक्कात की नहीं यिगायूना चाहती थी। यदि पहली बात को सही माना जाय तो क्या हम नहीं देख खुके हैं कि जीग ने किस तरह पूर्ण स्वाधीनता का धाँग रचा था, किस सरह युद्ध छिड़ने के समय खीगियों को मन्त्रिमण्डलों में जाने से रोका था और

किस तरह रज्ञा-परिषद् श्रोर राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा में जाने पर प्रतिचन्ध लगाये थे। केन्द्रीय शासन-परिषद् के विन्तार के समय भी क्या मि० एमरी श्रोर वाइसाय से लागियों का कगड़ा नहीं हुआ था? यदि दूसरी बात को सच माना जाय यानी यह कि सुमिलिम-लीग गांधांजी की रिहाई में मदद पहुँचाने के लिए सरकार से श्रपने सम्बन्ध नहीं बिगाइना चाहती थी, तो कहा जा सकता है कि ऐसा कार्य गांधीजी के नैतिक धरातल श्रोर जीवन में उनकी नैतिक विचार-धाराश्रों के बिल हुल विरुद्ध होता। मि० जिन्ना का मतलब शायद यही था कि चूँकि सरकार उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी इसलिए उसे मजबूर होकर गांधीजी को छोड़ देना पड़ता।

सच तो यह है कि जिन्ना साहव अपने लिए मि॰ एमरी की धारणा नहीं विगाइना चाहते। भारतमंत्री की धारणा का पता उनके उस वक्तव्य से चलता है, जो उन्होंने १३ मई, १६४३ को दियो था। मि॰ एमरी ने कहा था —

''हमारा इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है कि भारत की घेंधानिक उन्नति के लिए हिन्दूमुमलिम समस्या का निवटारा श्रावश्यक है। परन्तु मि० जिन्ना के भाषण के जो विवरण मिले
हैं उनसे यह ज़ादिर नहीं होता कि उन्होंने हिन्दुश्रों-द्वारा माना जा सकनेवाला कोई हल सामने
रखा हो। कांग्रेसी नेताश्रों को जिन कार्यों के कारण नज़रबन्द किया गया है कम-से-कम उनका
तो मि० जिन्ना ने समर्थन नहीं किया है। इसके विपरीत उसी भाषण में मि० जिन्ना ने यह
तक कह ढाला कि 'श्राज यदि हमारी सरकार होती तो एक शक्तिशाली सगठन को युद्ध विरोधी
श्रान्दोलन चलाने से रोकने के लिए मैं भी इन लोगों को जेल में ढाल देता।' इसलिए सवाल
के श्राखिरी हिस्से का जवाब देने की जरूरत हो नहीं है।''

बाद में हुए प्रक प्रश्नों श्रीर उनके छत्तरों से प्रकट होता है कि जहा एक तरफ मि॰ एमरी का यह खयाल रहा है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिन्दू-मुसलमानों की संयुक्त कार्रवाई होने की कोई श्राशा नहीं है वहा दूसरी तरफ मि॰ जिन्ना भी विराध को महस्व नहीं देते, क्योंकि वे श्रपने हा शब्दों में ब्रिटिश-सरकार से मगड़ा नहीं मोल लेना ज़ाहते। सब तो यह है कि मि॰ एमरी श्रीर मि॰ जिन्ना श्रांख-मिचौनी खेल रहे हैं। मि॰ एमरी उन घोषणाश्रों श्रीर गरती-चिट्टियों को भूलने का ढोंग करते हैं, जिन में लीगियों को युद्ध-प्रयस्त में हिस्सा न लेने की हिदा-यतें दी गयीं गोकि श्रव्वंविटर्टन को जवाव देते हुए मि॰ एमरी ने उनकी तरफ संकेत कर दिया था, 'सचमुच मि॰ जिन्नाने वे कितनाह्या पैदा नहीं कीं।'' साथ ही मि॰ एमरी ने लीग की पिछली नीति पर पर्दा डाला है—वे कहते हैं, ''मि॰ जिला लगातार भारत-सरकार के युद्ध प्रयस्नों का समर्थन करते रहे हैं।'' 'क्या, सचमुच जिला यही करते रहे हैं? राजनीविज्ञों की याददारस कितनी थोड़ी है।

परन्तु सच तो यह है कि मि॰ जिला श्रपने वनतन्य में कुछ ज़रूरत से ज्यादा बढ़ गये थे। गांधीजी के पत्र को सरकार ने जिस हिकारत की नज़र से देखा था उसकी श्रप्रेज़ी श्रीर उद्दे के पत्रों में एक समान निन्दा की गयी थी। परन्तु जब मि॰ जिन्ना ने श्रपने विचार प्रकट

१ सितम्बा, १६४२ में एक श्रमरीकी संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए मि॰ जिल्ला ने कहा था—"मुिन्जिमलीग युद्ध-प्रयरनों का समर्थन नहीं कर रही है। यह नहीं कि लीग सहा-यता देने की विरोधी या श्रमिन्छुक है विलक स्थिति यह है कि वह उत्साहपूर्ण समर्थन श्रीर सहयोग प्रदान करने में श्रसमर्थ है।"

किए तो जनता उनका श्रोर सुइ। मीर कुड़ जबर्रस्त नतीजे दिखाई दिये। इसके श्रालावा हैदरा-बाद के डा० ततोफ श्रोर दिखी के डा० शीकतु छा श्रंसारी जैसे मिश्रों ने भी श्राबोचनाएं की कि जय तक जनता यह श्रानु न करें कि उसका देश के शासन में कुछ हिस्सा है तब तक उसके ति र युद्ध जारी रखने में क्या दिवचस्पी हो सकती है। ( युद्ध के प्रारम्भ से कांग्रेस यही तो कहती श्राई थो श्रीर श्रपने वम्मईवाले प्रस्ताव में भी उसने यही मत प्रकट किया था) परनतु मि० जिल्ला के तहीं का सब से सम्मान रूप श्रीर जोरदार उत्तर भारत-सरकार के श्रवकाश-प्राप्त श्राई० सो० एस० सदस्य सर जगदीश प्रसाद ने दिया। श्रापने कहा .—

"भारत-सरकार-द्वारा महास्मा गाथा को मि० जिन्ना के जिए पत्र लिखने की श्रनुमित म देने पर मि० जिन्ना ने जो वक्तन्य दिया है वह हस श्रद्योक्ति से भी श्रिष्ठिक विचारणीय है। कभो-कभी मि० जिन्ना का श्रनगंज प्रजाप वन्हें परेशान करनेवाजी हाजत में हाज देता है। श्रमो हाज में अपने दिशोवाजे भाषण में हन्होंने यह श्रसर पैदा करने की कोशिश की थी कि श्रम वे ह्वने ताकत्वर हा गये हैं कि खुद विदिश-सरकार भो उन्हें नाराज्ञ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कायदे-श्राजम ने महारमा गायो को सोधा उन्हों को जिखने की दावत दी यी और कुछ शान के साथ फरमाया था कि सरकार में इस चिट्ठी को रोकने की तर्रत नहीं है। चिट्ठी जिखी गयी श्रीर हसे रोक जिया गया। श्रव मि० जिन्ना एक चतुर खिलाड़ी की तरह हस श्रमिय परि-रियति से बचने के जिए उस पत्र के जेखक को ही निन्दा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे बिना किसी दिक्कत के ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गाधोजो को जवाब देने का श्रवसर नहीं मिलेगा।

' परन्त ज्यादातर लोग जानते हैं कि मि॰ जिल्ला को बिटिश-सरकार से बड़ाने की कोशिश बेकार है। अपने कुछ देशवासियों के आगे मि॰ जिन्ना चाहे जितनी ढोंग हार्के, वे ख़द भनी-मांति जानते हैं कि बिटिश-सरकार के आगे उनकी एक नहीं चल सकती। वे यह भी जानते हैं कि देश का बँटवारा फिन्रूत बावों श्रोर प्रस्तावों से नहीं हो सकता। इसिबए ने कहते हैं कि श्रंप्रेज़ों को पाकिस्तान की गारटी कर देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ हुआ कि यदि आव-श्यकता पढ़े तो ब्रिटेन को देश के बँटवारे के विष् अपनी हिंपयारी ताकत तक काम में लानी चाहिये। मि॰ जिन्ना की मीजूरा नाति त्रिटिश सरकार से फगड़े की नहीं, विवेक उसकी सहायता से देश का स्थायी विभाजन कराने की है। यदि इसे जान किया जाय वो फिर यह समझने में कोई कसर न रह जायगी कि मि॰ जिन्ना पर विटेन के कुछ जोगों की इतनी कृपा क्यों है। ब्रिटिश-सरकार से मताइने की मूर्खता तो मिं जिन्ना के विरोधियों के हिस्से में ही पड़नी चाहिये स्रीर यह कगड़ा जिलना ही श्रधिक चलेगा उतनो हो मि० जिन्ना को खुतो होगो। परन्त श्चारचर्य की बात तो यह है कि मि॰ जिन्ना के दल के वाहर के कुछ प्रमुख व्यक्ति सकट के समय उनसे सहायता मागने जाते हैं। श्रपनी लाचारी की हालत में वे खयाल करते हैं कि मि॰ जिन्ना को राजनीतिक देवता बनाकर उनकी पूजा करने से ही शायद मुल्क को नजात मिल जाय। ये प्रसिद्ध व्यक्ति मि॰ जिन्ना के पूर्व-इतिहास, उनकी वर्तमान मीति श्रीर उनकी भावी श्राकालाओं को भूत जाते हैं। उनकी करणामरी पुकार मि॰ जिन्ना की श्रहमावना को श्रीर जामत कर देती है। मि॰ जिन्ना की तुष्टि श्रसम्भव है। उन्होंने श्रपनी कड़ी शर्ते पेश करती हैं। पाकिस्तान मान को धौर यह न पूछो कि उसका मतलब क्या है। यह मतलब सिद्धांत को मजर कर जेने श्रीर ब्रिटिश सरकार की गारटी मिलने पर ही बताया जा सकता है।

"परनतु मि॰ जिन्ना भूज जाते हैं कि २४ करोड़ प्राणी, जिनमें कुछ सब से शक्तिशाबी

रियामतें भी हैं, पाकिस्तान की न्याख्या किये विना देश के बँटवारे की कभी स्वीकार नहीं कर सकते। देश के पांच प्रांतों में ऐसे मुसलिम लीगी मंत्रि-मगडल कायम धीने पर भी जो मि० जिन्ना के श्रादेशों की पूरा करने के लिए सदा तैयार रहेंगे, उन्हें कोई मय या श्रारचर्य नहीं हुया है। वे श्रपने प्रहूट माहम श्रोर धेर्य से विपत्ति का सामना करना भूते नहीं हैं। मि० जिन्ना मजात का दिन मना चुके हैं। किन्मत उन्हें भी नजात दिला सकती है, जिनसे मि० जिन्ना नफरत करते हैं। बहुतों का खपाल है कि विदेशी हमने श्रीर भोतरी फूट से हिफाजत का सबसे श्रच्छा उपाय फीज में काफी दिस्ता पाना है। युद्ध के कारण मतीं का रास्ता खुल गया है। श्रवत्त-मन्दी श्रीर हिफाजत का तकाना यही है कि इस मोके से फायदा उठाया जाय। मि० जिन्ना के श्रागे श्रपोले श्रीर दरख्वास्तें पेश करने की नीति श्रय छोड़नी चाहिए। हिन्दुस्तान की जनता मि० जिन्ना के वक्तव्य को चाहे जितना नापसद क्यों न करे, यह प्रायः निश्चत है कि मि० एमरी कामस सभा में उद्दश्त करके उसे विशेष सम्मान प्रदान करेंगे।

''मिं जिन्ना समुद्द के पार भो जो युद्ध छेड़े हुए हैं उस पर हमें कोई श्रापत्ति न होनी चाहिए।''

सरकार पर पहला हमला 'दॉन' ने अपने २ मई के श्रंक में किया था "क्या भारत-सरकार की यही नोति है कि न खुद कुछ करे श्रीर न किसी दूमरे की करने दें ?"

जैसा कि पहने बताया जा चुका है कि मि॰ जिन्ना ने मुनिलम-लीग के सालाना जलसे के मोके पर दिल्ली में कहा था कि अगर वे देश की हक्षमत उनके हाथों में होती तो वे गांधीजी, उनके साथियों और अनुवायियों को ज़रूर ही उपद्वों का आंदोलन संगठित करने के अपराध में जेल में डाल देते।

हम श्रपनी श्रांखें मलकर देखते हैं कि क्या ये वही मुहम्मदश्रली जिन्ना हैं, जिन्होंने हकीम वर्ष पहले बिरकुल दूसरी हो श्रावाज लगाई थी। यह पुरातस्व की खोज मि॰ ए० एन० हाजीभाई ने की है। निम्न उद्धरण २७ जून, १६४३ के 'बाम्बे फ्रांनिकल' में प्रकाशित हुश्रा था:—

"भारत का प्रत्येक नागरिक वर्तमान परिस्थिति को नितान्त श्रन्यायपूर्ण मानता है। सरकार ने मौजूदा अपायों को कानून श्रीर श्रमन के लिए मुनासिथ ठहराया है, जिस पर कोई प्रापत्ति न होनी च हिए। परन्तु जब यह बात प्रकट हो जाती है कि बुद्धिमत्तापूर्ण तथा विचारशील जनमत का सम्मान नहीं किया जाता, त र पश्चवत या विरोध कानूनों के जोर से भी शांति व व्यवस्था नहीं कायम रह सकती। श्रसहयोग श्रान्दोलन पुरानी शिकायतों तथा जनमत की श्रवहेलना के कारण फंते हुए श्रमतोप का हो बाहरी रूप है। श्राज तक किसी भी सरकार को जनता से लहने में कामयात्री नहीं हुई है। दमन से हालन श्रीर भी विगहेगी। ....

"श्रक्तर कहा जाता है कि सयत स्वभाव वाले लोगों को श्रिधकारियों का समर्थन करना चाहिए। जब पिछुते ६ महीने से सरकार ने ऐने लोगों के कहने पर ध्वान नहीं दिया तो उनके लिए सरकार की तरफदारी श्रीर समर्थन करना फैसे सम्भव है ?"

ये शब्द मि॰ जिन्ना ने घाज से २० साल पहले घ्रपने एक वक्तव्य में कहे थे, जो उन्होंने सार्ट रीडिंग के शासनकाल में १६२१-२२ में दिया था।

ध जून को कराची से मि॰ जिन्ना ने पत्रकारों के बीच कहा कि हिन्यू पत्रों ने उन्हें गलत समका है, उनके भाषण से गलत उद्धरण दिये हैं श्रीर जान-बूक्त हर अम फैलाने का प्रयस्न किया है। परन्तु वे बे लवी, शीकत श्रंसारी, हैररायाद के दा॰ लवीफ, श्रीर ह्नायतुरला रा मशरिकीजैसे श्रालोचकों से श्रपनी रचा न कर सके। श्रालामा मशरिकी ने तो यहा तक कहा कि श्रगर
कांग्रेस पाकिस्तान मानने को तैयार है तो फिर उस समकीते की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस
की माग मि॰ जिन्ना ने की है। मरारिकी ने यह भी कहा कि मि॰ जिन्ना को श्रपने मूल प्रस्ताव
पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की घाठ तो कही गयी थी, पर । बम्बईवाले प्रस्ताव
को वापस लेने को नहीं कहा गया था। उद्भियों ने एक स्वर से गांधीजी के पत्र के सम्बन्ध में
सरकार के एल की निन्दा की थी श्रीर फिर मि॰ जिन्ना के भी वक्तव्य की छीछालेदर की
गयी। इन श्रालोचनाश्रों में कहा गया कि मि॰ जिन्ना के वक्तव्य के परिणाम-स्वरूप दोनों
पन्नों में मेल करानेवाले मिन्न बड़ी कठिन श्रीर परेशानी की हालत में पढ़ गये। इसमें भी
कोई सन्देह नहीं रहा कि मि॰ जिन्ना की इस चाल के कारण लीग के नेवा भी कुछ चिन्ता में
पढ़ गये, क्योंकि भारत के श्रन्य यथार्थवादी राजनीतिश्रों की तरह वे भी इस राजनीतिक विवाद
का श्रत करने को उरसुक हो उठे हैं। वे श्रपने में किसी कमी का श्रनुमव करने लगे श्रीर यही
इस घटना का परिणाम प्रकट में हुशा। साधारण जमता में इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि सवप
में माग लेनेवाले दलों को भी श्रपनी नीति में परिवर्शन करना चाहिए।

परन्तु हिन्दू-महासभा श्रपनी खिचही श्रलग पकाती रही। पाच या छ, प्रान्तों में जीगी प्रधान मिन्त्रयों को काम करते देखकर उसके, मन में भी उपयुक्त प्रान्तों में महासभाई प्रधानमित्रयों की श्रधीनला में मिन्त्रमण्डल कायम करने, श्रीर जहा यह सम्भव न हो वहा श्रन्य दलों के साथ मिलकर मित्रमंडल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। नयी दिल्जी से प्राप्त एक समाचार में कहा गया कि हिन्दू महासभा वैधानिक कार्यों के नियन्नण के लिए एक पार्लीमेंटरी-उपसमिति नियुक्त करेगी। यह भी जात हुन्ना कि डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस उपसमिति के प्रधान होंगे। कांग्रेस के जेल में रहने के दिनों में महासभाइयों की दिलचस्पी खुनाव में बदने के स्थान पर मिन्त्र-मण्डल बनाने में बदना कुछ विचित्र-सा लगता है। इससे प्रकट हो गया कि महासभा की कार्रवाई श्रपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण न हो कर कांग्रेस के विरोधियों से मिलकर की जा रही है। १६३० के श्राम खुनाव में हिन्दू-महासभा के उम्मीदवारों की श्रसफलता सभी को ज्ञात है। इसके बाद सभा ने उपखुनावों में उम्मीदवार नहीं खड़े किये। श्री सत्यमूर्ति के स्वर्गवास के कारण केन्द्रीय श्रसेम्बली में खाली स्थान के लिए दिन्य भारत हिन्दूसभा के श्रभ्यक्त को, जो श्रिखल भारतीय हिन्दू महासभा के उपाध्यन्न भी थे, खड़े होने की घोषणा की गयी।

परन्तु ये उम्मीद्वार चुनाव में खड़े नहीं हुए। गोकि हिन्दू-महासभा जीग की कट्टर विरोधी रही है, फिर भी उसकी योजना जीग के साथ मिलकर मित्रमढ़ बनाने की थी। हिन्दू-महासभा ने अपने को 'मुह्लिम जीग का हिन्दू-सहकरण' में बना जिया, जैसा कि उस समय ठीक ही कहा गया था। जहां वह जब-तब कामेस पर मुह्लिम जीग की मार्गों के आगे मुक्ते का आरोप करती रही, वहा वह उन न्यिक्तयों की अनुपित्यित में, जिन्हें निर्वाचकों ने घारासभाओं में अपना सच्चा प्रतिनिधि बना कर भेजा था, जीग के साथ मिलकर लूट का माज बाँटने का पद्यत्रभी करती रही। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिन्ध के हिन्दूसभाई मन्त्री प्रान्तीय धारासभा में पाकिस्तान के पत्त में प्रस्ताव पास होने पर तमाशा-सा देखते रहे और उनका विरोध भी प्रभाव-हीन रहा। जब जीगी मंत्री पाकिस्तान के जिए जोरदार प्रचार कर रहे थे उस समय क्या हिन्दू महासभा ने कभी विचार भी किया कि उसके मन्त्रियों को क्या करना चाहिए ? यदि विचार किया

था तो सयुक्त उत्तरदायिख का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना जोर बांधा जा रहा था, वह कहां गया ?

२३ श्रगस्त, १६४२ को नयी दिवली में भाषण करते हुए माननीय ढा० श्रम्बेटकर ने दावा उपस्थित किया कि दिलत जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यवहार होना चाहिए। पाठकों को स्मरण होगा कि मि० मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय में हरिजनों का पृथक् श्रस्तित्व स्वीकार किया गया था, किन्तु १६३२ में महाध्या गांधी ने 'श्रामरण श्रनशन' करके उन्हें फिर हिन्दुशों के साथ मिलाया था।

भारत में ब्राहकास्टिंग के एक भूनपूर्व ढाइरेक्टर-जनरत्त मि० तिथोनेत फील्डेनने १८ मार्च को तन्दन की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि, ''र्याद विस्टन चिंत भारत जायँ श्रीर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो उसे हल करने के तिए वे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध होंगे।''

१६४३ की गर्मियों से हुंग्लेंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के सालाना जलसे हुए। मारत में हुई हलचलों तथा ट्यूनीशिया की विजय में चोथे मारतीय डिवीजन के हिस्से की वजह से भारत का सवाल महत्वपूर्ण बन गया श्रीर उस पर हन जलसों में विचार हुआ।

मजदूर दल का सम्मेजन जून के मध्य तक समाप्त हुआ। कई घटनाओं के कारण सम्मेजन का वातावरण गर्म रहा। इनमें पहली घटना थी हरवर्ट मारीसन तथा आर्थर प्रीतृ चुड की प्रतियोगिता। वूसरो यह थी कि तीसरे इटनें अनल के भग होने पर बिटेन की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर दल में मिजने के जिए जो दरण्यास्त दी थी, उसे नामजूर कर दिया गया। लेकिन हिन्दुस्तान के सवाज पर कोई मतमेद न था। १६४२ के अगस्त महीने में मजदूर दल वाजों ने इस मसजे को जहा छोड़ रखा था वहीं छोड़ कर सम्मेजन ने अपना फर्ज पूरा किया। भारत के सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे। दल की प्रवन्ध-समिति की तरफ से सुमाव उपस्थित किया गया कि समय की कमी के कारण परतावों पर बहुस न की जाय। इस सुमाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया। तब श्री ग्रीनचुढ ने इस आधार पर प्रस्ताव वापस जिये जाने पर जोर दिया कि निकट-मविष्य में ही एक सयुक्त समिति में प्रवन्ध समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस सवाज पर विचार किया जायगा।

प्रबन्ध समिति की अन्य कितनी ही रिपोर्टों की तरह सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के बारे में भी एक रिपोर्ट विना बहस के मजूर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सम्बन्धी सयुक्त समिति, जिसमें मजदूर दल की पार्लीमेंटरी पार्टी को भारत-समिति श्रोर प्रबन्ध-समिति की अतर्रा- प्रीय उपसमिति भी, देश की वैधानिक समस्या व किप्त-प्रस्तावों की नामजूरी के बारे में विचार जारी रखेगी। रिपोर्ट में प्रबन्ध-समिति व ट्रेड-यूनियन काग्रेस की साधारण परिषद् की १२ श्रगस्त वाली घोषणा का हवाला दिया गया, जिसमें सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन की निन्दा की गयी श्रीर सरकार से कहा गया कि श्रान्दोलन वन्द किये जाने पर स्व-शासन के सिद्धान्त की रखा करने तथा उसे श्रमल में लाने के लिए सरकार को फोरन बातचीत शुरू करनी चाहिए। तब प्रबन्ध-समिति का श्रारवासन मिलने पर उन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। १२ श्रगस्त, १६४२ वाले प्रस्ताव से स्पष्ट है कि मजदूर दल की प्रबन्ध समिति श्रभी तक इस श्रम में पढ़ी हुई थी कि कामेत ने ६ श्रगस्त, १६४२ को सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन शुरू किया था।

मारत के राजनीतिक श्रद्भों के सवाज पर मजदूर-सम्मेजन व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की संयुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे देखकर पार्लीमेंट में काम करनेवाजे बिटिश मजदूर-

है। परन्तु वे बे लवी, शोकत श्रवारी, हैदरायाद के हा॰ लवीफ, श्रीर ह्नायतुल्ला व्या मशिकिनिले से श्रालोच कों से श्रपनी रहा न कर सके। श्रहामा मशिकी ने तो यहा तक कहा कि श्रगर कांग्रेस पाकिस्तान मानने को तैयार है तो फिर उस समनीते की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस की माग मि॰ जिन्ना ने की है। मशिक्तान की यह भी कहा कि मि॰ जिन्ना को श्रपने मूल प्रस्ताव पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की यात तो कही गयी थी, पर। वम्बई वाले प्रस्ताव को वापस लेने को नहीं कहा गया था। उद्भित्रों ने एक स्वर से गांधीजी के पत्र के सम्बन्ध में सरकार के हल की निन्दा की थी श्रीर फिर मि॰ जिन्ना के भी वक्तव्य की छी छोज़िलेंदर की गयी। इन श्रालोचनाश्रों में कहा गया कि मि॰ जिन्ना के वह्म ये परिणाम-स्वरूप दोनों पहों में मेल करानेवाले मित्र बड़ी कठिन श्रीर परेशानी की हालत में पढ़ गये। इसमें भी कोई सन्देह नहीं रहा कि मि॰ जिन्ना की हस चाल के कारण लोग के नेता भी कुछ चिन्ता में पढ़ गये, क्योंकि भारत के श्रन्य यथार्थवादी राजनीतिशों की तरह वे भी इस राजनीतिक विवाद का श्रत करने को उरसुक हो उठे हैं। वे श्रपने में किसी कमी का श्रनुभव करने लागे श्रीर यही इस घटना का परिणाम प्रकट में हुशा। साधारण जनता में इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि सघर में माग जेनेवाले दलों को भी श्रपनी मीति में परिवर्शन करना चाहिए।

परनतु हिन्दू-महासभा प्रपनी खिचड़ी प्रलग पकाती रही। पाच या छु, प्रान्तों में लीगी प्रधान मिन्त्रयों को काम करते देखकर उसके, मन में भी उपयुक्त प्रान्तों में महासभाई प्रधान मित्रयों की प्रधानता में मिन्त्रमण्डल कायम करने, श्रौर जहा यह सम्भव न हो वहा श्रन्य दलों के साथ मिळकर मित्रमंडल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। नयी दिख्ळी से प्राप्त एक समाचार में कहा गया कि हिन्दू महासभा वैधानिक कार्यों के नियत्रण के लिए एक पार्लीमेंटरी-इपसमिति नियुक्त करेगी। यह भी जात हुश्रा कि डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस उपसमिति के प्रधान होंगे। कांग्रेस के जेल में रहने के दिनों में महासमाहयों की दिलचस्पी चुनाव में बढ़ने के स्थान पर मित्रमण्डल बनाने में बढ़ना कुछ विचित्र-सा लगता है। इससे प्रकट हो गया कि महासभा की कार्रवाई श्रपनी स्वामाविक शक्ति के कारण न हो कर कांग्रेस के विरोधियों से मिलकर की जा रही है। १६३७ के श्राम चुनाव में हिन्दू-महासभा के उम्मीदवारों की श्रसफलता सभी को ज्ञात है। इसके बाद सभा ने उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं खढ़े किये। श्री सत्यमूर्ति के स्वर्गवास के कारण केन्द्रीय श्रसेम्बलो में खाली स्थान के लिए दिच्या भारत हिन्दूसभा के श्रध्यक्त को, जो श्रसिल भारतीय हिन्दू महासभा के उपाध्यक्त भी थे, खड़े होने की घोषणा की गयी।

परन्तु ये समीदवार चुनाव में खहे नहीं हुए। गोकि हिन्दू-महामभा जीग की कट्टर विरोधी रही है, फिर भी उसकी योजना जीग के साथ मिलकर मित्रमङ्क थनाने की थी। हिन्दू-महासभा ने अपने को 'मुस्लिम जीग का हिन्दू-संस्करण' में बना जिया, जैसा कि उस समय ठीक ही कहा गया था। जहां वह जब-तब कामेस पर मुस्लिम जीग की मागों के आगे मुक्ते का आरोप करती रही, वहा वह उन व्यक्तियों की अनुपित्थित में, जिन्हें निर्वाचकों ने धारासभाओं में अपना सच्चा प्रतिनिधि बना कर भेजा था, जीग के साथ मिलकर लूट का माज बाँटने का पद्यन्न भी करती रही। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिन्ध के हिन्दुसमाई मन्त्री प्रान्तीय धारासभा में पाकिस्तान के पन्न में प्रस्ताव पास होने पर तमाशा-सा देखते रहे और उनका विरोध भी प्रभाव-हीन रहा। जब जीगी मन्नी पाकिस्तान के जिए औरदार प्रचार कर रहे थे उस समय क्या हिन्दू महासभा ने कभी विधार भी किया कि उसके मिन्नियों को क्या करना चाहिए ? यदि विचार किया

था तो सयुक्त उत्तरदायित्व का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना जोर वांधा जा रहा था. वह कहां गया ?

२३ श्रगस्त, १६४२ को नयी दिल्ली में भाषण करते हुए माननीय टा॰ श्रम्बेटकर ने दावा उपस्थित किया कि दलित जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यवहार होना चाहिए। पाटकों को स्मरण होगा कि मि॰ मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय में हरिजमों का पृथक् श्रस्तित्व स्वीकार किया गया था, किन्तु १६३२ में महारमा गांधी ने 'श्रामरण श्रनशन' करके उन्हें फिर दिन्दुशों के साथ मिलाया था।

मारत में बाडकास्टिंग के एक भूतपूर्व ढाइरेक्टर-जनरत्त मि० तिश्रोनेत फीएडेनने १८ मार्च को तन्दन की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि, "र्याद विस्टन चिंत भारत जायँ श्रीर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो उसे हल करने के तिए वे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध होंगे।"

१६४३ की गर्मियों से इम्लैंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के सालाना जलसे हुए। मारत में हुई हल चलों तथा ट्यूनीशिया की विजय में चौथे भारतीय डिवीजन के हिस्से की वजह से भारत का सवाल महत्वपूर्ण बन गया श्रीर उस पर इन जलसों में विचार हुआ।

मजदूर दल का सम्मेलन जून के मध्य तक समाप्त हुआ। कई घटनाओं के कारण सम्मेलन का वातावरण गर्म रहा। इनमें पहली घटना थी हरवर्ट मारीसन तथा आर्थर प्रीत्तवुढ की प्रतियोगिता। दूसरी यह थी कि तीसरे इटनेंशनल के भग होने पर बिटेन की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर दल में मिलने के लिए जो दरख्वास्त दी थी, उसे नामंजूर कर दिया गया। लेकिन हिन्दुस्तान के सवाल पर कोई मतभेद न था। १६४२ के अगस्त महीने में मजदूर दल वालों ने इस मसले को जहा छोड़ रखा था वहीं छोड़कर सम्मेलन ने अपना फर्ज पूरा किया। भारत के सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे। दल की प्रबन्ध-समिति की तरफ से सुमाव उपस्थित किया गया कि समय की कमी के कारण परतावों पर बहस न की जाय। इस सुमाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया। तब श्री ग्रीनवुढ ने इस आधार पर प्रस्ताव वापस लिये जाने पर जोर दिया कि निकट-मविष्य में ही एक सयुक्त समिति में प्रबन्ध समिति की रिपोर्ट को ध्वान में रखते हुए इस सवाल पर विचार किया जायगा।

प्रवन्ध समिति की अन्य कितनी ही रिपोर्टों की तरह सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के बारे में भी एक रिपोर्ट विना बहस के मजूर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सम्बन्धी समुक्त समिति, जिसमें मजदूर दल की पार्लीमेंटरी पार्टी की भारत-समिति और प्रवन्ध-समिति की अतर्रा- पूरेय उपसमिति भी, देश की वैधानिक समस्या व किप्त-प्रस्तावों की नामजूरी के बारे में विचार जारी रखेगी। रिपोर्ट में प्रवन्ध-समिति व ट्रेड-पूनियन कांग्रेस की साधारण परिषद् की १२ अगस्त वाली घोपणा का हवाला दिया गया, जिसमें सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन को निन्दा की गया और सरकार से कहा गया कि आन्दोलन बन्द किये जाने पर स्व-शासन के सिद्धान्त की रचा करने तथा बसे अमल में लाने के लिए सरकार को फोरन बातचीत शुरू करनी चाहिए। तब प्रबन्ध-समिति का धारवासन मिलने पर उन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। १२ अगस्त, १६४२ वाले प्रस्ताव से स्पष्ट है कि मजदूर दल की प्रबन्ध समिति अभी तक इस अम में पढ़ी हुई थी कि कांग्रेस ने ६ अगस्त, १६४२ को सर्विनय-अवज्ञा-आन्दोलन शुरू किया था।

भारत के राजनीतिक श्रइंगे के सवाज पर मजदूर-सम्मेजन व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की संयुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे देखकर पार्जीमेंट में काम करनेवाले ब्रिटिश मजदूर- द्व की वारीफ नहीं की जा सकती। यदि इस प्रकार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उप-निवेश में होती तो वानाग्राहो उग कहकर उसकी निन्दा की जावी श्रीर उसे प्रजावन्त्री सरकार के श्रयोग्य ठहरा दिया जाता। समिति के कुछ सदस्यों की कार्रवाई पर 'श्रमृत बाजार पत्रिका' के जन्दन-कार्यावय ने जार्ड वेवल की जन्दन से रवानगी के चार दिन बाद ११ श्रवत्वर के दिन प्रकाश डाला। 'पत्रिका' के सवाददाता का विवरण नीचे दिया जाता है.—

"मजदूर दल की राष्ट्रीय-प्रवन्ध समिति व पार्लीमेंटरी मजदूर दल की भारत-सम्बन्धी संयुक्त समिति को चैठक सगइवार को श्रवानक समाप्त हो गयो। चैठक में वामपन्तीय सदस्यों की घरफ से इस बात पर श्राश्चर्य प्रकट किया गया कि समिति की श्रनुमित प्राप्त किये बिना उसके कुछ सदस्य लार्ड वेवल से हिन्दुस्तान के विषय में बातचीत करने कैसे चले गये।

'यहा यह बात ध्यान देने की है कि १ श्रक्त्वर की समिति की कार्रवाई इस इरादे से स्थिगित कर दो गयी थी कि श्रगतो बैठक में मिन्त्रमढल के सदस्य मि० एटली श्रीर मि० बेविन से हिन्दुस्तान की परिस्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए। उसी बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि समिति की तरफ से लार्ड वेवल से एक डेपुटेशन मिने श्रीर राजनीतिक श्रहगे की दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करे।

"लेकित मुक्ते ज्ञात हु मा कि श्रगली बैठक में मि० रिखले ने घोषणा की कि वे भौर उनके कुछ मित्र, जिनमें श्रोफेपर लाहकी, श्रा सोरेंसन श्रीर श्री कीवे में से एक भी न था, लार्ड वेवल से मिलकर हिन्दुस्तान की हालत के बारे में बातचीत कर चुके हैं। इस घोषणा का श्री, कीवे व दूसरे सदस्यों ने प्रतिवाद किया। गोकि मि० रिडले श्रीर उनके साथियों ने यह बताने से इन्कार कर दिया कि लार्ड वेवल व उनके बीच क्या बार्चे हुई', फिर भी समिति ने बहुमत से श्री रिडले के कार्य का समर्थन कर दिया।"

श्रनुरोध करते हैं कि वह हिन्दुस्तान में उसकी श्रपनी सरकार कायम करे।"

स्काटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वसम्मति से अपनी मांग उपन्थित की कि ''मारतीय नेताओं की रिहाई और उनके साथ सममीते की बार्वे आरम्भ करके हमें फासिज्म के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।"

इसी प्रकार के विचार क्लारिकल एड एडिमिनिस्ट्रेटिववर्कर्स यूनियन की लंदन तथा केन्द्रीय शासाओं ने भी प्रकट किये।

डन दिनों भारत के भविष्य के सम्पन्ध में बिटेन में श्रशान्ति छाई हुई था। प्रति सप्ताइ कोई न कोई नया कार्यक्रम रहता था श्रीर भारत मत्री मि० एमरी उसमें पहुंच ही जाते थे। १० जून को भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा--''भारतीय राज-नीति की पेचीदी समस्यायें पिछती पीढ़ी में उठी थीं घीर इसमें कुछ भी सदेह नहीं हे कि अगली पीड़ी आरम्भ होते-होते उनमें ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि फिर उन्हें पश्चाना भी न जासकेगा। श्रंग्रेन सारतीयों के श्रान्दरिक जीवन की समक्तर ही उन्हें समक्त सकते हैं श्रीर उनके जीवन तथा राजनीतिक चेत्र में हिस्सा वँटा सकते हैं। भारत को इस साधारण कृपा के लिए भी उनका श्राभारी होना चाहिए। यहां यह बात प्यान देने की है कि हतने दिन वाद भी भारत का सवाल पूरी तरह हुता न किया जायगा, यिक उसमें ऐसा परिवर्तन किया जायगा, जिससे उसे पहिचाना म जा सके। मि॰ एमरी के मत से पमय बीत जाने पर भी भारतीय समस्य। के निवटारे का दिन निकट न आवेगा । जिस तरह सृग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर इटती जाती है और फिर प्यास बुमाने को जल दिये विना श्रंत में श्रांख से श्रोमल हो जाती है उसी तरह हिन्दुस्तान के सवाल के हम जितने ही निकट जाते ह वह उतना ही दूर होता जाता है। १६४१ में मि० एमरी ने भारतीय समस्या की तुलना पहाड़ की एक घोटी से की थी, जिसे हम ऊपर चढ़ने पर निकट सममने लगते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट होता है कि चोटो दूर है छौर छभी चढ़ना वाकी है। लेकिन दो वर्ष बाद भाषण करते हुए मि॰ एमरी ने बताया कि समस्या का निबटारा एक पीड़ी बाद होता। स्पष्ट ई कि उनकी योजना राजनीतिक अहंगे की युद्ध हाल में ही नहीं. बिहक युद्ध समाप्त होने के ३० वर्ष बाद तक वनाये रखने की थी।

मि॰ एमरी की इस इच्छा की तुलना श्रीमती श्राहरिस पोर्टल के एक श्रसाधारण तथा ध्रारपाशित कथन से की जा सकती है। श्रीमती पोर्टल वर्तमान पीड़ी के विचार से तरकालीन शिषा-मंत्री मि॰ श्रार० ए॰ यटलर की चहन श्रीर पिछली पीड़ी के विचार से मध्यप्रान्त के गवर्नर सर मांटेगू वटलर की पुत्री हैं। यह कथन श्रीमती पोर्टल ने ईस्ट ६ डिया श्रसोसियेशन, लंदन की पैठ हमें मि॰ एमरी के भाषण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टल ने श्रपने भाषण में कहा:—

"साधारण शमेज के व्यवहार से शपने जिन सर्वोत्तम गुणों को हम तिकालित द देवे हैं, ज्ञा उस पर भी ननर छालिये। यह व्यवहार हुछ तो भ्रज्ञान थार हुछ शिष्टाचार के शमात्र के कारण होडा है। शंमेज-समुदाय भारतीयों से कभी विचार-विनिमय नहीं करता। पोलो श्रोर विज्ञ से विचारों का जनम नहीं होता। हसके श्रविरिक्त, मिथ्याभिमान की मावना भी धाषा हालती है।

श्रीमती पोर्टल ने इन शब्दों में भारत में श्रपने २० वर्ष के श्रनुभव को निच छ दिया था। क्षाप्त के शंत में भारत में काम कर चुकनेवाले इह यह श्रद्धे श्रमेत्रों ने श्रीमती पोर्टल के क्ष्यम की

दल की वारीफ नहीं की जा सकती। यदि इस प्रकार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उप-निवेश में होती तो तानागाही उग कहकर उसकी निन्दा की जाती छौर उसे प्रजातन्त्री सरकार के अयोग्य ठहरा दिया जाता। सिमिति के कुछ सदस्यों की कार्रवाई पर 'श्रमृत बाजार पत्रिका' के जन्दन-कार्यालय ने लार्ड वेवल की लन्दन से रवानगी के चार दिन बाद १४ अक्तूबर के दिन प्रकाश ढाला। 'पत्रिका' के संवाददाता का विवरण नीचे दिया जाता है.—

"मजदूर दल की राष्ट्रीय-प्रबन्ध समिति व पार्लीमेंटरी मजदूर दल की भारत-सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठक मगइवार को अवानक समाप्त हो गयी। बैठक में वामपन्नीय सदस्यों की सरफ से इस बात पर आरचर्य प्रकट किया गया कि समिति की अनुमित प्राप्त किये विना उसके कुछ सदस्य लाई वेवल से हिन्दुस्तान के विषय में बातचीत करने कैसे चले गये।

"यहा यह बात ध्यान देने की हैं कि १ श्रम्त्वर की समिति की कार्रवाई इस इरादे से स्थिगित कर दी गयी थी कि श्रगलो बैठक में मिन्त्रमहल के सदस्य मि॰ एटली श्रीर मि॰ बेविन से दिन्दुस्तान की परिस्थित के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए। उसी बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि समिति की तरफ से लार्ड वेवल से एक डेपुटेशन मिले श्रीर राजनीतिक श्रद्भों को दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करें।

"लेकित मुक्ते ज्ञात हुआ कि अगली बैठक में मि० रिड से ने घोषणा की कि वे भौर उनके कुछ मित्र, जिनमें प्रोफेपर लास्की, श्रा सोर सिन श्रीर श्री कोवे में से एक भी न था, लार्ड वेवल से मिलकर हिन्दुस्तान की हालत के बारे में बातचीत कर चुके हैं। इस घोषणा का श्री, कोवे व दूसरे सदस्यों ने प्रतिवाद किया। गोकि मि० रिड ले श्रीर उनके साथियों ने यह बताने से इन्कार कर दिया कि लार्ड वेवल व उनके बोच क्या बार्ते हुई, फिर भो समिति ने बहुमत से श्री रिड ले के कार्य का समर्थन कर दिया।"

बिटेन के मजदूर दल का दृष्टिकीण वहां के साम्राज्यवादियों की श्रपेत्ता श्रिक उन्नत नहीं है। इस दल के लदनवाले केन्द्र से प्रकाशित होनेवाली उन गरती चिट्ठियों से प्रकट होता है, जिनमें कहा गया था कि मजदूर सदस्यों को लदन में होनेवाली उन भारत-सम्बन्धी समाश्रों का समर्थन नहीं करना चाहिये, जो मजदूर दल की नीति के विरुद्ध हों। मजदूर दलवाले श्रभी तक इस गलतफहमी में पढ़े हुए हैं—या वे जानवूम कर अम पदा करने की कोशिश करते हैं—िक कामेस देश की जनता के हाथ में श्रधिकार दिलाने की वात कह कर दरश्रस्ल श्रपने लिए श्रधिकार मांग रही है। यदि ऐपा न होता तो पार्लीमेंट के मजदूर सदस्यों को ''कामेस को श्रधिकार दिये जाने का समर्थन न करने को' हिदायत केपे दो जाती। सामतवर्ग की ही तरह मजदूरवर्ग में गलत वातों का प्रचार सत्य बातों से छ महीने या एक साल पहले हो जाता है श्रीर फिर इन मिथ्या धारणाश्रों के दूर होने में—-यदि वे कनी दूर हो सक —वहुव समय लग जाता है।

ब्रिटेन के जनमत में एक नयी नात भी देखने में घाई है। इंग्लैंड के शासकवर्ग के विचारों की चर्चा करने पर कुछ न्यायिश्य घ्रमेज कहते हैं कि इंग्लैंड का दिल दुरुस्त है। यह सम्भव है कि उसका दिल दुरुस्त हो घ्रीर दिमाग भो साफ हो, लिकन इसमें कुछ भो शक नहीं है कि उसके हाथ कमजोर हैं।

परन्तु मौजूरा हाजत को ठीक समझने वाले श्रमेजों के प्रति न्याय का तकाजा है कि हम उनके विचारों को यहां उद्भुत करें।

ए जे विद्रकत देंद यू नियन की प्रेस्टन-शाखा ने प्रस्ताव पास किया था-"इम सरकार से

श्रनुरोध करते हैं कि वह हिन्दुस्तान में उसकी श्रपनी सरकार कायम करे।"

स्काटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वसम्मति से अपनी सांग उपन्थित की कि "भारतीय नेताओं की रिहाई और उनके साथ सममौते की बातें खारम्भ करके हमें फासिजम के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।"

इसी प्रकार के विचार क्लिरिकल एड एडिमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स यूनियन की लदन सथा केन्द्रीय शाखाओं ने भी प्रकट किये।

उन दिनों भारत के भविष्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन में श्रशान्ति छाई हुई था। प्रति सप्ताह कोई न कोई नया कार्यक्रम रहता या श्रीर भारत मत्री मि० एमरी उसमें पहुच ही जाते थे। १० जून की भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा--"भारतीय राज-नीति की पेचीदी समस्यायें पिछली पीढ़ी में उठी थीं भीर इसमें कुछ भी सदेह नहीं है कि श्रगली पीड़ी आरम्भ होते-होते उनमें ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि फिर उन्हें पहचाना भी न जा सकेगा। श्रंग्रेग भारतीयों के श्रान्तरिक जीवन की समक्तर ही उन्हें समक सकते हैं श्रीर उनके जीवन तथा राजनीतिक चेत्र में हिस्सा बँटा सकते हैं। भारत को इस साधारण कृपा के लिए भी उनका श्वाभारी होना चाहिए। यहां यह बात ध्यान देने की है कि इतने दिन बाद भी भारत का सवाल पूरी तरह हुता न किया जायगा, विक उसमें ऐसा परिवर्तन किया जायगा, जिससे उसे पहिचाना म जा सके। मि॰ एमरी के मत से पमय बीत जाने पर भी भारतीय समस्या के निवटारे का दिन निकट न आवेगा। जिस तरह स्टग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर हटती जाती है श्रीर फिर प्यास बुमाने को जल दिये बिना श्रत में श्रांख से श्रोमल हो जाती है उसी तरह हिन्दुस्तान के सवाल के हम जितने ही निकट जाते है वह उतना ही दूर होता जाता है। १६४१ में मि० एमरी ने भारतीय समस्या की तुलना पहाड़ की एक चोटी से की थी, जिसे हम ऊपर चढ़ने पर निकट सममने लगते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट होता है कि चोटो दूर है खौर श्रभी चढ़ना बाकी है। लेकिन दो वर्ष बाद भाषण करते हुए मि॰ एमरी ने बताया कि समस्या का निबटारा एक पीड़ी बाद होगा। स्पष्ट है कि उनकी योजना राजनीतिक श्रहंगे को युद्ध हाल में ही नहीं. बिक युद्ध समाप्त होने के ३० वप वाद तक वनाये रखने की थी।

मि॰ एमरी की इस इच्छा की तुन्जना श्रीमती श्राहरिस पीर्टन के एक श्रसाधास्य तथा श्रमत्याशित कथन से की जा सकती है। श्रीमती पोर्टन वर्तमान पीड़ी के विचार से सरकानीन शिद्धा-मंत्री मि॰ श्रार० ए॰ वटनर की नहन श्रीर पिछनी पीड़ी के विचार से मध्यप्रान्त के गवर्नर सर माटेगू बटनर की पुत्री हैं। यह कथन श्रीमती पोर्टन ने ईस्ट शिद्या श्रसोसियेशन, लंदन की पैठि में मि॰ एमरी के भाषण से ठीक पहने किया था। श्रीमती पोर्टन ने श्रपने भाषण में कहा.—

"साधारण श्रमेज के व्यवहार से श्रपने जिन सर्वोत्तम गुणों को हम तिलाजित दे देते हैं, जरा उस पर भी नजर ढालिये। यह व्यवहार कुछ तो श्रज्ञान श्रीर कुछ शिष्टाचार के श्रभाव के कारण होता है। श्रमेज-समुदाय भारतीयों से कभी विचार-विनिमय नहीं करता। पोलो श्रोर बिज से विचारों का जनम नहीं होता। इसके श्रविरिक्त, मिथ्याभिमान की भावना भी वाधा ढालती है।

श्रीमती पोर्टल ने इन शब्दों में भारत में श्रपने २० वर्ष के श्रनुभव का निचाद दिया था। कुमापण के श्रंत में भारत में काम कर चुकनेवाले कुछ गृद्ध धमेजों ने श्रीमती पोर्टल के कथन की

कडु श्रालोचना की, जिसके जवाब में उन्होंने बही-चतुराई से कहा कि मैं यहां नई पीढ़ी के लोगों क रहने की उम्मीद करतो थी। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यही हुन्ना कि पुरानी पीढ़ी के लोगों का सुधार श्रसम्भव है।

सि॰ एमरी ने जिस दिन साम्राज्य कायम रखने के पन में भाषण दिया था उसके दूसरे दिन लार्ड सेमुग्रल ने अधिक स्पष्टता से विचार प्रकट किये। आपने कहा कि भौपिनवेशिक समस्याओं के निवटारे के लिए पार्लीमेंट की एक स्थायी संयुक्त समिति होनी चाहिए। लार्ड सेमुप्रल ने कहा—''श्रद वह समय बीत गया है जब साम्राज्य भग होना उन्नति का लक्षण माना जाता था। ससार में ६८ स्वतन्न राष्ट्र पहले ही से हैं। हमें उनके एक होने का प्रयस्न करना चाहिए न कि अनेक होने का, क्योंकि राष्ट्रों की सख्या बहने से नयी सीमाए बर्नेगी और मगड़े के मये कारण उत्पन्न होंगे।'' श्रापने अंत में कहा कि श्रगर बीसवीं शताब्दी में बिटिश साम्राज्य का श्रत हुआ तो हक्कीसवीं शताब्दी में एक श्रोर साम्राज्य काव्यम करने की श्रावश्यकता हठ खड़ी होगी।''

जहां एक तरफ यह विचारधारा चल रही थी वहा दूसरी तरफ मजदूर दल की विद्यू विचों पर वैठनेवाले सात सदस्यों ने ''भारतीय स्वाधीनता स्वीकार कराने की श्रंतरिष्ट्रीय परिपद्'' स्थापित करने की घोषणा की। इस परिषद् का उद्देश्य सयुक्तराष्ट्र सघ से यह गारटी कराना है कि श्रटलाटिक श्रधिकारपत्र के श्रनुसार जो श्रधिकार राष्ट्रों के लिए दिये गये हैं वे भारत पर भी लागू होंगे। इस घोषणा पर शोफेसर जार्ज केटलिन के भी हस्ताचर थे, जो राजनीतिक श्रीर वैधानिक विषयों के एक श्रसिद्ध लेखक हैं श्रीर कोरनेज विश्वविद्यालय के श्रध्यापक रह चुके हैं।

भारत के प्रति जो व्यवहार हुआ उसके लिए मजरूर दल नहीं—मजदूरों को दु ख हुआ।
१४ से अधिक श्रमजीवी सस्याश्रों ने विटसनटाइड सम्मेजन (१३ जून) में प्रस्ताव पेश करने की
सूचनाए भेजों। एक भी प्रस्ताव में दल के नेताश्रा की, जो माश्रमडल के सहस्य थे, प्रशसा महीं
की गयी, बल्कि हिन्दुस्तान का सवाल इल न करने के लिए उनकी निंदा की गयी। उन सभी ने
एक स्वर से भारत में फिर से बातचीत शुरू करने का श्रनुरोध किया और सबसे अधिक इस
श्रावश्यकता पर जोर दिया कि कामेसजनों को जेल से छोड़ दिया जाय। इन प्रस्तावों को भेजनेधालों में दल के वे संगठन भी थे, जो विदेशी तथा घरेलू राजनीति में दल के नेताश्रों का समर्थन
करते श्राये थे।

जुलाई, १६४२ में इगलेंड की कितनी ही सस्याओं ने जिनमें इ हिया जीग, बिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी और इ जीनियरों की सम्मिजित यूनियन भी थी, जोरदार शब्दों में भारतीय नेताओं से बात-चीत शुरू करने की माग की और कहा कि उनमें से जो भ्रमी जेलों में हों उन्हें रिहा कर दिया जाय। मेसर्स लिंडसे इ मह ने महारमा गाधी के उन लेखों, भाषणों तथा वनक्यों के चुने हुए श्रश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये, जो उन्होंने श्रगस्त १६४२ में श्रपनी गिरफ्तारी से पहिले दिये थे। पुस्तिका में प्रकाशक ने साथ में कोई टिप्पणी या भूमिका तक नहीं दी थी श्रीर इसका उद्देश्य सिर्फ जनता का ज्ञान-वर्द्धन था।

सर रिचार्ड आकर्लेंड के नेतृत्व में जो नई कामनवेरथ पार्टी सगिठत हुई वह भी भारत के सवाल में दिलाचस्पी रखनेवाली सस्थाओं के साथ मिल गई। जुलाई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री चिला ने गिरुड हाल में एक भाषण दिया। यह भारत के सम्बन्ध में उनका पहिला भाषण था, जिस में उन्होंने प्रतिक्रियावादी रुख नहीं प्रकट किया था। श्राप ने कहा कि ताज के सुनह चक्र की श्रश्रीनता में जो विभिन्न जातिया श्राशिक रूप से विजय-द्वारा, श्राशिक रूप से रजामदी

ते, किन्तु श्रिधकांश में किसी योजना के विना ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के जो संपर्क में श्रा गई हैं इसे में 'बृटिश राष्ट्रमंडल श्रोर साम्राज्य' की संज्ञा देना ज्यादा पसंद करता हूं। मि० चिंत ने श्रागे कहा— "यह एक श्रसाधारण प्रभाव श्रीर भावना है, जिसके कारण कनाहा श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड श्रोर हांचण श्रक्षीका श्रपने जवानों को समुद्र-पार लक्ष्ते श्रोर मरने के किये भेजते हैं। भारत के विस्तृत उप-महाद्वीप में, जिसे श्रमी विटिश राष्ट्रमंटल में पूर्ण संतोप माप्त होनेवाला है, कितनी ही लड़ाकृ व श्रन्य जातियां शाही गंडे के नीचे श्रागयी है।" यहाँ 'श्रभी' से मतलय सप्ताहाँ या महीनों का नहीं चिंक [वर्षों से है।

बाद में बिटिश कैंसिल ब्राफ चर्चेज ने भी भारत को सहायता का वचन दिया। प्रोफेसर जोड, प्रोफेसर हेरवट लास्की. मि॰ क्लीमेंट डेंबीज, श्रार्क हीवन श्राफ वेस्टमिनिस्टर, सर रिचार्ड प्रेगरी, सर श्रानेंस्ट बेनेट, प्रोफेसर नारमन बेनिवच व वर्गिघम श्रीर बेडफोर्ड के विशाप व दूसरे कितने ही प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से ६ श्रागस्त को एक श्रापील निकाली गयी कि नेताश्रों की गिरफ्तारी की पहली सालगिरह के श्रावसर पर भारत-सम्बधी नीति में संशोधन किया जाय।

सर भातके द वाटसन जैसे कट्टरपंथी ने भी भारत के साथ समानता का व्यवहार किये जाने का धानुरोध किया श्रीर कहा कि श्रव श्रंभे जों को चाहिये कि वे श्रपने को भारत में ''मेहमान" माने श्रीर बद्दपन की भावना स्थाग हैं।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दोहरी प्रवृत्तियां देखने में श्राती हैं। यहां साम्राज्यवाद भायः श्रंतिम स्रोस से रहा है। फिर भी मिटे हुए साम्राज्यवाद व शेप रहे साम्राज्यवाद में निरतर संघर्ष जारी है। पहिलो महायुद्ध में बिटेन को जो-कुछ मिला था उसे बनावे रखने के लिए वह बहुत ही चिन्तित है। 'लाइफ' पत्रिका के मम्पादकों ने उसपर श्वारीप किया है कि यह युद्ध वह साम्राज्य यमाये रखने के लिए कर रहा है। इसका लवाब ब्रिटेन की वरफ से सिर्फ यही दिया जा सकता है कि वह हो मिर्फ जो-कुछ है उसी को कायम रखना चाहता है। उपनियेशों की तरफ से लहने के के एवज में यह लाभ तो उसे मिलना ही चाहिए। मि॰ एमरी जब उपनिवेश-मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि विदेन को उपनिषेशों में यसने के लिए श्राधिक श्रव्ही किस्स के श्रंत्रोज भेजने चाहिए। साम्राज्यपादियों में पुमरी शौर चर्षिल का साथ खुव मिला है। पुमरी श्रीर लिनिलियनो की जोड़ी मी पुर है। ये जुड़वाँ माइयों की तरह हैं। उनकी तुलना देविट और जोनेथन व देमन और थियास से की जा सकती है। उन के शरीर दो होते हुए भी धारमा एक है। दो जीम होते हुए भी भाषाज एक ही है। मध्यमस्त, ११४० को जिनलियमो जो-कृद्ध कहते हैं यही एमरी १४ अगस्त को कामंग सभा में दोहरा देते हैं। यदि भारत मंत्री १६४३ में गांधीजी व कांग्रेसी नेतान्नों से "स्पष्ट श्राह्यासन य प्रभाषपूर्ण गारटी" की मांग करते हैं तो वाह्यगय "प्रस्तायों की घापती, दिसा की निंदा य राजनीति में शिर में भाग होने से पूर्व ऐसी गारटी करने की, जी मरकार की नगुर हो." मांग करते हैं। चचिल, एमरी धीर लिनलियरों की घाएन में खब बनर्सा है। चर्चिल के भन में हुद्या उत्पन्न होती हैं, एमरी योजना यनाते हैं छीर जिनलियगो उसे कार्यान्यत करते है। ये वस्तुत मिटिश साझाज्यवाद के क्रमश आगमा, मन्तिष्क चार रारीर हैं। यह उत्तरहायी शासन का हामी नहीं है। कणाहा के रहे सेंहामों व कांक्यकन के पर्वतों के लिए जो शेवेंदार कोट उपयोगी है वह कज़बका और दिलों की गर्नी के रायक नहीं है। प्रमास १९३७ में घोषणा करके मंदिगू ने गखतों की थी, किन्तु रुसका संसविदा चतुर यहुँदों ने नहीं, यहिक असिमाना संग्रेज सार्व कर्रम ने तैयार किया या । १०४२ का कामून तैयार करते समय यह ध्यान स्पट्टा नथा कि

े 'स्तीफें का टाइप किया पन्न तैयार था और उन करना और या अपने बर्जास्त किये जाने के कि कि को टाइप किये इस्तीफें पर इस्ताचर करने नों ने 'शर्म' 'शर्म' के नारे लगाये। एन॰ सान्याल (काग्रेस) ने कहा— 'ह नर सर जान हर्वर्ट के वापस बुलाये जा ह दिन के इतजार के बाद यंगाल ग रूप बुज्ज और ही था। सर नजीमु

जिम सुद्दों में लोगोनिधि, दो भूतपूर्व काफ्रेसी तथा एक अन्य ब्योक्त निः सबसे ज्यादा है। दिसम्बर, ट पर असेम्बली में आये थे। पहले वे फारवर्ड व्लाक में और १५० -या श्रीर गवर्नर ने उनसे श्रपनी वनाते समय फज्लुल इक ने हुछ लीगी वज़ीशें से अपना पीछा छुड़ाया था और लीग वाले इसे बासानी से नहीं सह सके। उन्होंने डेंड साल तक इन्तज़ार किया और इस अरसे में बहुत-दुख हो गया। लहाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक आ गई। फैनी और घटगांव जापानी बममारों के निशाने बन गये। भ्रन्न के मसले की वजह से मुल्क के ऐसे दूर-से-दूर हिस्से भी लहाई की दिक्कत महस्स करने करी, जिन्हें शायद ही कभी कोई वसमार, टेक, बेनगम, राहफल, रिवाल्वर यां सिपाही देखने को मिला हो। अन्न की वेहद क्सी के अलावा वज़ीरों के काम में गवनैर की रोजमर्रा की दस्तन्दाजी ने भी उनके धीरज का खारमा कर दिया। मिदनापुर के श्रत्याचारों व हाका के गोलीकारट के लिये सार्वजिनक जांच की मांग की गई, जो ठीक ही थी। प्रधानमन्त्री ने जांच कराना मंजूर कर लिया। पर गवर्नर ने जांच की मंजूरी नहीं दी। यह मीतरी मगहा मवम्बर के श्राखिरी हफ्ते तक इतना बढ़ा कि डा० श्यामात्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जो महान् विचारपति श्राशुकोष मुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने श्रपने जमाने में कलकत्ता विश्वविद्यालय की वाइस-चांसलरी बड़ी योग्यता से की थी उसी तरह पुत्र भी अपने वयत में वसी विश्वविद्यालय के वाह्स-चांसलर रह चुके थे।

प्रतिहिसा की आग घषक रही थी। भावी के लेखे की कीन मेट सकता था। राजनीति, राष्ट्रीयता या सारप्रदाशिकता के बारे में पजलुल हक के नोई सुनिश्चित विचार नहीं थे। १६४०-११ में ढाका के देंगे से पहले कुछ उसेजनापूर्ण भाषण देकर वे चता चुके थे कि मुसलमानों की क्या करना चाहिए और उनमें क्या करने की ताकत है। १६५० में लीग के लाहीरवाले अधिवेशष में पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्हींने पेश विचा था। कुछ समय तक वे पबके लीगी बने रहे; पर १६४ के फरवरी महीने में उन्होंने अपने विचार बदल दिये। वंगाल के अखबारों में एक उम्र वि उठ खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने लाहीरवाले प्रस्ताव का मतलव नये सिरे से समसाते हुए कि जीग की योजना वंगाल पर नहीं लागू हो सकती। हक साहब कभी उत्साही जिगी सब वे उससे हाथ घोने की देश वर रहे थे। उपर दताये छसे में फजलुल हक के विर एक तरफ अनुशासन की कार्रवाई, करने का विचार हुआ वही दूसरी हरफ १६४२ के उन्होंने फिर से जीग में सिर्मालत होने का प्रयत्न भी किया।

यह बीच का काल समान्त होने पर प्रधानमः श्री के रूप में मिर्था पलहुत्त हक की

कड़ श्रालोचना की, निमता की शुद्ध वायु श्राने का रास्ता खुका न रह जाय। परन्तु बारं क रहने की उम्मीट(मात्मा उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे ) मताधिकार की जो योजना बनाई का सुधार श्रसम्भव कर दिया। ६ करोड़ वोटरों ने श्रिधकांश सीटों के लिए सिर्फ कांग्रेसलमों को

मि॰ नहीं भेजा, बल्कि श्रधिकतर प्रान्तों में शक्ति कांग्रेस के हाथ में श्रा गयी। कांग्रेस की दिन लार्ड कि से चका चौंध हो गई खीर वह पागल हो हठी। चचिल कांग्रेस की कुचलना चाहते स्यात्रों अरी ने उसे फैद में दाजने की ऐसी योजना यनाई कि प्रान्तों में उस के प्रभाव का ने कहानेशान भी न रह जाय। युद्ध-मीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तं की विजय करते हुए आगे श्यदने की थी, जिस प्रकार श्रमरीका ने प्रशान्त महासागर में जापान से एक-एक कर के द्वीप छीना था। योजना यह थी कि कांग्रेस के जेज से वाहर छाने पर देश की हाजत वह होनी चाहिए कि पाव प्रान्तों में जीग के महज व शेप प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी दलों के सशुक्त मित्रमहज काम कर रहे हों, हरिजन कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दें सिख श्रकेते पह जायें श्रीर दक्षिण में जस्टिस पार्टी की फिर से श्रधिकार प्राप्त हो जाय। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का खयाल था कि प्रान्तों में नयी श्रवस्या कायम होने पर साधारण केंद्रियों की तरह कांग्रेसजन भी घर पहुंच कर अपना सत्यानाश देखें श्रीर निर्वाचन-चेत्रों में समर्थकों के स्रभाव से चिन्ता में पह जायें। यही विविंगडन ने १६३४ में सोचा था, किन्तु उन्हों ने आश्चर्य के साथ देखा कि केन्द्रीय असेम्बली के जुनाव में कांग्रस की श्रमूतपूर्व विजय रही। सर संमुख्त होर. लाई जेटलैंड. श्रीर मि॰ एमरी ने भी १६३६ ३७ में यही ख़याल किया था. किन्तु १६३७ में प्रान्तीय असेम्बिलयों के चुनाव में कांग्रेस की फिर जीत रही। चुनाव बढ़े खतरनाक होते हैं। यह आशा नहीं की गयी थी कि ६ करोड़ बोटर प्रगतशील शक्तियों का ऐसी खुबी से साथ टेंगे और जिन जमींदारों ने तैथारी में कोई कसर न छोड़ी थी, वे इस बुरी तरह पराजित होंगे। इसीविए प्रान्तीय असेम्बिवयों का चुनाव हुए १६४३ में छ वर्ष श्रीर १६४४ में श्राठ वर्ष हो चुके थे। केन्द्रीय श्रसेम्बली का चुनाव १६३४ में हुश्रा था श्रीर १६४४ में उसे ११ वर्ष हो चुके थे। इसीनिए असेम्बनियों की बैठक छ महीने तक नहीं की गयी। जहां ज़रूरत पहती ी. ६३ धारा के अनुसार स्थापति सरकारें बजट पास करा जैती थीं। किसी महत्त्वाकाची नेता की बुता कर प्रधानमत्री बना देना कठिन न था। सिंध, पंजाब, बंगात, श्रासाम श्रीर सीमापान्त में कींग की तूती बोज रही थी। उड़ीसा में नेतृरव के जिए एक ज़मीदार श्रागे बढ़ा। शेष प्रान्तों में महासमा के हाथों में श्रधिकार क्यों न सौंप दिया जाय ? इस प्रकार शक्ति का बंटवारा नये सिरे से हो। यही सोच कर, नौकरशाही ने खानबहादुरकी उपाधि छोड़ने पर सिंध के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। श्रसेम्बत्ती के समर्थन से भी श्रधिक गवर्नर की इच्छा का ,महस्व था। श्राह्ये, सिंध, बंगाल, सीमाप्रान्त तथा श्रन्य प्रान्तों की परिस्थिति का जरा विस्तार से श्रध्ययन करें ।

त्तीफे का टाइप किया पन्न तैयार था और उनके पास दो ही रास्ते ये या तो उस पर रना और या श्रपने बर्खास्त किये जाने के किए तैयार रहना। गवर्नमेंट हाटस में मि॰ प को टाइप किये इस्तीफे पर इस्ताक्षर करने को कहा गया— इस घटना पर सरकारी

ा॰ सान्यात (कांग्रेस) ने कहा— 'हम श्रनुभव करते हैं कि सभा को सर्व-सर जान हुर्वर्ट के वापस बलाये जाने की मांग करनी चाहिए।''

दिन के इंतजार के बाद वंगाज की वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु रूप कुछ श्रीर ही था। सर नजीमुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बढ़े दिन पर राथा, बगाज का प्रधान मंत्री बनाया गया। नये मंत्रि-मण्डल में छः सीगी,

जिन सूचों में कीर्नाध, दो भूतपूर्व कांद्रेसी तथा एक अन्य व्यक्ति था। श्री गोस्वामी श्रीर सबसे ज्यादा है। दिसम्बर, पर असेम्बली में आये थे। पहले वे फारवर्ड ब्लाक में और फिर लीगी था श्रीर गवर्नर ने उनसे श्रपना ु वास्त करने की कहा था। नयी वज़ारत वनाते समय फजलुल एक ने कुछ लीगी वज़ीशें से अपना पीछा छड़ाया था श्रीर लीग वाले इसे थासानी से नहीं सह सके। उन्होंने डेढ़ साल तक इन्तज़ार किया थीर इस श्ररसे में बहुत-कुछ हो गया । जहाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक श्रा गई । फेनी और चटगांव जापानी बममारों के निशाने बन गये। प्रान्न के मसले की वजह से सहक के ऐसे दर-मे-दर हिस्से भी जड़ाई की दिक्कत महसूस करने लगे, जिन्हें शायद ही कभी कोई बममार, टैंक, बेनगन, राइफल, रिवाल्वर यां सिपाही देखने को मिला हो। अन्न की बेहद क्सी के अलावा वज़ीरों के कास में गवनैर की रोजमर्रा की दस्तन्दाजी ने भी उनके धीरज का खामा कर दिया। मिदनापुर के श्रस्याचारों व हाका के गोलीकायह के लिये सार्वजिनिक जांच की मांग की गई, जो ठीक ही थी। प्रधानमन्त्री ने जांच कराना मंजूर कर लिया । पर गवर्नर ने जांच की संजरी नहीं दी । यह भीतरी मगड़ा मवस्वर के श्राद्धिरी हुपते तक इतना बढ़ा कि ढा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जो महान् विचारपति श्राशुतीष मुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने श्रपने जमाने में क्लकता विश्वविद्यालय की वाइस-चासलरी बड़ी योग्यता से की थी उसी तरह पुत्र भी खपने वहत में उसी विश्वविद्यालय के वाहस-चांसलर रह चुके थे।

प्रतिहिसा की आग धधक रही थी। भावी के लेखे को कीन मेट सकता था। राजनीति, राष्ट्रीयता या साम्प्रहायिकता के बारे में पण्लुत हक के कोई सुनिश्चित विचार नहीं थे। १६४०-४१ में ढाका के दंगे से पहले कुछ उसेजनापूर्ण भाषण देकर वे बता चुके थे कि सुसलमानों को क्या करना चाहिए और उनमें क्या करने की ताकत है। १६४० में लीग के लाहौरवाले अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था। कुछ समय तक वे पक्के लीगी बने रहे, पर १६४२ के फरवरी महीने में उन्होंने अपने विचार बदल दिये। बंगाल के अखवारों में एक उम्र विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने जाहौरवाले प्रस्ताव का मतलव नये सिरे से समकाते हुए कहा कि लीग की योजना बंगाल पर नहीं लागू हो सकती। हक साहब कभी उत्साही लीगी थे, पर अब वे उससे हाथ धोने की चेशा कर रहे थे। उपर दताये असे में फण्लुल हक के विरस कहाँ एक वरफ अनुशासन की कार्याई करने का विचार हुआ वहाँ दृस्री तरफ १६४२ के छुरू में उन्होंने फिर से लीग में सम्मिलत होने का प्रयत्न भी किया।

यह बीच का काल समाप्त होने पर प्रधानमान्नी के रूप में मिणां पलहुत्त हक की

कटु श्रालोचना की, तिनता की शुद्ध वायु श्राने का रास्ता खुला म रह जाय सम्बन्धी ऐसे क रहने की उम्मीत्मातमा उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करें ) मताधिकार की जी। हुशा। लीग का सुधार श्रसम्ब कर दिया। ६ करोड़ बोटरों ने ऋधिकांश सीटों के लिए छि श्रपनी जगह

मि॰ नहीं भेजा, यिक अधिकतर प्रान्तों में शक्ति काग्रेस के हाथ में आ फिर भी २४० की दिन लाई के से चका चौंध हो गई और वह पागल हो हठी। चिंचल कांग्रेस लीग का साथ देकर स्याओं पेरी ने उसे केंद्र में दालने की ऐसी योजना बनाई कि प्रान्तों में के सम्बन्ध में मि॰ ने कहानेशान भी न रह जाय। युद्ध-नीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त व उनका वक्तन्य, उनका श्वदने की थी, जिस प्रकार अमरीका ने प्रशान्त महासागर में जापान से पाले निदोंप मजदूरों पर था। योजना यह थी कि कांग्रेस के जेल से बाहर आने पर देश की हालताशों के सम्बन्ध में उनके प्रान्तों में लीग के महल व शेष प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी दलों के सयुक्त क को दोतर के हमलों का हिराजन कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दें, सिख अकेले पह जाय औं करते जा रहे थे वह उनके लिए असहनीय होता जा रहा था श्वारिक्ट्र-साम्राज्यवादियों का खया में इस पर रोशनी भी नहीं हाल सकते थे।

एक सार्वजिनक सभा में भाषण देते हुए मियां हक ने बताया कि पिछली बज़ारत कायम होने के समय से शायद ही कोई ऐसा दिन हुन्ना हो, जब उनका गवर्नर, विशेष स्वार्थों के प्रति-विधियों या सरकारी का चारियों से महत्त्वपूर्ण विषयों पर संघर न हुन्ना हो।

श्रगस्त, १६४२ में गोलीकाड के बाद ही वे ढाका गये थे श्रौर राजनीतिक नजरबन्दों से उसका हाज सुना था। उन्हें खुद जाव की श्रावश्यकता महसूस हुई थी। श्रसेम्बली के सभी दलों ने जाव की माग की थी श्रौर तब उन्होंने जाच समिति नियुक्त करने का बचन दे दिया । था। मिं। हक ने गवर्नर को बताया था कि समिति नियुक्त करने की माग सभी दलों की तरफ से की गयी थी।

कई दार प्रधानमन्त्री ने समिति के लिए नाम उपस्थित किये, लेकिन गवर्नर ने उन्हें मजूर नहीं किया और न इस सम्बन्ध में कभी समिति नियुक्त ही हुई।

मिदनापुर की घटनाओं के सम्बन्ध में इक साहब ने कहा कि वे कुछ सरकारी श्रफसरों के विरुद्ध लगाये गए श्रारोपों की जांच कराना चाहते हैं। पर गवनर ने ट्रिब्युनल नियुक्त करने की इजाज़त नहीं दी।

मि॰ इक ने यह भी चताया कि शत्रु के हाथ में भ्रन्त न पड़ने देने के विचार से उन जिलों से, जहां फालत् भ्रन्त था, ग्रन्न हटाये जाने का कार्य उनकी भनुमति के बिना ही किया गया।

हक साहब के इस्तीफे और उस इस्तीफे की गवर्नर द्वारा मंजूरी से श्रसेम्बली में सनसनी फेल गयी। यहां तक कि मुसलिम लीग दल भी, जो मि० हक को हटाने के लिए प्रयस्तरील था, इस श्रारचर्यजनक घटना के लिए तैयार न था। जब कामेसी दल के नेता श्री किरणशंकर राय के प्रश्न के उत्तर में प्रधान-मन्त्री ने यह वक्तन्य दिया उस समय मुसलिम लीगी दल के नेता सर नजीमुद्दीन व एच० एस० सुहरवर्दी श्रसेम्बली में उपस्थित न थे। मुस्लिम लीगियों के श्राश्चर्य का पता केवल इसी बात से लगता है कि मि० हक के इस वक्तन्य को सुनने के बाद उन्होंने किसी किस्म का प्रदर्शन नहीं किया। उनके मित्र यूरोपियगों के भी नेता सभा में उपस्थित नहीं वे श्रीर जो यूरोपियन सदस्य उपस्थित थे उनकी सख्या बहुत कम थी।

३० मार्च को मिया फखलुल हक ने बताया कि जब वे गवर्नमेंट हाउस पहुचे उस समय

उनके इस्तीफे का टाइप किया पन्न तैयार था श्रीर उनके पास दो ही रास्ते ये या तो उस पर इस्तालर करना श्रीर या श्रपने बर्खास्त किये जाने के किए तैयार रहना। गवर्षमेंट हाटस में मि॰ फजलुल इक को टाइप किये इस्तीफे पर इस्तालर करने को कहा गया—इस घटना पर सरकारी व कामेस दर्जों ने 'शर्म' शर्म' के नारे लगाये।

डा॰ एन॰ सान्याल (कांग्रेस ) ने कहा— 'हमं श्रनुभव करते हैं कि सभा को सर्व-गमित से गवर्नर सर जान हुर्वर्ट के वापस बुलाये जाने की मांग करनी चाहिए।''

श्राखिर २६ दिन के इतजार के बाद वंगाल की वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु अब की बार उसका रूप कुछ श्रीर ही था। सर मजी मुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बढ़े दिन पर मंत्रिपद से हटाया गया था, वंगाल का प्रधान मंत्री बनाया गया। मये मंत्रि-मगटल में छ लीगी, तीन हरिजनों के प्रतिनिधि, दो भूतपूर्व कांग्रेसी तथा एक श्रान्य व्यक्ति था। श्री गोस्वामी श्रीर श्री पेन कांग्रेस के टिकट पर असेम्बली में श्राये थे। पहले वे फारवर्ड व्लाक में श्रीर फिर लीगी वजारत में शामिल हुए।

मयी यजारत में १३ वजीर श्रौर १७ पार्लीमेंटरी सेक्रेटरी व ह्विप मारी-भारी तनस्वाहीं पर रखे गये।

मि॰ फज़लुज हक को श्रपने जिन "श्रपराधों तथा दुन्यर्वहारों" के कारण इस्तीफा देने के जिए बाध्य किया गया उन्हें सच्चेप में इस प्रकार बतया जा सकता है .--

- (१) उन्होंने राजनीतिक श्रह गे को दूर करने व गांधीजी की रिहाई के समर्थन में वंगाता श्रसेम्बजी में एक प्रस्ताव पास कराया था।
- (२) उन्होंने ढाका-गोली कांड की ख़ुद जांच की और असेम्बली में उसकी पूरी जांच के लिए समिति नियुक्त करने का वचन दिया था।
- (१) उन्होंने मिद्नापुर की घटनाओं के सभ्यन्ध में भी जांच कराने का वचन दिया था, और।
  - (४) मुस्तिम लीग के सम्बन्ध में उनकी नीति श्रनिश्चित थी।

क्लकते की एक विशास सार्वजनिक सभा में मि॰ फज़लुस हक ने गवर्नमेंट-हाउस में श्रपने इस्तीफे की कहानी सुनाकर गवर्नर पर विश्वासघात का श्रारोप सगाया।

हक-काट की सब से मनोरजक घटना तो गवर्नमेंट-हाउस में हुई थी। २८ मार्च को सायंकाज ७ वर्ज गवर्नमेंट हाउस से मि॰ हक को बुजावा श्राया कि गवर्नर उनसे मिजना चाहते हैं। मि॰ हक उस समय श्रपने साथियों से सजाह-मशाविश्व कर रहे थे कि मुस्जिम जीगी दज उनकी बजारत के खिजाफ जो श्रविश्वास का प्रस्ताव जाना चाहता है उसका कैसे सामना किया जाय। मि॰ हक जानते थे कि प्रस्ताव उपस्थित होने पर उनकी २७ घोटों से साफ जीत होगी।

युजावा श्राने पर मि॰ इक जगभग साहे सात बजे गवर्नमेंट हाउस पहुँचे। उन्हें हाउस के निराले कोने के एक कमरे में जे जाया गया। कमरे के दरवाजे बन्द कर दिये गये। भीतर गवर्नर, उनके सेकेटरी, मि॰ विजियम्स तथा मियां हक के शाजावा श्रीर कोई न था। मि॰ इक बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी श्रविश्वास के प्रस्ताव को वे यदी शासानी से गिरा सकते हैं।

इघर-उघर की बात होने के बाद गवर्नर ने मि० इक की इस्तीफा देने के लिए सहा।

इससे मि॰ इक स्तन्ध रह गये। उन्होंने पृछा कि इस्तीफा देने का सवाल कैसे उठता है, क्योंकि असेम्बली में बहुमत तो उन्हों के पक्ष में है ?

गवर्नर ने रत्तर दिया कि श्रापने ऋसेग्दली में भाषण देते हुए जी रह कहा था कि मभी दलों की मिली जिली सरकार के वारते रास्ता साफ करने के जिए मैं इस्तीफा देने की तयार हूँ, उसका मतलाव इस्तीफा देना ही हुआ।

मि० हक ने उत्तर दिया कि मैं उसी हालत में इस्तीफा देने को तैयार हो सकता हूँ जब आपके विचार से मिली-जुली सनकार कायम होने की सम्भावना हो। श्री हक का आयय यह था कि अगर उनने अपने पद पर रहने से मिली जुली सरकार कायम होने में बाधा पहली हो तो ऐसी सरकार बनने ही वे इर्लफा देने को तैयार है। श्री हक ने गवर्र को यह भी सृच्ति विया कि अभी देशी कोई सरकार कायम होने की सम्भावना नहीं है, इसलिए उनके इस्त फे का सवाल नहीं उठना।

गवर्नर ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि शभी मिली एली सरकार काराम होने की सरभावना नहीं है। लें कन मि॰ हक के इस्तीफा दिये बिना दूसरे दलों के नेताओं को मिली जुली वजारत बनाने के लिए नहीं बुलाया जा स्कता और इसी लिए उनसे इस्त फा देने को कहा जा रहा है। गवर्नर ने हक साहब को आस्वासन दिया कि आवश्यकता पहे बिना वे इस्त फे को काम में नहीं लाटेंगे। इस्तिफे को केवल इसी लिए मांगा जा रहा है साकि क़रूरत पहने पर उसे दूसरे दलों के नेताओं को दियाया जा सके।

मि० फलजुलहरू ने क्हा कि इसका मतलय यही है कि उनसे इस्तीफा विरोधी पक्ष को प्रकोभन देने के लिए ही दिलाया जा रहा है।

२१ दिन बाद २८ म्रप्रैल, ११४२ को सर नजीसुद्दीन की सरकार कायम हुई। प्रान्तीय श्रसेम्बक्षी की बैटक जुलाई के पहले सप्ताह में हुई। बीच के काल में सर नजीमुद्दीन को श्रपनी शक्ति बदाने का श्रवसर मिल गया। इस प्रकार प्रान्तीय श्रसेम्बली में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके उन्होंने अपना कार्य धारम्भ कर दिया, जिस का सब से महत्वपूर्ण भाग बजट पास करना था। ध्रमेम्बली के सामने सवाल यह था कि हक वजारत ने बजर की जी १८ मर्दे पास कर दी थीं उन्हें श्रिधिवेशन भग होने श्रीर बीच में धारा ६३ की व्यवस्था होने के बावजूद पास माना जाय, या पूरे बजट को पास कराने के लिए उन्हें भी फिर से पेश किया जाय ! विरोधी दल ने बजट के पास किये गये भाग के सिकसिके में शेष भाग को पास कराने पर आपात ठठाई। घजट सदा एक श्रीर श्रखंद होता है। उस के विभिन्न भागों श्रीर विभागों की मदों को सिर्फ सुविधा के ही खयाल से श्रवता-शलग पास किया जाता है। रम मार्च की रात को मियां फजलुल हक ने गवर्नर से यह भी कहा था कि बजट के मध्य में उन के इस्तीफे से अनेक कटिनाहयां उठ खड़ी होंगी, वयोंकि बजट के स्ट नहीं हो सकते । गवर्र ने उन की इस आपासि पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार २८ मार्च को गवर्नर ने जो-कुछ किया था टसका फल सर नर्ज मुहीन को ६ जुलाई के दिन टठाना पदा। यह फल बड़ा कह था। गवर्नर ने ६३ धारा के अनुसार जो बजट पस किया तो उसमें पहले पास हुई। १८ मदों की भी शामिल वर लिया। इससे सिद्ध हो गया कि उन १ म मदों का पास होना जायज नहीं माना रया। नये प्रधानर श्री ने इस के विपरीत यह उजीज दी कि यदि बजट का एक भाग पास हो हुका है सो टस के शेष भाग की अला से भी पास किया जा सकता है। इस के अविश्वि, जितने दिन गवर्नर ने धारा ६६ के

श्रनुसार शासन किया उतने दिन में खर्च हुई रकम श्रनिश्चित थी, जिस के परिणामस्बरूप खजाने में आय और व्यय की रक्सों का हिसाब भी अनिश्चित हो गया और जिन मदों में आय और न्यय की रकमें निश्चित नहीं, उन का बजट ही कैसे वन सकता है। एक बार श्रासाम श्रीर उड़ीसा में मिलियों ने शार्थिक वर्ष के मध्य में पद-प्रहण किये थे तो वहां आय और न्यय के ठीक ठीक शांकड़े प्राप्त हुए थे और यदि श्रासाम और उड़ीसा में शांकड़े मिल गये तो नंगाल में धर्यो नहीं मिल सकते ? इस विचार से असेम्बली के अध्यक्त के श्रागे खंड-बजट पास करने की श्रमुमित देना श्रसम्मव हो गया। सच तो चह है कि गवर्नर ने मियां फजलुज हक से इस्तीफा दिलाने में को जरदवाजी की थी उसी के कारण यह परेशानी हुई। परन्तु गवर्नर के जल्दवाजी करने का भी एक विशेष कारण था, वर्थों कि इस्तीफा की बात उठाने के बाद यदि गवर्र उसे प्राप्त म कर सेते तो मि॰ इक विश्वास का प्रस्ताव पास पर के अपनी स्थित को सुदद बना सकते थे। मि॰ हक ने दिसम्बर १६४१ में जब से श्रपनी दुसरी बजारत कायम की थी तभी से गवर्नर उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने की चेष्टा कर रहे थे, विन्तु यदि मि॰ इक के पच में विश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता-चाहे वह कितने ही भारप बहुमत से क्यों न होता-तो उनकी रहा हो जाती और तब गवर्नर उन्हें कभी भी अपदस्थ नहीं कर पाते। यह जम्बा विवरण यह प्रकट करने के जिए दिया गया है कि सथाकथित मन्नी-नियंन्नित प्रान्तों में भी गवर्नरों की स्वेच्छाचारिता कितनी श्रधिक वदी हुई थी।

वंगाल-असेम्बली में जिन दो सहरवपूर्ण घटनाओं ने सनसनी देदा कर दी थीं उन में यजट की समस्या पहली थी। दसरी घटना मिल पजलूल हक द्वारा गवर्नर की इस रवेरछाचारिता-पूर्ण कार्रवाई का रहस्योद्घाटन थी। इससे प्रकट हो गया कि विसः तरह उन्होंने कानून श्रीर विधान को उठा कर ताक पर रखें दिया शीर सेहीर्टार्येट की सहायता से निरंद्रश शासक की तरह कार्य क्या। मि० हक ने २ धगस्त १६४२ को ही सुनिश्चित किन्तु सर्वाटापूर्ण शब्दों में भखडनीय तथ्यों को उपस्थित करके शवर्र का ध्यान इनके निर बुश शाहन की छोर छाक पित किया था। मि० इक ने श्रसेम्बली में जो पन्न-व्यवहार पढ़ कर सुनाया वह भी श्राश्चर्यपूर्ण था। गवर्नर ने श्रपने मित्रयों की सलाह के विरुद्ध श्रपने एक सेक्टेरी को २०लाख रुपये चावल की खरीद पर न्यय करने का ऋदिश दिया। उन्हों ने मिदनापुर के कथित आयाचारों के सम्बन्ध में जांच का वचन देने के लिए प्रधानमंत्री से जवाब तलब किया। हाका की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने जब जाच कराने का आश्व.सन दिया तो इस पर भी गवर्गर नाराज हुए। इतना ही नहीं. चटगांव के निकट फेनी में सैनिकों-द्वारा स्त्रियों पर अखाचार होने का समाचार मिलने पर जब वे स्वय तहकीकात करने के जिए जाने जगे तो गवर्नर ने इस में भी बाधा ढाजनी चाही। बंगाल के गवर्नर के इन निरक्तश कार्यों से हमें चाहर्स दूसरे श्रीर जार्ज हीस्रे के दिनों का समस्या हो आता है। इस के लिए क्म-से-क्म सजा यह होनी चाहिए थी कि गवर्र को पद से हटा कर इंग्लैंड घापस बुला किया जाता। परन्तु प्रान्त के प्रधानमन्त्री-द्वारा क्षणाये सभी आगोपों का उत्तर सक देने की जरूरत तक उन्होंने महसूस नहीं की। ऐसे प्रान्तों का सांत्रयों के ऋधान होना एक मजाक ही कहा जायगा। श्रीर यह बहना कि सि० हक छा हरतीका तो एक घटन मात्र थी. भौर भी बुरी बात है, किन्तु मि॰ एमरी ने यही कहा था। रूच से बुरी बात तो यह थी कि मंत्रियों के श्रधीन कर्म चारी गवर्नर के बहुने पर मंत्रियों की मर्जी के खिलाफ शादेश निकालते थे। इन सभी विषयों में, जिन में से एक भी गवर्तर के विशेषाधिकार के श्रंदर नहीं आता था. गवर्नर का शासरण निरंदु शतापूर्ण सथा व्यक्तिगत शासन ही था। यदि इन में किसी विषय की

गवर्नर के विशेषाधिकार के शंतर साम भी जिया जाय तब भी वे पार्लीमेंट की संयुक्त समिति की इस सिफारिश को नहीं मृल सकते थे, जिस में कहा गया था कि "गवर्नर को निरसंदेह हरेक मामले में निर्ण्य करने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह लेनी पहेगी।" इस से प्रकट है कि यह तर्क भी कि अमुक विषय गवर्नर की खास जिम्मेदारी थी, उन्हें दोष से मुक्त नहीं कर सकता, वयों कि मंत्रियों से सलाह लेना हो उन के लिए लाकिमी ही था। एक वार मत्रियों की सल्लाह लेने के वाट ही गवर्नर उस सलाह के विरुद्ध कार्य करने के अधिकारी होते थे। शासन-सुधार-कान्न में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि गवर्नरों को मत्रियों की मर्जी के खिलाफ अन्य कर्मचारियों से मिलकर सीधे काम करने की अनुमति है। हमारे कहने का यह मतलब नहीं कि गवर्नर को सेबंटिश्यों या विभागों के प्रधानों से मिलने का हक नहीं है, किन्तु यह जानकारी मित्रयों की जानकारी में ही होनी चाहिए। मि० इक के आरोप यथार्थ सिद्ध होने पर न्यवर्नर का बुला लिया जाना ही लाजिमी था।

युद्धकाल में इन स्वाधीन कहे गये प्रान्तों में मंत्रिमंडल गवर्नरों की दया पर श्रीर उन्हीं की मर्जी से चल रहे थे। विशेषकर बंगाल में गवर्नर चाहते तो मंत्रियों से सलाह केते थे, नहीं तो नहीं, और सरकार के निर्णयों पर भी गवर्नर का ही प्रभाव श्रधिक होता था। जहां हक-वजारत को अनुचित तरीके से हटाया गया- वयोंकि वह अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद भंग नहीं हुई थी- और कितने कार्य करने श्रथवा न करने के लिए उस की निन्दा की गयी, नजीमुद्दीन-वजारत को उन्हीं समस्यात्रों के हल करने में असमर्थ होने पर भी कायम रहने दिया गया। गवर्नरों का तो यह वहना था कि कोई वजारत रहे या नहीं, उसे गवर्नर का आदेश अवश्य मानना चाहिए। जय तक वजारत गवर्नर की बात मानने को तैयार रहती थी तब तक उस पर कोई आंच नहीं आ सकती थी और जब तक गवर्नर वजारत के पक्त में रहता था तब तक बहुमत भी उस के साथ होता था। फजलुफा हक की वजारत दुछ समय तक गवर्नर के हशारे पर नाचती रही, किन्तु जब उसका धीरज हाथ से छूट गया तभी वह भंग ही गयी श्रीर उसका स्थान सर मजीसुद्दीन की वजारत ने जिया। गोकि तीन महीने के शासन-काल में इस वजारत ने सिर्फ ३०० कैदियों को रिद्दा किया, अन्न की हालत भी फजलुज हक के समय जैसी ही रही श्रीर श्रन्न की समस्या की चर्चा चलाने पर प्रतिवध रहा, फिर भी इस के पह में धर का बहुमत हो गया, जो यथार्थ में गवर्नर का समर्थन पाने के ही समान था। कामेसी वजारतें ऐसी हाबत में कैसे काम करतीं ?

जिस समय बगाज में फज ज़ुज हक की वजारत को हटाया गया, इस समय प्रान्तीय श्रसेम्बजी में बहुमत उसके खिलाफ न था। यह सच है कि उनका बहुमत ११ या २० सदस्यों का—यानी पहले से श्राधा रह गया था, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुमत उन्हीं के पण्में था। बंगाधा के गवनर स्वर्गीय सर जान हवंट ने फज लुज हक छौर उन के दल को श्रपदस्थ करना ही उचित सममा श्रीर उन की गही पर सर नजी मुद्दीन को ला देंडाया। नये प्रधानमन्त्री को भी १६४४ के फरवरी व मार्च महीनों में वैसे ही संकट से गुजरना पड़ा। ११ फरवरी, १६४४ को वजारत एक बिल के दांचेमात्र को ११ के बहुमत से पास करा सकी। पहली मार्च को शर्थ-मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि १६४१-४२ में वजट में मजूर एक रकम से श्रधिक हुए खर्च को स्वीकार किया जाय, सरकारी पद्म श्रीर विरोधी पद्म का समर्थन करनेवाले सदस्यों की सख्या वरावर रही श्रीर तब केवल श्रध्यक्ष के एक वोट से ही सर नजी मुद्दीन बजारत

की इज्जत बच सकी। श्रफवाहें फैन्न रही थीं कि नये गवर्नर मि० केसी एक मिली-जुली वजारत कायम करना चाहते हैं। यदि वंगाल के युद्ध-चेत्र से 'नजदीक होने के कारण सर जान हर्वर्ट, श्रपने समय में एक मिली जुली सरकार कायम करना चाहते तो उन्हें कोई दोष नहीं देता। यदि मार्च, १६४४ में मि० केसी मिली-जुली सरकार कायम करने की चेष्टा करते तो वह इसलिए नहीं कि उस समय सर नजीमुद्दीन वजारत के लिए श्रल्प बहुमत या बहुमत का श्रभाव था, बिक इमिलए कि युद्ध-जन्य परिस्थितियों का ऐसा तकाजा था।

जून १६४४ में बगाब का घटनाचक एक विशेष दिशा में घूम गर्या। गवर्नर मि० केसी ने अपनी आलों से देखा कि घगाना असेम्बली किसी बहे प्रान्त की धारा-सभा की अपेचा मछली-बाजार ही श्रधिक जान पढ़ती थी। कम-से कम गवर्नर को दो बातें तो साफ समक मे श्रा गयीं। ्पहली तो कह कि शिचा-विल का विरोध काफ्री श्रधिकथा श्रौर दूसरी यह कि विरोध सिर्फ हिन्दुश्रों की तरह से न होकर मिला-जुला था। श्री बी०पी० पेन के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव ११६ के विरुद्ध सिर्फ १०६ वोटों से ही गिरा था। वोटों के द्विसाव से प्रकट हुआ कि ११६ वोटों में से १६ वोट तो सिर्फ युगोपियनों के ही थे, जिसका मतलव यह हुआ कि यूरोपियनों को छोड़कर सरकार के पत्त में सिर्फ 100 सदस्य ही थे श्रीर उसके विरुद्ध १०६ सदस्य थे। सरकार के पत्त में जो ११६ सदस्य थे उनमें से १६ यूरोपियनों के छितिरिक्त ३ ए ब्ली-इचिडयन, ३ मित्रियों को मिलाकर, ४ सवर्ण हिन्दू, ८० मुसजमान श्रोर १३ दिलत नातिवासे सदस्य थे। प्रान्तीय श्रमेम्बली में श्रध्यक्ष को मिलाकर मुन्तिम सदस्यों की सख्या १४३ थी, जिनमें से विरोधी-दल में ४२ थे। दूसरे शब्दों ेमं प्रस्ताव के विरुद्ध पड़े कुल वोटों में ४२ यानी माटे हिसाब से ४० प्रतिशत सुमजनानों के थे। ये श्राकड़े पुरश्रसर थे। इनके श्रलावा, मित्रयों के खिलाफ निन्दा के भी प्रस्ताव उपस्थित किये गये । वजारत के खिन्नाफ १०६ वोट पड़ना श्रोर यूरोपियनों को छोड़कर उसके पच में सिर्फ १०० वोट रह जाना खतरनाक हालत थी। इसलिए गवर्नर ने चुपचाप श्रसेम्बली को स्थगित कर दिया। एमा करने में उनका उद्देश्य आखिर क्या था ? यह एक स्वामाविक अश्न है ? मि॰ केसी के वक्तन्य से कि मित्रमद्भल के पत्त में स्पष्ट बहुमत है, प्रकृट हो गया कि गवर्नर महोद्य उसके समर्थक हैं श्रीर साथ ही यह भी जाहिर हो गया कि मन्त्रिमएड ल इस समय वैसे ही संकट में पहा था, जैसे सकट में मि॰ फजलुज हक का मित्रमण्डल सर जान हुर्वर्ट के समय पड़ा था। न्दोनों के वहमत घट चुके थे श्रीर दोनों ही का श्रस्तित्व यूरोपियनों के वोटों से कायम था। परन्त जहां स्वर्गीय सर जान हर्वर्ट ने मि० इक को 'बर्खास्त' करने का फैसला किया वहा मि० केसी ने नजी-मुद्दीन वजारत का समर्थन करना ही श्रपना फर्ज समसा। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि असेम्बली स्थागित करने का छादेश स्नमन में स्नाने से पहले एक दूमरे मत्री के खिलाफ निन्दा के प्रस्ताव की सूचना मिल चुकी थी, श्रीर मि० कैसी ने श्रसेम्बलों को स्थगित करने के श्रादेश के साथ जैसा वक्तव्य दिया था, वैसे वक्तव्य से उस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रभाव पहता था। यदि वे वजारत को सकट से बचाना चाहते थे तो 'स्पष्ट बहुमत' की तरफ सदस्यों का ध्यान श्राक्षित करने के बजाय उन्हें यह साफ जफ्जों में कह देना चाहिए था। परन्तु एकदम ऐसा फेसला देने से मि॰ केसी के विरुद्ध अन्याय तो नहीं होता ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे शिक्षा-विक को अनुचित समम कर उसके संशोधन के जिए उत्सुक हों श्रोर उसमें जो कमी रह गयी थी उसकी पतिं करना चाहते हों और साथ ही मंत्रिमण्डल की भी रचा करना चाहते हों ? तम तक यह स्पष्ट न था श्रोर इसके स्पष्टीकरण के लिए इमें बाद की वटनाश्रों को छानबीन करनी पहेंगी।

इस सम्बन्ध में बंगाल के प्रधानमंत्री सर नजीमुद्दीन का वक्तन्य (यह अश लाहौर के

'ट्रिब्यून' ने भपने ६-१-४१ के अम्बोल में उत्तृत किया था ) महत्वपूर्ण है। आपने एक सभा में भाषण देते हुए स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि "वे ऐसे अपायों द्वारा अपने हाथ में शक्ति रखे हुए हैं, जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता और हसीलिए उन्हें यूगोपियनों को खुश रखने के लिए भागी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इसके बिना मौजूदा वजारत एक दिन के लिए भी नहीं रह सकती।

वगाव में जो परिस्थित उरपन्न हुई उसमें यूरोपियनों का खास हाथ था। बींसवीं सदी के शुरू से भारत की व्यवस्थापिका सभाशों में यूरोपियन दल की शिक्त किस प्रकार क्रमशः बदी, इसकी कहानी चड़ी दिलचरप है। १६०६ के मिटो-मार्ले के शासन-सुधारों से पूर्व केन्द्रीय व्यवस्थापिका कोंसिल में यूरोपियनों का सिर्फ एक प्रतिनिधि था। नया कानून पास होने पर उनकी सीटें दो कर दी गर्यो — एक वम्बई के यूरोपीय व्यापारी-महत्न के लिए श्रीर दूसरी कलकत्ता के यूरोपीय व्यापारी महल के लिए,श्रीर साथ ही श्रासाम श्रीर मद्रास जैसे प्रान्तों की व्यवस्थापिका-सभाशों में चाय के वगीचे-जैसे स्वार्थों का भी प्रतिनिधित्व यूरोपियन ही कर रहे थे। यह स्थित १६१६ के शासन-सुधार-कानून — माटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों तक रही। नये कानून के श्रवुसार यूरोपियनों को केन्द्रीय धारासभाशों में १२ तथा प्रान्तीय सभाशों में ४६ सीटें मिलीं। केन्द्र की कुल सीटों में से चुनाव-द्वारा भरी जानेवाली ३ सीटें कोंसिल भाफ स्टेट के लिए, श्रीर चुनाव-द्वारा भरी जानेवाली में सीट श्रसेम्बली के लिए पंक सीट श्रपेन श्रीरिक्त श्रसेम्बली में एक सदस्य यूरोपियन व्यापार महल द्वारा नामजद होकर भी श्राता था। जब मुद्दीमेन-सिमित नियुक्त हुई तो यूरोपियनों ने केन्द्रीय श्रसेम्बली के लिए एक सीट श्रपने न्यापारिक स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मांगी। इस सम्बन्ध में न तो मुद्दीमेन सिमित ने श्रीर न लोथियन सिमित ने ही कोई सिफारिश की है। यूरोपियन प्रतिनिधित्व की प्रगति नीचे की तालिका में दिखायो गयी हैं.—

| <b>फाव</b>             | केन्द्र में<br>उच्च<br>घारासमा | निम्न<br>'घारासभा | उच्च<br>घारासमा | प्रान्त में<br>निम्न<br>घारासभा | ,<br>कुछ जो। | पुटकर बातें |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| मंटिगू-चेम्सफोर्ड      |                                |                   |                 |                                 |              |             |
| कानून-१११६             | Ę                              | 4                 | ×               | 8 €                             | 상도           |             |
| साइमन कमीशन            |                                |                   |                 |                                 |              |             |
| १६२६                   | ą                              | १२ सि १४ तक       | ×               | ६६                              | ८१ से ८३     | सिर्फ सिफा- |
| शंकर नायर-             |                                | -                 |                 |                                 | तक           | रिश क≀ता है |
| समिति—१६३०             | Ł                              | २०                | ×               | ६१                              | <b>5</b> 8   | सिफारिश     |
| भारतीय शासन            |                                |                   |                 |                                 |              | करती है।    |
| विधान-११३४             | 6                              | १४ से १४          | ×               | ६६                              | हद्दे ६७     | <b>त क</b>  |
| Indicated and activity | _                              | * * * *           |                 |                                 |              |             |

इस प्रकार स्पष्ट है कि मण्म गैर-सरकारी सीटों में से, जिनमें श्रधिकांश चुनाव द्वारा भरी जावी हैं, ४म यूरोवियनों को मिजी हुई हैं। इसका मतलब यह हुश्रा कि एक ऐपे समुदाय को, जिसका श्रमुपात भारत की कुल जनसंख्या में •६ प्रतिशत है, ६ ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व

<sup>&#</sup>x27; देखिये जनवरी १६४४ के 'माइन' रिन्यू' में एच डब्ल्यू मुखर्जी, एम॰ ए॰,पी॰ एच॰ दी॰ का लेख--''नान-म्रॉफिशियक यूरोपियन्स हन हपिडयन बेजिस्केशन।'

प्राप्त है। इस व्यवस्था के श्रन्तर्गत बंगाल की प्रान्तीय श्रसेम्बली में यूरोपियनों की ३० सीटें भाई श्रीर ये ३० सदस्य ही फेसला करते हैं कि किस पत्त में बहुमत रहेगा।

## िध की गुत्थी

युद्ध लिइने के समय से सिंध की राजनीति बड़ी लुज्ञ मुत्त रही है। इस पान्त में दूसरे किशी प्रान्त के मुकाबले में मित्र-महल जल्दी-तल्दी बदले गये। पहले बदेश्रली खां का, फिर हिदायनुला का, फिर श्रल्लाहबख्श का, फिर हिदायनुला का दूसरा फिर तीसरा-इस तरह कितने ही मित्र-मंडल कायम हुए श्रीर भग हुए। सिंध की राजनीतिक श्रवस्था युद्ध से पूर्व के बिटेन की श्रवस्था से नहीं, बलिक युद्ध मे पूर्व के फ्रांप की श्रवस्था से मिलती थी। श्रवाहबक्श का भूत, जो १४ मई. १६४३ को मारे गये थे. श्रभी तक सिंध सेकंटरियेट के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा था। लगभग उन्हीं दिनों माल मत्री मि॰ गजदर ने इस्तीफा दिया। मृतक प्रधानमत्री के भाई खानवहादुर मौलाबख्श की चुनाव में जीत होने पर सर गुलामहसेन हिदायतुल्ला ने उन्हें श्रपने मित्रमदल में स्थान दिया। इसका उद्देश्य सिंध प्रान्तीय मुस्लिम र्जाग के श्रध्यज्ञ मि॰ सैयद के विरोध का सामना करना था। इसके जिए मि॰ जिन्ना ने एक तरफ तो श्रपने ही दल के प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप सर गुनाम की हार हो गयी ( श्रौर इसके बावजूद उन्होंने इन्ताफा नहीं दिया ), मि॰ सैयद की कहे शब्दों में मर्स्नना की फ्रीर दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमत्री सर गुलामह मेन की बुरा-भन्ना कहा, जिन्होंने गैर-लोगी मुसनमानों के साथ संयुक्त मित्रमढन न बनाने की लीगी नीति के विरुद्ध श्रामे मित्रमंडल में मालाबख्श को ले लिया। ये मौलाबख्श सिर्फ एक गैर-की भी ही नहीं, एक ऐसे जाग विराधी सुमलमान थे, जिन्होंने लोग में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। मि > जिन्ना ने मीलायख्श को हटाने की जो मांग की थी उपका फल निकला। प्रधानमत्री ने इस्तीफा देकर श्रपनी नयी बजारत मौबाबख्श के विना बनाई श्रीर उनके स्थान पर सर गुजाम ने मि॰ सैयद के एक आदमी को रख जिया। सर गुजाम ने मौजाबरूश को पश्च लिख कर जो यह श्राश्व सन दिया था कि वे उनसे न तो वजारत से इस्तीफा देने को कहेंगे श्रीर न मुक्तिम लीग में सम्मिलित होने का श्राप्रद करेंगे। उसे उन्होंने मग कर दिया श्रोर श्रपने कट्टर विरोधो मि॰ सेयद से सुचह करलो। विंध की लोकतत्री रातनोति की यह हालत थी। सिध की पेचीदी रातनीति का एक परियाम यह भी हुन्ना कि सत्माशन्त में खान श्रद्धतुत्व गफ्फार खाँ की रिहाई के बार सिध के छ प्रमुख काप्रसी जेजों से छोड़ दिये गये। साथ ही यह घोषणा भी की गयी कि निध की प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कामेस कार्यसमिति के भृतपूर्व सदस्य श्री जयरामदाम दांखनगम की रिहाई की सिकारिश करदी है। यह घोषणा बड़ी दिख-चस्य थी, क्यां के एक महीने से भी कम दिन पहले इन्हीं गृह-मन्नो ने, जिनके हस्ताह्तर से श्रव नेताओं की रिहाई हुई थी श्रीर सिफारिश की गई थी, एक प्ररन का उत्तर देते हुए प्रान्तीय असेम्बलो में कहा था कि वे तोइफोड़ के कार्यों के ही नहीं, बिरुक हुरों के उपद्वों तक के जिम्मेदार हैं।

## सीमाप्रान्त की वजारत

मुन्तिम लीग ने अगली वजारत सीमाधान्त में बनायी थी। प्रान्तीय श्रसेम्प्रली में उसका बहुमत होने या न होने का सवाल नहीं था, किन्तु प्रान्तीय लीग ने श्रचानक ही यह कार्य कर् ढाला श्रीर फिर उस ही सूचना श्रपनी केन्द्रीय समिति को दी। इटा० खान साहब ने, जो लगातार प्रचार करने पर भी गिरफ्तार नहीं किये गये थे, सरदार श्रीरगजेब खा को खुनौती दी कि आप कांग्रेसी सदस्यों को जेल से छोड़कर सुकाबला की जिये। उन्होंने कहा कि कुल ४२ सदस्यों में से, जेल में बद श्राठ को मिलाकर कांग्रेस के पत्त में कुल २३ सदस्य हैं। परनत इस तरह की खुनौती न्यर्थ थी, क्योंकि बिटिश सरकार व मुस्लिम लीग श्राठ कांग्रेसियों के जेल में रहने पर भी शासन-कार्य चलाने को तैयार थीं। कांग्रेस के विरोधियों ने यह चाल जान-वृक्त कर उन श्राठ सदस्यों के जेल जाने के बाद चली थी।

सरहदी सूवे में वजारत कायम करने के लिए तीन दर्जों-मुसलिम लीग, हिन्दू महासभा श्रीर सिखों का सहयोग श्रावश्यक था। पहला दल तो प्रधान ही था। दूसरे दल के नेता थे रायवहादर मेहरचन्द खन्ना, जो प्रशान्त-सम्मेजन के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों की यात्रा समाप्त करके जोटे ही थे। मेहरचन्द खन्ना श्रीर टनके दल ने वजारत में शरीक होने से इन्कार कर दिया। ठीसरे दत्त का रुख सदिग्ध था। इसमें तीन सिख थे। एक तो मर गया, दूसरा कांग्रेसी होने की वजह से वजारत में शरीक नहीं हो सकता था-बस शेष तीसरा वजारत में शरीक हो गया। ..इसका विवरण देने से पहले हम एकाध दिलचस्प वार्ते श्रीर बना देना चाहते हैं। सर पुरुषोत्तमदास ठाक्ररदास ने इंडियन यूनिटी भूप के सदस्य के नाते एक मनोरजक घटना बताई थी। श्रापने बताया कि प्रप के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेबन में एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत े हित को साम्प्रदायिकता ही ने सबसे अधिक नुकसान पहुचाया है और अनुरोध किया कि इस सकट की घड़ी में सब को देश की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । श्रापने १८५० में प्रकाशित हुर्वर्ट एडवर्ड स के इस कथन का हवाला दिया कि वन्नु के जगत्वी इत्ताके पर एक गोबी या गोला चलाये विना किस प्रकार रक्तहीन विजय प्राप्त की गयी। यह कठिन कार्य दो जातियों तथा दो मजदबों के मध्य शक्ति-सनुजन-द्वारा ही सम्भव हो गया। सिख सेना के मय से मुसलमान कबीतेवा तों ने मि॰ एडवर्ड स के कहने पर उन ४०० किलों को धूल में मिला दिया, जो उस प्रदेश में शक्ति के स्तम्भ थे। श्रीर उन्हीं मि॰ एडवर्इस के कहने पर सिखों ने सम्राट् के बिए एक किबा खड़ा कर दिया। इस प्रकार बन्नू की घाटी ही नहीं श्रीर समस्त हिन्द्रस्तान पराधीन हुआ।

श्रकाबियों ने वजारत बनाने के प्रति श्रपनी नीति में परिवर्तन करने का निश्चय क्यों किया, यह एक पहेली है। वे राष्ट्रीयता के अंचे सिंहासन से उतर कर साम्प्रदायिकता की दल-दल में क्यों फंसे ? श्रकालियों के नाम श्रीर उन की सफलता झों के साथ जिन वीरतापूर्ण घटनाश्रों का सम्बन्ध है, उन्हें कीन भूल सकता है ? गुरु का बाग में उन्होंने जो यातनाएं सहीं, ननकाना साहब में उन्होंने जो कीमत चुकायी श्रीर जिस प्रकार हिट्ट्यों व मास के लोयहों की नींव पर अपने संगठन को खड़ा किया—यह भूलने की चील थोड़े ही है। १६२१ के खिलाफत श्रान्दोलन से साहमन कमीशन के वायकाट के निराशापूर्ण दिनों श्रीर नमक सत्याग्रह (१६३०-३१) के त्फान तक श्रकालियों ने हिन्दू व मुसलमानों के साथ जो भाई-चारे का वर्ताव किया वह कभी मुलापा नहीं जा सकता। १६३० में मास्टर तारासिंह श्रपने ३०००० साथियों के साथ जेल गये श्रीर उसी वर्ष कराची कांग्रेस में उन्हे राष्ट्रीय मंद्रा समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। तिरगे फरी में श्रव उसके लाज, हरे श्रीर केसरिया रग हिन्दू, मुसलमान व श्रन्य सम्प्रदायों के प्रतिक नहीं रहे, बिक भव उन्हें पवित्रता, समृद्धि भीर स्थाग का प्रतीक माना जाने लगा। मास्टर तारासिंह रहे, बिक भव उन्हें पवित्रता, समृद्धि भीर स्थाग का प्रतीक माना जाने लगा। मास्टर तारासिंह

ने इस परिवर्तन का हृदय से समर्थन किया। सिख इस परिवर्तन की मांग १६२६ के लाहौर-श्रधिवेशन से कर रहे थे--शायद तब तक उनकी माग हिन्दुश्रों श्रीर मुसलमानों के ही समान साम्प्रदायिक श्राधार पर थी। सिख सदा से यहाँ कहते श्राये हैं कि दे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं, किन्तु यदि वह मुसलमानों को दिया जाता है तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए। इसीलिए वे रेमजे मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निश्चय के--जिसे गलती से साम्प्रदायिक निर्णय कहा जाता है-कहर विरोधी रहे हैं श्रीर उन्होंने निर्णय'के सम्बन्ध में कायेस की "न समर्थन करने श्रीर न विरोध करने" की नीति को मजूर नहीं किया है। क्या श्रकाली भी जैसा कि श्रमंज चाहते थे. पिछुले १० साल में साम्प्रदायिकता के रंग में रँग गये श्रीर श्रपने लाभ-हानि को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखने जागे ? यदि सिखीं को चार बढ़े पद मिल जायँ-तब भी क्या इससे उतना लाभ होता, जितना विशुद्ध राष्ट्रीयता के पथ पर चलने से मुकम्मिल भाजादी पाने पर होता ? श्रकालो सदा से पूर्ण स्वाधीनता के हिमायतो रहे हैं श्रीर हजारों की सख्या में कांग्रेस में सिमालित होते रहे हैं। उन का पजाव कामेस समिति पर नियन्नण रहा है श्रीर वे कामेसी उम्मोदवारा के कधे से कथा भिड़ा कर "काग्रेय-प्रकाली टिकट पर" अपनी सुरचित सीटां के चुनाव लड़ चुके हैं। इस के उपरान्त श्रकाित्यों की नीति मे परिवर्तन हुत्रा। इस का कारण सुख्यत. श्रव्धित भारतीय कांत्ररू कमेटी के श्रध्यत्त से मास्टर तारासिह का न्यक्तिगत मतभेद होना था, जैसाकि खुद मास्टरजी कह भी चुके हैं। यह मतभेद उन के लाहौर से निर्वायन तथा १६३० में जेल जाने के बाद हुआ था। इन सब सफलता श्रों के बाद, जिन में श्रकालियों ने साइस, स्थाग तथा खूफबूम का श्रब्छ। परिचय दिया, पथ के द्वारा ज्ञानी कर्तारसिंह के नेतृत्व में सरदार अजीतसिंह का समर्थन करना वास्तव में एक दु ख की बात थी।

पाठकों को स्मरण होगा कि श्रीरगजेबलां की वजारत कायम होने पर प्रान्तीय असेम्बला के जो कई उप-चुनाव हुए थे उनमें एक श्रसेम्बजी के एक सिख-सदस्य की मृत्यु से साजी हुई सीट के जिए हुन्ना था। कुछ अज्ञात कारणों से यह उप-चुनाव हिन्दू व मुसालम साटों के उप-चुनावों के साथ नहीं हुआ। गोकि सार्वजिनक रूप से इसका कोई कारण नहीं वताया गया, फिर भी उस पर प्रकाश पद ही गया । चुनाव २४ फरवरी, १६४४ को हुआ। जिस प्रकार पजाब मे सर सिकदर ह्यातला की मृत्यु होने पर उन के पुत्र मेजर शोंकत ह्यातला को उन की जगह प्रान्तीय श्रसेम्बनी में भेजा गया था उसी प्रकार सीमाप्रान्त में सृतक सिख सदस्य के पुत्र को स्राजी स्थान के जिए डम्मीदवार बनाया गया। ऐसा उम्मादवार चुनने के जिए काफी समय तक वार्ता चली जो कामेस श्रीर सिख दोनों को मजूर होता, किन्तु ऐसा कोई समसीता नहीं हो सका। तब चुनाव की प्रतियोगिता हुई और कांप्रसी उम्मीदवार ने अपने विरोधी सरदार श्रजीतसिंह के उम्मीदवार को ५१ बीट से हरा दिया। इस घटना का प्रमाव यह हुआ कि सब तरफ से साँग की जाने चगी कि सरदार अजीतिसह की इस्ताफा देना चाहिए। सरदार अजीतिसह ने कहा कि यदि यह प्रमाणित हो जाय कि मुक्त पर सिस्नों का विश्वास नहीं रह गया है, तो मैं जरूर इस्तीफा दे दूंगा। इधर यह चर्चा चल ही रही थी कि श्रचानक यह समाचार फैल गया कि सिख-कांग्रेस विवाद में प्रमुख भाग जिनेवाले, मास्टर वारासिंह ने गुरुद्वारा किमेटी व श्रकाली शिरोमणि दल की श्रध्यचता से इस्तीफा दे दिया। मास्टरजी से इस्तीफे की माग इस बिना पर की गयी थी कि वे बहुत समय से अध्यक्त पद पर रहे हैं, किन्तु उन्होंने पद स्वास्थ्य बिगइने के कारण छोड़ा !

१२ मार्च १६४१ को सीमाप्रान्तीय श्रमेम्बत्ती में श्रीरंगजेमर्सा की वजारत के खिताफ श्रविश्वास का प्रस्ताव १८ के विरुद्ध २४ वोटों से पास हो गया।

मार्च के महीने में भारत में कांग्रेस की नांति में पहली बार परिवर्तन दिलाई दिया। स्रोरगने बलां को वजारत का हार का वहा परिणाम हुमा, जो वंदानिक दृष्टि से होना चाहिए था। गवर्नर को प्रान्त के भूतपूर्व प्रधान मन्नी ढा० खान साहब को जुलाना पड़ा, जिनके श्रविश्वास के प्रस्ताव के कारण स्रोरंगजे बला के मात्रेमडल का पतन हुस्रा था। ढा० खानसाहब इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे। एक दून पहले हा सेवामाम जा चुका था, जो गाधीजी से एक पत्र खानसाहब के नाम वापस लाया। पत्र में क्या था, इस का श्रवुमान किया जा सकता है। गाधीजी ने एक नयी नीति—सब-कुछ स्थानीय लोगों के निर्णय पर छोड़ देने का श्रवुपरण श्रारम्भ का दिया था। ढा० खानसाहम ने १६ मार्च को पद्महण करने के बाद बताया कि उन्होंने प्रान्त की जनता की इच्छा के ही श्रवुपार कार्य किया है। जनता का श्रादेश था—''लागों की सेवा करो—यही श्राप का कर्तव्य है।'' गाधीजो ने सीमाप्रान्त के लिए यही नीति निर्धारित की गोकि यह सन्त्यर, १६३६ में निर्धारित काग्रेस को श्रव्लित भारतीय नीति के विरुद्ध जान पड़नीथी, जिस के श्रवर्णत युद्ध छिड़ने पर स सूचों की वजारतों ने इस्तीफा दिया था। नयी मर हार का पहला कार्य खान शब्दल गफ्कारखा (जो २६-१०-४२ को गिफ्तार हुए थे) म श्रन्य प्रमुख कांग्रिसयों तथा २२ नजावदों की रिहाई का श्रादेश निकातना था। इन नजावदों में चार एम० एका० ए० भी थे, जिन में एक श्रताउच्ला साहब ता जेल से निकल कर साथे मात्र पद की शपण लेने गये।

मित्र-मगडन के परिवतन पर श्रारगजेबला ने जा वक्तस्य दिया वह बद्दा उल्लेखनीय था। उन्होंने कहा कि मित्र-मगडल चाहे लीग का हो या काग्रेस का, वह ६६ धारा के शासन से हर हालत में बद कर है। इस वक्तस्य का महस्व समझने के लिए हमें याद करना चाहिए कि काम सो मित्र-मगडनों के हस्ताका देन पर मिन्निना ने २२ नवस्वर, १६६६ को सुक्ति दिवस मनाने को कहा था।

सीमाप्रांत में काम स के शक्ति-प्रइण करते ही जनता में प्रतिक्रिया श्रारम्म हो गयी। जनता के मिलाक में प्रश्न उठा कि सामाप्रात के 'श्रब्ले' उदाहरण का श्रनुपरण श्रन्य प्रांतों को करना चाहिए या नहीं, श्रार इस सदाज को गोपोनाथ बारदाजोई व रोहिणी दत्त-द्वारा श्रासाम के प्रधानमत्रा सर मुहम्मद सादुल्ला को दी गयी चुनीतो के कारण श्रीर मी बज प्राप्त हुश्चा। इस प्रकार ११-६-४१ का काम्रस कार्यसमिति की रिहाई से पूर्व ही परिस्थित ठीक होने जगी।

## पजान को बजारत 🗸

सर सिकन्दरह्यात खां की श्रचानक मृत्यु हो जाने के कारण पताब में नयी परिस्थिति पैदा हो गयी। श्रव तक वे मुस्लिम खोग श्रार हिन्दू-महासभा के खतरों से बचे हुए थे श्रीर श्राना निजो लाकित्रयता तथा विवारों को उदारता के कारण वजारत का काम सक्ततापूर्वक चलाते जा रहे थे। उनकी मृत्यु से जो स्थान खाली हुश्रा उसकी पूर्ति कर्नल खिल्लह्यात खा ने की। तभो लाग व यूनियनिस्ट पार्टी की शक्तियों में सबर्ष श्रारम्भ हो गया। मि० जिन्ना पजाय-चजारत का खुजे शब्दों में मत्सेना कर रहे थे कि उसने लीग के प्रति सचाई का व्यवहार नहीं किया। एक तरक मि० जिन्ना एक लागा प्रवान मन्नो को वजारत कायम करने की हजाज़त तब तक नहीं देना चाहते थे जा तक कि वे लाग के श्रादशों पर चलने को तैयार न हों। दूसरी वरफ वजारत के हिन्दू समर्थक लाग के प्रति श्रवीनता प्रकट करने के नये भादर्श से चित्रे हुए थे, क्योंकि नयी स्थिति उस समक्रीते के विरुद्ध थी जो उनका सर सिकन्द्रस्थात खां से हुआ था।

न्जव कि दूसरे प्रांतों में नयी वजारतें कायम हो रही थीं पजाब में मि॰ जिन्ना ने एक विजेता के रूप में प्रवेश किया। वे देखना चाहते थे कि पजाब की वजारत दरश्रसंख एक जीगी वजारत है या नहीं। कर्ने खा खिल्रह्यात खा को वजारत के रगढ़न में तब्दी जी करने के खिए कीन महीने का वक्त दिया गया। लेकिन सर छोट्टराम प्रजाब वजारत को जीगी वजारत का नाम देने के खिलाफ थे श्रीर उन्होंने धमकी दो कि श्रगर ऐभी कोशिश की गयी तो वे वजारत का साथ देना छोड़ देंगे। कर्ने खिल्रिके एक तरफ कुशाँथा तो दूसरी तरफ थी खाई। इसी वीच एक वजीर मेजर श्रीकतहयात खा ने, जो स्वर्गीय सर सिकन्दरह्यात खा के पुत्र थे, एक भाषणा के बीच एक तरफ कायदे-श्राजम के लिए श्रीर दूसरी तरफ सिकन्दर-जिन्ना समम्मीत के लिए श्रपनी वक्तादारी का इजहार किया। मेजर शीकत ने यह भी कहा कि हाल मे जो भाषणा उन्होंने दिये हैं उनका श्राधार यह सममौता ही था, गोंकि उसके श्रर्थ श्रीर ही कुछ लगाय गये हैं।

मेजर शौकत के इस कथन की तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि लीग कार्य-समिति के एक खानबहादुर सदस्य ने जोर दिया कि पजाब वजारत को फोरन ही लीग के लिए चफादारी का सबूत देना चाहिए।

श्राह्ये, पजाब की राजनीतिक घटनाश्रों की एक समीचा कर दालों। जिन्ना साहब पंजाब वजारत को श्रपनी वफादारी का सबूत देने के जिए तीन महीने का वक्त देते हैं। कर्नल खिद्र-ह्यात खां परिस्थिति में सुधार करने का वचन देते हैं। पी० डबल्यू० डी० के वजीर मेजर शौकत हम दुविधा में पड़ते हैं कि स्वर्गीय पिता व मि० जिन्ना में से किस के हुक्म को म नें। श्रपने पहले सार्वजिनक माध्या में वे साम्प्रदायिकता की निंदा करते हैं। श्रागाह किये जाने पर वे फिर कह बैठते हैं कि जिन्ना साहब का हर हुक्म मानने को वे तैयार हैं। इससे कायदे श्राजम तो खुश हो गये, पर सर छोट्टराम बिगइ पड़े। बस शौकतहयात खां चौकन्ने होकर कहने जगते हैं कि उन्होंने जोकुड़ कहा वह जिन्ना-सिकदर समकौते के ही श्राधार पर कहा था। इससे मि० जिन्ना खीजकर निम्न वक्तव्य निकाबते हैं—

"इसमें कुछ भी शक नहीं है कि सिकदर-जिन्ना-समसीते के बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का श्रस्तित्व नहीं रह गया। समसीते के श्रनुसार पंजाब-श्रसेम्बली में एक मुस्तिम लीग पार्टी कायम होने श्रीर उसके श्रस्तिच भारतीय मुस्तिम लीग व प्रांतीय लीग के नियंत्रण में माने की बात थो। मिलिक लिब्रहयात खों ने एक मुस्तिम लोग पार्टी कायम कादी है।"

जब कि एक तरफ कायदे आजम उद्दीसा के श्रवाया दूसरे सूर्वों में श्रपनी वजारतें कायम होने का दावा पेरा का रहे थे, उन्हों दिनों २६ जुवाई को मि॰ डोबो ( मज़दूर-दल ) ने पालींमेंट में मिलोज़की वजारतों के बारे में सवाल उठाया। श्रापने पूछा कि कितनी वजारतों सिर्फ मुस्लिम बीग के श्राधार पर श्रीर कितनी उसके नेतृत्व में काम कर रही हैं ? हाल ही में वजीरों में से कितने जीग या दूसरे राजनीविक दलों में श्रामिल हुए हैं श्रीर कितनों ने श्रसेम्बली की बैठक होने पर श्राने साथियों का समर्थन पाया है ?

मि॰ एमरी का जवाब था :---

"जिन छः स्वों में साधारण विधान चल रहा है। उस सभी में मिली-जुन्नी धजारत काम कर रही हैं। इनमें से पांच के नेता मुस्तिम लोगी हैं। सिंध की छोड़कर, जहां पिछले पतमा के मौसम में दो मत्री लीग में शामिल हुए थे, मुक्ते ऐसे किसी उदाहरण का पता नहीं है, जहां मुस्लिम वजीर हाल ही में मुस्लिम लोग में शामिल हुए हों। सीमाशत में जो बजारत हाल ही में कायम हुई है उसे श्रभी प्रातीय श्रसेम्बली के सामने श्राने का मौका नहीं पड़ा है।''

भारत-मन्नो के इस वनतन्य से श्री सावरकर को बड़ी राहत मिली, जिन पर श्रारोप लगाये जा रहे थे कि हिन्दू-महासभा के श्रध्यच की हैसियत से वे जीगी वजारतों को सहायता पहुं वा रहे हैं। मि॰ जिन्ना ने जो यह घोषणा की थी कि वे या जीग जिन्ना-सिकंदर सममौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है(श्रीर यूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी है) वह २० मार्च को श्रसेम्बली के विरोधी पच के मुस्लिम सदस्यों के बीच की थी।

सिकदर-जिन्ना सममौते का श्राना श्रलग हतिहास है श्रीर दूसरी ऐतिहासिक घटनाश्रों की तरह उसे भी कितनी ही हालतों से गुजरना पड़ा है। मि॰ जिन्ना ने सवाब उठाया था कि सर सिकदर के हस्ता हर होने के बाद यूनियनिस्ट पार्टी रही ही नहीं। यूनियनिस्टों या जीगियों का दावा चाहे जो हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि खुद समम्मति में यूनियनिस्ट पार्टी बनी रहने की थात मजूर ही नहीं की गया, बिहक दोहराई भी गई थी। साथ ही एक दूतर तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्बिम सदस्यों के कधों पर श्रपनी पार्टी व मुसिजिम जीग दोनों ही के जिए बफादार होने की जिम्मेदारी श्रा गई। साथ ही यह भी जान जेना चाहिए कि प्रभाव व श्रधिकार के हात्रा को श्रवन भी कर दिया गया था। सर सिकदर को श्रव्वित भारतीय मामजों में जाग का हुक्म मानना था, जेकिन प्रान्तीय मामजों में वे स्वतत्र थे श्रोर जाग के जिए उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थो। इस प्रकार जीग श्रीर यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव व श्रधिकार के हत्रों का साफ-साफ उदलेख कर दिया गया था।

गोकि किन्नह्यातखां ने मुसलिम लोग के मंच पर श्राकर पाकिस्तान का समर्थन पहली बार किया, फिर भी मित्रमढल का पुनर्निमाण करने या कम-से-कम उसे लीग के पथ पर लाने का मि॰ जिन्ना का प्रयत्न श्रसफल हो गया। जिन्ना साहब की न्यूनतम मांग यही थी कि मित्रमढल का नाम यूनियनिस्ट से लीगी कर दिया जाय, किन्तु पजाब का मुस्तिम खोकमत यूनियनिस्ट पार्टी भंग करने या सर छोट्टराम वगैरह से ताल्लुक तोड़ने के खिलाफ था। सर सिकदर मि॰ जिन्ना से बार्ते करके सहयोग के मिद्रान्त पहले हो निर्धारित कर चुके थे। भारी बाद श्रानेपर तिनके को केवल मुक जाना पड़ता है श्रीर जहर चली जाने के बाद वह फिर श्रपना सिर उठा लेता है। सर सिकदर के समय यह बाद कभी नहीं श्राई श्रीर उनकी मृत्यु के एक साल बाद जब वह श्राई तो तिनके ने उसी पुरानी नीति से काम बिया।

श्रपनी धमकी पूरी करने के । तथ् मि० जिन्ना तीन महीने वाद २० श्रप्रेत को लाहीर श्राये। उसी समय प्रभावशाली सिख सरदारों ने एक वक्त व्य निकाला कि मुिस्त म जीग के नाम से जो सरकार बनेगी, चाहे वह मिन्ना-जुनी ही क्यों न हो, उससे वे कोई सम्बन्ध न रखेंगे। मि० जिन्ना के श्रागमन से कुछ पहले हिन्दू, मुस्तिम श्रीर सिख जाटों ने श्रपने एक सम्मेलन में सर छोटूराम का श्रनुसरण करने की श्रापथ जो थी। सम्मेलन के श्रध्यस एक खानवहादुर मुस्तिमान सज्जन थे, जिन्होंने कहा कि वह पहले जाट श्रीर बाद में मुस्त्वमान हैं। इस सम्मेलन में सर छोटूराम को रहवरे-श्राजम की उपाधि से विभूपित किया गया।

यहा पजाब की विभिन्न जातियों तथा यूनियनिस्ट पार्टी के जन्म, विकास और सफलता के सम्बन्ध में कुछ कह देना असंगत न होगा। पजाब के सम्बन्ध में यह बात बहुत कम जीग जानते हैं कि हिन्दुओं की तरह कि खों और दुसलमानों में भी जाट होते हैं। पंजाब, संयुक्तप्रान्त व दिल्ली के कुछ प्रदेशों में जारों की श्रिधकता है। १६२ में एक प्रस्ताव था कि पंजाब के हरियाना दिवीजन, श्रम्बाला दिवीजन, दिल्ली प्रान्त व संयुक्तप्रान्त के मेरठ दिवीजन को मिलाकर एक जाट प्रान्त बनाया जाय । सिखों में श्रधिकांश जाट ही हैं । मुसलमानों में भी बहुत से जाट हैं। हिन्दू, मुसलिम व सिख जाटों की संख्या कुल मिलाकर डेड करोड़ के लगभग है। ६२८ में दिल्ली में जाटों का एक सम्मेलन हन्ना था. जिसके स्वागताध्यस एक अवकाशप्राप्त सेशन जज मुहम्मद हसेन श्रीर श्रध्यत्त सर छोट्टाम थे। उन्होंने नये प्रान्त का नाम जाट प्रान्त रखा और मि॰ श्रासफश्चली द्वारा तैयार की गयी नये प्रान्त की योजना सम्मेजन में स्वीकार की गयी। यह योजना सर फजले हसेन के आगे उपस्थित की गयी। सर फजले ने योजना की प्रशंसा की, किन्तु कहा कि यह श्रभी कार्यान्वित नहीं की जा सकती। सर फजले हुसेन-जैसे राजनीतिज्ञ किसी देश में कभी-कभी ही पैदा होते हैं। वे भविष्य का अनुमान कर सकते थे। वे जाटों की जातीय भावना से परिचित थे श्रीर यह भी जानते थे कि इस भावना-द्वारा धर्म श्रीर प्रान्त के भेदभाव को मिटाया जा सकता है। इसिज्य छन्होंने हिन्दू, मुसलमान श्रीर सिखों के एक सयुक्त दल का संगठन किया। सर फजले के बाद सर सिक्दर इस दल के नेता बने। उनके बाद कर्नेल खिद्रह्यात स्वां प्रधानमंत्री बने श्रीर अन्हें सर छोट्टराम का समर्थन शप्त हुआ। यूनिय-निस्ट पार्टी हर तरीके से राजनीतिक दल था। उसके भवन का निर्माण मजबूत नींव पर किया गया श्रीर उसकी दीवारें चैंही व सुदृह दनायी गयीं, जिन्हें गिरा देने के किए कि जिन्ना ससुक थे। वे दूसरी बार लाहौर गये। यूनियनिस्ट दल को भग करने की श्रपनी शवित में कायदे-श्रालम का अपार विश्वास था श्रीर दे यह भी खयाल करते थे कि यदि यूनियनिस्टों के गढ़ को गिराया न जा सके तो कम से-कम उसके नाम को बदला ही जा सकता है. जिस तरह किसी मकान को खरीदने पर या नगर को जीत लेने पर इसका नाम बदल दिया जाता है। परन्त यह तभी हो सकता है जब उसमें रहनेवाले लोग नाम बदलने के लिए रजामंद हों श्रीर राजी न होने की हाजत में उनके द्वारा विरोध विया जाना भी स्वाभाविक ही है। मगहा देखने में तो छोटा था. किन्तु मान्त्व में वह एक आधारभूत तथ्य के लिए था। प्रश्न था कि शासन के पीछे धार्मिक शक्ति होनी चाडिए या जातीय बल ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता था श्रीर वह वाइसराय ने पंजाव-सरकार की सफलता की प्रशंसा-द्वारा दिया था। यही उत्तर पजाब के गवर्नर सर हर्बर्ट ग्लेंसी ने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पंजाब को प्रधान मन्नी के मंदे के नीचे एकन्न होकर उनकी शक्ति वदानी चाहिए।

एक देश द्वारा दूसरे देश की विजय एक साधारण-सी बात है। श्रधिक गम्भीर तथा कप्टकर बात जनता पर विजय पाना है। पहली विजय एक सैनिक घटना श्रोर दूसरी एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली शर्रर पर विजय श्रोर दूसरी नैतिक विजय है। मि॰ जिन्मा को पंजाब-रूपी दुलहिन पर विजय पाने में सात वर्ण क्षग गये। फिर भी उन्होंने उस पर सिर्फ श्रिधकार ही किया, उसके हृदय पर विजय नहीं पाई। हृदय पर विजय पाने के जिए ही वे जीहौर श्राये थे। कायदे श्राजम ने मीठी-मीठी बातें करके श्रीर धमकाकर प्रयत्न किया कि वह स्रपने स्वर्गीय स्वामी सर मिकन्दरहयात हा की याद भुजा दे श्रीर नये देमी मि॰ जिन्ना का वरण करते। श्रव समय श्रा गया था जव उसे इस नये प्रेमी को स्वामी स पति के रूप में स्वीकार कर जेना चाहिए था।

यही चास्तविक कठिनाई उरपन्न हुई । यह ठीक है कि एक दिन ७२ पुर्जी की सामापुरी हुई और युनियनिस्ट दल के मुरिलम सदस्य अपने की कीशी कहने स्तरे। पर यही काफी न था। समय बदल चका था। पुराने नेता मर चुके थे। पुराने नारों से श्रव काम चलना कठिन था । युनियनिस्ट पार्टी सर चुकी थी फिर भी उसमें कुछ जान बाकी थी। घव कीग का जमाना था। इसलिए सभी सदस्यों को नाम से व दरशस्त शब्द व भावना, वचन व व्यवहार से लीगी दीना चाहिए। यह जिन्ना की मांग थी, जिसे श्रभी मंजूर महीं किया गया था। दुर्माग्यवश प्रधानमंत्री के पिता की राख से भी इसमें बाधा पड़ी। पर सर छोट्राम की ग के आगे जरा भी न मुके। सिख मंत्रियों ने र्यान्यनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने का अपना दावा वापिय जे जिया। हरिजमों ने भी जीग के समर्थन का श्राम्वासन दिया। यदि कर्ने ज विज्ञहयात वा पुराने भीर मये, यूनियनिस्ट पार्टी और मुसक्सिकीर, सर छे.हराम और कायदे आजम, लीग के मंच पर पालिस्तान का राग श्रालापने श्रीर सेक्रेटरियेट में हिन्द्रस्तान की हिमायत करने के बीच बाधा बनकर आ जाते हैं तो उनके विमा भी । जाब का काम चल सवता है । इसके खलावा योग्य पिता का एक योग्य पुत्र भी मैं जूट है। यह सच है कि 'पिता ने कायटे-आजम का अनुसासन पूरी तरह महीं माना था, फिर भी मैजर शौकरहयाह लां से काम चल सबता है, क्योंकि युवा होने के कारण उन्हें प्रभावित करमा उत्तमा कठिन नहीं है। जाटों का स्थान सब्से हिन्दू मंत्री ले सबते हैं की रहसके जिए श्री सावश्वर की सहायता खी जा सकती है। हरिजमों की सहायता तो बहुत ही श्रमूल्य है, क्योंकि समाज के श्रारमाचारों व पिछ्छी पीदियों की मूर्यना के कारण वह अब तक सुलम न थी। मि॰ जिल्ला के विचार बहुत-बुछ ऐसे ही थे, जब में कहीर से दिवली लौट रहे थे। परन्तु उन्होंने अपने विचार, अपना धान्दोलन, अपनी चिन्ता, अपना निरचय, श्रपनी समलता व शसफलता, श्रपनी भाशाएं व श्रपनी योजनाएँ हुछ उग्र रूप में उपस्थित की। उन्होंने सोचा कि मैं रंजाब की ख्शामद मलामत बहुत कर चुका हूँ और भव आगे यह मुर्दता न वरू गा। अब मैं अपनी शक्ति की काजमाइश करू गा और इस बत प्रयोग में या तो उसे मिटा दू गा छौर था खुद मिट जाऊ गा। इन विसीरों से प्रभावित होकर कायदे-श्राजम ने पंजाब की वजारत व असेम्बली को श्रव्हीमेरम दिया कि २० श्रवेल को लाहौर वापिस श्राने तक उन्हें इस सवाल का श्राखिरी फैसला कर लेना चाहिए।

विसी किने पर चढ़ाई करते समय जिस तरह ढोल और तुरिहयां बजती हैं, वैसा ही गुलगपाइ। जिन्ना की लाहीर-यात्रा के समय हुआ। हिटला ने बोषणा की यी कि वह स्टालिनमाइ पर विजय पाना चाहता है और पायेगा, किन्तु अन्त में इसे असफलता हुई। मि० जिन्ना पर विजय पाना चाहता है और पायेगा, किन्तु अन्त में इसे असफलता हुई। मि० जिन्ना ने बोषणा की कि वे अपने तुफानी हमसे से यूनियिनस्ट पार्टी को मग करके उसका सदा के लिए खात्मा कर हैंगे, किन्तु दुर्गपित कर्नज खिल्रहयात सां तिवाना ने, जो अनायस्यक बातों की अपेषा कार्य में अधिक विश्वास रखते हैं, दुरमन को गहरी शिकस्त दी और लाहीर के किले को अस्पा स्था। सच तो यह है साथ उन्हीं के पत्त में या और जिसके पत्त में साथ होता है अस्त तथा। सच तो यह है साथ उन्हीं के पत्त में या और जिसके पत्त में साथ होता है उस में देश्य की शिक्त आ जाती है और वह अपने असस्य शत्रुओं का भी सामना कर लेगा है। पंजाब की परिस्थित का अध्ययन करने के जिए हमें कुछ ऐसी बार्तो का ध्यान रखना चाहिये, जिनका विशेष महस्व था —

- (१) क्या यूमियनिस्ट पार्टी के सदस्यों का श्रपने पुराने दल में बने रहना उचित था, जिसके श्रनुशासन में रहका उन्होंने चुनाव जड़ा श्रीर जीता था ? इस प्रश्न का उत्तर केवल 'हां' में ही दिया जा सकता है। चुनाव के यदि कुछ मुस्लिम सदस्य दल को छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं तो कम-से-कम श्रपनी पहली जिम्मेदारियों से वे इकार नहीं कर सकते।
- (२) इम मुस्तिम सदस्यों के कंधों पर नयी जिन्मेदारियां वही श्राहें जी स्वर्गीय सर सिकन्दनहवात खां ने सिवदर-जिल्ला मसयोते के श्रनुसार जेना मजूर किया था।
- (३) क्या वह स्मानीता अब भी कायम था ? हा, वह तब तक कायम रहा, जब तक १६३७ में किर्धा. इत स्दायों के स्थान पर क्यी हमाव के त्या वे बहुसार नया हुनाव नहीं हुआ। नया जुनाव होने पर यूक्यिक्स्ट पार्टी को समाप्त वरने का समय आ सकता है।
- ( ४ ) एंजाब कसेम्हजी में श्रीवसहयात का वैसे चुने गये ? वे यूनियन्तिर पार्टी व सुन्तिम जीग के मिले-जुले टिक्ट पर चुने गये थे। या कहा जाय कि उन्हें सिकंटर-जिन्ना सममीते के श्रनुसार सुमिलिए जीग श्विट मिला था वर्शों क जीग ने यूनियनित्र णाटी के सदस्यों के नाम श्रपने रिजस्टर में दर्ज कर जिये थे। कर्नज खिल्लहयाल को ने यह भी जाहिर कर दिया या कि शोकतहयात का को सचसुच ही मिला-जुला टिक्ट दिया गया था और हसीजिए मि० जिन्ना ने उनके पन्न में कोई चक्तक नहीं निकाला था।
- (१) श्रवनी पार्टी का नाम मुन्तिम लोग पार्टी रखने से इन्कार करके क्या किञ्चने सहयोगियों को दिये अपने वक्षों का किवांह किया था ? हों, जब तक विद्ध अपने मुक्तिम साथियों के साथ यूनियन्स्ट पार्टी से इस्तं का देकर वाकायदा लीग पार्टी में नहीं चले जाते तब तक उन्हें यचनों का निर्वाह करना ही चाहिए था। मि० जिन्ना को भी विद्धहयात खां. से यही माग करनी चाहिए थी। परन्तु किसी न किसी चजह से मि० जिन्ना ने ऐसी मांग न की, क्यों के उसके खिद्ध द्वारा स्वीकार की जाने की कुछ भी आशा न थी। तीन गर-मुक्तिम सदस्यों ने भी उनसे यही करने को कहा था, जिसे वे साफ उद्दा गये। ये बार्ते इस प्रकार थीं.-- (१) श्रवित मारतीय नीति के आधार पर एक मिली-जुली जीगी सरकार की स्थापना, (२) युढकाल तक के लिए पाकिस्तान व उसके सिद्धान्तों का त्याग, और (१) लीग युद्ध में विना किसी शर्त के सहायता प्रदान करे।

इन माँगों का मि॰ जिन्ना ने कोई साफ-साफ उत्तर नहीं दिया। उन की तरफ से स्चित्त किया गया कि पहली भीर दूसरी वार्ते तो उठती ही नहीं श्रीर तीसरी, यानी युद्ध के सम्बन्ध में जीग पहले ही युद्ध श्रयरमों में बाधा न डालने की मीति का श्रनुसरण करती रही है। मि॰ जिन्ना के इस कथन से तीनों मं श्रयों ने यही पिश्णाम निकाला कि वे समसीता नहीं करना चाहते। जहां तक शौकतह्यात का के सिवंदर-जिन्ना समसीते को मानने की वात है उनके २० जुलाई, १४५ के वक्तस्य से इसकी साफ पुष्टि होती है।

पजाब मंत्रिमदक्त के इतिहास में मेजर शीवतह्यातकां की रख़रितगी एक बड़ी छन-सनीपर्ण घटना थी।

श्रवनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए शौक्तहयातसां ने कहा, ''मेरा ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित मेरे हाल के मायण की बालोचनाओं की तरफ दिलाया गया है। ये बालोचनाएं गवत हैं और उम में मेरी स्थिति को ठीक ही तरह समसा महीं गया है। मैं अपने बालोचकी को यता देना चाहता हूं कि मेरे वथन का सत्तवय जिन्ना सिवंदर समसौते व माननीय सिक्र ह्यात िवाना-द्वारा दिन्नी में ७ मार्च को दिये गये घवतस्य को दृष्ट में रखते हुए ही लगाना चाहिए। मुक्ते हुए कि सिक्त हसी बात वा है कि मैंने अपने भाषणों में यह साफ-साफ नहीं कहा था कि मैंने जो छुछ कहा उसका अर्थ उपयुक्त समसौते और वक्तस्य को ध्यान में रखते हुए ही लगाना चाहिए। मैंने समका था कि पंजाबी लोग, जिन के बीच में में बील रहा था, इसी आधार पर उस का मतलब लगावेंगे। मेरा यह अंदाज गलत था, क्योंकि लोगों ने मेरे भाषणों का ऐसा मतलब लगाया, जो मेरी मंशा के खिलाफ था। इस तरह यह विरुद्ध स्पष्ट है कि में अपने स्वर्गीय पिता की भीति पर ही, जिसे उन के योग्य उत्तराधिकारी ने जरी रखा है, चलता रहेंगा।"

म नवस्तर, १६४३ की मुस्किम जीग पार्टी की दैठक में मेजर शोकतहयातसा ने दल के नियमों में तिकंदर-जिन्ना-समझौता शामिल करने के पद्य में श्रपना वोट दिया।

सेजर शोकतद्वातको का यह मामला एक पहेली रहा है, जिस पर उन्हें प्रकाश डालना चाहिए था।

सभी वातों पर विचार कर लेने के बाद इस इसी परियाम पर पहुँचते हैं कि मि॰ जिन्ना जिस तरह टेकीफीन पर बातें करते समय प्रधानमंत्री सिज्रहवाध्या से नाराज हो गये थे उसी तरह स्यालकोट के पंजाय प्रान्तीय मुस्लिम लीग सम्मेलन में भी उन्होंने श्रपने स्वमाव की टमता का पश्चिम दिया था। उच्च सांस्कृतिक व्यवद्वार की मात छोड़ दी जाय तो कम से-कम साधारण शिष्टाचार के विचार से ही उन्हें यह वहने से पहले कि में यूनियनिस्ट पार्टी का गजा घोंट कर उसे दपना दृंगा, या शौकतह्यात का मामला देसा ही है जैसा टन्होंने बताया है चौर पंजाब के गवर्नर की वर्षास्त कर देना चाहिए, दो या तीन बार महीं बहिक दस बार सोच-विचार कर जेना चाहिए था। मि० जिन्ना के ये दोनों कथन श्रसामयिक और श्रसंगत ही नहीं थे, बिक श्रपने को घटा मानने की प्रवृत्ति, निर्णय कर सबने की प्रतिमा का श्रमाव श्रीर बुद्धिमता व दूरदर्शिता की कभी के ही परिणाम थे, जिससे क्रोधी तथा चुनौती देनेवाली सुस्लिम राज-नीति को भी वचना चाहिए। अपनी जन्दयाजी श्रीर ष्ठइ इता से विरोधी को टलटी दिशा में धकेल देना न तो कृटनीति इता है और न चतुराई ही। यह उस हाकत में और भी अमुचित था, जय कनल खिद्राह्यातखा १२ मई, १६४४ को दिव्ली में विशेष समिति के सामने अपनी सफाई टेने के लिए उपस्थित होनेवाले थे। चुनौती श्रीर प्रति-चुनौती परस्पर प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। कर्नल खिल्ल के मामले पर विचार होने से ठीक दो दिन पहले मोटे-मोटे शीर्षकों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि ''शौकतह्यातखा पर श्रन्याय व श्रनुचित कार्रवाई के लिए मामला चलाया जायगा या नहीं।" घटनाए जिस प्रकार की हुई थीं उन पर कोई खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता था-विशेषकर इसिक्ए और भी कि एक उच्च घराने के युवक के सैनिक व गैर-सैनिक जीवन का तो श्रचानक श्रत हो ही गया था, साथ ही उसके उच्च कुल को भी घट्या जग रहा था।

कहा जा सकता है कि स्यालकोट जिन्ना साहब का स्टालिनमाड ही सिद्ध हुआ। वे कहा जा सकता है कि स्यालकोट जिन्ना साहब का स्टालिनमाड ही सिद्ध हुआ। वे स्यालकोट के सम्मेलन में सिंह के समान गर्जे। आपने पजाब के गवर्नर को बर्जास्त किये जाने स्यालकोट के सम्मेलन में सिंह के समान गर्जे। आपने यूनियनिस्ट पार्टी की हत्या करके और उसके प्रधान मंत्री का सिर उड़ा देने की मांग की। आपने यूनियनिस्ट पार्टी की हत्या करके उसे दफना देने का भी इरादा जाहिर किया। परन्तु वे वस्तुस्थिति से थिएकुल अपरिचित मी न उसे दफना देने का भी इरादा जाहिर किया। परन्तु के बस्तुरोध किया। मि० जिन्ना ने यह भी थे। तभी वो उन्होंने सिद्धों से अपमी शर्ते पेश करने का अनुरोध किया। मि० जिन्ना ने यह भी

जारी कर दिया कि वे तुरन्त हाजिर होकर वतावें कि नियमित से श्रधिक सर्च करने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाय। गोकि श्री दास ने क्तिनी ही बार श्रनुरोध किया कि उन्हें अपनी सफाई देने की सुविधा दी जाय, किन्तु सुनवाई से सिर्फ पांच दिन पहले अपने वकीक से एक घटा मिल सकने के श्रलावा उन्हें श्रीर कोई सुविधा नहीं दी गई। उन्हें दिन्युनन के सामने जाने तक की हजाजत नहीं मिनी। परियाम यह हुआ कि गवर्नर ने उन्हें छ साल तक असेन्यबी का सदस्य होने के श्रयोग्य उहरा दिया श्रीर उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में उठलेखनीय बात यह है कि चनाव के सायन्ध में जो अर्जी दी गयी थी वह न तो उनके विरद्ध थी और न वे उम्मीदवार के 'एउँट' ही थे। फिर भी उन्हें ।प्रायः यही माना गया और टहित किया गया। श्री दास ने वाइसराय के सम्मुख एक अर्जी दायर करके प्रार्थना की कि मामले को फेटरल कोई के आगे उपिश्यत करने की अनुमति दी जाय। श्री दास की आपित यह थी कि गवर्नर ने धारा २०३ के (०) के सम्बन्ध में जो नियम बनाये वे उन्होंने तत्कालीन मित्रमहल की सलाह के बिना बनाये थें, जबिक कायदे से उन्हें टसकी सलाह लेनी चाहिए थी। उनकी दूसरी आपित यह थी कि चुनाव-किमिशनरों में से दो हाईकोई के जल नहीं बम सकते थे और इस्विए वहा जा सकता है कि दिव्यूनल की नियुक्त ठीक तरह नहीं हुई। इक अन्य अनियमित कार्य भी हुए। धारा २०३ इस प्रकार है:—

- (१) यदि गवर र-जनरल कभी श्रनुभव करे कि कानून का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है श्रथवा उपस्थित हो सकता है, जिसका सार्वजिनक महत्व है श्रीर जिसे उचित मंत्रव्य प्राप्त करने के जिए फेडरल कोर्ट के सिपुर्द किया जाना चाहिए तो वह उसे रिपोर्ट पेश करने के जिए फेडरल कोर्ट के सिपुर्द किया जाना चाहिए तो वह उसे रिपोर्ट पेश करने के जिए फेडरल कोर्ट के सिपुर्द कर सकता है श्रीर कोर्ट जो सुनवाई वरना उचित सममें, वह करके गण्डनेर-जनरब्द के सामने श्रवनी रिपोर्ट पेश वर सकता है।
- (२) इस धारा के श्रन्तर्गत केवल सुनवायी के समय उपस्थित श्रिधकांश जजों की रजामन्दी से ही कोई रिपोर्ट पेश की जा सकती है, किन्तु जिस भी जज का मतभेद हो वह अपना मत श्रालय से प्रकट कर सकेगा।

१६४४ के श्रारम्भ में श्रफवाहें फैलाई गई कि उड़ीसा-श्रसेग्बली के कितने ही सदस्यों ने जेल से खाद्य समस्या पर सहयोग वरने तथा तत्कालीन मंत्रिगंदल का समर्थन करने की इच्छा प्रकट की है। यहां तक कहा गया कि ऐसे सदस्यों की सख्या सात है, किन्तु बाद में यह समाचार श्रासत्य प्रमाणित हुआ।

## श्रासाम

श्रव हम श्रासाम को जेते हैं। श्रासाम उन प्रान्तों में नहीं है, जिनमें १६३७ में कांग्रेस का बहुमत था। परन्तु सर सादुक्जा के विरुद्ध श्रावश्वास का प्रस्ताव पास होने पर जब उनके मिन्त्रिमण्डल का पतन हो गया तब ब्रार्टोलोई मिन्त्रिमण्डल उसकी जगह कायम हुश्रा, जिसमें प्रधानमन्त्री बार्टोलोई तथा एक श्रन्य मत्री हो कांग्रेसजन थे। हुछ श्रन्य मत्री कांग्रेस में सम्मिलित हो गये थे। जब बार्टोलोई ने श्रन्य कांग्रेसी मित्रिमण्डलों के साथ १६३६ में हस्तीफा दिया तो सादुक्ला-मिन्त्रिमण्डल फिर कायम हुश्रा श्रीर उसने श्रपनी शक्ति बढ़ा ली।

१२ मार्च, १६४४ को श्रासाम-मन्त्रिमण्डल शान्तीय श्रसेम्बली में द्वार गया घौर उसे इस्तीफा देना पड़ा।

फिर सरकारी पृत्र ने मिळी-लुखी वजारत बनाने के लिए कांग्रेसी वृत्व की शर्ते स्वीकार कर

वीं। निश्चय हुझा कि नयी वजारत को सभी दलों का समर्थन तथा विश्यास प्राप्त हो। सरकारी दल ने सर सादुक्ला को विरोधी दल से श्रन्य विषय तय करने का भी श्रिधिकार दे दिया। जिन शर्तों को स्वीकार किया गया उनमें राजनीतिक कैंदियों की रिहाई, सार्वजिक सभाश्रों तथा जलूसों से रोक हटाया जाना तथा सरकार की नाज वसूल करने तथा उसे उपलब्ध करने की नीति में परिवर्तन मुख्य थीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गोपीनाथ बादों लोई ने सर मुहम्मद सादुक्ला से तथ कर लिया था कि यदि उपर्युक्त शर्तों मान जी जायँ वो कांग्रेस पद-प्रहण न करके भी मौजूदा वजारत का नैतिक समर्थन करने को तैयार हो जायगी। घाद में यह समस्तीता भंग होगया श्रीर शिमज्ञा-सम्मेजन के समय श्राशा की जाने लगी कि श्रासाम में मिली-जुली कांग्रेसी वजारत कायम हो सकेगी।

१६४३ और १६४४ में स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक श्रहंगा दूर करने के जिन प्रयस्मों की सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा था उनका मुख्य उद्देश्य प्रान्तों में बजारतें कायम करना था। हरादा यह था कि सूबों में बजारतें कायम होने के बाद कहा जायगा कि राजनीतिक श्रहंगा समाप्त हो गया। मध्यप्रान्त में वार्ता जीगी व गैर-जीगी मुसजमानों के एक ही बजारत में शामिल करने में कितनाई होने के कारण भग हो गयी। इसके श्रजावा जीग किसी ऐसी बजारत में भी शामिल नहीं होना चाहती थी, जिसमें कांग्रेस श्रौर हिन्दू महासभा का सहयोग प्राप्त न हो। मध्यप्रान्त, विहार, संयुक्तप्रान्त छीर मदास में मंत्रिमंडल कायम करने का कोई याकायदा प्रयस्म नहीं किया गया श्रौर जो हक्के प्रयस्न किये गये वे सफल नहीं हुए। सर विजय ने, जो श्रंतकितीन सरकार में (मार्च से जून १६३७ तक) न्यायमंत्री थे, बजारत कायम करने के प्रयत्नों को ऐसी हालत में, जबकि नेता जेजों में हैं, बेईमानी बताया। श्रापने कहा कि कांग्रेस के राजी होने से पहले बजारत में हिस्सा जेना बिक्तुल दूसरी ही बात थी। वम्बई न्यापार-मंडल की बैठक में भाषण करते हुए यम्बई के गवर्नर ने कहा —

"जब उन्नति श्रीर सद्भावना की प्रतीक—वैधानिक सरकार फिर से कायम होगी तो उसका में स्वागत करूंगा।"

मदास में फिर से कांग्रेसी वजारत कायम करने का सवाल उठाया गया और २७ दिसम्बर, १६४१ को प्रान्तीय असेग्वली के हरिजन सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ, जिस में उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक हेपुटेशन के रूप में गाधीजी से मिलने का निश्चय किया गया। सम्मेलन ने गांधीजी का ध्यान विशेष रूप से हरिजनों के हितों की और आकर्षित किया और कहा कि गांधीजी हरिजन सदस्यों को गैर-हरिजन कांग्रेसी सदस्यों के साथ मंत्रिमंदल बनाने में सहायता प्रदान करें। साथ ही गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया और उन के स्वास्थ्यनाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी। सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं—विशेषकर कार्यसमिति के सदस्यों—की तुरत रिहाई की मांग की गयी, जिससे राजनीितक अहंगे के दूर होने का रास्ता साफ हो सके।

कांग्रेस तथा गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास तो सर्वसम्मत्ति से प्रकट किया गया, किन्तु मित्रमढल बनाने के श्रोचित्य के प्रश्न पर सदस्यों में काफी मतभेद था। परन्तु यह स्वीकार किया गया कि हरिजनों के हितों की रचा सिर्फ कांग्रेस के समर्थन से ही हो सकती है, इसलिए मिली-जुली वजारत कायम करने के प्रस्ताव के लिए कांग्रेसी श्र हरिजन सदस्यों का समर्थन श्रावश्यक है।

मद्रास में बाँग्सी वजारत कायम करने के प्रयान का श्रीगरेश जिन हरिजन सदस्यों ने किया था उनका कहना था कि कांग्रेस दल ने हरिजन सदस्यों को हरिजन हितों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों में स्वतंत्र मत रखने की को श्राजादी दे रखी है उससे उन्हें जाम उठाना चाहिए। मद्रास के भूतपूर्व मेयर श्री जे॰ शिवशंवम् के पत्र का गांधीजी ने जो उत्तर दिया था उस का भी हवाला उन्होंने दिया। श्री शिवशवम् ने मद्रास में लोकप्रिय सरकार की श्रावश्यक्ता बताते हुए वहा था कि कांग्रेसी मंत्रिरंडल के हरतीका देने ने समय से हरिजनों के हित-सम्बन्धी कार्यों, जैसे मंदिर-प्रवेश व मादक वस्तु-निषेध श्रादि की उपेचा होती रही है।

गांधीजी ने पन्न का उत्तर देते हुए वहा था कि हरिजनों की वही करना चाहिए, जिमे वे स्थान हित में सबोंत्तम सममें। सम्मेजन में वहा गया कि जोकिष्रिय सरकार कितने ही तरीकों से हिरिजनों की स्थार वर सकती है। गांधीजी के पास टेपुटेशन भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मित से स्वीकार विया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि हरिजन सदस्य गांधीजी की सजाह के श्रदुसार कार्य करेंगे।—[एसोशियेटेट प्रेस।]

### विहार

वजारत बनाने में बिहार की कोई अधिक सफ्तता नहीं हुई। विहार असेम्बनी में विरोधी दल के नेता श्री सी० पी० एन० सिंह ने ४ जून की अपने एक वक्तव्य में कहा —

"विद्वार श्रसेम्बली में विरोधी दल के नेता की दैसियत से सब से पहले मुक्ते ही नयी परिस्थित के सम्बन्ध में जनता को स्चित करना चाहिए था, किन्तु जल्दबाजी करने या जनता को उत्तेजित करने की श्रादत न होने के कारण मैं ने समाचारपत्रों में कुछ प्रकाशित नहीं कराया। मैं श्रिधिकारपूर्वक कह सकता हूँ कि गवर्नर द्वारा मि॰ युनुस को मित्रमंडल बनाने के लिए बुलाने का समाचार विरुद्धल निराधार है।

"जहां तक मुक्ते जात हुआ है मि॰ यून्स २४ मई के जगभग गवर्नर से रांची में मिले ये। वहां उन्होंने गवर्नर से कहा कि एसेम्बली के इछ लोगों के मिलकर गुट बनानेसे स्थायी सरकार नहीं कायम हो सकती। तब गवर्नर ने मुक्ते स्वित किया। में असेम्बली के सदस्यों तथा जनता को बता देना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंहल बनाने का श्रवसर देने की जो वैधानिक परम्परा है उसे सर्वथा त्याग नहीं दिया गया है। प्रान्त के शासन में जनता के सहयोग-द्वारा वर्तमान श्रदंगों को दूर करने के लिए में कुछ भी उठा नहीं रखूंगा और इस दृष्टि से श्रमुक्त परिस्थित उत्पन्न होते ही जनता को तुरंत स्चित करूंगा।"—[एसोशियेटेड प्रेस श्रीर यूनाइटेड प्रेस ]

मंत्रिमंडलों का निर्माण

प्रान्तीय श्रसेम्बित्यों के कांग्रेसी सदस्यों तथा कांग्रेसी नेताश्रों के जेल में यंद होने के कारण श्रन्य राजनीतिक दलों को मिश्रमहलों के निर्माण के लिए खुला मैदान मिल गया। इसी कारण हिन्दू महासभा श्रीर मुसलिम लीग में एक विरोधी सहयोग भी स्थापित हो गया। १६३० के श्राम खुनाव में ७३,१६ ४४ से मुस्लिम बोटों में लीग को नेवल ३,२१,७७२ बोट यानी खुल हाले गये मुस्लिम बोटों में से उसे सिर्फ ४ प्रतिशत बोट ही मिले थे। ६२ प्रतिशत यानी खुल हाले गये मुस्लिम बोटों में से उसे सिर्फ ४ ४ प्रतिशत बोट ही मिले थे। ६२ प्रतिशत ही मुस्लिम श्राधादीवाले सीमाप्रान्त में लीग को छुल मुस्लिम बोटों में से सिर्फ ४ प्रतिशत ही प्रास्त हुए थे। फिर भी सरकार की छुपा से सीमा के प्रान्तों में लीगी प्रधानमध्रयों या लीगी प्राप्त हुए थे। फिर भी सरकार की छुपा से सीमा के प्रान्तों में लीगी प्रधानमध्रयों या लीगी विचारवाले प्रधानमध्रयों के नेतृत्व में मिश्रमहल बन्ने के किए हि.हबी एकने कारी। यह हम्य

हिन्दू महायमा के लिए श्रमहनोय था। इसलिए चुनाव में लीग से श्रिधिक श्रस्त ल होने के बावजूद हिन्दू सहासमा के नेता हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तों में मीठे सपने देखने लगे। जब कि लीग को सरकार को स्वीकृति १६६७ में मिली थी, महासमा को श्रयना प्रमाणपत्र श्रगस्त, १६४० में वाहसराय के दस्तलत श्रीर एमरी को स्वीकृति से प्राप्त हुआ। सरकार ने हिंदू धर्म श्रीर हस्लाम दोनां हो को भारतीय राजनीति के श्रशान्त समुद्द में एक दूसरे के विरुद्ध श्रयनी राक्ति बढ़ाने का श्रधिकारपत्र दे दिया। इससे उनकी श्रयनी हानि होती थी, पर सरकार की प्रभुता श्रीर शक्ति में वृद्धि हुई।

हिन्दू महासभा तो खुत्ते-श्राम जूठन से पेट भरने के लिए श्रागे बढ़ी श्रीर उधर मुस्लिम लोग, जो भारत को स्वाधोनता को श्रपना भ्येय बना चुकी थी, श्रप्रेजों की सहायता श्रीर उन्हों के संरचण में सिर्फ मुसजमानों को स्वाधोनता का प्रयस्न करने लगी। दोनों क्षी ने बजारतें कायम करने में श्रमनी ताकतें लगा दीं। जब कि लोग गवर्नर-जनरल व गवर्नरों की सहायता से श्रपनी शक्ति बढ़ा रही थो, हिन्दू महासभा के श्रभ्यच ने ६ जून, १६४३ को श्रपना श्रान्दोलन श्रारम्भ कर दिया। जिस हिन्दू जाति ने श्री सावरहर को ३,००,००० ६० की थैलो भेट की—जिस का उद्देश्य स्पष्टत महा-सभाई उम्मीदवारों के चुनाव का खर्च निकालना था—उसे उन्होंने यह तोहफा दिया। उन्होंने नये मित्रमडल कायम करने के लिए निम्न श्रादेश-पत्र निकाला:—

"हिद्-अल्पसल्यावा के जिन भी प्रान्ता में सुिस्तिम मित्रमडल अनिवार्य जान पड़े—चाहे यह मित्रमडल जीग के नेतृत्व में बन रहा हो या नहीं—श्रीर हिन्दू-हितो की रहा उन मित्रमडलों में शरीक होने से होतो हो, वहा हिन्दू महासभाइयों को मंत्रिमंडल में अधिक से-अधिक स्थान प्राप्त करने तथा श्रव्यसल्यक हिन्दु श्रों के हितों की रहा करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि न्यायोचित तथा देशमित्रपूर्ण उद्देश्यों को सामने रखकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाये जाय तो इससे सिर्फ लाभ ही नहीं होगा, बल्कि साथ मिलकर काम करने की श्राद्त पड़ेगी, परायेपन की भावना दूर होगी श्रीर धर्म व जाति के भेद रहते हुए भो एकता की तरफ प्रगति हो सकेगी।"

मित्रमहल कायम करने के लिए हिन्दू महासभा को जिन सिद्धान्तों पर चलना चाहिए उनका स्पट्टांकरण करते हुए अ सात्ररू आणे कहते हैं — 'मुल्लेलम मित्रमहल जब भी पाकिस्तान या अलग होने के लिए आस्मिनण्य के सिद्धान्त का समर्थन करे तथा हिन्दू महासभा के प्रतिनिधियों को उसका विरोध करना चाहिए। मंत्रिमहल सपुक्त रूप से जो भा हिन्दू-विरोधी कार्य करें उसके विरुद्ध प्रान्ताय समाओं का आन्दालन करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए आर जिन हिन्दू मंत्रियों ने हिन्दू-विरोधी कार्य के विरोध किया हा उन्ह इस्तोका देने को न कहना चाहिए। हमें अपने सामने यह सिद्धान्त रखना चाहिए कि मात्रेमहल के पूर्ण बहिष्कार स हिन्दू-हिता की हानि ही हाने की सम्भावना अधिक है। वतमान परिस्थित में हिन्दू महानमा को अधिक-से-अधिक महस्वपूर्ण स्थानों पर कवना कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में विधान-निर्माण करते समय जीग और कामेस के साथ-साथ वह भी हिन्दू-दल के रूप में अपने अधिकारों का दावा उपस्थित कर सके।"

श्री सात्ररकर ने इस बाव पर भी जोर दिया कि किसी मित्रमंडल को सिर्फ इसी लिए कि उसका प्रधानमत्रा या अधिकाश सदस्य मुस्तिम लोगो या मुनलमान हैं, 'लागा मित्रमङल' या 'मुस्तिम मित्रमङल' न कहना चाहिये। यदि मित्रमङल में हिन्दूममाई या हिन्दू-मंत्री हैं तो उसे सयुक्त या मिला-जुला मंत्रिमडल हो कहा जायगा। कांग्रेसा-मित्रमंडलो को 'कांग्रेसी' कहा जाना तो ठीक था, क्योंकि उसके प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस के सिद्धान्तों पर इस्तासर करना पहता था।

श्री सावरकर ने इस यात पर भी जोर दिया कि हिंदू बहुमतवाले प्रान्तों में हिन्दूसभाइयों व श्रन्य हिन्दुशों को मिलकर मिली-जुली वजारतें कायम करनी चाहिएं। पाकिस्तान या प्रान्तों के पृथक् होने के प्रश्न को मिल्रियों के श्रिधकार के वाहर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका निर्णय युद्ध के वाद किया जा सके। लीग के सदस्यों व दूसरे मुसलमानों को वजारत में शामिल होने के लिए युक्ताना तो चाहिए, किन्तु उनकी संख्या का श्रनुपात प्रान्त में मुसलमानों के श्रनुपात से श्रिधक न होना चाहिए, किन्तु उनकी संख्या का श्रनुपात प्रान्त में मुसलमानों के श्रनुपात से श्रिधक न होना चाहिए। हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों में प्रधानमंत्री सद। हिंदू ही होना चाहिए, जो श्राहिन्दुशों के हितों की तरह हिन्दुशों के हितों की रचा करने का वचन खुले शब्दों में दे सके। वक्तव्य के श्रत में श्री सावरकर ने कहा कि मैंने मित्रमडल-निर्माण करने के मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है किन्तु विस्तार की बातें प्रान्तीय हिन्दू सभाश्रों के निर्णय पर छोड़ी जा सकती हैं।

हिन्दू महासभा के ऊपर दिये गये व मुस्लिम लीग के आदेशों में लीकतंत्री सिद्धान्तों का ध्यान तिनक भी नहीं रखा गया है। प्रान्त में गवर्नर ही ईरवर है। चीफ सेक्षेटरी प्रधान पुजारी है। जुलाई, १६३७ में वजारत बनाते समय वायसराय ने कांग्रेस को जो आरवासन दिये ये उनकी भी कोई चर्च नहीं की गयी है। ये आरवासन सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बक्कि देश भर को दिये गये थे। जिन मुस्लिम-बहुमतवाले चार प्रान्तों ने जुलाई, १६३७ में वजारतें कायम की थीं उन्हें भी सात कांग्रेसी प्रान्तों के समान ही आरवासन पूरे करने की माग करने का हक था। परन्तु बीग या महासभा ने यह प्रश्न उठाना उचित नहीं सममा, क्योंकि दोनों ही सस्थाए वजारतें कायम करने या हुउन्हें कायम रखने में गवर्नर-जनरल, गवर्नर व नौकरशाही के हथियारों का काम कर रही थीं। हन साम्प्रदायिक दलों ने लोकतत्रवाद की घडिजया उड़ा दीं, क्योंकि धारासमामों के बहुमत की आवाज को गवर्नरों की आवाज ने चीय कर दिया था। प्रान्तीय स्वाधीनता का भी दिवाला निकल गया, क्योंकि कांग्रेस-द्वारा प्राप्त आरवासनों की बिल चढ़ा दी गयी। संयुक्त उत्तर-दायिल भी नहीं रहा, क्योंकि मत्रियों का एक दल पाकिस्तान का समर्थक था और दूसरा उसका विरोधी था। कांग्रेस ने जिस अहालिका को चौथाई शताब्दी के कठिन परिश्रम से खड़ा किया था उसे साम्प्रदायवादियों ने साम्राज्यवादियों के सहयोग से साल भर में ही धराशायी कर दिया।

वजारतें बनाने की इस कशमकश के बीच श्री एम॰ एन॰ राय ने एक बिल्हुल नये ही सिद्धान्त को जनम दिया। उन्होंने कहा कि चू कि श्रसेम्बलियों के कामेसी-सदस्यों ने श्रयने को कान्त्र की पहुच के वाहर कर लिया है और जो किमेसी मुक्त हैं वे दूसरे दलों में सिम्मिबल नहीं होंगे, इसिलए गवर्नरों को जनता के वास्त्रविक प्रात्तनिधियों में से मित्रयों का चुनाव करना चाहिए। घापका मत था कि धारासभाशों में चुने गये लोग केवल उस १० प्रतिशत जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे मताधिकार प्राप्त है। इसिलिए गवर्नरों को श्रधिकार उन लोगों को सौंपने चाहिए, जो शेप जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, क्योंकि वास्त्रविक प्रतिनिधित्व करने- सुमाव इतनी चतुराई पूर्वक किया गया कि यदि श्री राय जनता का वास्त्रविक प्रतिनिधित्व करने- वाली सस्थाश्रों—नेशनल डेमोक टिक पार्टी व श्राल इंडिया लेयर फेडरेशन का नाम न लेते हो सुमाव को उसके नग्न-रूप में देख सकना श्रसम्भव हो जाता।

संयुक्त गान्त, बिहार व मध्यप्रान्त श्रीर फिर श्रत में मदास व बम्बई प्रान्तों में वजारतें कायम करने की कोशिशों को हतनी भी कामयाबी नहीं हुई। वहां लोकमत कामेम के पक्ष में रहा धीर नधी बजार के कायम करने के प्रयरनों की निंदा की गयी। 'सर्वे-ट्स चाक इंदिया सोमाइटी'जैसी नमें नया संयत विचारपाली संस्था ने जून, १४४४ के मूसरे सहाए में हानेवाली ध्यमनी
वार्षिक घंटक में राज्ञणातिक परिस्थिति, नाकालीन गिन-धवरोध, नयी बजार के जायम करने और
समाधारपत्रों में हस स्वयन्त्र में होनेवाले घान्दीजन पर विचार किया। सोसाइटी ने ध्रपने प्रस्ताव
में धारा हरे के ध्रमुसार शासित कुछ प्रान्तों में बहुमत प्राप्त किये दिना ऐसे मंत्रिगंडल कायम
करने के प्रयत्नों की निंदा की, जो नवनेरों की सहायका में चीर कावियलनों की ध्रमुपिधित में ही
बायम रह सकते हैं। ऐसी प्रजारतों में मुत्री गर-सरकारी सलाहकार में घषिक चीर कुछ न होंने,
व्योद्धि वे ध्रपनं पदों पर घटुमत की जगह मरवारी समर्थन क यल पर कायम रह महेंने। इन
मंत्रिमहलों को स्थापना से ध्रमर्राहीय क्षेत्र में प्रम कंलेगा घीर ऐसा लगेगा जैस प्रान्त में लोक्तंत्रवादी मायन चल रहा हो। धारा रूट को समाम करने का प्रशास तरीका प्रान्तों में घाम चुनाय
करना चीर उस चुनाव के नतींने को देवकर प्रजारों कायम बरना ही है।

जयिक तटस्य दक्षों या सत इस प्रकार प्रस्ट हो रहा था, यांग्रेसी सत विहार य सध्यभारत में पृते कानियांगत महिम्ब हथापित करने के विश्व प्रस्ट हुआ। यय सभी बाप्रसो सदस्य केंक्षों में महा थे। हुए काने नियाद स्थम कर खुके थे, एए गजरवंटी से छूट चुने थे, एए जेंक्ष गये गहीं थे थार पुष्प को स्थानार ही ने गिरपतार पहीं दिया था। विहार य सध्यप्रान्त में जो यांगी एम. वल. ए. जेंक्षों ये याहर ये करने चेणावनी सिद्ध धुनी थी कि उन्हें व्यक्तियत रूप सं खुष म कर मिक्यन पार सकाह नर है हो कोई य ये करना चाहिए। जून के सध्य में विहार व्यवस्थित है कांग्रेसी महत्यों या एक सम्मेजन हुआ पार समाने स्थित्र कानों से इस्कार कर दिया गया। इसी प्रवार माणहर से भी कालच्या ने पूर प्रावस्य प्रकार प्रस्ति का वाल का समाने से इस्कार कर दिया।

## लिनलिथगो गये

विदेशी सरकार मुसीवत के चक्त एक दिमांगी चाख यह चलती है कि वह जनता का ध्यान नाराजी की वजह से हटा कर किसी ऐसी वात की तरफ खोंचती है, जिस की शोर वह सहज ही में श्राकित हो जाय। ऐसे वक्त जब कि सब का रोप एक ऐसे वाहसराय के व्यक्तित्व में केन्द्रित हो, जो अपने कार्यकाल का ढ्योदा वक्त प्रा कर चुका हो, श्रखवारों में उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की चर्चा वार-वार होने से उस रोप में कभी होने की कुछ तो श्राधा को ही जा सकती है। कम-से-कम जोग इस सीच-विचार में तो पड़ ही सकते हैं कि शायद नया वाहसराय इस से श्रच्छा हो या वह नयी नीति पर ही श्रमल करने लगे। नये वाहसराय में क्या गुण होने चाहिए और जिन लोगों के नाम श्रखवारों में लिये जा रहे हैं उन में ये गुण कहा तक मीजूद हैं ? उसे स्वतंत्र विचार, सूफव्रम, हिम्मत श्रीर इतनी सहानुभूतिवाला व्यक्ति होना चाहिए कि वह दुसते हुए वावों श्रीर नास्रों को भर सके। क्या नया वाहसराय ऐसे स्वाधीन भारत की नींव रख सकेगा, जो युद्ध के बाद ब्रिटेन से दोस्ती बनाये रखे। क्या वह हिन्दुस्तानियों के ही हाथों में उस हमारत को तैयार करने का काम छोदेगा,जिस में उन्हें रहना है,या वह इंग्लेंह के उस कहरपंथी दल की परम्परा पर हो चन्नेगा, जो सदा से साम्राज्यवाइ श्रीर प्रजीवाद का हामो रहा है ? अस समय बार्ड जिनकित्वागों के उत्तराधिकारी के जिए कितने हो नाम जिये जा रहे थे। जेकिन चुना वह गया, जिसकी श्राशा सब से कम थो।

सर आर्किवालड वेवल अवकाश ग्रहण करनेवाचे वाहसराय को अधोनता में प्रधान सेनापित के रूप में काम कर चुके थे। इस ने वार्ड कार्नवाबिस के मि॰ हु डास के नाम उस पत्र की याद आती है, जिस में उन्होंने बताया था कि मारत के गवर्नर-जनरब में किन बातों का होना जरूरी है। बार्ड कार्नवाबिस ने बिसा था.—

'गवर्नर-जनरल के पद पर ऐपे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, जो न लो कभी खुद सिविल सिविल में रहा हो श्रोर न जिप का उस के सदस्या सि सम्पर्क रहा हो, जो श्रपने दूसरे माथियों की तुलना में पद का दृष्टि से काफो ऊंचा हो श्रोर जिसे हगलेंड में सरकार का समर्थन प्राप्त हो।'' इस पत्र के लदन पहुंचने से पूर्व हो सर जान शोर को नियुक्ति कर दो गयी श्रीर अन के लगभग १०१ साल बाद सर श्राकिंवालड वेवल को वाहमराय व गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।

११६० में सम्राट् एडवर्ड सातवें ने लार्ड मिटो के वाद लार्ड किचनर को हिन्दुस्तान का वाह्सराय बनाने के लिए बहुत जोर ढाला था, किन्तु लार्ड मार्ले ने उच्च राजगीतिक पद पर एक योदा को नियुक्त करने का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया। लार्ड मार्ले ने सन्नाट् को जिला कि शासन-सुधार जारी करने के लिए अपने सब में बड़े सेनानी को भेजने से ये सुधार मजाक ही जान पहेंगे। परन्तु इस बार सुधार जारों करने के लिए नहीं, बलिक सुधारों और क्रान्ति के एक सुग का श्रीगणेश करने के लिए — हिन्दुस्तान को बिटेन की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए लाई वेवल की नियुक्ति की गयी। लाई मार्ले की विचारधारा का प्रभाव १६३६ तक या श्रीर स्वयं वेवल भी उससे श्रद्धों नहीं थे। यह लाई वेवल द्वारा इसी वर्ष के म्बिज के विद्यार्थियों के श्राने कहे गये इन शब्दों से जाना जा सकता है:—

"राजनीतिज्ञ को दूसरे के तर्क को काट कर उसे अपने मत का बनाना पड़ता है आंर इसीतिए उसे खुद भो दूसरे की आलोचना और तर्क सुनने के तिए तैयार रहना पड़ता है यानी उसके विचार सुनिश्चित नहीं होते। इसके विपरीत एक सेनिक, जो आदेश देता है और बिना सोचे-समके खुद भी दूसरे के आदेश का पासन करता है, अपना मस्तिष्क सुदद, अनुशासित तथा सुनिश्चित रखता है।

''इसिलिए राजनीतिज्ञ श्रोर सैनिक के पेशा की श्रदल-बदल पिछलो सदी के साथ ही खरम हो गयी...। श्रव कोई व्यक्ति दोनों पेशों में एक साथ जाने का विचार नहीं कर सकता।''

इस तरह, लार्ड कार्नवाशित द्वारा दिये गये कारणा के श्रतावा यह एक श्रार भा दलील लार्ड वेवल की नियुक्ति के लिलाफ था। पर नागरिक वेवल ने सनिक वेवल को गलत साबित कर दिया। श्रव सवाल था कि यह लेलक श्रीर चिरित कार, यह योद्धा श्रीर रणनाति-विशारद, यह बहुभाषा-भाषी, जो स्टालिन से रूसी भाषा में बातचीत कर चुका है श्रीर रूसी भाषा में ही रूस में व्याख्यान दे चुका है, श्रीर यह फील्ड-मार्शन, जो सिगापुर के पतन से ३६ घटे पहले द्वां पसली लिये जान बचा कर भाग चुका है—भारत को निराशा के उस गड्ढं से निकालने के लिए क्या करेगा, जिस में उस के श्रव तक के श्रीममानी शासकों ने उसे हाल रखा है।

एकं बार फिर जुजाई १६४६ के अतिम सप्ताह में मि । एमरा ने पार्जिमेंट में अपनी भवित्वत दिखायो श्रार वताया कि उन के मत से ब्रिटिश लाकतत्र का सच्चा स्वरूप क्या है। म्रापने भारत-सरकार के इस निश्चय का हवाला दिया कि "गाथोजो की गिरफ्तारी की परि-स्थितियों को देखते हुए उन्हें भारत या इग्लैंड में श्रपने विचार प्रकट करने की सुविधा नहीं दी जा सकती" श्रोर कहा कि खुद वे भी इस निश्चय से पूरी तरह सहमत हैं। मि॰ सोरेसन ने पूछा कि ऐसो हात्वत में ब्रिटेन की जनता भारत की परिस्थिति के बारे में गाधीजी के विचार किस प्रकार जान सकती है ? तेकिन मि॰ एमरी का सु ह यह नहीं हुन्ना श्रोर उन्होंने उत्तर दिया कि ब्रिटेन की जनता को गाधीजों के विचार जानना श्रावश्यक नहीं है। यदि एक मत्री पार्लीमेंट के सदस्यों को ऐसा उत्तर दे सकता है---उन्हीं सदस्यों को जिन के प्रति विटेन के श्रालिखित विधान के मुताबिक वह जिम्मेदार है—तो श्रदाज लगाया जा सकता है कि युद्ध के वर्षी में विटिश जोकतंत्र पतन के कितने गहरे गर्त में गिर चुका था। परनतु मि॰ एमरो का मत उस समय कुछ श्रीर ही था जब गाधीजी के श्रनशन से पहले श्रीर बाद का पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया गया था-जब इंग्लेंट श्रीर हिन्दुस्तान दोनों ही में गाधीजी के श्रप्नेल से श्रगस्त, १६४२ तक के जेखों श्रीर भाषणों के उद्धरण एक पुस्तिका के रूप में वितरित किये गये थे। किसी श्रादमी पर श्रारोप लगाना और उन श्रारोपों के उत्तर में दिये गये वक्तन्यों को दबा देना निश्चय ही लोकवंत्रवाद नहीं है-लोकतत्रवाद ही क्यों, मामूली श्रादमी के नुक्तानज्ञर से यह हमाफ भी नहीं है।

केन्द्रीय श्रसेम्बली जुलाई के श्रालिरी इफ्ते में छुरू हुई श्रीर लोगों का ध्यान सबसे श्रिषक मारत-सरकार से गाधीजों के पत्र-व्यवहार की श्रोर गया। इसके श्रलावा, श्रसेम्बली के सदस्यों में यह मावना बढ़ने लगी कि सरकार श्रसेम्बली को कानून बनानेवाली सभा के बजाय एक प्रार्थना करनेवाली सस्था ही श्रिक मानती है। इस भावना का मुख्य कारण सदस्यों की यह श्राशका थी कि श्रसेम्बली की बैठक के दिनों में भी कहीं गवर्नर-जनरल कोई नया श्रार्डिनेंस न निकाल दें। इसना ही नहीं, श्रसेम्बली के श्रिवेशन से सभी विवादास्पद सवालों को श्रलग रखा गया था। श्रन्न को मुसोबत व दिल्या श्रिका के भारतीय विरोधी कानूनों पर भी विचार सिर्फ खास दिन ही होना था, जिसने ऐसा बहसों का कोई नतीजा न निकले। जब सरदार मगलिंह ने, जो इस ही दिन पहले इस शर्व पर जेल से छूटे थे कि वे पाच या श्रीक व्यक्तियों की सभा में भाग न लेंगे, सवाल उठाया कि उनका श्रसेम्बली में श्राना कहीं श्रनियमित न ठहराया जाय श्रीर उसमें भावण देने के ज्ञिए उन पर मुकदमा न बलाया जाय—तो इस मजक हो रहा। एक दूसरे सदस्य कैलाशिहारी लाल पहले कामेसी सदस्य थे, किन्तु श्रव दूसरे पद्म में चले गये थे। उन्होंने कहा कि मैं श्रमो जेल से लीटा हू, जहा मैंने पढ़ा था कि मेरा माई फरार है, जब कि दरश्रसल वह जेल में मेरे ही साथ था।

श्रसेम्बजी का काम स्थागित करने के प्रस्तावों को पेश करने की हजाजत नहीं दी गयी। राज-नीतिक विद्यों के प्रति दुर्श्वहार के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव वजट-श्रधिवेशन से चला भा रहा था, वह ३८ के विरुद्ध ४८ वोटों से गिर गया—यहा तक उसमें सशोधन करने का श्री जोशी का प्रस्ताव भी स्पीकर के वोट से गिर गया।

२ श्रगस्त को केन्द्रीय असेम्बली व कौंसिल श्राफ स्टेट के मिले-जुले जलसे में वाइसराय का वह साष्या हुआ, जिसका इतने दिनों से धूम मची हुई थी। बस, पहाइ खोदा, चूहा निकला। गांधोजी व दूसरे नेताओं की गिरफ्तारों की पहली साल-गिरह के ठीक एक हफ्ता पहले वाहसराय यह माष्या कर रहे थे। इसके प्रजावा, उन्हें हिन्दुस्तान से रवाना होने से पहले विदाई भी सेनी थी। देश की तत्कालीन परिस्थिति पर निर्दल नेता-सम्मेलन की स्थायी समिति ने २३ जुलाई की श्रापनी दिएकीवाली बैठक में अच्छा प्रकाश डाला था। समिति ने एक वक्तन्य प्रकाशित करके सरकार तथा कामेस दोनों ही से श्रपोर्ज की थीं। सरकार से गाधीजी को छोड़ देने की श्रपील की गयी थी श्रीर कांग्रेस से श्रन्य द्वों से मिल कर ऐसे उपाय करने का श्रनुरोध किया गया था, जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र सीर प्रान्तों में ऐसी सरकारों की स्थापना हो सके, जी "युद्ध चलाने में श्राविक से-श्राविक सङ्ग्रीग प्रदान कर सके श्रीर घवराहट, समाज-विरोधी कार्य व शत्रु-प्रचार के विरुद्ध घरेलू मोर्ची सगिंठत कर सर्के।" देशे के नरम विचारवाले लोग सुद्ध छिड़ने व कामेसी नेवामा को गिरफारियों के समय से पहली वार नहीं, विक शायद दसवीं वार ऐसी मांग कर चुके थे और इसमें कुछ ग्रारचर्य मोन था। वास्तव में देश की परिस्थिति गम्भीर थी। तुर्की-मिशन, भूमि-पर्यटक दल या लुई फिशर ने चाहे जो-कुछ क्यों न कहा हो, देश में भाषण की स्वतन्त्रता का श्रमाव था। बिटेन, तुर्की श्रोर श्रमरीका-द्वारा श्रपने यहां की जनता का (जिसके स्वार्थ अपनी सरकारों के स्वार्यों के समान हो थे ) सु ह बन्द करना एक बात है और ब्रिटेन-जैसे विदेशी राष्ट्र-द्वारा मारत की जवान पर ताजा बगाना विरुक्तत भिन्न है। बढ़ी सख्या में स्नीगों को नजरबन्द करके उनको वैयक्तिके स्वतन्त्रता पर भारी हमजा किया गया था। सरकार ने न्यायालयों के फसकों के विरुद्ध आर्डिनेंस जारा किये और अनियमित ठहराये आर्डिनेंसों की फिर से जायज किया। जिस समय जार्ड जिनजियगो पद से अवकाश जेकर प्रपने साहे सात वर्ष के कार्य का सिंहावलोकन करते हुए विदाई ले रहे थे उस समय देश के राष्ट्रीय जीवन या उसके श्रभाव की निम्न विशेषवाएं दिखायी दे रही थीं। ज्यादातर सुबों में दफा ६३ का शासन चल रहा था श्रीर जिन सुबों में वजारतें काम कर रही थीं उनमें भी शासन प्राय गवर्नरों का ही था। केन्द्रीय श्रसेम्बली की बैठक के समय भी श्राहिनेंस निकाले जाते थे। श्रन्न का प्रवन्ध बहुत बुरा था। मि॰ एमरी से बेकर सर सुतातान श्रष्टमद तक श्रधिकारियों ने कितनी ही बार कहा कि देश में श्रम की कमी नहीं है श्रौर फिर सरकार ने ख़द ही चावल के निर्यात पर रोक लगायी। इसी तरह कपड़े का भी कुप्रवन्ध रहा। कलकत्ते की स्वास्थ्य व सफाई सम्बन्धी हालत श्रसहनीय थी। सहकों की पटरियों पर बारों सहती थीं श्रीर सफाई की जारियां सरकार के कब्जे में चले जाने के कारण टिह्यां कितने ही दिनों तक साफ नहीं होती थीं। पूर्वी वंगाल में सेना ने किसानों की नावें छीन सी थीं और वे निदयों के पार जाने में असमर्थ थे। बंगाज में चावल का मृत्य ३४ रु० मन तक पहच चुका था, जबिक वेजवाड़ा में वह सिर्फ प रू० मन ही था। चावल के निर्यात् की तरह पहले सुदा-बाहुल्य की बात का खडन किया गया श्रीर फिर उसे स्वीकार किया गया। देश में सभी तरफ श्रकाल श्रीर बाढ़ का दौरदौरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार व जनता में विरोध की भावना लगातार बढ़ती जाती थी। जहां तक वैधानिक समस्या का सम्बन्ध है, गति-श्रवशेष पहले हो के समान बना हुआ था। नवीनता सिर्फ मि० चर्चित का एक भाषण था, जिसमें उन्होंने अपने हमेशा के रुख को एक चण के जिए त्याग कर भारत के बारे में फरमाया था कि "इस विशाल महाद्वीप को हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्र-मडल में पूर्ण सन्तोष प्राप्त होगा।" इस घोषया से कुछ ही पूर्व लार्ड वेवल ने, जो उस समय सिर्फ सर श्रार्किवाल्ड वेवल थे, कहा था कि भारत की राजनीतिक उन्नित में युद्ध के कारण बाधा नहीं पटी है श्रीर मुक्तपर भारत का जो ऋण है, उसे चुका सकने की सुके पूरी घाशा है। इस कथन से लोगों को उम्मीद हो चली थी कि शायद नये वायसराय सुलह के युग का श्रीगर्थाश करें। इसी समय खबर मिली कि ब्रिटेन में युद्ध-मंत्रिमंडल का १० महीने तक सदस्य रह चुकने के बाद सर रामस्वामी सुदालियर ने भारत के लिए रवाना होने से पूर्व लन्दन में कहा कि हिन्दुस्तान वापस पहुँचने पर वे "वायसराय के मंत्रि-मंदल की स्थापना श्रीर उसका भारतीयकरण करने" के लिए सम्, जयकर, कुंजरू वगैरह निर्देल नेताश्रों से मिलेंगे।

एक यात और भी स्मरण रखने की है जिस घोषणा में सर आई वाल्ड वेवल के घायसराय और सर क्लॉड आकिनलेक के प्रधान सेनापित नियुक्त किये जाने की सूचना दी गयी थी, उसी में पूर्वी एशिया-कमान स्थापित करने और नये प्रधान सेनापित को प्रशान्त महासागर के युद्ध की जिम्मेदारी से मुक्त करने की श्रसाधारण बात भी थी। सशस्त्र सेनाश्रों के सचालन की जिम्मेदारी छीन लेने से नये प्रधान सेनापित का कार्य देश के भीतर की सुरहा तक सीमित रह गया और भारत-सरकार की भी जिम्मेदारी इससे श्रधिक कुछ न रह गयी। भारत-सरकार का काम सिर्फ फीज को भवीं करके उसे नये कमान में भेजना ही रह गया। क्या यह व्यवस्था उस बाधा को दूर करने के लिए की गयी, जिसके कारण किप्स-वार्ता भग हुई थी ? पूर्वी एशिया-कमान की स्थापना सिर्फ युद्धकाल के लिए थी। उद्देश्य शायद यह था कि युद्ध के सचालन व नये रहा-सदस्य की जिम्मेदारी में कहीं सवर्ष न छिढ़ जाय। परन्तु इससे भी वाहसराय के खुद ही भपने प्रधान मंत्री होने की व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़ा। लार्ड संमुएल इस व्यवस्था की

लार्ड सभा की एक वहम में निंदा कर चुके थे। प्रक्रवाह यह भो थी कि शायद बाइमराय की शानन परिवद के एक छन्च भारतीय सदस्य की 'संत्रिमडन्न' की कार्रवाई होने के समय श्राप्त का स्थान प्रहण करने को कहा जाय, किन्तु इससे क्या लाभ होता । शासन-परिवद् का चाहे जिउना भी भारतीयकरण क्यों न किया जाता, वह मंत्रिमडल कंसे यन सकती थी।

इस स्थल पर यह बता देना लाभकर होगा कि हमारी राष्ट्रीय मांग क्या थी और इस माग तक ऊपर पताये गये प्रस्ताव या निर्दे नेता मों को योजना नहीं पहुँचती यी। हमारी राष्ट्रीय माग तो यह यो कि विटेन पहने तो भारत की स्वाधीनता की घोषणा करे धौर फिर भारत व हंग्लेंड के मध्य एक सन्धि हो, जिसमें वर्तमान परिस्थित तथा स्वतन्त्र भारत के मध्य के परिवर्तन काल की सत्र बातें निश्चित की जायें। इस मध्य के काल में एक श्रस्थायी सरकार रहे, जो युद्ध-सचालन में याधा एउदों न करने का वचन दे धौर युद्ध-सचालन का कार्य एइते की ब्यवस्था के श्रमुसार प्रधान सेनापित की देख-रेख में श्रीर वाद भों हुई ब्यवस्था के श्रमुसार पूर्वी एशिया कमान की देख-रेख में होता रहे।

वाहसराय के भाषण से कांग्रेसजनों को नहीं—क्यों कि वे तो लार्ड जिनलियगों के न्यक्तित्व से कुछ भी उम्मीद न रखने का सबक लिख चुके थे —बिहक सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से यहां की जनता व निटेन क प्रगतिणील श्रप्रवारों को बड़ी निराशा हुई। यह बड़ा निरुद्देश्य श्रीर नीरस भाषण था। दरश्रसल इस भाषण में लार्ड जिनलियगों ने श्रपने कुछ न कर सकने का रोना रोया श्रार साथ हो दला, वर्गा, सम्पद्मायों व देश के मश्यवर्ण धर्मों के सिर भी दोप मदा, लेकिन इस बार उनके कथन में निन्दा को ध्विन न था। उन समय ठीक हो कहा गया था कि भाषण की विशेष रा असमें कही हुई बाता के कारण नहीं, बिहक छोड़ो गयो बातों के कारण थी। एक कहानी पित्त है कि एक बार रामन सम्राटा को मूर्तियों का छजून निकाला गया, किन्तु इनमें सोजर की मूर्ति न थी। उस समय सम्राटों के महस्व का श्वन्दान उन मूर्तियों को देख कर नहीं लगाया जो जनूस में मोजूद थों, बिहक उस मूर्ति के कारण जो जनूम में उपस्थित न थी। यदि वाहसराय ने गायोजों के बारे में छुछ नहीं कहा तो इससे गायोजों का महस्व थोड़े ही कम हुश्रा, बिहक वह भीर भो प्रकाश में श्रा गया। 'माचेहटर गार्नियन' ने उस समय ठोक ही जिल्ला था —

"वाह्सराय ने इस बात का उर्वेख किये बिना ही कि गांधीजी व कांग्रेसी नेता जे लों में हैं श्रीर उन्हें बाहर के नेताश्रा से मिजने का इजाजत नहीं है, श्रीर यह कि गांधीजी को खुद मी बाहरवाले नेताश्रों को पन्न लिखने की सुविधा नहीं प्राप्त है, श्रपने कार्यकाल को समीचा करने का प्रयस्न किया है। परन्तु इस छूट से भाषण का श्रधिकांश महस्त्र जाता रहा है। श्रीर फिर ध्विन यहां है कि राजनातिक गुरुया सुजन्ताने के लिए सरकार को नहीं बरिक भारतीय नेताश्रों को ही प्रयस्त करना चाहिए।"

वाह्सराय'का कहना यह था कि १३३४ की योजना तो अच्छी थी किन्तु युद्ध व सम्बन्धित द्वों में समस्ताता न हो सकने से उसे अमल में नहीं लाया जा सका। स्मरण किया जा सकता दे कि कामेला नान्ता में वजारत जुजाई १६३६ में कायम हुई थां। कामेल सब के आदर्श के विरुद्ध कमा न थो—उस का विरोध तो ऊरर बताई वजहां से १६३४ के कान्नवाली योजना ने था। यदि कात्न के दूसरे माण का अमल में लाने का कोई खाम तौर पर विरोधी था तो नरेश हो थे, जिन्हों ने अनक आपत्तियां उठाई। कम-से कम प्रान्तों में तो उन्नित का कार्य जारी रह सकता था, किन्तु यहा मुस्लिम लोग की आपत्ति सामने लाई गई। पर क्या कांग्रेस छौर हिन्दुओं के विशास जनसमूह ने रेमजे मेकडानव्ह के साम्प्रदायिक निश्चय का विरोध महीं किया था। तो भी उसे देश के सिर पर जबरन जाद दिया गया। यदि ब्रिटिश अधिकारी क्रमशः शक्ति त्यागना चाहते तो वे रियासतों को बाद में शामिल होने के लिए छोड़ कर प्रान्तों के संब की स्थापना कर सकते थे। क्या वे श्वाशा करते थे कि १६२ रियासतों की १६३१ की योजना स्वीकार करने तक प्रान्त उस हाभ बड़ी की प्रतीक्षा करते हुए बैंटे रहेंगे ? कम से-कम इस रुख से हैमानदारी तो जाहिर नहीं होती।

श्रीर जब वाइसराय ने सभी दलों को एका करने को कहा तो उनका मतलव किस-क्सि दल से था ? यहां हमें लाडे हेली-द्वारा कही बातें याद श्रा जाती हैं ? क्या सभी दलों में कांग्रेस भी श्रा जाती है ? यदि कांग्रेस भी उनमें श्राती है, तो प्रश्न उठता है कि मि॰ एमरी के शब्दों में जब "सब से बहा, सब से ज्यापक श्राधार पर संगठित श्रीर सबसे श्रधिक श्रनुशासित" दल जेलों में बंद हो तो पाटियों का यह मिलन किस प्रकार सम्भव है ? शायद बाइसराय को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि।कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। जहां बाइसराय के मन में कपट है, भारतमंत्री स्पष्टवक्ता हैं।

श्रव इम वाइसराय-द्वारा कही हुई बातों पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं। गवर्नर-जनरत की शासन-परिषद् के सदस्यों की संख्या ७ से १४ कर देने--जिन में एक युरोपियन को मिला कर ११ गैर सरकारी और एक सरकारी को मिला कर ४ युरोपियन हैं-- से श्रधिक श्रीर कुछ न करने के दोष से वाहसराय श्रपने श्रीर श्रपने 'घर की सरकार'' को मुक्त करते हैं। शासन-परिषद् का यह विस्तार दो बार में हुआ- पहली बार तो उस समय जब न्यक्तिगत सत्याप्रह चल रहा था श्रीर दुसरी बार उस समय जब श्रगस्त १६४२ का श्रगस्त-वाला प्रस्ताव पास किया जानेवाला था। इस विस्तार की व्यक्तियों के जुनाव की दृष्टि से देखा जाय या विभागों के बँटवारे की दृष्टि से-यह थी एक प्रतिक्रियापूर्ण कार्रवाई ही. जिस का उद्देश्य सिर्फ भारतीयकरण का एक दिखावामात्र करना था। यहां तक कि वाइसराय के भाषण देते समय भी उन की शासन परिषद् के दो महत्वपूर्ण विभाग-गृह खौर अर्थ सरकारी कर्मचारियों के श्रधिकार में थे श्रीर एक तीसरा, यातायात् विभाग एक गैर-सरकारी युरोपियन के हाथ में था। १६४३ के श्रगस्त मद्दीने में श्रांशिक भारतीयकरण की वार्ते करना मिटो-मार्जे सधारों की याद दिलाता है। उन दिनों सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिनहा श्रीर ढाट समुको बुलाया गया था. श्रीर उन्होंने सिद्धान्त के प्रश्न पर इस्तीफा दे कर साइस का प्रदर्शन किया था। यहां तक कि बार्ड जिनजिथगो-द्वारा की गयी नियुक्तियों में भी चार ग्यक्ति राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का खयाज करनेवाले निकले और उन्हों ने मतभेद होने पर इस्तीफे दे दिये। ये न्यक्ति सर सी० पी० रामस्वामी श्रव्यर ( जिन्होंने ११ दिन पद पर रहने के बाट उसे त्याग दिया ), सर होमी मोदी, श्री एन० श्रार० सरकार धीर श्री एम० एस० ग्रागे थे। वाइसराय ने गांधीजी के श्रनशन के दिनों में ही भारत के नये पद की व्याख्या की थी। इस पद का विकास तो माटेगू के समय से ही हो रहा था, जब भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमडल में लिया जाने लगा था। बाद में भारतीय प्रतिनिधियों ने वासिई संधि पर भी हस्ताक्षर किये। फिर उन्हें १६१७ श्रीर १६२२ के साम्राज्य-सम्मेलनों सथा १६२६ के स्वाधीन उपनिवेश सम्मेलन में भी श्रामंत्रित किया गया। १६३१ में भारत-मंत्री कमांडर वेजवुढ बेन ने कहा था कि भारत में तो श्रीपनिवेशक पद के ही भनुसार काम हो रहा है। श्रव वाशिगटन श्रीर चुंगिकिंग में भारतीय-प्रतिनिधि नियुक्त होने के

कारण इस पद का बखान किया जाता है। आरचर्य है कि भारत के प्रगतिशीख पद का परिचय देते समय वाइसराय ने जंका में श्री श्रणे के एजेंट-जनरक नियुक्त किये जाने का हवाजा नहीं दिया। गोकि श्री श्रणे अपनी नियुक्ति को भारत की पद-यृद्धि का परिचायक कह चुके थे। क्या इसका कारण यही था कि जका बिटेन का उपनिवेश है और उस की तुजना में चीन व अमरीका में भारत के पतिनिश्चिय का कहीं श्रीयक महत्व है। यदि ऐसा ही है तो श्री श्रणे का दावा भी श्रितरंजित ही जान पहला है। पूर्व या पश्चिम में कोई नौकरी मिख जाने से पद की यृद्धि नहीं हो जाती। पद मुख्यत देश के भीतर की चीज है श्रीर जो वस्तु श्रपनी सीमाओं के भीतर भारत के पास नहीं है वह उसे याहर से नहीं प्राप्त हो सकती। जिस भारत को स्वराज्य या स्वाधीनता नहीं प्राप्त है वह पराधीन ही कहा जायगा, चाहे संसार के राष्ट्रों के मध्य कितना ही पहना-उदा कर उस का प्रदर्शन क्यों न किया जाय।

वाइसराय ने एक विरोधाभासपूर्ण वक्तस्य यह भी दिया कि भारत की यह 'फूट सम्राट् की सरकार-द्वारा श्रधिकार दे टेने की इच्छा के श्रभाव के कारण न होकर उस इच्छा के मौजूद रहने के कारण ही है।'' इस तथ्य को न समम्मने का श्रारोप काग्रेस के विरुद्ध किया जाना मले ही सस्य हो, किन्तु क्या मुस्लिम लीग भी इसकी उतनी ही दोषी नहीं है ? क्या लीग के सध्यच मि॰ जिन्ना और उसके सेक्रेटरी नवाबजादा लियाकतश्रकी खां ने दिख्ली में होनेवाले उसके चौथीसमें श्रधिवेशन (श्रमेल १६४३) में भारतीयों के हाथों में श्रधिकार न दिये जाने की शिकायत नहीं की थी ? श्रीर वाइसराय कहते हैं कि भारत के राजनीतिक दल श्रापसी फूट के कारण कोई रचनात्मक सुमाव भी उपस्थित नहीं कर पाये हैं। क्या कांग्रेस के श्रध्यच यह घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं कर चुके हैं कि राष्ट्रीय-शासन मुस्लिम-लोग के हाथों में सौंप दिया जाय श्रीर क्या गांधीनी नहीं वह चुके हैं कि कांग्रेस ऐसी सरकार के साथ सहयोग करेगी ?

परन्तु लार्ड लिनलिथगों ने जनता के सामने एक ऐसे चित्र का उद्घाटन किया, जिसे वे अपने मस्तिष्क के कनवास पर न जाने कब से तैयार कर रहे थे। आप ने कहा कि अस्थायी सरकार तो सिर्फ परिवर्तनशील, व अस्थायी ही होती है। "अवकिलीन वैधानिक परिवर्तन सममीते तथा साधारण कार्रवाह्यों-द्वारा तैयार किये गये विधान का स्थान नहीं ले सकते और साधारण कार्रवाई के अनुसार विधान युद्ध के दिनों में तैयार नहीं किया जा सकता।" दूसरे चफ्जों में आधी रोटी प्री रोटी के परावर नहीं है। चूंकि प्री रोटी युद्ध के कारण तैयार नहीं हो सकती इसिलए राष्ट्र को प्री और आधी दोनों ही रोटियों से वंचित रहना चाहिए। समस्या के व्यावहारिक हल में सैद्धान्तिक कठिनाहयों से न कभी बाधा पढ़ी है और न पड़नी चाहिए।

फिर वाइसराय का कहना क्या था। "यदि भारत में कुछ भी उन्नति होनी है तो भारत के सार्वजनिक नेताओं को इक्ट्टे हो कर उस के लिए रास्ता साफ करना चाहिए।" प्रश्न उठ सकता है कि कांग्रेसजनों के जेल में रहने के समय ये सार्वजनिक न्यक्ति धौर कौन हो सकते हैं? मि० एमरी ने कामन सभा में उत्तर देते हुए साफ खफ्जों में इस गुरधी को सुलमा दिया था, "जहां तक मिशनियों के इस सुमाव का सम्बन्ध है कि जो राजनीतिक बंदी वैध उपायों से काम जेना चाहें उन्हें छोड़ दिया जाय,—यह कहा जा सकता है कि बंदियों-द्वारा मिन्न उपाय सुमने धौर उन्हें न स्यागने के निश्चय के ही कारण गांधीजी व कांग्रेसी नेताओं को हतने श्रधिक समय तक जेलों में रहना पड़ा है।"

- इस उत्तर का मतज़व तो यही हो सकता है कि कांग्रेस को बिरुकुत छोड़ दिया जाय धौर

हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख खालसा व हरि वनों की संस्था हकट्टी होकर एक ऐसा विधान पनार्वे, जिसमें धराठ हिन्दुस्तान पाकिम्तान, श्राजाट पंजाव शौर हरिजनिस्तान के मध्य समकीता किया गया ही श्रीर इस नींव पर स्वराज्य के भवन का निर्माण किया गया हो । यह विजय का नशा, श्रीर साम्राज्यवाट की कामयाबी की भावना ही लार्ड लिनलिथगी के सुँह से निर्दोष तथा सीधे जॉन परनेवाले इन लफ्जों से उन की न्यार्या कराती है, जिनका मत्यच रूप से मतलब यही है कि "तुमसे जो वने सो करी" पहिचे पर वैठी हुई एक सबखी के प्रयस्नों से हमारा माम्राज्य श्रळूता ही रहा-उसे जरा श्रांच नहीं पहुँची । कांग्रेस, गांधीजी, बम्बई वाले प्रस्ताव वरीरह के उठवेख न करने का मतलब यह था और मि० एमरी द्वारा कांग्रेस समा में दिये गये उत्तरों का भी यही सार था। "वांग्रेस ने एक अनैतिक मार्ग ग्रहण करके श्रपने को श्रजग कर जिया श्रीर यदि उसके परिगामस्वरूप उसे गैरकान्नी करार कर दिया जाय तो इसमें शौर किसका दीष है ? वीसवीं शताद्दी के वाइमरायों के मध्य यदि जार्द कर्जन ने प्राचीन भवन फान्न के जिये, जार्ड मिटो ने पृथक् निर्वाचन-द्वारा हिन्दृ सुपिजम गुरथी सुजमाने के लिए, लाई हाडिम्ज ने दिच्या फ्रफ़ीका की समस्या हक्त करने के लिए. लाई चेम्सफोर्ड ने जिल्यानवाला याग के लिए, लार्ड रिहिंग ने न्याय के नाम पर 'रिवर्स कींसिल' जारी करने के लिए, लार्ड सरविन ने गांधी-प्ररविन समसीते के लिए, लार्ड विलिगडन ने वृद्धावस्था के छिए अपने-अपने शासम कार्कों को चिरममरणीय बना दिया है तो लार्ट जिन्छिथगों का काल उनके वाम्बे-नाम्बे पानगीं, छोटी से छोटी समम्याओं का कठिन हल देर से निकालने, सहस्वपूर्ण प्रश्नों का मामना करने में श्रसमर्थंता दिखाने श्रौर सादे सात वप तक भारत की राजनीतिक गुन्धी सुलकाने की चेष्टा करते रहने पर उसके रहस्य को सममने में उनकी श्रसफलता के लिए याद किया जायगा। वे इस देश से कुछ दर्द के कर---श्रीर हमें थाशा कानी चाहिए कि कुछ सद्वुद्धि मी केफर विदा हुए हैं। यहां से जाते समय उन्होंने जो यह सबक सीम्बा है उसे उन्हें दूसरों को सी सिला देना चाहिए-"मनुष्यों की तरह राष्ट्रों पर भी सयवुछ मिला कर ही असर पहला है। फुमलाने य मुरतापूर्ण दमन के नये से नये तरीके भी इस तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं वर सकते कि शांति के ममान ही युद्ध के समय भी राष्ट्र श्रपने बचनों तथा कार्यों-हारा दुनिया पर श्रपने विचार मकट करते हैं। श्रीर श्रीधक प्रभावपूर्ण तरीकों से विचार प्रवट वरते हैं।" बीता हुआ समय श्रीर चुके हुए चवसर फिर गर्डी प्राते । लार्ड बिनिबिथमी को दितहास का सदा स्वक नहीं मूलना चाहिए था। उन्हें अपने पूर्ववितयों तथा राजनीतिलों से सवक केमा चाहिए था, जिन्हों ने मये राष्ट्रों की राष्ट्रीयता से यैसे ही घोदा खाया था, जिस प्रकार कोई स्वक्ति सन्तानोपति के समय के क्ष्टों की साधारण यीमारी समक येठता है। जार्ट जिनजियमो को यह पुरानी शिक्षा समरण रखनी चाहिए थी:--

"जय मानय जाति के इतिहास में कोई महान परिवर्तन होता है तो लोगों के दिमाग उसी तरफ लग जाते हैं—उनरी भावना उसी दिशा में मुक लाती है। प्रायेक मय ग्राँर प्रायेक धारा। उसे थाने बढ़ाती है। हंसान की जिन्हानी में द्यानेवाकी हस उचर्डरम जहर के विकाश जो भी उदेगा उसे ऐमा जान पढ़ेगा, जैसे वह किनी हसानी चील की नहीं चिंक गुट हैम्बर के किसी हुएम की उन्ती कर रहा है। ऐसे लोग हद घीर संकर्णी म होका, नीच मनोपृत्तिवाले हटी ही कहलायेंगे।"

बाहसरांच के दो धगरतवाले सायज को क्खवारों में जैसी प्रतिक्रिया हुई देसी इससे पहाँदे काइसराय के कियी सायज को नहीं हुई। कियी मे सुत्ते जक्जों से कीर दिसी में हवी कावाज में उसकी निदा की। लंदन का 'टाइरस' पत्र बरवर्ट के श्रास्तवाले प्रास्ताव के समय से प्र तरफ वृटिश व भारतीय करकार के श्रीर हुसरी तरफ कांग्रेस के मध्य प्रक संतु लित रख लेता श्राया था। वह भी वाह्सराय के भाषण के बारे में खुप रहा। जाहिर है कि उसके पाम भाषण की तारीफ के लिए कोई लफ्ज न था श्रीर दुरा लफ्ज कहने के लिए वह तैयार न था।

म श्रास्त को गांधीजी की गिरफ्तारी को एक साल ससाप्त होनेवाला था। इस अध्सर पर श्रार भारत में नहीं, तो हम से हम हंग्लेंड में कुछ हलचल हुई। ब्रिटिश पश्रों में वर्ष समाप्त होने श्रोर वाहसगय है भाषणा पर बुछ महरवर्ण टिप्पिश्यां लिखी गर्थी। गांधीजी की गिरफ्तारी की राल गरह है में हे एर सरकार को भग होने लगा कि वहीं पिछले साल की ही तरह इस साल भी उपद्रव न खिड लाय। इसलिए सरकार को जिन व्यक्तियों से गड़बढ होने की उम्मीद थी उन्हें हजारों की ताटाटों में गिरफ्तार कर लिया गया। सालगिरह से दो दिन पहले वम्बई में ३०० व्यक्ति गिरफ्तार विशे गये श्रीर फिर प्राय मय के सब होट भी दिये गये। भारत में जहा-जहां सभा करने की मुनादी न थी छहां-चहां सभायें हुई, श्रीर इन सभायों में राजनीतिक बंटियों श्रीर विशेषकर गांधीजी व बांग्रेस नेताश्रों की रिहाई की मांग की गयी। लंदन में भी कितनी सभाए हुई जिनमें से एक में स्वाधीनता के अनन्य श्रेमी सोरसन ने कहा, कि भारत की परिस्थिति से सामना करने के लिए शाध्यात्मिक साहस की जरूरत है। सालगिरह के मौके पर श्रीमती सरोजनी नायह ने, जिन्हें कई महीने पहले ही छोड़ दिया गया था श्रीर जो उस समय भी धीमार श्री समाचारपत्रों के लिए निम्न वक्तव्य दियां—

"महारमा गांधी व कार्य-समिति के गिरफ्तार हो जाने पर काग्रेस कार्यकर्ताश्चों के मध्य कुछ अस फैल गया है श्रीर विचारों का कुछ संघर्ष भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस समय न तो उन्हें कोई निश्चित श्राटेश ही प्राप्त है श्रीर न उनका नेतृत्व ही इस समय हो रहा है। यदि किसी के सन में कोई मन्देह रह गया हो तो उसे दूर करने के लिए मैं यह बता देना चाहती हूं कि कार्य-समिति या श्राखिल भारतीय कांग्रेस हमेटी ने कांग्रेस के भीतर के किसी वर्ग या समूह को कांग्रेस की श्रीर से घोपणापत्र निकालने या नयी नीति निर्धारित करने का न तो श्राधिकार ही दिया है श्रीर न—जैसा कि कभी कभी कहा जाता है किन्तु जिस पर मैं विश्वास नहीं करती—कांग्रेस के नाम उसके सिद्धान्तों श्रीर परम्पराश्चों के विरुद्ध ग्रुप्त कार्यों को प्रोत्साहन ही दिया जा सकता है।"

इस समय छोटे-बटे, श्रंग्रेज भारतीय, इंग्लेंड, हिन्दुस्तान व श्रमरीका—सभी तरफ से भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये जाने तांगे थे, वयों कि एक तो नये वाहसराय था रहे थे श्रीर दसरे देश में श्रद्यवस्था चलते हुए एक वर्ष समाप्त हो हुका था। श्रान्दोक्तन वापस लेने तथा वाहसराय के सिंहासन तक नतमस्तक होकर पहुँचने के कट्टरपन्थी रख का हवाला ऊपर दिया जा चुका है। श्रन्य लोगों ने जैसे हसी तर्क की पुष्टि के लिए कहना शुरू किया कि गांधीजी ने श्रपने साथियों की सलाह के खिलाफ खिलाफत का पत्त लेकर व सिंवनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोकन छेड़कर बड़ी मारी, मृल की थी। ये लोग यह भी भूल जाते थे कि कुछ ही समय पूर्व कांग्रेसी मन्त्रिमगढ़ल काम कर रहे थे, जिन्हें युद्ध छिड़ने के समय जानवूस कर समाप्त किया गया था। इससे उन्हें क्या मतलव — उन्हें तो कभी श्रसहयोग छी निन्दा करके, कभी खहर को बुरा-भला कहकर, कभी कांग्रेसी चजारतों की गांधीजी हारा हिमायत की जाने बात उठाकर श्रपने दिल का गुवार ही निकालता था।

यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे विचार रखनेवाले भारतीय महानुभावों

की तुलाना में आर्थर मूर-जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लोग भी सामने आते रहे हैं। ये सज्जन पहले 'स्टेट्समैन' के सम्पादक थे। उन्होंने अपनी अन्तर्भेदिनी दृष्टि-द्वारा समस्या का विश्लेषण करके उसे हल करने का रास्ता निकाल लिया। लाहौर के 'द्रिब्यून' में एक विशेष लेख जिखकर उन्होंने कहा कि भविष्य की तुलाना में वर्तमान का महत्व ही अधिक है। आपने कांग्रेस के इस रुख का समर्थन किया कि उसकी वात्कालिक उत्तरदायित्व की मान पूरी करने से साम्प्रदायिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और भावी वैधानिक योजना की जो वात वाहसराय ने उठायी है उससे देश में आपसी कगड़े फैलने की सम्भावना है। इससे कोई इन्कार नहीं करता कि देश के भविष्य के सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार के इरादे के विषय में उठनेवाले संदेहों को दूर करने के लिए वाइसराय तैयार थे। मि० मूर ने लिखा—"इरेक मुसीविष के वक्त मविष्य की तुलना में वर्तमान ही अधिक महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान में सही कदम उठा कर ही भविष्य के सन्देहों को दूर किया जा सकता है।" इन्हीं दिनों (धगस्त १६४३) महामाननीय शास्त्रीजी ने शान्ति-सम्मेलन में गांधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया।

वाइसराय के भाषण से कुछ पहले प्रकाशित हुई प्रशान्त-सम्मेलन की रिपोर्ट को देखने से समका जा सकता है कि सर रामस्वामी मुदालियर के लंदन में प्रकट किये गये विचारों तथा कराची पहुंचने पर उनकी मुलाकात का विवरण प्रकाशित करने का उद्देश्य विटिश-मंत्रिमंडल द्वारा प्रहण किये गये सीमित हांछकोण के लिए भूमि तैयार करना था। प्रशान्त-सम्मेलव की सिकारिशों व उसके फैसलों का हवाला देकर मित्रमडल प्रपनी स्थित मजवूत करना चाहता था। इसीलिए प्रशान्त-सम्मेलन को गैर सरकारी संस्था भी बताया जा रहा था, गोकि उसमें सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर रामस्वामी मुदालियर थीर सर मुहम्मद जफरुल्ला खां को सरकारी प्रतिनिधि माना गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि'-हारा सम्मेलन की कार्रवाई तथा भारतीय गोजमेज वैठक में प्रकट किये गये प्रतिक्रियावादी विचार इन्हीं दो महानुआवों में से किसी एक के थे। पूर्ण श्रधवेशन में जो निश्चय हुए वे इसी भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिक्रियावादी विचारों के परिणाम थे, गोकि धमरीका व कनाडा के प्रतिनिधियों ने इन विचारों की विप्रीत दिशा में श्रधिक जोर दिया था। इन प्रतिनिधियों की इस रूप में जितनी ही तारीफ की जाय थोदी है कि उन्होंने साम्राज्यवादी विचारों का प्रभाव अपने पर न पड़ने दिया धौर इसलिए भी कि वे एक पराधीन देश के उच्च पद पर रहनेवाले खुशामदी व्यक्तियों के विचारों से अम में नहीं पड़ गये।

प्रशान्त-सम्मेलन की प्रारम्भिक रिपोर्ट देखने से प्रकट हो जाता है कि इन भारतीय प्रतिनिधियों की अपेला अमरीका व कनाडा के प्रतिनिधि ही राजनीतिक प्रश्ने को दूर करने के लिए श्राधिक उरसुक थे। सुदूर क्वेचेक जाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का जुनाव जिस प्रकार किया गया था उसे देखते हुए उनसे यही आशा की जा सकती थी। वाहसराय की शासन-परिपद् का भारतीयकरण प्रगतिशील कदम वो जरूर जान पहा होगा; लेकिन उसकी असली अहमियत भी किसी की नजर से लिपी न होगी। एक जांच-कमीशन की नियुक्ति और उसका मार्ग-प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त-राष्ट्र-संघ की एक सलाहकार-समिति की सिफारिशें उन लोगों के लिए मले ही पर्याप्त हों, जिन्हें भारत के हाल के इविहास का कुछ ज्ञान न हो; किन्तु उन लोगों के लिए, जो साहमन कमीशन, चारों गोलमेज परिपदों, शिचा-सम्यन्धी हर्टजोग समिति, आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी थोटो राथकील्ड-समिति, येशी राज्यों सम्यन्धी यटलर-समिति, लोथियम मताधिकार समिति, संयुक्त पार्लीगेंटरी समिति वगैरह के काम को १६२७ से १६३४ एक देख चुके हैं,

लिए प्रशान्त सम्मेजन की यह नयी समिति भी निरुष्टेश्य ही थी। किसी भारतीय के लिए वनेयेक-जैसे सुद्र स्थान में जाकर श्रपने ऐसे मतमेदों का प्रदर्शन करना—गी न ही सदा से चले श्राये हैं श्रीर न प्यनिवार्य ही हैं श्रीर जि हैं हमारे कुछ अदुरन्शी देशवासियों च स्वार्थी विदेशियों ने बनाये रखा है-एक ऐसा दश्य था, जिसमें उन्हें छोए कर छीर कोई भाग नहीं ले सहता था। परनत यह वहना कि जब तक बांग्रेम पर गांधीजी का प्रभाव रहेगा तब तक कांग्रेस, सरकार के साथ सहयोग न वरेगी, बन्दई के म अगरत वाले प्रस्ताव की उपेदा करता था, जिसमें सित्रराष्ट्रों को सशरत सहायता तक देने का धदन दिया गया था। परन्तु सीमा का प्रतिक्रमण तो उस समय हुश्रा जब कहा गया कि भारत सरकार का संघालन धाहसराय नहीं, बहिन्ह उनकी शासन पनिषद करती है, जो शब्द खीर भावना दोनों ही के विचार से गलत था। संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले. कामेसी नेताओं की रिहाई और सत्याग्रह घन्ड करने के सुकाव तो अमरीकाय कनाडा के प्रतिनिधियों ने उपस्थित विये । परन्तु उन्हें कितना आश्चर्य हुआ होगा जब संट्रस-राष्ट्र सच के मध्यस्य वनने या उसके द्वारा फैसला किये जाने के प्रश्ताव पर यह यह यह स्राप्ति रहाई गयी कि श्रम्पसंख्यक उसका विरोध करेंगे और उन्होंने कहा कि हम क्षम्धापुन्ध कार्यस का समर्थन महीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ राजनीतिक गतिरोध को इर यरना ही है। यह तो स्पष्ट था ही कि मनाई में एक पत्त प्रत्पसंख्यकों का भी था फ्राँर गतिरोध हर हरते के जो भी टवाय किये जाते उनमें अल्पसंख्यकों मे सलाह लेकर उन्हें तप्ट वरना भी लाजिभी ही था। हसी प्रकार अमरीका व कनादा के प्रतिनिधियों के इस सुकाव पर भी कि वाइसराय की शासन-परिषद को जिरमेदार बनाया जाय, श्चापत्ति उठाई गयी । यह पहला ही मौका न था लघ भारतीयों की इंग्लैंड श्रीर श्मारीका में श्रपने उन्हीं मतभेदों का प्रदर्शन करने के लिए आसंत्रित किया गया था. जिन्हें बढ़ाने का श्रीरसाहन उन्हें भ्रपने देश में दिया जाता रहा है।

प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारियों का क्या शसर हुआ ? भारत की राजनीतिक समस्या वहीं रही, जहा वह पहले थी। युद्धकाल में वाह्सराय की शासन पश्चिद की तीन बाकी सीटों के भारतीयकरण से ज्यादा श्रीर खतरा नहीं उठाया जा सकता था श्रीर इसका भी श्रीगणेश नया षाइसराय नहीं करनेवाला था । यही कारण जान पहता है कि लार्ड लिनलिथगो ने श्रपना विदाई का भाषणा देते समय इस विषय की चर्चा नहीं उठाई थी। वात यह थी कि विटिश-मंत्रिमंडल भारत में उत्तरदायी शासन कायम करने के पत्त में नहीं जान पहता था। इंग्लेंड में वहां के कितने ही विद्वान् व राजनीतिझ, मजदूर व लिबरल दलों के पत्र, पेंटरवरी, यार्क व वेदफर्ड के विराप श्रीर भारत के मिशनरी, जो यह कितनी ही बार कह चुके थे कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने से युद्ध-प्रयत्नों में वृद्धि होगी, इस विचार से ब्रिटिश-मित्रमढल सहमत न था। यह कितनी ही वार कहा जा चुका था कि सेना में भर्ती की संख्या ४०,००० मासिक तक थी और बम्बई में श्चगस्तवाला प्रस्ताव पास होने के बाद के दो महीनों से तो भर्ती की सख्या ७०,००० मासिक तक पहुंच गयी थी। फिर साज-सामान की कमी की वजह में भर्ती कम कर देनी पड़ी। साज-सामान की यह कमी इतनी बढ़ गयी कि रँगरूटों को काठ की बढ़कों से ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस तरह रंगरूटों की कमी न होने के कारण काग्रेस के सहयोग की कुछ दरकार न रही। कांग्रेस साज सामान के निर्माण में भी ऐसी कोई जरूरत प्री नहीं करती, जो मौकरशाही खुद न कर सकती हो। फिर रहा ही क्या ? क्या काग्रेस जनता या किसानों से सरकार को धन दिखा सकती थी। कांग्रेस यह भी करने में श्रसमर्थ थी, क्योंकि उस के मत से किसानों का पहले ही खून

शोपण किया जा चुहा था। जब श्रधिक रगरुटों की जरूरत न थी, श्रधिक युद्ध सामग्री तैयार नहीं की जा सकती थी शौर श्रधिक धन मिलने का भी सवाज न था, तो फिर कांग्रेस युद्ध-प्रयत्मों मी प्रगति के लिए दया कर सकती थी ? सिर्फ नैतिक सहयोग का सवाल था। सिर्फ कांग्रेस ही राष्ट्र को महसूस करा सक्ती थी कि युद्ध उस का भपना युद्ध है भीर चदना प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय कर्तन्य है। क्वेकिन ऐसी द्रानिया में, जिस में नैतिक दृष्टिकीण का श्रधिक महत्व न हो, रुपया, धाना और पाइयों व मन, सेर श्रीर छटांकों के रूप में इसकी क्या-छुछ उपयोगिता हुई ? नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसे राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं, जिसका विश्वास जड़ने-भिरने धौर खून-करायी में रहा है। एक ऐसे साम्राज्यवाद के जिए इस भी नहीं, जो देवल वटी सेनाओं में ही विश्वास रखता है। ऐसी जावि के लिए इस भी नहीं, जो विशुद्ध पशुपल की उपासक है और जो प्रन्तर्राष्ट्रीय मगद्रों का निर्णायक भी इसी पशुरत को सममती है। इसीलिए कहा जा सफता है कि प्रशान्त सम्मेजन एक नाटनमात्र था छौर जिन्हें गैर सरकारी प्रतिनिधि पहा जाता था वे जामजद किये हुए सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्ति थे। ब्रिटिश-मंत्रिमंडल श्रीर उस के ष्रादेश में चलनेवाली भारत-सरकार ने उनके लिए जो सामग्री तैयार करदी थी वही उनका 'स्वतंत्र मत' था। भारत में वाहसराय के मापण के एक सप्ताह के भीतर ही इन प्रतिनिधियों ने भापनी सिफारिशें उपस्थित वर दीं। एक प्रारम्भिक बसीशम नियुक्त किया लाय छौर इस पमीशन की देखरेख में एक विधान परिषद् काम करे। स्पष्ट था कि यह विधान परिषद् उसी हालत में प्रपना काम वास्तविक रूप से फर सकती है, जब वह एक राष्ट्रीय सरकार की टेख-रेख में पुक्ष हो। प्रशान्त-सम्मेजन ने राष्ट्रीय सरकार की सुसीवत को यह कह वर टाल दिया कि राष्ट्रीय-सरकार की किसी म विसीके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सवाज उठाया गया कि उसकी यह जिम्मेटारी विसके प्रति हो ? केन्द्रीय श्रसंम्वजी का नया चुनाव हो सकता था। जय कनाडा, श्रास्ट्रे-िषया श्रीर दिष्ण क्रिक्रीका में धुनाव हुए श्रीर युद्ध में सिम्मिलित होने या न होने के प्रश्न पर ही विरोधी दलों ने शपनी ताकत की श्राजमाहश की, तो छीर वह भी १६४३ के छलाई व शगस्त मिं में, फिर िदुस्तान में ही साम खुनाव करने में क्या कठिनाई थी ? इस श्राम खुनाव के परिणामस्वरूप जो नयी केन्द्रीय धारासभा होती उसी के प्रति वाइसराय का सिंत्रमंडत जिम्मेदार हो सकता था। हुर्भाग्यवरा इस तर्क को छागे बदाने के लिए हाझेस के प्रतिनिधि प्रशान्त-सम्मेलन में उपस्थित न थे घौर सभी ने उनकी पनुपन्थिति पर रोद प्रकट किया। परन्तु बिटेन पर इस प्रार्थनाओं का क्या श्वसर पड़ सक्या था ? मि० एमरी इस बीच वर्ड पार बीले. पर टनके विचार में कोई शतर नहीं आया था। बिटिश मस्तिष्क तथा मने एचि की यह विशेषता है कि जब रवाबहारिक जगत् की यातें होती हैं सो वह बादर्श की तरफ सामता है और जब घाटर्श की पाउं होती हैं तो वह स्थावहारिक फ़ेब्र में उत्तर भाता है । बृटेन हमेशा द्वहरा चित्र उपस्थित करता है । इस चित्र के एक तरफ तो रहता है साम्राज्यवाद, और दूमरी तरफ हर्पानवेशों व परार्थान प्रदेशों क लिए स्व-शामन । हमें चित्र के दोनों पहलू देखने चाहिए । माघाउपताद वाली सरफ एक ब्रिटिश स्थापारी-बार्ड घराने का स्थित सपनी सम्पत्ति का उपभोग बस्ता दिग्राई देता है। हसे इलटिये तो चित्र की तुसरी तरफ आप को यह एक जोक्तंप्रवादी दिस्मार देता है, भी करानिवेशों है जिए स्प-शासन तथा भारत है लिए स्वाधी ता के सिद्धान्त को मान छुत्रा है स्रीत भी एमें माछाउप तथा स्वापार की द्वानि के लिए पदे-दरे फांस् बदाता दिखाई देता है। इस प्रकार एक सीमत शहेए-शीर मिर प्रशी पुष्ठ भीमत भंगेत ही हैं- में बादर्शवार ह

यथार्थता, तात्काविकता य सुदूर, सिद्धान्त य काम निकालने की प्रवृत्ति छौर जीवित व क्रियाशीज वर्तमान तथा जनिश्चित य काल्पनिक भिष्ट्य के मध्य निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। दूसरे शब्दों में यह सघर्ष पादरी व राजनीतिज्ञ, कि व योद्धा छौर दार्शनिक व नीतिकार के मध्य सदा चलता रहता है। यही कारण है कि हमें मंत्रियों के वर्ग दिखाई पहते हैं— चिन्न, जोमिसन हिक्स छौर एफ० ई० स्मिथ एक वर्ग में छौर मार्ले, रोनाल्डरो छौर एमरी दूमरे वर्ग में छाते हैं। मि० एमरी का छंग्रेशी गद्य पर छसाधरण अधिकार है। आदर्शवाद की कची उद्दान के भीतर व्यवहारिक श्रुटियों को छिपाने तथा कवित्वमय कल्पनाओं के बीच गगनमडल की सर करने छौर रोमांटिक गहराइयों में उत्तरने की कला में आप दल हैं। परन्तु मनोहर शब्दावली से राजनीतिक गितरोध दर नहीं होते।

मनोनीत वाह्सराय ने १६ सितम्यर को अपने सम्मान में पिलिंग्रिमों के द्वारा दिये गये एक भोज के अवसर पर अपने भावी कार्यक्रम की एक मलक दी। पिलिंग्रिम सोसाइटी का सम्बन्ध ग्रिटेन और अमरीका दोनों ही राष्ट्रों से है। परन्तु आज के पिलिंग्रिम (यात्री) उन पिलिंग्रिम पिताओं के समान धार्मिक यात्री नहीं हैं, जो १७ वीं शताब्दी में धार्मिक स्वतत्रता की खोज में रवाना हुए थे। लार्ड वेवल ने कहा कि इधर हमारे हृदयों से धार्मिक खोज की भावना का अभाव हो चला है। यह अब्बा ही है कि लार्ड वेवल को बनयन की यह चेतावनी समरण हो आयी कि "कोई भी ग्राधा हमारे हृदयों से जिज्ञासा के भाव को नष्ट न कर पायेगी" पिलिंग्रिम (यात्री) का कर्त व्य सस्य की खोज में लगे रहना है। सस्य अहिंसा ही में है, हिंसा में नहीं। लोभ, अनुचित आकाचा तथा शक्तिशाली-द्वारा अशक्त पर अस्याचार हिसा है। कमजोरों के प्रति अपना फर्ज पूरा करना, दूसरों से प्रेम करना और उनके लिए रूजवेल्ट की चारों स्वाधीनताओं को स्वीकार कर लेना अहिसा है। यदि भारत के प्रति खार्ड वेवल का प्रेम वास्तव में एक जिज्ञासु की सोति सस्य की खोज है तो वे अपने गुरु लार्ड एक्तेनबी के, जिन की मिस्रवाली सफसताए प्रसिद्ध हैं, आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं।

भारत में इस भाषण की विशेष महत्व नहीं दिया गया। फिर भी कहा जा सकता है कि

अनुसरण करने के लिए लाई वेचल को एक आदर्श मिल गया ?

इसके उपरान्त ईस्ट इंडिया एसंसियेशन में भी लार्ड वेवल के सम्मान में एक समारीह हुआ। लार्ड महोदय ने सामने आनेवाली कठिनाहर्यों व खतरों का जिक्र किया और साथ ही इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इंग्लेंड की सभी वर्ग की जनता में भारत के प्रति सद्भावना वर्तमान है। आपने यह भी कहा कि इस समय भारत के सामने एक बड़ा अवसर है। यदि में भारत को सन्मार्ग पर लाने में उसकी कुछ सहायता कर सक् तो इस से अधिक अभिमान और प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कोई न होगी। मि॰ एमरी ने चैतावनी देते हुए कहा कि एक चतुर हाथी पुल पर पैर रखने से पहले उसकी जाच कर लेता है। लार्ड वेवल ने उत्तर में कहा कि चतुर हाथी अपने लिए पुल आप खोज लेता है। लार्ड महोदय का यह कथन खूच रहा। उनका मतलब था कि वे मौजूदा पुल की पर्वाह नहीं करते, क्योंकि वह पहले ही से कमजोर व अनुपयुक्त है। संगठित भारत का भार तो नया पुल ही बहन कर सकता है और वे स्वय इस पुल का निर्माण करेंगे।

एक के बाद दूसरी दावत हुई। श्रगाबी दावत रायदा एम्पायर सोसाहटी की तरफ से थी। वार्ड वेवल के मावर्णों में लार्ड फर्जन के भाषणों की तरह विभिन्नता, नहीं थी। उनकी सब से बही विशेषता थी कि सुननेवालों को बार-बार सावधान करना श्रोर उन्हें श्रम में पढ़ने से इस प्रकार बचाना था:—"हमें जिन खतरों व किठनाइयो का सामना करना है उन्हें में पूरी तरह महसूस करता हूँ।" "युद्ध में भारत के प्रयत्नों के खिए मित्रराष्ट्र उसके श्रह्मणी हैं।" "परन्तु हमें महसूस करना चाहिए कि भारत की यातायात्-प्रणालो व श्राधिक व्यवस्था को कितने श्रिष्ठक द्वाव में काम करना पड़ा है श्रोर साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उनके उपर हवना भार न रख दें कि उसे उठाने में वे श्रसमर्थ ही जायँ।" "भारत जाते समय एक महान् उत्तरदायित्व के साथ में उस के महान् भविष्य का भी श्रनुभव करता हूं।" "छव वो सब से बड़ी श्रावश्यकता उसके नेताश्रों को सन्मार्ग पर जाने की है।"

लार्ड वेवल को अपनी उपाधि जिस विचेस्टर के लिए मिली वहां उन्होंने एक नयी बात मी कही—"भारत में हमने व्यवहार करने श्रीर एक यो दो बार निर्णय करने में गलतियां की हैं, किन्तु ये गलतिया हम ने लोभ या भय से प्रेरित होकर नहीं की हैं। दूसरी तरफ भारत को शान्ति प्रदान करके, उसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रोत्साहित करके श्रीर उसे स्वतंत्रता व स्वाधीनता के पथ पर ले जाकर हमने उसका जो कल्याण किया है, हसे श्रव्हे शासन व सुप्रबंध का एक सर्वोत्तम नमूना कहा जा सकता है।" साथ ही लार्ड वेवल हमें फिर सावधान करते हैं— "श्रमी चितिज धूमिल श्रीर पथ श्रंधकारपूर्ण जान पढ़ता है। यदि हम भारत की कुछ श्रागे श्रीर बढ़ा सकें तो फिर उसे हम श्रपने उज्जवल भविष्य की तरफ श्रपने-श्राप बढ़ने के लिए छोड सकते हैं।"

दिल्ली में नये वाहसराय की नियुक्ति से ब्रिटेन में मजदूर दत्त एक बड़ी फठिनाई में पह गया। श्रनुदार-दुलवाले तो स्पष्ट रूप से श्रापरिवर्तनवादी, प्रतिक्रियावादी श्रीर पिछड़े हए थे " श्रीर मि॰ चर्चिलं के नेतृस्व में घोषित कर ही चुके थे कि वे साम्राज्य का दिवाला निकालने के पत्त में किसी भी तरह नहीं हैं। उदारदलवाले सिर्फ नाम के ही उदार थे और उनकी संख्या भी पर्याप्त न थी । जिस मजदूर-दल ने दो वार दृक्तमत संभाली थी वह अपने को अनुदार-दल के बीच विरा श्रीर कमज़ोर पा रहा था। दल में तीन वर्ग थे। सब से प्रभावशाली वर्ग नर्म विचार-वालों का था श्रीर उसके नेता एटली, मारीसन, बेविन, ग्रीनवुड श्रीर रिटले थे। मध्यवर्ग के नेता सोरेंसन श्रौर वार्ये या उम्र वर्ग के नेता श्री कोवे थे। मजदूर दल में पहले वर्ग का ही जोर श्रिधिक था श्रीर वह हिन्दुस्तान के सवाल पर सरकार को किसी परेशाना में नहीं ढालना चाहता था। इसीलिए इस वर्ग का एक डेयुटेशन लार्ड वेवल से मिला श्रीर उन्हें बताया कि राजनीतिक श्रद्गाद्र करने का जो भी प्रयस्न वे करेंगे उसका पूरा समर्थन मजदूर-दल करेगा। इसलिए मजद्र दल वालों ने श्रीर कुछ नहीं तो कम-से-कम यह जाहिर तो कर ही दिया कि नकारात्मक प्रतिक्रियावाद निटेन के विचारों का सचा प्रतीक नहीं है, इसलिए श्रागे कदम उठाकर वे विरोधी दत्तवालों को खुश ही करेंगे। इसके विपरीत, मध्यम वर्ग नकारात्मक नीति से संतुष्ट होनेवाला न था। वह ब्रिटेन की यह नैतिक जिम्मेदारी महसूस करता था कि परिस्थिति को विषम बनाने-वाले कारणों को हटाना और भारत की आकां हाओं व मांगों को पूरी करने के लिए प्रयस्तशील होना उसी का काम है। वह यह भो कहता था कि परिस्थित बद्व मजाने श्रीर सुदूरपूर्व के युद्ध के रुख में परिवर्तन के कारण कांग्रेसी नेता भी श्रपनी नीति में रद्दीबद्दल करने की ज़रूरत महस्स कर सकते हैं। मजदूर-दत्त का मध्यम वर्ग नया विधान लागू होने तक ऐसी श्रस्थायी सरकार की स्थापना पर जोर देना चाहता था, जिसके प्रति वाइसराय श्रपना नकारात्मक श्रधिकार काम में न ला सके। मि॰ कोने का इष्टिकीण कांग्रेस के प्रति रिश्रायत करने का नहीं, बिक उसके मेधि-कारों का था। वे भारत की स्त्रतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय-सरकार की तुरंत स्थापना व राजनोतिक विदियों की रिहाई श्रीर सद्भावना बढ़ाने के श्रन्य उपाय करने के पच्च में थे।

जव कि एक तरफ मजदूर-दल की कार्यसमिति तथा पार्लीमेंटरी समिति की भारत सम्बधी उप-समिति में विचार हो रहा था, दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन-दल सुकावले में श्रच्छे दृष्टिकीण का परिचय दे रहा था। देड यूनियन-दल के नेता मि॰ डोबो ने भारत-सम्बन्धो नीति में परिवर्तन की माग जोरदार शब्दों में उपस्थित की श्रीर कहा कि भारत का दुर्भिन बहुत कुछ शासन-सम्बंधी श्रम्थवस्था व जनता का सहयोग प्राप्त न करने के कारण हुआ है।

जार्ड वेवज के भारत के लिए बिदा होने का समय श्राने पर इग्लेंड के श्रपरिवर्तनवादी लोग भी भरत के लिए श्रपना फर्ज महसूस करने लगे। इस बार पादिरयों को उत्सुकता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। भारत के मिशनारयों-द्वारा भेजी गयी सूचना के श्राधार पर मेथिडस्ट गिरजा की एक जिला शाखा-द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव मि० एमरी के पास मेज दिया गया। प्रस्ताव के सम्बन्ध में मि० एमरी ने कहा —

"मैंने उिछिखित प्रस्ताव को देखा है। मुक्ते विश्वास है कि नये वाहसराय विभिन्न सम्प्र-दायों के मध्य सद् भावना स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, किन्तु राजनीतिक समस्या का हज स्नास तौर पर राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण पर ही निर्भर है।"

पादिस्यों को भारत के प्रति श्रपने कर्तं व्य का भत्ती प्रकार ज्ञान रहा है। भारत के गितरोध श्रोर कटुता पर उन्हें सदा से खेद रहा है।

त्वार्ड वेवल जिस दिन दिल्ली पहुचे उसी दिन मि॰ एमरी ने 'सहे-टाइम्स' के राजनीतिक सवाददाता से सुन्नाकात करते हुए भारत में हाल के वर्षों की समीचा करते हुए भविष्य की तरफ । रुख किया। भारत से सर स्टेफर्ड किप्स की रवानगी के समय से मि॰ एमरी ने क्रिप्स-प्रस्तावों के सम्बन्ध में पहली बार चर्चा उठाते हुए कहा कि प्रस्ताव श्रभी तक कायम हैं।

२८ अन्त्यर को पार्लीमेंट में श्रद्ध के बारे में सवाल-जनाब के दौरान में श्री सोरेंसन ने मि॰ एमरी से प्रश्न किया कि कांग्रेसो नेवाश्रों से कोई वार्ता हुई या नहीं श्रीर क्या उनसे बातचीत । छिड़ना उचित न होगा ? मि॰ एमरी ने उत्तर दिया .—

"चार साज पहले कांग्रेस ने जान बूमकर प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी से हाय खींच जिया था श्रीर उसी समय से वह युद्ध-प्रयश्न की श्रासफल बना देने का प्रयत्न करती रही है।

"जब तक कांग्रेसी नेता श्रपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर देते तब तक उनके द्वाय में इस भारी समस्या की जिम्मेदारी देना उचित नहीं आन पहता।"

दुनिया में हरेक बात की आखिरी सीमा होती है-यहा तक कि लार्ड जिनलियगो की सादे सात साख की वाइसरायी की भी, जो एक तरफ उन्हें खुद कम थका देनेवाली नहीं सिद्ध हुई, श्रीर दूसरी तरफ भारत भी उससे कव उठा। भारत में उनका शासन इस बात की सब से बड़ी चेता-वनी है कि किसी देश का शासन किस प्रकार आरम्भ नहीं करना चाहिए।

भ्रो॰ एडवर्ष ने 'न्यू स्टेट्समेन एड नेशन' में लाई जिनकियनो पर इपी शीर्षक से पक जेख (१२ दिसम्बर, १६४३ को) निक्ता था। जेख के कुछ भ्रश इस प्रकार हैं .---

"भारत में दस वर्ष पहले काम कर चुकनेवाले लार्ड विलिंग्डन ने बाइसराय नियुक्त होने पर धपने पहले भाषण में विधान के शंतर्गंत रहकर शासन करनेवाला भारत का पहला वाहसराय यनने को आशा प्रकट की था। परन्तु हिन्दुस्तान का अपेशकृत कम अनुभव रखने-वाने लाह लिन तिथा ने कार्य-आरम्भ करने के घएटे भर के ही भीतर एक घमंगुरु की तरह उपदेश दे डाला कि वे देश से प्रेम किये जाने की आशा करते हैं और साथ ही यह भी बता डाला कि देश को क्या करना चाहिए। उन्होंने आदेश निकाला कि उनके भाषण के अश देश भर में जगह-जगह चोखटों में लगाकर टांग दिये जाय और मई के मध्य में एक सब से गर्म दिन को पुलिस और सेना को परेड के लिए खुलाया जाय और अफसर उन अंशों को फिर से पदकर सब को सुनावें।

"उन्हें कार्य-भार संभाले श्रभी एक पखवारा भी नहीं हुश्रा था कि उन्होंने एक पटाित्यन का बटाित्यन बर्जास्त कर दिया। कारण यह था कि उन्होंने—जैता कि उनका ख़यात था—-कुछ सिपाहियों को बड़े तड़के सिगरेट पीते श्रीर वाश खेतते हुए देख ितया था।"

एक पखरारे वाद ब्यूरो श्राफ पब्लिक इफर्मेशन से निम्न पत्र भारत के एक दैनिक पत्र के नाम भेजा गया था:--

"सुक्ते वाइसराय के प्राह्वेट सेकेटरी से ज्ञात हुआ है कि श्रीमान् ( वाइसराय ) की यह देखकर आरचर्य हुआ है कि ....कोर्ट सर्कृ जर को किस भाति प्रकाशित करता है। उसे 'सोशज एंड पसंग्ज' शार्षक के श्रन्य व्यक्ति में को गतिविधि के सवादों के साथ ही प्रकाशित किया जाता है। सुक्ते स्विचा तिथा गया है कि श्रीमान् के मतानुसार... ..जैसे पत्र को कोर्ट सर्कृ जर जदम के 'टाइम्प' का हो भाति उर्घृत करना चाहिए। उस पत्र में कोर्ट सर्कृ जर के प्रति 'सोशज एड पर्संग्ज' से भिन्न व्यवहार किया जाता है। प्रातीर्य गवर्नमेंट-हाउसों की घोषणाश्रों के साथ उसके प्रकाशित किये जाने पर कोई श्रापित नहीं हो सकती, किन्तु श्रीमान् का मत है कि श्रन्य स्वादों के साथ (ऐपे छुद्ध संवादों पर साथ की किटंग में नयी स्याही-द्वारा निशान जगाया गया है) उसका प्रकाशित किया जाना श्रवाद्यनीय है।

"सम्बद्ध पत्र में सवादों के दूमरे सर्वोत्तम पृष्ठ पर एक कालम के ऊपर वह सकु लर प्रकाशित होता रहा है। जिन सवादों पर लाल स्याही से निशान लगा है उनका सम्बन्ध ऐसे ज्यक्तियों से है जैसे भारत-सरकार के एक उच्च सदस्य तथा एक भारतीय राजनीतिज्ञ खादि। लदन 'टाइम्स' के मुकायले में यहा कोर्ट सकु लर का भेद करने के लिए धारीक लाइन या रूल का उपयोग किया जाता है। लार्ड लिनिलिथगों ने दिएकी के गरीब पशु-पालकों के लाभ के लिए तीन नस्त बढ़ाने के साँइ दिये थे और गैर सरकारी लोगों से इस उदाहरण का श्रमुसरण करने को कहा था। परन्तु उन्दे स्वय यह दात्रा करने की श्रमुमति देने की कोई धावश्यकता न थी, क्योंकि यह उन्हों की सुमतूम न यी। उदाहरण के लिए पिछले द वर्षों में पजाब सरकार ४,४०० नम्ल बढ़ानेवाले साँइ निश्शुलक दे चुकी है। सरकारी वक्तव्यों में स्कृती वालकों को निश्शुलक दूध देने की योजना का 'वाह्मराय द्वारा उद्घाटन' होना कहा गया था। वाह्मराय होने से पूर्व श्रीमान् सिन्ध में एक ऐसी योजना को श्रमल में श्राते हुए देख चुके थे।

"उस समय भारत में श्रोंसत व्यक्ति की श्राय का श्रनुमान १ पोंड से ६ पोंड वापिक तक जगाया जाता था। वाइसराय का वेतन लगभग २०,००० पोंड (२,१६,२०० रु०) श्रोर भत्ता जगभग १००० पोंड वापिक था। वेतन से चोगुनी धनराशि वाइसराय की श्रपने कर्मचारी-मडल, दौरे व दूसरे खर्चों के जिए मिजती है। लार्ड विजिगडन के श्रवकाश प्रहण करने से एक साव

पहले श्रीर लार्ड जिनलियगो के इसरे वर्ष में दो मदों का खर्च क्रमशः इस प्रकार था:-

१६३४-३४ १६३७-३८

(पौटों में)

१. प्राइवेट सेकेंटरी का कर्मचारी-मदत

२. बाइसराय के दौरे

38,435 २६,०२३

२४.१४६

"कुछ करदाताओं को यह देख कर श्राश्चर्य होता था कि लाई जिनजियगो श्रक्तुबर, १६३६ में एक भारतीय नरेश के यहां जब गैर-सरकारी तरीके पर १० दिन के लिए मिलने गये तो जन्हें अपने साथ १६ व्यक्ति ले जाने की श्रीर एक महीने बाद जब दूसरी रियासत में उससे भी कम दिनों के लिए मिसने गये तो १२४ व्यक्ति ले जाने की क्या धावरयकता पढ़ी ?

"लार्ड लिनलियगो ने श्रपने पहले भाषण में ही कहा था कि सरकारी नीति को प्रकट काने और उसका श्रोचित्य सिद्ध करने के लिए उपयुक्त स्थान केन्द्रीय श्रसेम्बली ही है।

''लार्ड लिनिविधगों के पद-प्रद्वगा करने पर केन्द्रीय असेम्बली के पहले अधिवेशन में ही प्रस्तावों पर बहस न होने देने में उन्होंने पिछले सभी रिकार्टी की तोड़ डाला । उन्होंने एक दर्जन के लगभग कार्य-स्थगित-प्रस्तावों को रोक दिया, जो सदा केन्द्रीय चेत्र की श्रपेक्षा प्रांतीय में प्र के नहीं होते थे। उन्होंने श्रसेम्बली की रिपोर्टी को विशेष स्थान देने के जिए उपस्थित किये जानेवाजे एक बिज पर भी प्रतियन्ध जगा दिया था।

"१६३७ की वसनत ऋतु में जब कांग्रेस पद-ग्रह्ण करने के लिए सौदा तय करने में जगी थी, जार्ड जिनिजिथगो देहरादून व शिमजा जाने से पूर्व बरेजी जिले में शिकार करने चले गये । पर यह भी सम्भव है कि वे प्रतीचा कर रहे हों कि समय बीतने पर काग्रेस-जनों की श्रान्तरिक शक्तियों के घात-प्रतिवात से परिस्थिति कुछ सुधर जाय, जैसी कि वह सुधरी भी । फिर १२ सप्ताह बाद छन्होंने भाषण दिया श्रीर कहा कि जो कुछ भी वे बोलेंगे "सिंचिष्त भाषा" में बॉलेंगे। जरा देखिये तो सही यह भाषण वाइसराय ने उन लोगों के लिए दिया, जिनकी मातृ-भाषा श्रुमें जी म थी.−

"पार्लीमेंट की युक्ति श्रीर हम सब का, जो भारत में सम्राट् के सेवक हैं श्रीर जिनके कन्धों पर कानून को श्रमत में जाने की जिम्मेदारी है, उद्देश्य यह होना चाहिए और है कि प्रत्येक प्रांत भीर सम्पूर्ण मारत के सुधार और उन्नति के जिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से ध्यवहार में अधिक से श्रिधिक सम्भव सहयोग होता रहे और कानून के श्रनुसार लागू श्रुव्यसख्यकों के प्रति विशेष तथा श्रन्य जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए ऐसे मत-सवर्ष से बचना चाहिए, जिसके परिणाम-स्वरूप शासन की व्यवस्था अनावश्यक रूप से भग होने की सम्भावना हो या जिससे गवर्नर व मिन्त्रयों की उस सफल सामेदारी के टूटने की आशका हो जो कानून का आधार है या उस घादर्श पर कुठारावात होता हो, जिसकी प्राप्ति भारतमत्री, गवर्नर-जनरत तथा प्रातीय गवर्नर सभी चाहते हैं।"

इस में हम वाइसराय महोदय के सब से श्रन्तिम उस भाषण का भी एक वाक्य जोड़ देना चाहते हैं, जो उन्होंने स्वानगी से पहले १४ अक्तूवर को नरेन्द्र-मण्डल में दिया था —

''श्रस्तु, इस महान्-पद को, जिस पर रहने का मुक्ते सम्मान प्राप्त है, छोड़ते समय में श्राज यहा श्रीमान् से श्रीर श्रापके द्वारा समस्त नरेशवर्ग तथा उन सभी से, जो रियासवों में श्रपने श्रधिकार व स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं, श्रपील करता हू कि रियासतों के नरेशों को जो उत्तम श्रवसर प्राप्त है, वह व्यर्थ न जाने पाये श्रीर इससे दूरदिशतापूर्वक पूरा लाभ उठाया जाय श्रीर ऐसा करते समय नये-पुराने का ऐसा श्रव्छा मेल हो, श्रीर सच्ची देशभक्ति के श्रागे सकुचित निजी तथा स्थानीय स्वार्थी का इस प्रकार दमन किया जाय कि देशी राज्यों के वृटिश भारत से निकटतम सहयोग-द्वारा देश-भर के भविष्य का निर्माण हो सके श्रीर श्रपनी इस शानदार विरासत के जिए स्थिरता प्राप्त करने में भारत के नरेशा के भाग का भावी पीढ़िया कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर सकें।"

भारत से लार्ड लिनलिथगों की विदाई द्वारा १८४७ के गदर के समय से श्रवतक की वाहसरायी का सब से जम्बाकाल समाप्त हो गया। दुरश्रसल लाई लिनलियगो का कार्यकाल दूसरे किसी भी वाइसराय की तुजना में श्रधिक था। लार्ड जिनिजयगो भारत में जार्ड कर्जन की श्रपेचा छ. महीने ज्यादा रहे ये। लार्ड कर्जन का काल प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने की बजाय पूरे पाच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लाई खिन लिथगो के कार्य-काल का दूसरा महत्व यह था कि दूसरे चाइसरायों की श्रपेका उनका कार्यकाल सबसे श्रधिक नाटकीय था। नाटक जिस तरह सुखात हो सकता है उसी तरह दु:खान्त भी हो सकता है। लार्ड जिनिज्यिगो जिस नाटक के नायक थे वह दुखात ही था। वे देखने में हुए-पुष्ट, स्वभाव से श्रज्ञानी, राजनीति में कहरपथी, दृष्टिकीया में साम्राज्यवादी, कुछ श्रभिमानी श्रीर रीति-रिवाज को बहुत माननेवाले व्यक्ति थे। उन तक पहुँचना कठिन था। उनके व्यवहार में शिष्टाचार की मात्रा श्रधिक होती थी श्रीर वे दूसरों से मिलना जुलना कम पसद करते थे। जात को सच्चेप में कहना पसद होने पर भी वे उसे घुमा फिराकर ही कह पाते थे। कभी-कभी उनके कार्य निरुद्देश्य तथा प्रभावद्दीन हुन्ना करते थे। उनके कार्य सहानुभूतिहीन हुन्ना करते थे, श्रीर यदकदा छनसे हृदयहीनता भी टपकती था । स्पष्टवादिता के श्रभाव के कारण लोग उनके इरादों पर संदेह करने लगे थे। यह शक यहा तक वढ़ा कि जब वह भारत की भोगोलिक श्रीर श्रार्थिक एकता पर जोर देते थे श्रीर देश में सब-विधान स्थापित करने का श्राप्रह करते थे तो लोग श्राश्चर्य करते थे, क्योंकि उन्होंने श्रपनी नीति के द्वारा देश में हिन्दू-सुसलमानों के बीच, शातों श्रीर रियासतों के बीच, सवर्ण हिन्दुश्रों श्रीर परिगणित जातियों के बीच श्रीर प्रांतों व परि-गिर्णित प्रदेशों के बीच जिस भेदभाव को प्रोरसाहन दिया था उससे उनक एकता करने के श्राप्रह का समर्थन नहीं होता था। लार्ड लिनलियगो ने नरेशो को बदावा देकर उनका कामेस के नहीं, बिक जोकतंत्रवाद के भी विरुद्ध उपयोग किया। श्रापने मुस्लिम जाग के मुकाबले में श्रगस्त १६४० में हिन्दू महासभा को स्वीकृति प्रदान की ताकि कहा जा सक -श्रीर मि० एमरी ने कहा भी था-कि लोग श्रीर कांग्रेस में समकौता हो जाने पर हिन्दू महासभा के दावों पर विचार करना पदेगा। श्रापने श्रपनी शासन-परिषद् में ऐसे व्यक्तियों को रखा जो कामस के कहर विराधी थे या उसे छोड़ चुके थे। उन्होंने मि॰ पुमरी के शब्दों में "देश के सब से महस्वपूर्ण राजनीतिक दल्ल के नेताओं को जेज में दूँस दिया श्रीर फिर यह शिकायत भी की कि वे मुस्तिम लाग से समफौता नहीं करते।" उन्हों ने कांग्रेसी नेताश्रों श्रीर जीगी नेताश्रों के बीच चिट्ठी-पत्री तक वद कर दी श्रीर फिर श्रारीप किया कि वे मेल-मिलाप नहीं करते। उन्हों ने श्रगस्त १६४२ में महात्मा गांधी को मुजाकात करने की इजाजत नहीं दो श्रीर उनकी सरकार ने सेना व प्रजिस की दिसा के कारण देश में श्रसाधारण उपद्रव फैलाने दिये। बगाल श्रीर उड़ीसा में जब लाखों व्यक्ति सुखमरी के शिकार हो रहे थे तो जार्ड लिनिजियगो ने उनकी सहानुभूति में न तो एक शब्द कहा भीर न कोई श्रपील ही निकाली। श्रपने कार्यकाल के श्रंतिम दिनों में लाट साहब १६ श्रक्टूबर को

"सववितंव एक्टिविटीज श्राद्धिनेन्स" के रूप में हिन्दुन्तान को श्रपना श्रारिसी तोहफा दिया।

भारत की शार्थिक व्यवस्था व राजनीति से पिछला सम्बन्ध होने के कारण लाई जिनिबन थगो से वाइसराय का पद सँभाजने के समय जो श्राशा की गई थी यह पूरी नहीं हुई । महात्मा गाधी से मैत्री का जो दावा उन्होंने किया या उसके पीछे शत्रता की भावना छिपी हुई भी। वाहसराय भवन की सीदियों पर गांधीजी से किये गये मंत्री के दावे को याद में उन्होंने श्रपने कार्यों से गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने भारत को पुक ऐसे युद्ध में, जो उसका अपना युद्ध न या, व्यस्थापिका सभा को सूचित किये बिना ही फँवा दिया। जाई जिनिवयगों के इस कार्य की जदन के 'टाइम्स' तक ने निदा की। उन्होंने २१ दिन के धनशन के धवसर पर गाधीजी को श्रागाखा महल में उन के भाग्य के भरीये छोड़ दिया। इस अनगन के बाद गाधीजी के जीवित यचे रहने पर जनता ने लार्ड लिनिक्यिगो की भारता का जो खनुमान लगाया होगा उसकी करुपना की जा सकती है। केन्द्राय श्रमेम्यजी से सलाह जिये विना श्रीर पहले दिये गये श्राश्वासन के विरुद्ध उन्होंने मिस्र श्रीर सिगापुर को भारतीय सेनिक भेजे। क्रिप्स-प्रस्तावों का विस्तार करके कांग्रेस की मागे पूरी किये जाने पर श्रापने इस्तीफा देने की धमकी दे दो थी। श्रापने श्रीराजगोपाताचार्य को न तो गाधोता से मिलते हो दिया श्रीर न उनकी प्राविनिधिक स्थितिको ही स्वीकार किया। निद्लानेता सम्मेलन की तरफ से धापना वक्तन्य पदने ध्रीर फिर उसका उत्तर खुपचाप सुनने की कह हर उन्होंने ढा॰ समू का अपमान किया। गांधो भी ने जय सद्भावना प्रकट करने के लिए एक पत्र मि॰ जिन्ना को जिला तो लाई जिनलिथ में ने उसे रोक्स दिया । सब से बहा विरोधामास तो यह है कि जिस वाहसराय का रुपि से इतना सम्बन्ध रहा उसी के क.ल में यहुत दिनों से भूती हुई दुभिन्न की विभाषिका का सामना देश को करना पढ़ा ।

वे अपने पोछे इतिहामकार के जिए निराशाओं व निरर्थक प्रयत्नों का जेखा और उत्ताधि-कारी के जिए अधावधापूण विरासत छोड़ गये और इस तरह उन्होंने भारतीय समुद्रतट से नहीं— यिक दिल्लो की कर्तों से विदाई जी। उनका न किसी ने सम्मान किया, न किसी ने उनके जिए

श्रांस बहाये श्रीर न किसी ने उनके गुणानुवाद ही गाये।

# वेवल आये

दिछी में लार्ड लुई माउटयेटन के श्रम्त्यर के दूसरे सप्ताह में श्रचानक पहुंचने के बाद श्रम् अम्त्यर, १६४३ को लार्ड वेवल भी पहुँच गये। लार्ड वेवल का श्रागमन श्रप्रश्वाशित नथा, िन्तु इस पद का कार्य-भार संभालने के लिए वायुपान द्वारा भारत पहुँचनेवाले श्राप पहले वाइसराय थे। लदन से रवाना होते समय श्रापने पत्र-प्रतिनिधियों से कहा था—"मेरे सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है।" इससे जाहिर होता है कि भारत के वाइसराय का पद-प्रइण करते समय लार्ड वेवल श्रानो जिम्मेदारी किननो श्रीधक महसूम कर रहे थे। इस सवाल की एक मलक मि० एमरी ने उस समय पार्लोमेंट में दी थी, जब उन्होंने श्राशा प्रकट की थी कि नये वाइसराय विभिन्न सम्पदायों के मध्य सद्-भावना स्थापित करने के लिए श्रीधक-से श्रीधक प्रयत्न करेंगे। यह जाहिर था कि सवाल बहुत टेहा श्रीर नाजुक था। यह कठिनाई पिछले वाइसराय ने उत्पन्न करदी थी। यह भाव प्रकट किये बिना ही कि पुरानी नीति मे परिवर्तन किया जा रहा है, नयी नीति श्रारम्भ करने के लिए श्रमाधारण राजनीतिज्ञता श्रोणित थी—खासकर एक ऐमे व्यक्ति के लिए जो पिछले वाइसराय की श्रधीनता में काम कर चुका हो। यह कार्य सहल न था, किन्तु उसे करने के लिए जिस श्रारम-विश्वास, विवेक श्रीर दृष्टिकोण की श्रावश्यकता थी, वह उनमें भरपूर था।

लार्ड वेवल ने इंग्लैंड में कहा था कि उनके मस्तिष्क में इस समय तीन बातें हैं, जिनमें सब से पहली युद्ध में विजय प्राप्त करना है। श्रय जरा भारत के मुख्य सवाल से इटकर हमें श्रपनी हिए उस परिस्थिति पर डालनी चाहिए, जो उस समय थी। विटेन में भाषण करते समय बार्ड वेवल ने युद्ध में विजय प्राप्त करने को पहली श्रावश्यकता वतायो थी। उन्होंने दूसरा स्थान श्रायिक खोर सामाजिक सुधारों को दिया था, किन्तु भारतीय समस्या को ठीक तरह समक लेने के याद हसमें कुछ भी शक नहीं रह जाता कि हिन्दुस्तान में हन सुधारों को उसकी राजनीतिक समस्या से न तो श्रलग ही किया जा सकता है थौर न उसे उनसे श्रधिक महस्व ही दिया जा सकता है। श्रव वे दिन नहीं रह गये थे जब श्रमेज भारत की जनता के हित-साधन का दावा पेश करके श्रपने कार्यों की सफाई दे सकते थे। इसी तरह श्रव वे दिन भी लद खुके थे जब श्रमेज श्रपने को एक धनिच्छुक राष्ट्र का संरचक कहकर सिर्फ 'रिलतों' का हित साधन न करके 'संरचकों' का भी उछु सीधा करते थे। भारतीय सवाल के निषटारे से साम्प्रदायिक एकता का प्रत्यच सम्बन्ध न था। जान-वृक्तकर पेदा किये-गये मतमेद न तो श्रपने-श्राप मिट सकते थे शौर न उनके बने रहने से एक श्रधक महस्वपूर्ण काम के होने में कोई बाधा हो पद सकती थी। यदि मतमेद दूर करने को बात को महस्व दिया भी जाय तो इस दिशा में भी काग्रेसी नेताशों के छुटकारे के धिना कोई प्रति होती धसम्भव थी।

लाह विवत्त ने भारत आकर गवर्नमेंट हाउस के उस राजकीय शिष्टाचार को कम कर दिया, जिसका लाह लिनलियमों को इतना चाव था। इसी शिष्टाचार के सम्बन्ध में विलियम पामर ने वारेन हैस्टिंग्स को अपने ४ नवम्बर, १८१३ वाले पत्र में लिखाथा—" . समाज गवर्नर के प्रति विनम्र व्यवहार करने और स्वय स्वतंत्रता का उपभोग करने का आही रहा है और वह राजा और प्रजा के ..सम्बन्ध को पसंद नहीं करेगा। ... यहा की व्यवस्था बिन्कुल राजसी ढंग पर है। जो भी हो, यह परिवर्तन एकाएक कर दिया गया है। '' लाह वेवल जब मारत आये तो उन्हें हैस्टिंग्स के समय का राजसी ढंग मिला। वे इसे खत्म या कम कर देना चाहते थे।

#### मि॰ एमरी की मुलाकात

जार वेवज १७ अनत्वर को भारत पहुचे थे। उसी दिन मि० एमरी ने कांग्रेस के विरुद्ध अपने आरोपों को दोहराया था ताकि कहीं हम या जार वेवज उन्हें भूज न नार्ये। अपनी इस मुजाकात से मि० एमरी ने सब जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही जाद दी थी। उनके आरोप इस प्रकार थे .--

"(१) कांग्रेस, योजना के संघवांते हिस्से का आरम्भ से ही विरोध करती आयी है, (२) कांग्रेस ने रियासतों में असंतोष पैदा करके नरेशों की हिचिकचाहट बहादी है, और (६) मुसलमान अब तक संघ-योजना के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु प्रांतों में कांग्रेस के तानाशाही रगढंग देखकर वे भी उसके कटर-विरोधों हो ग्ये हैं।" मि॰ एमरी ने यह भी कहा कि इस आशका के कारण कि केन्द्र में कांग्रेसी मत्रों केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार मित्रयों के रूप में काम न करके कांग्रेस-कार्यसमिति और गाधीजी के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे, मुस्लिम खीग व नरेश दोनों ही १६३४ के विधान की संघ-योजना के विरुद्ध हो गये। इन पुराने आरोपों का यहा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही मि० एमरी ने पहली बार स्वीकार किया कि देश के सब से महस्वपूर्ण राज-नीतिक दल के जेल में बद होने के कारण उसका दूसरे दलों से बातचीत चलाना श्रसम्भव हो गया है। श्रापने कहा--''लार्ड लिनिलियगों का विचार ठीक है कि जो लीग युद्ध के समय खुलेश्वाम बिदोह को प्रीत्साहन देने के लिए तैयार थे डन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकती।'' इसके उपरात भारत-मंत्री ने वह निण्य सुनाया, जो उन्होंने लार्ड लिनिलियगों के साथ मिलकर किया था .--

"उन्हें अपने पिछले कार्यों के लिए पक्षात्ताप करना चाहिए श्रोर इसके बाद ही उन्हें भारत के भावी विधान के निर्माण में हिस्सा लेने की श्रनुमित दी जा सकती है।

इसके वाद उन्होंने भविष्य के बारे में कहा ---

"अब यह देखना शेष हैं कि विदेश में हमारी विजय के साय ही भारत की आतरिक स्थिति में ऐसा सुधार होता है या नहीं, जिससे कि भारतीय नेताओं को आपस में सममौता करने के के लिए राजो किया जा सके, क्योंकि इसी आधार पर शासन की स्थायी ज्यवस्था खड़ी की जा सकती है। यदि ऐसी प्रगति हुई तो निस्सदेह बाइसराय, सम्राट् की सरकार और भारतीय जनता ससमें प्रोत्साहन प्रदान करेगी।"

जपर जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि 'नेताओं' से भारत-मत्री का तारपर्य उन कोगों से नहीं था, जो बाहर थे, किन्तु उनसे था जो जेतों में थे। परन्तु इस पहेंकी का कुछ उत्तर नये वाहसराय को नहीं मिला कि जेल से बाहर छात्रे विना कांग्रेसी नेता छन्य लोगों से समफौता कैसे कर पार्येंगे ?

यदि सच पूछा जाय तो भारतमंत्री का यह वक्तन्य श्वार्ड वेवल के नाम एक आदेश-पत्र था, जिसमें लार्ड वेवल को काम से के विरद्ध चेतावनी दी गयी थी और गांधीजी व दूसरे कांग्रेसी नेताओं के समा प्रार्थना करने और धगस्तवाले प्रस्ताव की वापस लेने तक वाहसराय को धपने विशेषाधिकारों से काम लेने को कहा गया था।

इसी सम्यन्ध में महामाननीय बी॰ एस॰ शास्त्री ने मि॰ एमरी, लार्ड वेवल व गांधीजी के नाम तीन खुले पत्र लिखे। वे उन्होंने स्याही की जगह अपने लहू से लिखे थे। इनमें उन्होंने अपनी आत्मा निकाल कर रखदी थी। श्रीर अनुरोध किया था कि इन तीनों व्यक्तियों को अपने अवसर व अधिकारों का उपयोग भारत व बिटिश राष्ट्रमण्डल की गौरव-वृद्धि के लिए करना चाहिए। शास्त्रीजी ने एमरी को वसीई की संधि का स्मरण दिलाया था। श्रीर कहा था कि मिन्नर राष्ट्रों ने जर्मनी को जिस प्रकार अपमानित किया उसका परिणाम प्रतिहिसा व प्रतिशोध की नीति के रूप में दिखाई दिया। शास्त्रीजी ने लार्ड वेवल से मि॰ एमरी की सलाह न मानने तथा गितरोध समाप्त करने का उपाय शीच करने का अनुरोध किया। उन्होंने गांधीजी से "एक योजना तथा एक नीति" पर जमे रहने के सिद्धांत को त्यागने तथा समय के अनुसार नीति में परिवर्तन करने के हनुमानजी के उपदेश पर चलने का अनुरोध किया —

"छोटे-से-छोटे उद्देश्य की सिश्चि के जिए भी कोई एक योजना काफी नहीं है। सफलता केवल उसी को मिल सकती है, जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न योजनाओं से काम जेता है।"

बाद वेवल-द्वारा वाइसराय का पद सँभालते ही लोगों ने अनेक सुमाव व अनुरोध उपस्थित करने आरम्भ कर दिए, जिनमें इहा गया कि उन्हें अपने तत्कालिक कार्यक्रम में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं। सर फ्रेडिक जैम्स ने श्रव्ल के सवाल की तरफ ध्याम दिखाकर यूरोपियनों का मत प्रकट किया। २६ अक्त्यर की धगलीर के यूरोपियन असोसियेशन में भाषण देते हुए सर फ्रेडिक जैम्स ने यह गम्भीर चैतावनी दी .—

"मये वाइसराय के आगमन से आगजा राजनीतिक कदम उठाने के सम्बन्ध में तरह-सरह के अनुमान किये जाने जमें हैं, किन्तु सगर जार्ड वेवल देश के लिए समुचित अस का प्रयन्ध कर सकें तो यह किसी भी राजनीतिक कदम की अपेका मित्रराष्ट्रीय उद्देश्यों व भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण दोगा।"

यदि एक धावाज गितरोध समाप्त करने के प्रयश्नों के विरुद्ध भाई तो कितनी ही यावाजें ऐसे प्रयस्न धारम्भ किये जाने के पह में डठों। पृथ्वी पर शांति धीर मनुष्य-जाित में सब्भावना की वृद्धि के लिए भी यहुत-कुछ कहा गया। लाहौर की मेथिडिस्ट चर्च-शाखा के सुपिर्न्टेन्टेन्ट रेवरें ब क्लाइड बी॰ स्टट्ज़ ने जो यह कहा कि भारमीय जनता को धन्यायपूर्ण सम्यता के विरुद्ध विद्रोह्द करने पर मजबूर करने की जिम्मेदारी एक हद तक ईसाइयों के धार्मिक सिद्धांतों पर है, यह किसी कदर ठीक ही था। नई दुनिया के राष्ट्रों में स्थान पाने के भारत के दाने का भी धापने समर्थन किया। खाड है लिफेक्स जैसे यह कहते कभी गई। यक्ष्ते कि आ मेज भारत के संस्त्रक हैं, उसी प्रकार है वनशायर के स्पूक धीर लाह के धोर्म कहते भाषे हैं कि श्रंमेगों का उद्देश्य भारत में साझाज्य स्थापित करने का कभी न था, उसकी स्थापना ठो पैतिहासिक धादरपश्ता के

कारण हुई। इन महानुभाषों के किए १२ ज्न, १४४२ के 'न्यू स्टेट्समैंन' के कालमों का निम्क उत्तरण उपयोगी है .—

"श्रपने २६ मई वाले श्रक में 'शालोचक' ने कार्य प्टरन के इस स्थन का इवाका दिया है कि श्रम्भे ज जब भारत गये तो उनका घटां कोई साम्राज्य स्थापित करने का इरादा न था। लाड प्टरन ने यही बात 'रेली स्केच' के भी पुक लेख में कही थी। मैने तब उस प्रम्न के सम्पादक के पास इंस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों-द्वारा ११६८७ में श्रपने मदास-स्थित प्जेंट के नाम लिये गये पन्न से प्क उद्धरण भेता था। एजेंट को सैनिक व ग़ैर-सैनिक शक्ति-द्वारा ऐसी नीति का श्रनुसरण करने को बहा गया था जिसमे भारी श्राय हो सके श्रीर भारत में श्रमेजों का एक बढ़ा उपनिवेश स्थायी श्राधार पर कायम किया जा सके।" यह उद्धरण के० एस० शेलवंकर की 'भारत की समस्या' नामक प्रस्तक से लिया गया था।

#### लार्ड वेवल ने क्या किया ?

विना मांगे, परम्परावश या शिष्टाचार के कारण जो सजाह दी जाती है उससे जोग यहुत कम प्रभावित होते हैं धोर जाढ वेवज को भी हमका अपवाद प्रक्रीना चाहिए था। यह स्वामाविक है कि उनके अपने विचार, अपने सिद्धांत, कर्तन्य के सम्बन्ध में अपनी निजी मावना और अपनी रुचि होगी। हसजिए यदि सब से अधिक उनका ध्यान बंगाज की मुखमरी की तरफ गया तो सब से पहले उन्हें इसी समस्या को हाथ में जेना था। जाई वेवज ने स्वास्थ्य-जांच तथा उसति समिति को वैठक के जिए (जो २६ अक्तूबर, १६४३ की शुरू हुई थी) जो सदेश दिया था उसमें उन्होंने गन्दी बस्तियों तथा उममें रहनेवाजों को नये सिरे से बसाने की समस्या, जल का प्रवध, प्रकाई की व्यवस्था, मलेरिया-निवारण के जिए देशी कीटाशुनाशक दवाओं का प्रयोग, मच्छुरटानियों का अधिक उपयोग, रक्तुजों में दवाजाने खोजने, अधिक डाक्टर उपजब्ध करने, गांवों में डाक्टरों व नसीं का प्रयन्ध करने, देशी दवाजों को प्रोत्साहन देने और अनुसंधान-संगठनों की चर्चा की थी।

वाहसराय ने इंग्लेंड से रवाना होने समय जो दूसरा उद्देश्य अपने सामने रखा था हसकी कुछ मलक मिलने लगी थी। एक अन्य महरवपूर्ण बात बंगाल के पीहितों के लिए दी गयी रक्षमों की व्यवस्था के लिए एक विशेष कीष का खोला जाना था। भारतमंत्री, जदन के मैयर और भारतीय हाई कमिश्नर ने इंग्लेंड में अपील निकाल कर बंगाल की सहायता के लिए खोले गये वाइसराय के कीष में धन देने का अनुरोध किया था। लका की सरकार ने वाइसराय को इस कीष के लिए २७ लाख रुपये भेजे थे। दूसरा अच्छा कार्य २४ अक्तूबर को लाह वेवल की अविद्यापित कलकत्ता-यात्रा थी। परिणामों के अलावा, इसकी सभी तरफ कद्र की गयी—सास सीर पर जेल में चन्द उन कांग्रेमी बिदयों द्वारा जो सींखचों के खीलर रहकर बंगाल की बरबादी का दश्य दीनतापूर्वक देख रहे थे और जिसकी तरफ शासन-व्यवस्था का प्रधान होते हुए भी युद-प्रयस्न में व्यस्त वाइसराय ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। युद्ध-प्रयस्त ही बंगाल की मुखमरी का पृक्क कारण था और इस अवसर पर वाइसराय ने जिस निर्देशता तथा अमानुपिकता का परिचय दिया था उसकी एक औसत मनुष्य से आणा नहीं की जा सकती। नये वाइसराय ने प्रधान सेनापति को सब से बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए सेना के साधन-विशेषकर अक के यातायात के किए—उपलब्ध करने, सहायता के केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के लिए अन्न का सकतन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना रद्ध अवत्र को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन

में दी गयी और इसी में बोजना को पार्थान्वित करने के कार्यक्रम पर भी श्वाश ढावा गया।

वार्ड वेवल के कार्यकाल की एक विशेष घटना गवर्नरों का वाहसराय से परामर्श के लिए एक्ट्र होना भी थी। पिछले दस वर्षों में वाहसराय के लिए गवर्नरों को परामर्श के लिए ग्रुला मेजना एक साधारण घटना हो गयी थी। ऐसा इस समय विशेष रूप से किया जाता था जब दमनकारी उपाय वरना होता था वा उन्हें हटाना होता था। परन्तु उन दिनों गवर्नर वाहसराय से हो-दो या तीन तीन की टोलियों में मिलते थे। नवम्बर, १६४६ के गवर्नर-सम्मेजन की सब से बही विशेषता यह थी कि ग्यारह के ग्यारह गवर्नर टिछी में उपस्थित हुए और ऐसे सम्मेजन बीस महीनों में तीन हुए। इन सम्मेवनों के श्रवसर पर घोषणा ही जाती थी कि सिर्फ अन्न की परिस्थित पर ही विचार हुआ। परन्तु प्रश्न उठता है कि नया गवर्नर अन्न की परिस्थित को हनना निषट से जानते थे कि श्रान विभाग के मंत्री या सेक्रेटरी तथा प्रादेशिक अन्न-कमिश्नर की सलाह के बिना समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सबते थे। इसिलए कहा जा सकता है कि हन बोषणाओं से सम्मेवनों का महत्व कुछ घट ही जाता था।

वाइसराय ने गवर्नरों के सम्मेलनों-द्वारा प्रांतों की राजनीतिक व प्राथिक प्रवस्था का जो अध्ययन शुरू किया था उसे उन्होंने पांतों की राक्षधानियों के दौरों-द्वारा परा करना शुरू वर दिया। जार्ड वेदल ब जब का की यात्रा तो पहले ही समाप्त वर खरे थे। इसके बाद छाप जाहाँर गये। गवर्नर-सम्मेलमों के सम्बन्ध में पार्लीमेंट में किये गए एक प्रश्न-द्वारा पृक्षा गया कि क्या उनमें राजनीतिक बंदियों की विहाई की समस्या पर भी विचार हक्षा था। सि॰ एमरी ने उत्तर दिया कि सम्मेलनों में सुख्यत छन्न-परिस्थिति च युद्धेत्तर पुननिर्माण की समस्यात्रों पर विचार हुआ और शासन-सम्बन्धी कुछ निर्धय भी किए गये, किन्तु राजनीतिक वंदियों की रिहाई के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। भारतमंत्री का ध्यान लेबनान के राष्ट्रपति व मित्रयों की रिहाई की तरफ प्राकृषित किया गया और कन्तरोध किया गया कि भारतीय बंदियों को रिष्टा करके बया वे भी इस घट्छे उदाहरण का अनुसरण करेंगे। मि० एमरी ने कहा कि दोनों वालों में कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि मि॰ एमरी को दोनों दातों में सम्बन्ध न जान पड़े तो इसमें कोई आक्षर्य महीं है। सच भी था, वर्योंकि लेबनान के शांदोलनकारियों का श्रष्टिमा से कोई ताल्लक न थर श्रपने राष्ट्रपति की रचा के लिए उन्होंने वाल के घोरों की रोक बनायी थी श्रीर फ्रांस की श्रीप-मिवेशिक सेना को उन तक पहेँचने में काफी समय जग गया था। जेवानीज होगों के पास हथि-पारों की कमी न थी श्रौर पहादियों के मीछे जाकर उन्होंने श्राजाद फ्रांक्सी सेना पर समय समय पर इमने करने की भी तैयारी करनी थी। इसके श्रातिरिक्त, भारत श्रीर लेबनान के बीच का सम्बन्ध चाहे साम्राज्यवादी त्रिटेन के मनचले राजनीतिज्ञों को भने ही न जान पढ़े किन्त साधारण व्यक्ति की नजरों से वह छिपा नहीं रह सकता। दोनों देशों में विदेशी साम्राज्यवाद का संघर्ष जनता की शक्तियों से चल रहा था। लेबनान में श्रंप्रेज मध्यस्य का काम कर सकते थे, किन्त भारत के सगढ़े में वे ख़द ही एक पद ये श्रीर जय कोई ख़द किसी सगढ़े में होता है सो उसका विवेक नष्ट हो जाता है।

वाहसराय द्वारा प्रांशीय राजधानियों के दौरे के समय भी राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने की योजनाओं की चर्चा चली । इस सम्बन्ध में काँसिल फाफ स्टेट में जो प्रस्ताव टर्पास्थत क्रिया गया वह विशेष रूप से मनोर जक था, क्योंकि मि० हुमेन इमाम ने उसका समर्थन किया । पैसा करने से पूर्व उन्होंने निक्षय ही कोगों से इजाजत ले की होगी । सच तो यह है कि सरकार की

नीति से कोई खुश न था। लीग को कांग्रेस की माग के राजनीतिक खंडहरों में द्वी पड़ी रहने से क्या संतोष हो सकता था? एक राजनीतिक मूसि-भजक भी काम की चीज प्राप्त करने के लिए भग्नावशेषों की छानवीन करने लगता है। काँसिल छाफ स्टेट में भी यही हुआ। श्रीर सरकार ने भी हस बार "प्रस्ताव वापस लेने," "नीति में परिवर्तन करने" या "गारटी मांगने" की बात नहीं दुहरायी।

राजनीतिक समस्या के बारे में कुछ न कहने की वाहसराय की नीति से सिर्फ कांग्रेसी समाचार-पत्र हां ऊब नहीं उठे थे। 'स्टेट्समेंन' में दिसम्बर के पहले सप्ताह में 'दारल सखीम' ने श्रपने 'साप्ताहिक नोटों' में इस बारे में श्रपनी मुं मलाइट प्रकट की कि गतिरोध समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वाइसराय की शासन-परिषद् में दो श्रीर सीटों के भारतीयकरण किये जाने की खबर के बारे में उसने कहा कि यह तो राजनीतिक श्रहंगे को समाप्त करने के बजाय उस पर मुहर लगाने के समान होगा। जहा लेखक ने एक तरफ बंगाल की श्रम्न समस्या की तरफ ध्यान देने, उसके लिए श्रधिक श्रम्न उपलब्ध करने श्रीर उस श्रम्न के यातायात् का उत्तम प्रबंध करने के लिए वायसराय की तारीफ को वहा दूसरी तरफ यह भी कहा कि मनुष्य के लिए सिर्फ भोजन ही श्रावश्यक नहीं होता। भारत का श्रिक्त समाज इधर काफी समय से अन्य चीजों का भूखा भी रहा है।

खद मस्लिम लीग के सम्बन्ध में भी लेखक ने कुछ घडी मनीरंजक बातें कहीं -

"इस परिस्थित में मुस्लिम लीग की स्थित बड़ी कठिन हो जाती है। उसकी कौंसिल की बैठकों के मध्य-काल में लीग का युवकवर्ग किसी-न-किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए अशन्त हो उठता है। वे हाई कमांड पर दबाव डालने और यहां तक कि उसे मजबूर करने के ख़्याल से आते हैं। पर हरेक बार उन्हें कायदे-आजम मौजूदा हालत से आगाह करते हैं। परिणाम यह होता है कि कांग्रेस के ही समान लीग में भी निराशा छा जाती है। इस गड़बष्ट के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं।" 'स्टेट्समेन' (७ दिसम्बर)।

यह सच है कि वाह्सराय ने गवर्नरों का सम्मेलन जल्दी ही बुलाया, पर उस का कुछ भी परिणाम न निकला। लोकमत में श्रशान्ति के लच्चण दिखाई देने लगे। लोग सोचने लगे कि वाह्सराय के विचारों में कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस से राष्ट्र के राजनीतिक श्रादशों की दृष्टि हो सके। बगाल के लिए श्रन्न उपलब्ध करने की समस्या की बहुत समय से उपेचा की गयी थी श्रीर वाह्सराय ने उसकी तरफ ध्यान। देकर सिर्फ श्रपने साधारण कर्तव्य का पालन किया। सैनिक इस्तों, हवाई स्टेशनों श्रीर ट्रेनिंग स्फूलों का मुश्रायना वाह्सराय की बजाय प्रधान सेनापित का ही कर्तव्य श्रधिक था। लार्ड वेवल ने पजाब के दीरे में फील्डमार्शल की वर्दी पहन कर श्रपनी सैनिक श्रमिरुचि का ही परिचय दिया।

त्रेकिन लार्ड वेवल के सार्वजनिक श्राचरण में एक परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने श्रिखिल-भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति को एक भोज दिया। यह समाचारपत्रों के लिए सद्भावनापूर्ण सकेत था। वाह्सराय ने समिति के एक सदस्य को बताया कि उन्हें ध्रग्लेंड व भारत से परामर्श के कितने ही पत्र मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भपनी तरफ से कुछ कहने से पहले में इन विचारों का श्रध्ययन करना चाहता हूं।

मुस्लिम लीग

एक बार फिर १६४३ के नवस्वर महीने में सुहित्तम लीग की कैंसिख व कार्यसमिति की

देश्ये दिन्ती में हुए। याँस के महीने में सीन के पूरे याधियेशन में देसी घुनीतियां और धमिक्यों ही गयी थीं वैसी हस बार नहीं ही गयी। विएसे १२ महीनों में जो लाम हुए थे उनमें। हिफाजत की ही एक्फ हम दार शिक ध्यान दिया गया था। कहा गया कि लीग के प्रभाप में बीच बजारतें काम दर रही हैं। पांचों प्रधान मंत्रियों को लीग के याध्य प्रकार मिलते के लिए बजारतें की मलते के लिए बुकाया गया। जनता यह भी नहीं जानती थी कि पांचों प्रान्तों के लिए राजनीतिक व थाधिक सुधार के बया कार्यम संयार किये गये हैं। फिर भी यह जाना जा सकता था कि दल के संगठन को सब से घिषक महत्व दिया गया। जीग खब तक कोप्रेम के संगठन की निन्दा करती थी, लेबिन याब उसने घपना भी संगठन कांग्रेस के टंग पर किया। जीग की कार्यमिति को समाधारपत्र 'हाई क्मांड' वहने लगे। कांग्रेम ने व्यपनी कार्यमिति के लिए हम शटद का प्रयोग किये जाने का प्रतिवाद किया था। लेकिन लीग ने हमका युरा नहीं माना। कहा गया कि सभी खीगी प्रान्तों को एक मीति, एक कार्यक्ष घीर एक ही खानुगामन का पालम वरना चाहिए। 'स्टेट्समेंन'ने मि० जिला की सुलना गांधीजी से की सीर कहा कि मि० जिला की चीनि प्रयूप हैं जविन गांधीजी खबरयण रूप से प्रभाव दालते हैं। उस ने समस्त शिन एक स्थान में केन्द्रित होने को भी पुरा यताया।

मच तो यह या कि चरतु हिंगति को देखते हुए हम दोनों संगठनों की बापस में सुकता महीं हो मकता। किमेम की महस्यता मब वे लिए गुरी थी। लीग के सहस्य केमक एकधर्म-पाले ही सकते थे। किमेम का प्रतिषध मिर्फ यहां था कि किसी साम्प्रदायिक संस्था की गिमित का सहस्य नहीं यम सबता। खाकमारों के लीग का सहस्य महां यम सबसा। खाकमारों के लीग का सहस्य महां यम सबसा। खाकमारों के लीग का सबस्य महां यम मबसे। कीम सुम्लमानों की सस्या थी थीर किर मी यह हुछ सुमलमानों को ऐसे कारशों में सलग कारती थी, जिन्हें राष्ट्रीय खथवा माम्प्रदायिक साधार पर मही ममका जा सबना। यह को सिर्फ मि॰ जिला बनाम खल्लामा महारिकी के नेमृत्व का सबाल या एक वाकसार ने मि॰ जिल्ला पर लो हमला किया उसमें किसी देन्द्रीय माजिम मा हाग प था यह एक जलद उसेलित हो उदनेवाले म्यान का उन्मादपूर्ण कार्य ही बा। किर भी यह ओरदार सब्दों में हम यान का मिनवाद किया गया कि हमके का उपयुक्त निरुद्ध में पुछ भी परप्रध्य गथा।

जहां तर प्रप्तातों का समार है पहाँ तय यह बहा जा सकता है कि पंजाब, निष, विभागान, रंगाए चीन चालास में में कियी एक भी मान्य ची छलेम्बली में मूल लीगी सहन्यों का पहुंगत नहीं था। पंजाब में निर्धानिता चालाए थी, िम के लग्दन में निर्धानिता ने घोषणा की कि तर विषेत्रह्यात को साम पर बर्गेस विष्ट्रह्यात को भी प्रमुख की रहे जिन्द्रा विष्ट्रह्यात को की मिल्री के स्वत्र प्राप्ती विषय है। साम प्राप्ती तथ की मूल्यान चीर विभागों के स्वत्र प्राप्ती पर को पूर्णिय विषट होंग का उत्तरे ही भीर में कहना था कि समसीता को से स्वत्र प्राप्ती पर मानी पर प्राप्ती कर मानी के स्वत्र प्राप्ती पर प्राप्ती पर प्राप्ती की विष्ट्र प्राप्ती पर प्राप्ती के स्वत्र प्राप्ती के स्वत्र प्राप्ती के प्राप्ती के स्वत्र प्राप्ती कि स्वत्र प्राप्ती के स्वत्र प्राप्ती के स्वत्र प्राप्ती कि स्वत्र प्राप्ती कि स्वत्र के स

श्रवलाहबरुश के छपाधि लौटाने पर उनकी बर्पास्तगी के कारण साली हुश्रा था। उत्तनी ही श्र नित्त दिश्वति में रवर्गीय सर जार्ज हुर्वर्ट ने फजलुल हक को वर्सास्त किया था। इस समस्या के सम्बन्ध में जब पार्जीमेंट में सवालों की मही लग गयी तो मि० एमरी उनका सामना करने में श्रसमर्थ हो गये श्रीर उन की खुप्पी ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल के प्रधान मन्नी ने लोकतंत्री प्रथा के श्र नुसार इस्तीफा नहीं दिया, विकि उन्हें जबरन बर्खास्त किया गया। इस प्रकार गवर्नर में जो विश्वास विया गया था उनका ठीक उपयोग नहीं किया गया। श्रीर नयी वजारत कायम होने पर बहुमत उसके पत्त में न था। परन्तु लोग शक्ति के केन्द्रविंदु के चारों तरफ इकट्टे होने लगते हैं।

सीमा प्रान्त में भी कहानी ऐसी ही करुण थी । १० कांग्रेसी सदस्यों के जेल में रहने पर भी लीगी वजारत कायम की गयी । गोकि मृत्यु या नजरवन्दी के कारण खाली हुए स्थानों के उप-जुन।वों को वजारत की सुविधा के श्रनुसार स्थगित रखा गया, फिर भी वजारत का धारा मभा में बहुमत नहीं हुआ । इसके बाद १२,०० मजरवन्दों तथा सुरचा-बिद्यों को छोड दिया गया, किन्तु श्रसेम्बली के वाशेसी सदस्यों को छुछ समय तक नहीं छोड़ा गया । कांग्रेसी सदस्यों के छुटते ही श्रीरंगजेव-वजारत ने इस्तीफा दे दिया श्रीर प्रान्त में फिर कांग्रेसी शासन कायम हो गया।

पांचवाँ प्रान्त स्रासाम था, जिस्में ६३ धारा का शासन समाप्त होने पर सर सादुछा खाँ प्रधान मन्त्री बने ।

पांचों वजारतें विटिश सरकार के कृपापूर्ण प्रभाव से कायम हुई थीं। सरकार ने युद्धकाज में वजारतें कायम करके राजनीतिक श्रहंगा भद्ग करने श्रीर कांग्रेस का सफाया करने की सोची थी। इन पांच प्रान्तों से बाहर श्रीर कहीं भी विटिश सरकार का यह पड्यंत्र सफज नहीं होसका।

मि॰ निन्मा को बिटिश।सरकार से कुछ खरी बातें कहनी थीं । उन्हें दिसम्बर, १६४२ में लार्ड जिनिज्यमों का क्लक्ता में दिया गया वह भाषण नहीं भाया था, जिसमें उन्होंने भौगोजिक एकता बनाये रखने का अनुरोध किया था और अक्तूबर १६४३ में, उन्हीं वृहि सराय का नरेन्द्र-महल में दिया गया वह भाषण ही अब्छा लगा था, जिसमें उन्होंने नरेशों से सघ-योजना स्वीकार करने की अपील की थी । मि॰ जिन्ना ने अधिकार स्यागने की अनिच्छा के जिए भी बिटिश सरकार की इलकी आजोचना की, जो अधिक-से-अधिक उस बड़े लड़के की भावना के समान जान पहली थी, जो बाप के न मरने या अधिकार छोड़ने की प्रवृत्ति के कारण उतावला हो उठता है।

विटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सवाज को जो ताक पर रख , दिया था उस पर सुसजन मानों में श्राम श्रसतोष फैलने जगा था । यह जीग की कौंसिल व कार्यसमिति के सदस्यों के रुख से स्पष्ट था । यही सुस्तिम एम० एज० ए० के श्राचरण व पत्रकारों के लेखों से जाहिर होता था । इतना ही नहीं, सुस्तिम समाज में वास्तिविक राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट जलण दिखायी देने जगे । सुसलमान बंगाल के दुभिष्ठ को ध्यान में रखते हुए श्रपने यहा रामकृष्ण मिशन जैसी सस्था होने की भी श्रावश्यकता श्रमुभव करने जगे।

इन्हीं दिनों ( १ नवम्बर, १०४३ को ) लाई सभा में लाई स्ट्रेबोल्गी ने भारत पर 'स्टेब्ट्

१ इस मंत्रिमंडलों के सम्बन्ध में विस्तृत बातें जानने के लिए मंत्रिमग्डल-सम्बन्धी ध्रम्याय देखिये।

श्राफ वेस्टमिनिस्टर' श्रमल में लाने का एक बिल पेश करने की श्रमुमित मागी। सरकार की तरफ से लार्ड केंगोर्न ने बिल के प्रथम वाचन का विरोध किया । श्रापने कहा कि किसी विल के प्रथम वाचन का विरोध किया जाना एक श्रनहोनी घटना है, किन्तु 'स्टेचूट श्राफ वेस्टमिनिस्टर'- जैसे महत्वपूर्ण कानून को प्रभावित करने के लिए एक लार्ड हारा बिल उपस्थित किया जाना भी उतना ही श्रमुपयुक्त है । ऐसा बिल स्वाधीन उपनिवेशों से परामर्श करने के उपरान्त सिर्फ सरकार हारा ही उपस्थित किया जा सकता है । निस्सदेह लार्ड स्ट्रेबोन्गी ने यह परामर्श नहीं किया है । परामर्श किये बिना रटेचूट में संशोधन करना ऐसा ही है जैसे कुछ हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदारों से सलाह लिये बिना ही नये हिस्सेदार रखना चाहते हों । लार्ड को बोर्न ने श्रंत में कहा—''मेरी समक्त में नहीं श्राता कि लार्ड स्ट्रेबोन्गी ने इस विषय पर श्रपने विचार प्रकट करने के लिए यह विचिन्न तरीका कैसे चुना। निश्चय ही सभा इस बिल को श्रागे न बढ़ने देगी।'' शौर सचमुच बिल श्रागे नहीं बढ़ने दिया गया।

स्टेच्ट्र को १६३१ में १६२६ व १६३० में हुए साम्राज्य-सम्मेत नों के प्रस्तावों को श्रमल में लाने के लिए पास किया गया था । रटेच्ट्र में एक तरफ तो थी ब्रिटिश पार्लीमेंट श्रीर दूसरी तरफ कनाढा, श्रास्ट्रिया, न्यूजीलेंड, दिश्या श्रम्भिका, श्रायरिश फ्री स्टेट व न्यूफाड दलैंड (स्वाधीन उपनिवेश) थे। वास्तव में यह तो इंग्लेंड व उपर्युक्त उपनिवेशों में से प्रत्येक के साथ हुई एक सिध थी। इ सिधया श्रलग श्रलग श्रलग वसने के स्थान पर एक स्टेच्ट्र पास कर दिया गया, जिसमें सभी स्वाधीन उपनिवेशों ने भाग लिया। परन्तु रटेच्ट्र के द्वारा उपनिवेशों का एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ। श्रस्तु, बिल लार्ड सभा में श्रस्वीकृत हुआ।

इस मनोरंजक तथा अप्रत्याशित घटना पर प्रकाम डावते समय इसके परिणाम से भी अधिक उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान जाता है । सरकार-द्वारा उस बिल को खुद उपस्थित करने की बात का समर्थन लार्ड के बोर्न की भाषा या उनके रुख से नहीं होता। पर उनके इस कथन के मम्बन्ध में कि जब नये हिस्सेदार बढ़ाये जा रहे हों तो दूसरे हिस्सेदारों से सजाह जेनी चाहिए, हम कुछ कहना चाहते हैं । हम पूछते हैं कि जब दक्षिण श्रफ्रीका की साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, जब भारत के सम्यन्ध में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने श्वपने प्रस्ताव किये - क्या तय दूसरे स्वाधीन उपनिवेशों से सलाह ली गयी थी १ यह तो लार्ड के योर्न का एक गदा हुश्रा तर्क ही था। १६३१ में कमारर वेजबुड वेन ने भारत मत्री की हैसियत से जो कहा था कि भारत पहले ही श्रीपनिवेशिक पद का उपभोग कर रहा है - इस कथन को ही लीजिये। या वसिंद की सिंघ पर भारतीयों के इस्ताचर होने श्रीर १६२६ के साम्राज्य सम्मेलन में भारतीयों-द्वारा भाग लेने को ही लीजिये। श्रीर स्वाधीन उपनिवेश की व्याख्या ही क्या की गर्या है। स्वाधीन उपनिवेश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में, जिमे बृटिश साम्राज्य कहा जाता है, सम्राट् के प्रति राजभक्ति की कदी से वंधे हैं श्रीर प्रान्तरिक मामलों में कोई भी स्वाधीन उपनिवेश दूसरे के श्रधीन गहीं है। इस प्रकार उन्हे एकता के सूत्र में यांधनेवाली वस्तु देवल सन्नाट् के प्रति राज-भक्ति ही है। इसके लिए परामर्श की छावश्यकता ही क्या है ? श्रीर भारत खुद उस राजमिक का भार उठाने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि विल को टालने की नीयत होने के कारण लार्ट फ्रेयोर्न कुछ जरूरत से उयादा कह गये।

इस योच भारत की तरफ से दुनिया के क्तिने ही देशों में एजेंट-जनरता य हाई हमिश्नर नियुक्त किये गए। जय कि एक तरफ लार्ट मेथोर्न भारत को नया स्वाधीन टपनिवेश घोषित किये जाने के प्रयत्न का विरोध वर रहे थे वहां दूसरी तरफ स्वतन्त्र देशों, स्वाधीन उपनिवेशों तथा साधारण छपनिवेशों से भारत के सम्बन्धों में परिवर्तन किया जा रहा था। नये कूटनीविक सम्बन्ध कायम किये जा रहे थे श्रीर पुरानों को मज़वृत किया जा रहा था। युद्धकाल में श्रमरीका में भारत के दो श्रफ्तसर एजेंट-जनरल व हाई किमिश्नर रहे थे। दिल्णा श्रप्नीका में भारत का एजेंट जनरल पहले ही था। श्रमरीका में भारत के प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो चुकने पर मि० श्रणों को लका में एजेंट श्रीर श्री मेनन को चीन में हाई किमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके इन्छ ही समय बाद कनाडा श्रीर श्रास्ट्रे लिया ने भारत में श्रपने हाई किमिश्नर नियुक्त करने का निश्चय किया। तब भारत की तरफ से वैसा ही करने का विचार किया गया श्रीर नवम्बर, १६४३ में सर श्रार० पी० परांजपे को श्रास्ट्रे लिया में भारत का हाई किमिश्नर बनाने की घोषणा करदी गयी। इस प्रकार जहां एक तरफ स्वाधीन उपनिवेशों के साथ भारत के सम्बन्ध श्रिक निकट होते जा रहे थे वहां दूसरी तरफ स्वाधीन उपनिवेशों में साझाज्य के मामलों में हिस्सा लेने की उत्सुकता वढ़ गयी थी।

इस बीच सर जेग्स बिग, जो भारत में वाइसराय की शासन परिषद के अर्थ मदस्य रह चुके थे, आक्सफोर्ड गये। साफ जाहिर था कि उनका उद्देश्य भारत के बारे में श्रमरीकी लोक मत की श्रावाज को दवाना था। सर जैस्स श्रिग ने कहा--"निस्सन्देह भारत के सम्बन्ध में अमरीका में बड़ा श्रक्तान व अम पैला हुशा है। उदाहरण के लिए श्रमरीका में लोग यही सीचते हैं कि हंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी भ्रपनी कांग्रेस के ही समान प्रतिनिधिखपूर्ण व्यवस्थापिका समा है। घमरीका में लोग गांधीजी को संव भी मानते हैं ''काग्रेस के वारे में अमरीका में कोई अम हो या नहीं. लेकिन यह जाहिर है कि सर जैम्स प्रिंग ने श्रपने इन लफ्जों से जरूर अस फैलाने का प्रयस्न किया, क्योंकि यदि श्रमशीकी लोग भारतीय कांग्रेस को श्रपनी पार्लीमेंट के समान मानते सी श्रमरीका की तरह भारत में भी कोई राजनीतिक समस्या नहीं होती। सच तो यह है कि श्रंग्रेज भारत से इटने में जो श्रामाकानी कर रहे थे उससे श्रमरीका में प्रयक्त जोकमत उत्पन्न होने की वजह से सर जेम्स प्रिग तथा उनके श्रन्य मन्त्री-साथियों में कुछ वबराहट पैदा हो गयी थी श्रीर इसीतिए सर नेम्स जिग-को युद्ध-कार्यात्वय से श्रावसफोर्ड के तिए मेना गया था। सर जेम्स श्चिम के भाषण का यहा उत्तर देने की श्चावश्यकता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की बदनाम करने के लिए सिर्फ चिचल के ब्रावहें दिये और कांग्रेस पर तानाशाही का ब्रारोप करने के लिए एमरी व फूपर्लेंड के तर्फ दुइरा दिये। इन ग्रारीपों का उत्तर सितम्बर, १६४२ में चर्चिल के पार्लीमेंट-वाले भाषणों, मि॰ एमरी के भाषणों व कृपलेंड की पुस्तकों की चर्चा के साथ दिया गया है। सर जैम्स का यह कार्य तो कामन-सभा में विवटन होग द्वारा की गयी उनकी प्रशसा के बिए हु ल अनुरूप है। उन्होंने कहा था-"सर जेम्स प्रिग कवृतरखाने में ही जनमे श्रीर पत्ने, दफ्तरी काम की उन्हें ट्रेनिंग मिली और श्रय युद्ध-कार्याजय में वे जवान हुए। ' श्रीर क्विटन होग यह भी कह सकते थे कि "श्राक्सफोड" में उन्हें मुक्ति मिली।"

#### मि॰ एमरी

लार वेवल के भारत पहुंचने के कुछ सप्ताह के ग्रंदर ही 'साम्राज्य' के हतिहास की कुछ सहत्वपूर्ण घटनाएं होने लगीं। बिटिश मन्त्रिमगडल में परिवर्तन की जो श्राप्तवाहें उद रही थीं उनमें मि॰ एमरी, सर जेम्स बिग श्रोर लार साहमन के नाम भी लिए जा रहे थे। मि॰ एमरी ने चेम्बरलेन-सरकार के सम्बन्ध में क्रॉमवेल के जिन शब्दों का ( जो क्रॉमवेल ने टीर्घकालीन

पार्लीमेंट से कहे थे ) उद्धरण दिया था अब उन्हीं शब्दों का प्रयोग स्वयं मि० एमरी के लिए किया जा रहा था। ये शब्द इस प्रकार थे - "आप बहुत समय तक यहां रह चुके हें श्रीर श्रापने कोई भी श्रव्हा काम नहीं किया। मैं कहता हूं कि श्रव श्राप चले जाइये श्रीर फिर कभी श्रपना मुँह न दिखाह्ये। परमात्मा के लिए चन्ने जाह्ये।" मि॰ एमरी ने पार्लीमेंट में जो सफेद सूठ कहे उन्हीं में एक यह भी था कि हिन्द्रतान श्रपनी ज़रूरत के जिए कुनैन पैदा कर जेवा है। यहा यह ध्यान देने की बात है कि मि॰ एमरी ने यह कथन श्रचानक या पत्र-प्रिविनिधियों के दबाव डालने पर नहीं, बिहक एक लिखित उत्तर को पढ़ने समय किया था। मि० एमरी से प्रश्न किया गया कि जब जहाजों की कमी के कारण कुनेंन-जैसी श्राध्यावश्यक वस्तु को भारत नहीं भेजा गया तो शराव वहां क्यों फ्रांर कसे भेजी गयी ? मि० एमरी ने कहा कि "भारत की शराय भेजने पर जो प्रतिबंध था उसे सितम्बर में उठा दिया गया था। शराब भारत को कुनैन के एवज में नहीं भेजी गयी। कुनैन भारत में ही उत्पन्न होती है श्रीर भारत में उसकी कमी नहीं है।" जरा सीचिये तो कि यह उत्तर उस समय दिया गया था जब कुनैन के अभाव में हजारों व जाखों आदमी मलेरिया से पीहित होकर मर रहे थे श्रोर वायुयानों-हारा विदेशों से कुनैन मंगायी जा रही थी। वस्तु स्थिति यह थी कि भारत में कुछ म०, ००० पोंड कुनैन होती है जब कि यहा खपत क्राभग २. ७०. ००० पोंड वार्षिक है। यह सच है कि उस समय क्रुनैन का ७४ प्रतिशत राशन में था, किन्तु इससे मजिरिया में वृद्धि हो रहो थी। श्रव में मि॰एमरा ने श्रवने निर्वाचकों को इतना सुन्ध कर दिया कि उन्होंने उनसे इस्तीफा देने की माग का। वगाल के दुर्भिच के सम्बन्ध में जो षहस हुई उससे तो उनकी श्रार भा पदनामी हुई। भारत की राजनीतिक समस्या से भी श्रिधिक बगाल में सुखमरी से मरनेवाले व्यक्तियां का सख्या, श्रन्न की मात्रा के श्रांकहा. श्रभाव के कारणों, परिस्थिति में सुधार के उपाया, तथा भुलमरी का जिम्मेदारी के सम्बन्ध में मि॰ एमरी का सफेद भूठ प्रकाश में था गया। जार्ड जिनिविथनों की जापरवाही पर आपने सफजवापूर्वक पर्दा दाला । ये दानां मिलकर 'लढन-रहस्य' के ढा० थर्सटन श्रार हा० कोपरास की तरह काम करने लगे। किन्तु जेसा कि स्रवाहम लिंकन कह गये हैं, कोई व्यक्ति सभी को स्रीर हमेशा घोला नहीं दे सकता । योर जब दिसाव चुकता करने का चक्त श्राया तो मि॰ एमरी की कर्ताई कामन-समा के दूसरे सदस्यां, विटेन के पत्रांव उनके श्रपने निर्वाचका के आगे खुल गयी। परन्तु यह भी श्रव्हा हो हुन्ना कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। १८२६ में श्रागरा के नये यमाये गमे प्रांत में भारी धकाल पड़ा था। धार उसमें लगभग म, ००, ००० मनुष्यों की बिल चड़ी थी। इस श्रकान की चर्चा करते हुए क नामक नेत्रक नित्रता है :--

"भारत में श्रकाल एक ऐसी विपत्ति है, जिसमें मनुष्य की राजनीतिज्ञता भी कुछ नहीं कर सकती श्रार न उसे कियी प्रकार कम ही किया जा सकता है।"

बगभग १०७ सांच चाद मि॰ एमरी के सुंद से भी यही शब्द निकंके। एटवर शाम्पसन का कहना है. कि "स कांच में एस्वचेप करना हरवर की इच्छा में याथा टालना होता।" १६३६ यांचे श्रकांच को देखकर मेटकाफ बढ़े दुःखी हुए थे, पर उनके विचार से 'इम विनाश से यचने के जिए मनुष्य हुछ कर नहीं सकता।" लेकिन खार्ड श्राक्तेंड इम मत को नहीं मानवे थे श्रीर उन्होंने उपलब्ध साधनों से श्रकांच के निवारण का प्रयत्न ही नहीं किया, बिकंग श्रकांच-सम्बधी जांच की पद कार्रवाई श्रारम्भ करदी, जिसके कारण भारत-सरकार का श्रकांच नीति का चाद में सुत्रवात हुछा। मि॰ एमरो के विदद इस सम्बन्ध में बहुत बढ़ा श्राराय चगाया जा सकता है।

श्रन्न की समस्या पर मि॰ एमरी ने जिस श्रकर्मण्यता व कायरता का परिचय दिया वह १६४३ के बाद बढ़ती ही गयी । उन्होंने जो यह कहा था कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से श्रन्न की कमी नहीं है, उसका सब से पहला खडन सम्राट् के भाषण में "भारत में भन्न की भारी कमी" के हवाले से हुआ। बगाल सरकार अपने प्रभुयों के मत की हुइराकर सतीय कर तेती थी और इसी की भारत-सरकार के खाध-विभाग के सदस्य सर श्रजीजुद्ध हक श्रीर फिर उनके उत्तराधिकारी सर ज्वादा-प्रसाद श्रीवास्तव ने दुहराया । परन्त बगाल-सरकार ने जो श्रनाज जमाकर रखा उसपर बाद में प्रकाश पड़ा। इन मानव-निर्मित श्रकाल की तह में वितरण का क्रप्रवध सब से श्रधिक था। श्रावश्यकता वाइसराय को बदलकर उनके स्थान पर लाड विवल-जैसे किसी व्यक्ति के नियुक्त करने की थी। श्रकाल पड़ने से कई महीने पहले जब कुछ दुरदर्शी न्यक्तियों ने मि०एमरी का ध्यान हम श्रानेवाली मुसीवत की तरफ श्राकर्षित किया तो वे चकरा गये। १० श्रक्तूबर, १६४३ को जब मि॰ सोरेंसन ने उनका ध्यान हैजा फैलने व दवाश्रों की श्रावश्यकता की तरफ श्राकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि इसकी श्रावश्यकता ही नहीं है। जरा मि॰ एमरी का दुस्साहस तो देखिये कि उन्होंने श्रकाल की चेतावनियों या बीमारी के हो हल्ले की तरफ ध्यान देना उचित नहीं सममा। एक ऐसे न्यक्ति की तरह जिसे सन्देह व ग्रुवहा करने का मर्ज हो. मि० एमरी सदा यही सोचते रहे - यही सदेह करते रहे कि भारत के राजनीतिक-दलों में फूट पड़ी है। इस सन्देह के मूत ने दूसरे किसी विचार को उनके दिमाग़ में ठहरने ही न दिया। इंग्लैंड में उन्हें कुछ ऐसे साथी मिल गये थे. जो उनके हरेफ सदेह व कठिनाई का समर्थन कर देते थे। हिन्दस्तान में उन्हें ग्यारह ऐसे व्यक्ति मिले थे, जो उन्हीं के सुर-में-सुर मिलाते थे, जो उनकी तरफ से ढोब पीटने में ख़द उन्हीं को मात देते थे। मि॰ पुमरी को उनके पद से हटाने की भी एक माग थी, किन्तु एमरी-मि॰ लिथोपोल्ड एमरी-को हटाना साधारण बात नहीं थी। इन सत्तरसाला एमरी ने दिखा दिया कि लार्ड जेटलैंड उनसे श्रच्छे थे। यदि चुनाव श्रनुदार दत्तवार्ल जीत जाते तो कीन कह सकता है कि लार्ड के बोर्न या श्रालीवर स्टेनली. जो डोमिनियन व श्रीपनिवेशिक विभागों में रह चुके हैं. मि॰ एमरी को अपने-सा श्रव्छा प्रमाणित न कर देते ? सौमाग्यवश ऐसा नहीं हम्मा। पर हिन्दस्तान का सवाज मि॰ एमरी के हटने या न इटने का नहीं था-वह वो शक्ति व श्रधिकार के सिंहासन से इंग्लैंड के हटने का था।

वेचारे ईश्वर को श्रपने पापों के बीच घसीटने की श्रपेता मि॰ एमरी का हिन्दुस्तान के मामने में सुप रहना कहीं श्रच्छा था। लार्ड जिनलिथगों ने जो श्रादर्श श्रपने सामने रसा था, उसी पर उनके श्राका को भी चलना चाहिये था। जिनलिथगों ने हिन्दुस्तान से बिदा होने से पहले कई महीनों तक श्रपनी जीभ में ताला लगा रखा था। जब श्रमें जो बर्मा को हिन्दुस्तान से श्रवाग किया था तब क्या वे नहीं जानते थे कि इससे इस मुल्क में चावल की कमी पड़ जायगी? क्या ईश्वर ने बंगाल के गवर्न को लोगों से उनकी नार्वे छीनने के जिए मजबूर किया था? क्या उसी के कारिन्दों ने कमीवाले हेर्जों में पहुँचकर चावल खरीदा था, दिलससे जनता की इतनी हानि हुई। क्या ईश्वर ने ही देश में नोटों की सख्या बदाकर मूल्यों में वृद्धि की थी ? क्या ईश्वर ने ही मारत के ब्यवसाय तथा स्थल व समुदी यालायात् की उन्नति के मार्ग में रोड़े श्रयकाये थे ?

जब मि॰ एमरी ने ईश्वर का नाम श्रकाल व महामारियों के सिल्वसिले में लिया है हो प्रश्न उठता है कि उसी ईश्वर ने मि॰ एमरी व लार्ड जिनिलिथगों को शासन व सुव्यक्ष के विषय में नेक सलाह क्यों नहीं दी ?

जब कि एक तरफ वाइसराय राजनीतिक मसले पर विष्कुल चुप्पी साधे हुए ये वहा दूसरी तरफ गितरोध को दूर करने के लिए सभी तरफ से जो दबाव डाला जा रहा या उसकी उपेचा नहीं की जा सकती थी। इस सम्बन्ध में जो श्रनुरोध व श्रपीलें की जा रही थीं श्रांर जो प्रतिवाद व चुनौतिया दी जा रही थीं उनका मि॰ एमरी से उत्तर पाने की श्राशा की जाती थी। यह दिसम्बर, १६४३ की बात है। २८ नवम्बर को सम्राट् का जो भाषण हुआ था उससे भारतीय नेताश्रों को नहीं, विक्त पालों मेंट के कुछ प्रगिवशील सदस्यों—विशेष करें मजदूर सदस्य मि॰ स्लोन को बड़ी निराशा हुई थी। सर स्टेनली रीड ने तो भारत की राजनीतिक समस्या का उन्हों स न होने के कारण भाषण में संशोधन का भी प्रस्ताव किया था।

हन तथा दूसरी श्रालोचनाश्रों का मि॰ एमरी ने सोच-विचार कर जवाब दिया। पर इस सोच विचार से उनके स्वभाव या प्रकृति में कोई श्रन्तर नहीं श्रा सकता था। यात को टाल देने या उसके बारे में गलतफहमी पेंदा करने को जो उनकी श्रादत पह गयी थी उसका क्या हजाज था? निस्मकोच सच बात से इंकार कर देने पर क्या किया जाता? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ''वंगाल का श्रकाल मुख्यतः ईश्वर का ही कार्य है।'' इस तरह उन्होंने वेचारे ईश्वर को वंगाल के पापी श्रनाज जमा करनेवालों की ही श्रेणी में ला बैठाया।

श्रमी तक हमारे खयाल में भारत के श्रकाल के लिए श्रादमी के नसीय की ( जिसे दूसरे जफ्जों में 'मि॰ एमरी का ईश्वर' भी कहा जा सकता है ) जिम्मेदार माननेवाले श्रासाम के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर सादुला दा ही थे। श्रव मि॰ एमरी भी उन्हीं की कोटि में श्रा गये। उन्होंने कहा कि भारत में मांतीय स्वातन्य शासन उसी सीमा तक हैं जिस सीमा तक वह श्रमरीका के राज्यों ( प्रातों ) में है। प्रातों के इन श्रविकारों से कोई रहोबदल नहीं की गयी है श्रीर युद्ध की कठिनाइयों के यावजूद इन श्रधिकारों को कायम रखा जा रहा है। ये दिक्ततें बच्चे के दाव निकजने के समय होनेवाजी कें, बुखार, दस्त वर्ग़रह परेशानियों की तरह हैं, जिमसे कभी-कभी सृत्यु तक हो जाती है। उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। श्रफसोस वो यह है कि मि॰ एमरी ने जिस बात का पता ६००० मोज की दूरों से जगा जिया, हिन्दूस्तान नजदीक से भी उसका पता न जगा सका शीर वह यात यह थी कि १६४२ के शत में श्रकाल का श्रनुमान कर जिया . गया था श्रोर उससे बचाव का प्रबंध कर लिया गया था श्रीर साथ ही यह भी कि "वगाल के श्रकाल का मुख्य कारण पाला मार जाने की वजह से वहां को चावल की फसल विगड़ जाना भी था. असका पता श्रम्याशित कारणों से पहुत देर से लगा।" मालूम नहीं किस बात का पता नहीं लग सका-पाला पढ़ने का या फसला बिगड़ने का ? ब्रिटेन मर की राजनीतिक व श्रीधोशिक एमरी की भारत-सम्यन्धी मोति--विशेषकर उनके अकाज सम्बन्धी कुपयंघ के विरोध में प्रस्ताव पास कर रही थीं । हाल ही में जिन संस्थाशों ने मि॰ एमरी के भ्रापदस्य करने का भावतीध करते हुए प्रस्ताव पास किये ये छनमे साचेस्टर नगर-मग्रद्र-दल, प्रोनफर्ड की सम्मिखित इजीनियर्स यूनियन, ट्रासपोर्ट जनरता वर्कर्म की नम्पर 1 इक्के की समिति, म्यूनिसिन्न कर्मचारी यूनियन की वर्नन्ने माला, राज-मजूरों की निम्मितित यूनियन की सेंट यॉलयस शाला थीर लेनार्क खनक यूनियन की केस्टन शाला मुख्य थी। यर्गियन भनदार संघकी वरफ से होनेवाली एक सभा में जब मि॰ एमरी न्याक्यान देने गये को उन पर बेहद थापानक्सी की गयी। यहाँ सक कि पुलिय न दावी सो गम्भार उपदव हो जाता चीर घंत में मि॰ एमरी की भाषवा दिये विना हो सभा से एठकर चने जाना पड़ा। कई मिनट शक

भारतमत्री ने सभा से शान्त हो जाने की प्रार्थना की, लेकिन लोग खुप म हुए श्रीर श्रन्त में सभा भग हो गयी। ट्रांसपोर्ट ऐंड जनरल वर्कर्स यूनियन ने, जिसे संसार की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है, सर्वसम्मति से मि॰ एमरी के हस्तीफे की माग की।

वार्ड वंवत के शासन के पहले छ महीने भारत के लिए श्रौर खुद लार्ड वंवत के लिए परीचा के दिन थे। राजनीतिक परिस्थित में सुधार के बिए लोकमत की माग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी श्रौर उन्होंने श्रभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। श्री राजगोपाला चार्य का प्रस्ताव था कि किप्स-योजना पर फिर से बिचार किया जाय। श्री एन० श्रार० सरकार ने किप्स-प्रस्तावों के ही श्राचार पर कांग्रेस को नयी नीति प्रहणा करने की सलाह दी। महामाननीय शास्त्रीजी ने भारत को स्वाधीनताशाष्त्र उपनिवेश माने जाने का श्रनुरोध किया।

इन्हीं दिनों ११ दिसम्बर को चीन के स्चना विभाग के एक श्रिषकारी श्री सी॰ एक स्या ने एक भोज के श्रवसर पर भाषण करते हुए पश्चिमी महाशक्तियों को इम शब्दों में चेतावनी दी— "एशिया के राष्ट्र स्वाधीनता के लिए जो प्रयरन कर रहे हैं उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों को सजीदगी से देखना चाहिए। एशिया भर की जनता—वह चाहे शिचित हो या श्रशिषित—इस बात को सावधानीपूर्वक देख रही है कि पुराने जोकतन्त्रवादी जो कहते हैं उसका मतजब भी वही है या श्रीर कुछ ?

"कत्त के एशिया की ये विशेषताए सुख्य हैं। इनमें पहली है—स्वाधीन होने की सर्वोपरि कामना। एशियावासी इसे श्रपना स्वाधीनता-संप्राम कहते हैं। स्वाधीनता की यह भूख जब पैदा हो गयी है तो वह शान्त होकर ही दम लेगी। दूसरी विशेषता यह है कि कल का एशिया उन्तत, प्रगतिशील तथा श्रनेक मनोरंजक सम्भावनाश्रों से पूर्ण होगा। जब हमारा भाग्य हमारे हाथों में है तो हम श्रपने यहा से निर्धनता, श्रज्ञान श्रीर श्रार्याचार की जह खोदकर ही दम लेंगे।"

ह्ग्लैंड में मजदूर दल चुप न था। लदन से १६ दिसम्बर को चली एक खबर में कहा गया कि दल के सम्मेलन में मि० श्रार्थर मीनबुड ने जो वादा किया था कि कार्य-समिति भारत-के सवाल पर फिर से विचार करेगी, उस के परिणामस्वरूप काफी कार्रवाई हुई।

कलकत्ता के असोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामर्स के वार्षिक अधिवेशन में ही बाहसराय अक्सर महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते रहे हैं। अधिवेशन का समय निकट आने के कारण राजनितिज्ञों ने राज-नीतिक समस्या को हल करने के लिए अनेक सुमाव पेश करने आरम्भ कर दिये।

विदिश समाचार-पत्रों में एक खबर छुपी कि चांगकाई शेक ने घुंगिकिंग से महास्मागाधी श्रीर जवाहरतात नेहरू को पत्र तिख कर जापान को पराजित करने के लिए युद्ध में
सहयोग करने के लिए कहा है। चागकाई शेक से परिचित तोगों ने कहा कि वे सिर्फ एक पष्ट
से श्रपीत नहीं कर सकते। फरवरी, १६४२ में विदाई के समय दिये गये सदेश में भी चांगकाई शेक ने दोनों ही पत्तों से श्रपीत की थी। यह श्रपीत विदिश सरकार श्रीर भारतीय राष्ट्र
होनों-ही से की गयी थी। भारत से कहा गया था कि उसे विश्व की स्वाधीनता के लिए मित्रराष्ट्रों का साथ देना चाहिए। ब्रिटिश सरकार से कहा गया था कि उसे मागे बिना ही भारतीय
राष्ट्र को वास्तविक राजनीतिक श्रधिकार प्रदान कर देना चाहिए ताकि वह श्रपनी श्राध्यासिक
ब नैतिक शक्ति को विकास कर सके। जनरत चागकाई शेक की श्रपीत उस श्रजात किने, जिसमें
कार्यसमिति कैंद थी, या श्रागाखां महत्व तक नहीं पहुच सकी। गाधीजी व उन के साथियों

امح

को स्वाधीनता के स्थान पर श्रमेजों ने वेड़ियाँ ही दीं । इस प्रकार भारत की स्वाधीनता के सिपाड़ियों का जेल की श्रंधेरी कोठरियों में दूसरा वड़ा दिन शीर दूसरा नया वर्ष गुजर गया।

च्यागकाई शेक के पत्नों का सवाद छुपा ही था कि वाइसराय उड़ीसा श्रीर श्रासाम का दौरा समाप्त करके कलकत्ता श्राये श्रीर उन्होंने २० दिसम्बर को श्रसोशियेटेड चेम्बर्स श्राफ कामर्स के वार्षिक श्रधिवेशन में भाषण दिया ---

"मैंने भारत की वैधानिक तथा राजनीतिक समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है—इसलिए नहीं कि ये समस्याएं हमेशा भेरे दिमाग में नहीं रहतीं, हमिलए भी नहीं कि भारत की स्वशासन-सम्बन्धी श्राकाणाओं के प्रति मेरी सहानुभूति न ही श्राँर हसिलए भी नहीं कि भारत की स्वशासन-सम्बन्धी श्राकाणाओं के प्रति मेरी सहानुभूति न हो श्राँर हसिलए भी नहीं कि मेरे विचार में युद्ध के द्रिमयान राजनीतिक प्रगति होना श्रस्थमव है उसी तरह जिस तरह में यह नहीं सोच सकता कि युद्ध के खरम होने से ही राजनीतिक श्रइंगे का कोई हल निकल श्रावेगा, विक इसिलिए कि मेरा विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहकर में उनके निवटारे का रास्ता साफ नहीं कर सकता। श्रभी तो मैं श्रपनी शक्ति उस काम में ही लगाना चाहता हूं जो मेरे सामने हैं। हम समय भारत के पास संकल्प-शिक्त श्रीर बुद्धिमत्ता का जो खजाना है उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त करने, घरेलू श्रार्थिक मोर्चे का सगटन करने श्रीर शान्ति की तैयारी करने में ही लगा देना चाहिए।

"भारत का भविष्य इन महान् समस्याश्रों पर ही निर्भर है श्रीर इन समस्याश्रों को निवटाने के लिए मुक्ते प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति के सहयोग की जरूरत है। यह तो मेरा विश्वास नहीं है कि शासन सम्बन्धी कार्यों से राजनीतिक मतभेदों का निवटारा होना सम्भव है, किन्तु यह विश्वास श्रवश्य है कि शासन-सम्बन्धी महान् लच्यों की प्राप्ति के लिए यदि हम श्रभी ऐसे समय सहयोग करेंगे, जबिक देश के लिये संकट उपस्थित है, श्रीर उन लच्यों के सम्बन्ध में सहयोग करेंगे जिनके वारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई मतभद नहीं है, तो हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए बहुत-कुछ कर सकेंगे, जिसमें राजनीतिक गितरोध का हल हो सकेगा। सरकार के प्रधान श्रीर भारत के पुराने श्रीर सच्चे दोस्त के नाते में श्रपने कार्यकाल में देश को उसके उज्जवल भविष्य की श्रीर ले जाने के लिए भरपूर प्रयस्त करूंगा। हमारा रास्ता न तो सरल है श्रीर न उसे छोटा करने के लिए पगडिया ही हैं। फिर भी यदि हम श्रपनी समस्याश्रों के निवटारे के लिए मिलकर प्रयस्त करें तो उज्जवल भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त हो सकते हैं।"

इस भाषण की भारतीय पत्रों तथा जनता ने वैसी ही कहु श्राकोचना की, जेसी कि ऐसे भाषणों की हुश्रा करती है। वाइसराय ने जो यह कहा कि' श्रमी राजनीतिक समस्याश्रों के नियटारें के सम्बन्ध में कुछ कहकर उनका हल श्रासान नहीं बनाया जा सकता," इससे उनका मतलब क्या था ? कुछ ने 'कहने' व दूसरों ने श्रमी' पर ज्याटा जोर दिया। यदि कहना ठीक न था तो कम-से-कम कुछ 'करना' तो चाहिए था। यदि श्रमी कुछ नहीं होना था तो 'भविष्य' का हतजार किया जा सकता था। इस प्रकार श्रमते वर्ष (१६४४) की १४ फरवरी तक राष्ट्र को इतजार में रखा गया। इस दिन वाहसराय को केन्द्रीय धारासमार्थों के संयुक्त श्रधिवेशन में भाषण देना था। राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए न्यापारियों के मच की श्रपेता दिन्ली श्रधिक उपयुक्त स्थान था। वाहसराय ने भाषण का राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाला श्रश यह श्राशा प्रगट करते हुए समाप्त किया कि यदि शासन प्रयध के छेत्र में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तो राजनीतिक श्रदगे को समाप्त करने के श्रवहरूप परिस्थितियों को भो जन्म दिया जा सकता

है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि वाह्मराय किप के सहयोग की बात सोच रहे थे। उन्होंने सहयोग का अनुरोध न करके लिफ यही कहा कि उसका स्वागत किया जायगा। यह सहयोग उन्हें कहां से प्राप्त होगा, यह जार्ड वेवल ने स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस से मतलय था ही नहीं, क्योंकि वह सींख में के भीतर यह थी। यदि इन का मतल में र कांग्रेमियों से था तो कम से कम उनका सहयोग तो उन्हें अपनी शामन-परिषद् के ११ सदस्यों से पहले ही प्राप्त था। इन ११ सदस्यों में कांग्रेस से निकाले हुए, कांग्रेस-विरोधो लोग, प्रतिक्रियावादी हरिजन, साम्प्रदायिक नेता, उद्योग-पित, सुर्दा जिस्टिस पार्टी के सदस्य और कुछ ऐसे सुसलमान थे, जो अपना एक पैर लीग में और दूसरा उससे बाहर रखते थे। यह स्पष्ट था कि वाह्सराय इस गोरखधंधों से खुश न थे। वे जनता के वास्तिवक प्रतिनिधियों से सहयोग पाप्त करने की प्राशा कर रहे थे श्रीर जब तक राजनीतिक श्रद्धगा बना था तब तक सहयोग पाप्त करना श्रसम्भव था। इस तरह यह तो भूल मुलैयां ही था। सहयोग एक ऐसा साधन था, जिनके द्वारा श्रद्धगों को दूर किया जा मकता था श्रीर जवतक श्रद्धगों को दूर नहीं किया जाता तबतक सहयोग केंसे मिल सकता था। लार्ड वेवल ने श्रागे बदने के लिए मार्ग साफ करने का विचार किया, क्योंकि ऐसा किये विना सहयोग की बात भी श्रद्धित थी। सहयोग की मार्ग न करना भा श्रच्छा ही हुआ, क्योंकि वे भलीभाति जानते थे कि सहयोग के मार्ग की वाथाए हटाये बिना वह किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता।

फरवरी, १६८६ के कुछ दिन बीत चुरे थे। वाइसराय केन्द्रीय धारासमाओं के सयुक्त अधिवेशन में भाषण देनेवाले थे। हरेर का यही आशा थी कि इस भाषण में वे राजनीतिक परिस्थिति के विषय में कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। राजनीतिक गितरोध अभी बना हुआ था आर क्लकते में वे कह चुके थे कि अभा कुछ कहने से परिस्थिति के हज को आसान नहीं बनाया जा सकता। यह भी सम्भव था कि मि॰ एमरी ने समस्या का हज करने की कोई योजना भेज दी हो, जिसे अब वाइसराय थोड़ी-थोड़ी करके अमल में जाने जा रहे हों। परन्तु उच्च धमेज कर्मचारियों में घबराहट फंजी हुई थी—न जाने वेवल क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह भारतीयों के मन मे योजना के खोखलेपन का भय लगा हुआ था उसी तरह उच्च अमेज कर्मचारी उसके ठीस होने की सम्भावना से भयभीत थे। बिटेन में कितने ही शक्तिशाजो गुट प्रगतिशील उपायों को निक्क करने के लिए षड्यत्र कर रहे थे। उनके उर्वर मस्तिक्क एक ऐसे राजनीतिक सगठन की कल्पना कर रहे थे, जिसकी सहायता से साम्राज्य को कायम रखते हुए भारत की स्वाधीनता के मार्ग में रोड़े चटकाये जा सकें। प्राता में नये प्रदेश सम्मिनित करने की योजना प्रोफेसर क्य-विंद की थी। लाह है बो प्रादेशिक गुट सगठित किये जाने की बात कह रहे थे। भारतमत्री मि॰ एमरी ऐसी शासन परिवर्श की बात सोच रहे थे, जिन्हें हटाया न जा सकेगा।

यदि सर ज्याफ़ी-हि-मोंटमोरें सी ने "साम्राज्य की पिवन्न थाती" की चर्चा उठायी तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छोटे लोग बहों के मुद्द से निकली बातों को दोहरा दिया करते हैं। मि॰ चिवल ने ही साम्राज्य का नाम 'साम्राज्य व राष्ट्र महन्न' रखा या, जिसमे प्रकट हो गया कि साम्राज्यवाद श्रमो जोवित है। लाउ हे लोके कि भी भारत को एक थाती के रूप में स्मरण कर चुके हैं। इसिबिए कहा जा सकता है कि पनाब के मूतपूर्व गवर्नर ने तो सिर्फ प्रधान मन्नी के साम्राज्य को ही पवित्र बताया है।

चाहे सर उपाकी दि मोंटेमोरेंसी ने यह कहा हो कि ऐसा कोई दल या दलों का गुट नहीं है जिसे ब्रिटेन अपने अधिकार सींप सके या पजान के मूलपूर्व गवर्नर सर हेनरी क्रेक ने भारत की स्वाधीनता के मार्ग में रोड़ा श्रटकाने के लिए देशी रियासतों का भूत खड़ा किया हो श्रथवा मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड एसंकिन ने साम्प्रदायिक एकता के अभाव पर जोर दिया हो-सभी इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि ब्रिटेन को भारत का शायन-सूत्र श्रपने हाथ में रखना चाहिए श्रीर उसके पाम इतने श्रधिकार होने चाहिए कि ज़रूरत पडने पर श्रव्यसंख्यकों की रचा की जा सके श्रीर शासन-व्यवस्था को भग होने से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन को भारत में एक श्रमिश्चित समय तक रहना चाहिए ताकि यहा के विभिन्न दल एक-दूसरे को हहप न जाय। इन भूतपूर्व गवर्नरों के श्रतिरिक्त श्री प्रो० एस० एडवर्ड-जैमे पत्रकार-जगत् में काम करनेवाले राजमीतिज्ञ भी बोले, जिन्होंने 'वर्ल्ड रिन्यू' में लेख लिखकर सुकाव उपस्थित किया कि बिटेन को दिल्ली अपने अधिकार में रखना चाहिए और वहा से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच शाति बनाये रखनी चाहिए श्रीर देश भर की रचा का भार भी उसे श्रपने ही कधों पर बनाये रखना चाहिए । ऐसा सुमाव पेश करके इन सज्जन ने बड़ी कृपा की, क्योंकि हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में से कोई भी श्रपनी श्रलग रहा प्रणाली का खर्च उठाने मे श्रसमर्थ रहता। इसी लिए इन दो स्वाधीन उपनिवेशों के मध्य एक तीसरी शक्ति को बनाये रखने का प्रस्ताव किया गया। श्रम्ञा, श्रव देखिये कि स्वाधीन उपनिवेश क्या कहते हैं ? श्रास्ट्रेलिय। श्रीर न्यूजी लेंड के प्रधान मंत्रियों ने. जो दोमों-के-दोनों ही मज़दूर-दलवाले थे, साम्राज्य की रचा व्यवस्था के लिए सगठन स्थापित करने की बात स्वीकार की श्रीर यह भी माना कि इस सगठन की श्रधीनता में प्रारेशिक रचा-परिपद काम करती रहंगी, श्रार साथ ही उन्होंने प्रशात महासागर में बढ़े-बढ़े प्रदेशों का सासनादेश प्राप्त करने की श्रपनी योजनाए भी उपस्थित करदीं। उपनिवेशों तथा श्रधीन प्रदेशों पर सचा जमाने में स्वाधीन उपनिवेशों के इम्लैंड के साथ हिस्सा देने की बात १६१६-१७ से चल रही थी श्रीर १६४४ में तो यह इस सीमा तक बढ़ी कि एक श्रास्ट्रेलियन-मि॰ रिचार्ड केसी को मगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया श्रार न्यूजीलैंड व श्रास्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नये प्रदेशों पर श्रधिकार जमाने की बात सोचने लगे।

सिर्फ स्वाधीन उपनिवेशों के राजनीतिज्ञ ही भारतीय विषयों में श्रपनी टाग नहीं श्रद् रहे थे। श्रवकाशप्राप्त विटिश-श्रफसर तथा प्रातों के गवर्नर भी समय समय पर चिछ पो मच, रहे थे। पजाब के भूतपूर्व गवर्नर सर हेनरी क्रोक ने कहा कि सर स्टेफर्ड किप्स ने अनसे थे जफ्ज कहे थे:—

''जब मेंने नरेशों से कहा कि हम श्रापनी सब जिम्मेदारी से मुक्त हो भारत छोड़कर बाहर जानेवाले हैं श्रीर श्रव भविष्य में श्रापको काग्रेय से तालुक जोडना पड़ेगा, तो उनमें बड़ा भय श्रीर निराशा छा गई।''

इस श्राधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि श्रय्रेज़ों को श्रभी भारत में बने रहना चाहिए। मद्रास के गवर्नर लार्ड पूर्सिकन ने कहा :--

"श्रमी कितने ही वर्ष तक भारतीय सरकार के जपर एक श्रविकारी रखना पढेगा, जिसके हाथ में श्रवपम्ख्यकों के श्रधिकारों की रचा तथा विधान चलाये रखने की जिम्मेदारी रहेगी।"

विटिश पत्रों में इन प्रतिकियापूर्ण चक्तन्यों को तो प्रमुख स्थान दिया गया, किन्तु भारत की भाधिक व कृषि-सम्बन्धी परिस्थिति पर थोड़ा भी प्रकाश न ढाला गया। श्रमरीका का स्रोकमत कुछ तटस्थ केलकों की पुस्तकों-द्वारा प्रकट हुआ, किन्तु इन केलकों का राजनोतिक प्रभाव श्रधिक न था।

श्रन्य वर्षों की तरह १६४४ में भी हवाधीनता दिवस श्राया। श्रीमती सरोजिनी नायद् स्वास्थ्य त्रिगइने के कारण २१ मार्च, १६४३ को जेन से छूटी थीं। करीब १० महीने बाद ७ जनवरी, १६४४ को श्रीमतो नायद्व ने श्रपना मुँद सोना। पिछने सान की तरह इस वर्ष भी स्वाधीनता-दिवस के श्रवसर पर देश भर में गिरफ्नारिया हुई, किन्तु इनकी सख्या पिछने सान से कम थो। स्वाधीनता-दिवस समारोह के सिनसिने में सिर्फ वम्बई में नामग ६० गिरफ्नारिया हुई, जिनमें १७ महिनाएं, १ वालिका व १ वालक था। दूसरी जगहों में भी नोगों को पकदा गया।

स्वाधीनता-दिवस की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रहो बदल होता रहा है। गोकि भाषा में परिवर्तन कर दिया गया या फिर भी विदेशी चंगुल से छुटकारा पाकर स्वाधीनता की प्राप्ति करने के राष्ट्र के दह संकरण में कोई कभी नहीं हुई थी। यह सकरण बराबर हमारे सामने उस प्रकाश-स्वस्भ के समान रहा, जो श्रथकार, तूफान, समुद्री चट्टानों व वर्षीले पहाहों के बीच भटकते हुए जहाजों को बन्दरगाह का रास्ता दिखाता है। यद्यपि कार्य समिति के सदस्य स्वाधीनता-समारोह में भाग लेने के लिए जनता के मध्य उपस्थित न थे, फिर भी साधारण कांग्रेसजन ने मढ़े को ज चा रखा था। श्रीर जहां दिवस मनाने पर पावदी नहीं थी वहा सार्वजनिक रूप से श्रीर जहा पाबदी थी वहा अपने घरों में सदा ही इस पवित्र त्यौहार को मनाया गया था, क्योंकि घरों में कड़े-से-कड़ कानून श्रीर श्रयाचारी से श्रयाचारी शासक की पहुँच नहीं हो सकती। नोकरशाही ने मदास, बम्बई, दिछी, श्रासाम, बिहार श्रीर सयुक्तप्रान्त में स्वाधीनता समारोह पर रोक लगा रखी थी किन्तु एक लोकप्रिय सरकार को यह पाबदी लगाने का फल सिर्फ सिंघ में ही हासिल हुश्रा था।

सिंध सरकार ने जनता के किए यह श्रादेश निकाला —

"प्रतिज्ञा को पढ़ना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के विष अपील करना क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गत जुर्म माना जायगा और यह जुर्म करनेवाले पर मुकदमा चलाया जायगा।"

२६ जनवरी को लाहोर स्टेशन पर पहुँचने के समय पजाब सरकार ने श्रीमती सरोजिनी नायद्व के खिलाफ यह हुक्म जारी किया ---

"१९६४ की पाबदी व नजरबदी आहिंनेंस की धारा ३ की पहली उपधारा के अनुसार प्राप्त अधिकारों से अवर्गत पंजाब के गवर्नर श्रीमती नायद्ध को आदेश देते हैं कि (१) वे जाहीर के जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत लिये बिना विशुद्ध धार्मिक जलूस या सभा को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे जलूस या सभा में भाग न लें, जिसमें १ या उससे अधिक व्यक्ति उपस्थित हों, (२) सार्वजनिक रूप से कोई भाषण न दें, और (३) लाहोर के जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमित के बिना किसी अखबार के लिये कोई जेख न भेजें।"

श्चादेश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से श्चाना चाहिए था, किन्तु उस पर पजाब पुलिस के सी॰ श्चाई॰ दी विभाग के दिण्टी इस्पेक्टर-जनरल की तरफ से घसीटाराम नामक व्यक्ति के हस्ताचर थे। कहा जाता है कि घसीटाराम दिण्टो इंस्पेक्टर-जनरल सी॰ श्चाई॰ दी॰ के दफ्तर में एक कर्म- चारी था।

जब यह आदेश श्रीमती नायह की पढ़कर सुनाया गया तो उन्हों ने उसकी पीठ पर खिख

दिया कि अपने डाक्टर की हिदायत के मुताबिक मेरा इरादा पहले ही से किसी सभा में भाषण करने या जुलूस में भाग लेने का नहीं है श्रीर इसीलिए जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरे लिए श्रादेश का श्रस्तित्व न होने के समान है।

श्रादेश पर हंस्ताचर करने के बाद जब वे श्रपने ढिट्ये से बाहर निकर्जी तो उनके मुंह से सहसा निकल पढ़ा— "पंजाब बढ़ा दिलचस्प सूबा है श्रीर यहां की पुलिस तो श्रीर भी दिल-चस्प है।"

बाद में श्रीमती नायह ने बताया कि महात्मा गाधी के श्रनशन के समय मैंने श्रागाखा पैजेस से भारत-सरकार के होम डिपार्टमेंट के पास एक सूचना निम्न श्राशय की मेजी थी!—

"कांग्रेस कार्य-समिति की सदस्या की हैसियत से में जानती हूं कि समिति ने न तो कभी हिसास्मक कार्यों को श्रारम्भ हो किया श्रोर न कभी व्यक्तियों या समुद्दों को हिसास्मक कार्र- वाई करने पर माफ ही किया।" होम दिपार्टमेंट की तरफ से इस पन्न की सिर्फ स्वीकृति ही मेजी गयी, कुछ जवाव नहीं दिया गया। श्रव-यह भी जात हुन्ना है कि श्रीमती नायह के सामने ही जब ढा० विधानचन्द्र राय ने गांधीजी से पूछा कि श्रवित्त भारतीय कांग्रेस कमेटी की वम्बईवाली वैठक में 'करो या मरो' वाला भाषण करते समय श्रापके मन में हिंसा का भाव था या नहीं ? तो उन्होंने कुछ जोश में श्राकर कहा था— "क्या श्रापका ख्याल है कि प्रचास साल पाद श्राहसा के सम्बन्ध में श्रपने जीवन भर का काम में नष्ट कर सकता हैं ?"

२४ जनवरी को श्रीमती सरोजिनी नायह ने दिही में पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भाषण करते हुए सरकार के इस श्रारोप की धिजायां उड़ा दीं कि गांधीजी ने वर्घा से ही कार्य-समिति को किप्स-प्रस्तावों को मामंजूर करने की सलाह दी थी। गांधीली मे किप्स से मिलने पर उमसे जो-कुछ कहा था उसका भी श्रीमती नायह ने हवाला दिया । गांधीजी ने कहा था-"भारतीयों के विचारों को प्रभावित करने के जिए ये प्रस्ताव पेश करके श्रापने बहुत बुरा काम किया।" इस प्रकार गांधीजी ने श्रप्रत्यच रूप से श्रपने उन तथाकथित 'शब्दों' का मी खंडन किया ( जिन्हें उद्भूत करने का लोभ खुद सरकार तक संवरण न कर सकी ) कि क्रिप्स-प्रस्ताव "दिवालिये बेंक के नाम वीती मियाद का चेक" है। ये शब्द ऐसे हैं, जो गांधीजी ने कभी नहीं कह श्रीर न कभी वे कह ही सकते हैं। श्रीमती नायह ने कितनी ही महत्वपूर्ण वार्तों की याद दिलायी, जिनमें एक यह थी कि क्रिप्स ने श्रारम्भ में मंश्रिमंडल-प्रणाली के श्राधार पर बातचीत शुरू की थी और दूसरी यह कि श्रवित भारतीय फांग्रेस कमेटी की दैठक के दरमियान ही मि० जिन्ना को पत्र जिलकर मौ० श्राजाद ने प्रस्ताव किया था कि केन्द्र में जीग के संत्रिसंटल बनाने पर कांग्रेस को कुछ भी प्रापत्ति नहीं है । श्रीमती नायह ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी ने श्रमशन से पहले वाहसराय की विखा था कि श्राप श्रागा खा महत्त में सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति भेजदें, जो मुक्ते विश्वास दिला सके कि मेरा श्राचरण ठीक न या श्रीर ऐसा करने के बाद सरकार मुक्ते कार्य-समिति के सम्पर्क में करदे । श्रीमती नायहू ने सवाज उठाया कि सर तेश बहादुर सप्र, डा॰ जयकर, श्री राजगीपाजाचार्थ श्रीर मि॰ फिलिप्स की गांधीजी से क्यों नहीं मिलने दिया गया ? श्रीमती नायहू ने उन कांद्रेसलनों का जिक्र किया, जो द्वविधा में पहे हुए थे और उनका भी, जो श्रसम्मानजनक तरीके से कांग्रेसी नेताश्रों की रिष्टाई के लिए जीर दे रहे ये । श्रीमती मायदू में श्रभिमानपूर्वक सरकार से श्रपनी गलती ठीक वरने को यहा । इस तरह श्रीमती नायहू ने कांग्रेस की ठीक रिथति का रपष्टीवरण विया और वताया कि गाधीजी 🦯 तुरन्त कोई श्रान्दोलन नहीं चलाना चाहते थे। हरादा यह था कि बातचीत-द्वारा सफलता न होने पर कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जायगी। श्रीमती नायडू ने समकौता कराने के लिए यह भी कहा कि "श्रव सरकार के लिए पिछली गलितयों में सुधार करने का वक्त श्रा गया है श्रीर इसके लिए उसे कोई कदम श्रागे उठाना चाहिए। हमारी तरफ से कदम उठाया जा चुका है। यदि सरकार गांधीजी से श्रीर लोगों को मिलने दे तथा कार्य-समिति के सदस्य भी गांधीजी से मिलकर देश की परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय कर सकें तो श्रवस्था में सुधार का मार्ग निकाला जा सकता है।"

सरोजिनी देवी के इस वस व्य से दो लाभ हुए -- एक तो राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बंध में जो गलतफहमी फैली हुई थी वह दूर हो गरी और दूसरे राष्ट्र की मांग का स्वरूप स्पष्ट हो गया। यह तो विल्कुल स्पष्ट ही था कि कांग्रेस जापानी आहमण के विरद्ध थी और अपने उस से उसका सामना वरने को भी तैयार थी। पच्चपात से रहित होकर विचार किया जाय तो यह भी जाहिर था कि कांग्रेस फौरन कोई आंदोलन नहीं छेड़ना चाहती थी, चितक उसका हरादा वाहसराय से गांधीजी की मुलाकात का नतीला देखने के लिए उहरने का था। इन दो बातों पर जोर देने के बाद श्रीमती सरोजिनी नायह ने उन दोनों बुकियादी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित विया, जिनका त्याग करने को कांग्रेस किसी तरह तैयार नहीं थी और उसकी येमागें थीं-स्वाधीनता की प्राप्ति और उसके प्रमाणस्वरूप युद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। कांग्रेस का यह भी दह विचार था कि उसका बचपन बीत चुका है और इसी लए अब उसे विकी के सरक्षण की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में एक पठान की उक्ति याद आती है, जिसने माटट स्टुक्चर्ट पृहिफस्टन से कहा था—''हमें रक्षपात होते रहने पर आपित्त नहीं है, कितु किसी स्वामी की अधीनता में रहने पर आपित्त है।"

समय बीत रहा था श्रीर ऐसा जान पह रहा था कि जिन खोगों ने जाई वेवल से राजनी तिक अदंगे को दूर करने की आशा की थी उन्हें निराशा होगी । वाहसराय ने सुशासन और सामाजिक व श्रार्थिक सुधारों पर जोर दिया, गंदी बस्तियों का निरी चया, किया, स्वस्थ्य-समिति नियुक्त की श्रौर शिक्षा-योजनाश्चों को प्रोत्साहम दिया, किंतु भारतीय जनता ने इन विषयों में कुछ भी दिजचरपी न ली। कुछ लोगों ने मनहूस वक्तव्य भी दिये, जिनमें एक सर रामस्यामी मुदालियर का था। उन्हों ने जनवरी १६४४ में कानपुर में कहा कि राजनीतिक गतिरोध खासकर वैधानिक है। उन्हों ने यह भी सकाव पेश किया कि राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थी का विचार किये बिना विचारशील व्यक्तियों को समस्या का नया हल पेश करना चाहिए। टन्हों ने कहा कि वर्त-मान परिस्थिति में युद्ध चलने तक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हो सक्ती। यह भी स्पष्ट हो गया कि श्रगस्त प्रस्ताव के वापस लेने. पिछले कार्यों के लिए श्रफसोस जाहिर करने या भविष्य के लिए वचन देने से किसी भी तरह भारतीयों के हाथों में शक्ति नहीं आ सकती। अधिक-से-अधिक कैदियों को जेल से छोड़ा जा सकता है--वस इसमे अधिक अोर कुछ नहीं। अधि-कारियों का खयाल था कि कैटियों की रिहाई सैनिक व गैर-सैनिक शासन में परेशानिया पैदा कर देंगी। परन्त भारत सरकार का यह विचार भी गजत था, क्योंकि भारत सरकार के खुद कितनी भी प्रातीय सरकारों से मगडे चल रहे थे। भारत-सरकार का वगाल के मत्रिमडस से मतभेद तो बिरुक्त ही साफ था।

जब एक तरफ बगाज के खाद्य विभाग के मन्नी श्री सुहरावदीं और भारत-सरकार के खाद्य-

सदस्य सर जे॰पी॰ श्रीवास्तव में कहा सुनी हो रही थी तो दूसरी तरफ सरोजनी देवी को दिल्ली श्रीर लाहीर-यात्रा के सम्बंध में होम डिपार्टमेंट की कार्रवाई वही ही गृणित थी। श्रीमती नायह क वक्त व्य का दिली के पत्रों में प्रकाशन नौकरशाही की आंखों में बहुत ही खटका। बजाय हक्ते कि उम गलतफद्दमियों को, जिन्के कारण सरकार की उमनकारी नीति का अनुसरण करना परा था, दूर करने का स्वागत किया जाता, सरकार ने ववतन्य देनेवाली देवी श्रीर उसे प्रकाशित करने-वाले पत्रों को दंढ देना ही उचित सममा। दिली के चीफ कमिश्मर के ब्राटेश से,जो सिर्फ भारत-सरकार के वहने से निकाला गया था, नगर के प्रमुख टी टैनिकों "हिन्दुस्तान टाइम्स" व "नेग-वल काल" से कहा गया कि "= श्रगस्त, १६४२ के बाद श्री एम के गांधी या गैर-कानूनी संस्था घोषित की गयी कांग्रेस कार्य-समिति के किसी सदस्य के वक्तव्य या उनके सम्बंध में दिये क्सिं वनतन्य को इन दोनों में से किसी पत्र में प्रकाशित होना ही तो दिली के स्पेशज बेस एड-वाइजर के सामने पेश करना पटेगा और वह नसकी मंजूरी के थिना छप न सकेगा।" प्रकाशन से पहले समाचारों का सेंसर करने का यह श्राटेश उस समकौते के विरुद्ध था जो सरकार-द्वारा श्राल इंडिया न्युजिपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस के श्रवत्यर ११४२ के प्रस्ताव की स्वीकार कर लेने के कारण हुआ था। कान्फरेंस के प्रस्ताव में श्रांदोलन या उपद्रवों के समाचार छापने के सम्बंध में श्रखवारों ने खुद ही संयम से कम लेने का वचन दिया था। परंतु प्रस्ताव में श्रालीचना छापने का जिक न था। पिछले घाइसराय लार्ड लिमलिथमी द्वारा की गयी प्रशंसा ग्रीर श्वाल इंडिया न्यूज-पेपर्स पडिटर्स कान्फ्रोंस हारा महास में रसकी।सहर्ष स्वीकृति का गर्ही मतलब था। जब कि एक तरफ समाचारों के प्रति ऐसा स्य्वहार किया गया वहां श्रम जरासरीजिमी देवी के माम निकाले गये भादेश को भी देखिये। जब कि २६जनवरी को वे तिल्ली से लाहीर श्रपनी बहन से मिलने गयी थीं, भारत-सरकार ने उन पर सार्वजनिक सभाश्रों या जलसों में भाग न लेने श्रीर भारत मर में कहीं भी श्रखवारों में कुछ भी न छ्वाने का हुक्म तामील क्या। श्रव श्राहिनेसों का शासन देश की नागरिक स्वतन्त्रता के लिए खतरा बन गया था। यह ठीक है कि जो राष्ट्र स्वाधीन नहीं है,उसकी नागरिक स्वतन्त्रता ही कुछ नहीं होती। परनतु ग्रंग्रेज जो ठावा किया करते हैं कि उन्होंने भारत में कानून का शासन जारी किया उसे ध्यान में रख कर कभी-कभी सन निरुद्देश्य ही प्रश्न करने लगता है कि श्राखिर इस देश में नागरिक स्वतन्त्रता कितनी है ? सरोजनी देवी के नाम निकाने गये म्रादेश के सम्यन्ध में ७ फरवरी को केन्द्रीय श्रप्तेम्बत्ती में एक जोरदार बहस हुई। सर रेजिनाल्ड मैक्सवेज ने अपनी सफाई में यही कहा है कि सरकार श्रीमती नायह की बीमारी से इसनी जल्दी श्रीर इतनी पूरी सरह से शब्छी होने की श्राशा नहीं करती थी। गृह सदस्य ने बहस के बीच यह भी कहा कि स्वाधीनता-दिवस मनाये जानेपर लगायी गई पायंदी स्वाधीनताके विरुद्ध न होकर कांग्रेसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है,जो राजद्रोहपूर्ण है। गोकि प्रस्ताव के पत्त में ४०,श्रीर विपन्त में ४२ बीट थे, फिर भी जनमत की मैतिक विजय हुई श्रीर सरकार हारने से बाल-बाल बची। लेकिन इस बहस से सरकार की मनोवृत्ति जितनी प्रकट हो गयी उतनी श्रीर किसी वात से नहीं हुई। सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने यह भी कहा कि सरकार ने कांग्रेस पर जापान का पक्त लेने का श्वारोप कभी नहीं किया। यह बात टोटेनहेमवाली पुस्तिका में प्रकाशित बातों के वावजूद कही गयी। सरकार की तरफ से सफाई में कहा गया कि जापान का पद्म न लेने की बात सिर्फ पिटत जवाहरताल के लिए कही गयी है। इसी प्रकार जब-जब पार्लीमेंट में मि॰ एमरी को चुनौती दी गयी कि वे कामेसी नेताश्रों पर मुकद्मे चलायें तो एमरी ने इस आरचर्यजनक तर्क का सहारा जिया कि पुस्तिका में कामेस

पर जापानियों का पर्च लेने का स्नारोप कहीं भी नहीं किया गया।

सरकार कुछ समय तक तो टाल-मटील करती रही। फिर, पहले विटिश पार्लीमेट में श्रीर बाद में भारत में केन्द्रीय श्रसेम्बली में उसे कहना ही पहा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने केन्द्रीय श्रसेम्वली में वताया कि सरकार ने कांग्रेस पर जापानियों का पत्त लेने का श्रारोप कभी नहीं किया। प्रश्न यह है कि मि॰ विंस्टन चर्चिल को उस सरकार का एक श्रम माना जा सकता है या नहीं, जो कभी ब्रिटेन श्रीर भारत पर शासन करती थी। श्रस्ति भारतीय कामेस कमेटी की वम्बईवाली इँठक में श्रगरतवाला प्रस्ताव पास होने के कुछ ही समय बाद १० सितम्बर, १६४२ को मि० चर्चिल ने कामन सभा में एक भाषण दिया। श्रापन कहा-"अब काग्रेस ने गाधीजी की श्रिहंसा की नीति को एक तरह से स्थाग दिया है। श्रव उसने एक ऐमी नीति को श्रपनाया है, जिसे गाधीजी ने खुले शब्दों में क्रान्तिकारी श्रांदी-लन कहा है । इस श्रादोलन का उद्देश्य रेल श्रीर तार के यातायात-सम्बन्धों को भग करना, श्रव्यवस्था फैलाना, दूकार्ने लूटना, पुलिस पर छुटपुट हमले करना श्रीर साथ ही-साथ कुछ लोमहर्षक घटनाए करके उन जापानी श्राक्रमणकारियों के विरुद्ध सगठित की जाने वाली रचा-व्यवस्था में बाधा उपस्थित करना रहा है, जो श्रासाम की सीमा तथा बगाल की खाड़ी के पूर्व में पहुँच गये हैं। यह भी सम्भव है कि कांग्रेस ये कार्य जापानी जासूसों की मदद से भीर जापानी सेनापतियों-दारा वताये सैनिक महत्व के स्थानों पर खासतौर से कर रही हो । यह उन्नेचनीय है कि श्रामाम की सीमा पर बगाल की रचा करनेवाली भारतीय सेना के बाताबात्-मार्गी पर विशेषरूप से इमला किया गया है। यदि इसे काम्रेस के विरुद्ध जापानियों के प्रति पन्नपात का श्रारोप महीं कहा जा सकता तो फिर यही कहा जा सकता है कि राजनीति का सस्य से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, चिन्क सत्य तो यह है कि राजनीति का सार सत्य की प्रकट करने में महीं विक्क उसे छिपाने में है। परन्तु सतीप की बात है कि त्रिटिश श्रिष्ठिकारियों को भारत के विरुद्ध इस थारोप का एडन ही करना पहा है और यह खटन भी सबसे पहले भारतमंत्री मि॰ एमरी ने ही पार्लमेंट में किया।

सर चिमनलाज मीतलवाद के योग्य पुत्र श्री एम० सी० सीतलवाद ने म श्रमस्त की घटनाश्रों के याद ही यमण्ई-सरकार के एडवोकेन-जनरल पद का त्याग किया था। जनवरी १६४४ में नागरिक स्वतत्रता सम्मेलन के श्रण्यक्त-पद से भाषण देते हुए शापने बताया कि श्राहिनेंस-राज के कारण देश में कंमा उत्पात हो रहा है—श्रीर धास्तव में उस समय मुख्क में १३२ श्राहिनेंस लाग थे। श्रालोचक कहा करते हैं कि ये श्राहिनेंसें जैसे भारत में श्री धेसे ही इर्ग्लेंड में भी थे। हम मानते हैं। हम यह भी मानवे हैं कि शायद इगलेंड में भारत में श्रीधक छुरे श्राहिनेंस श्रमक में लाये जा रहे थे, किन्तु ह गलेंड में नागरिक स्वतत्रता में कमी वहां की राष्ट्रीय सरकार द्वारा की गयी थी। इसी तरह यदि भारत में भी राष्ट्रीय सरकार होवो वो श्राहिनेंस को भवनी श्रव्याई-उराई के श्रविरिक्त दूसरी शिकायत कोई नहीं करता। परन्तु हिन्दुस्तान में तो किमी बाधा या रकावट के बिना ही हम से नागरिक श्रिथकारों को हीना जा रहा है। श्राप छोड़े सरी जिनी देवी पर लगाये गये प्रतियशों को लें या श्रमुतसर में श्रकारण किये गये खाटी-धार्ज को लें हम खाटीधार्न को हाईकोर्ट के एक श्रवकार प्राप्त जल ने, एक श्रवकार प्राप्त कि सारत में श्री एक प्रमुख वक्तील ने शतुचित श्रीर श्रन्यायपूर्ण यताया या—यही कहना पहेगा कि सारत में श्राहिनेंस शासन निरमुरा वंयिक कार कारता शासन ही होवा है।

## वेवल बोले

वेवल श्राये, वेवल ने देखा, पर वेवल परिस्थित पर विजयी मही हुए। यह तो वहीं किस्सा हुआ कि पहाड़ खोदा श्रोर चुहिया निकली। श्रोर यह वही चुहिया थी, जो लिन-लिथगो, एमरी श्रोर चिलल के प्रयत्नों से निकल सकती थी। श्रतर सिर्फ यह था कि जहां मरे बच्चे को फेंक दिया जाता है वहां इस चुहिया को नवली सांस दिलाकर जिलाने का प्रयत्न किया चाने लगा। इसके लिए हम लार्ड वेवल को दोष नहीं दे सकते, किन्तु हमें खेद तो सिर्फ इतना ही है कि उनके भाषणों को देखते हुएपरिणाम श्राधक नहीं निक्ला। यदि जमीन उपजाऊ होती है तो फलल भी श्रव्ही श्रीर श्राधक होती है। राजनीतिज्ञ में हाथ की तेजी व दिमाग की उत्तमता के श्रलावा हदय की विशालता भी होनी चाहिए, तभी वह नये विचार दे सकता है या योजना में क्रातिकारी परिवर्तन ला सकता है। परिस्थित की श्रनुकूलता के लिए प्रतीचा करना बुरा नहीं है। प्रार्थना भी की जा,सकती है। परन्तु प्रतीचा श्रोर प्रार्थना तभी कारगर हो सकती है, जब कि हदय में भी परिवर्तन हुआ हो। यह हदय का परिवर्तन लार्ड वेवल में नहीं दिखायी दिया। श्रोर फिर वे तो एक ऐसी शासन व्यवस्था के प्रधान थे, जो विटिश मित्रमहल के प्रति उत्तरदायी थी श्रीर उसकी एक शाखामात्र थी। जब नदी के उद्गम में ही पानी गंद। है तो श्रागे जाकर वह निर्मल कैसे हो सकता है।

लार्ड वेवल ने इन दिक्कतों के साथ नया काम श्रपने हाथ में लिया था। बढ़ी-बड़ी श्राशाए करने श्रीर फिर निराशा के गर्त में गिरने का कारण यही था कि प्रार्थना करने की शाही भारतीय जनता लार्ड एलेनबी के चिरत लेखक से कुछ उम्मीदें बॉधने लगी थी। परन्तु किसी मृतक की प्रशासा में कुछ कहने का यह मतलब नहीं है कि उसके दिखाये रास्ते पर प्रशासा करने वाला भी खलेगा। इस दृष्टिकोण से लार्ड वेवल का कार्य निराशापूर्ण ही नहीं, निश्चित श्रसफलता का भी था। वे देश की प्रगति के पथ पर श्रमसर करने में सफल नहीं हुए। उनकी शासन-परिषद् का नाटक पहले के समान होता रहा श्रीर लार्ड वेवल इस बात से संतुष्ट बने रहे कि वे असमें बढ़े योग्य व्यक्ति हैं। यह शासन-परिषद् ज्यादा-से ज्यादा शासन प्रवन्ध का सचालन श्रीर श्रमन व कानून की हिफाजत तो कर ही सकती थी। जहां तक प्रगति का सवाल है, महत्व दिशा का होता है, न कि लच्य का। दिशा गलत होने पर लच्य पर नहीं पहुँचा जा सकता। लार्ड वेवल ने श्रपने पूर्विधिकारी-हारा निर्धारित दिशा में ही चलना उचित समक्ता। परिणाम यह हुश्रा कि गति-रोध दूर करने की समस्वा को वे किसी नये दृष्टिकोण से देखने में श्रसमर्थ रहे। जब मि० एमरी ने लंदन में कहा था कि एक चतुर हाथी को पुल पर पर दिसने से पहले ही उसे श्राजमा लेना चाहिए, तो लार्ड वेवला ने इसमें सुरंत परिवर्तन कर किया था कि चतुर हाथी को पहले श्रवन चाहिए, तो लार्ड वेवला ने इसमें सुरंत परिवर्तन कर किया था कि चतुर हाथी को पहले श्रवन चाहिए, तो लार्ड वेवला ने इसमें सुरंत परिवर्तन कर किया था कि चतुर हाथी को पहले श्रवन

रास्ता जान लेना चाहिए। पुल सड़क पर ही है। पर यदि रास्ता बदल जाता है तो पुल भाजमाने का सवाल ही नहीं उठता। भाशा की गयी थी कि लाई वैदल भापने लिए नया रास्ता चुन कर उसी पर चलेंगे। एक महीने भर भटकने के बाद वे फिर पुराने रास्ते पर श्रा गये श्रीर इस रास्ते पर ही वह पुल पहता था, जो ले जाये जानेवाले सामान को देखते हुए बहुत कमजोर था।

इस के श्रविरिक्त, सैनिक जव्य को सामाजिक व श्राधिक समस्याओं से श्रवण करके श्रौर इन दोनों को राजनोतिक चेत्र से पृथक् करके लाह वेवल ने श्रपनी समसदारी का परिचय दिया। यदि देखा जाय तो हमारा जीवन सैनिक, सामाजिक व आर्थिक और राजनीतिक अर्गो का मिश्रया है। सेना भोजन के बिना नहीं रह सकती, किन्तु सिर्फ भोजन से ही सेना का काम नहीं चल सकता। निस्सदेह सैनिकों को भूख लगती है, किन्तु उनके भीतर वह देशभक्ति की भावना श्रीर शा'मा भी होती है, जो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। ये चीजें बाजार में नहीं मिलर्ती धौर न भोजन की उपादेयता के रूप में ही उनका महत्व श्राका जा सकता है। इनका जनम तो राष्ट्रों ख्रौर सरकारों के सतुलान श्रीर स्वाधीनता की घेरणा-द्वारा ही हो सकता है। यहीं लाट वेवल को श्रसफलता मिली, क्योंकि युद्ध में सफलता प्राप्त करने श्रीर सामाजिक व श्रार्थिक सुधारों का राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में जहनेवाले सैनिकों के राजनीतिक भविष्य से धनिष्ट सम्बन्ध था। पश्चिम के लोग इन समस्याओं को अलग से देखने के आदी रहे हैं और लाड वेवल ने प्रपनी इस राष्ट्रीय कमज़ोरी के कारण राजनीतिक समस्या को श्रपने हाथ से निकल जाने दिया। कभी उन्होंने 'भारत की गरीब जनता का निर्धनता से उद्धार करने उसे श्रस्वास्थ्य से छुटकारा दिलाने, उसे श्रज्ञान से छुड़ाकर सममदार बनाने--श्रीर यह एक बैंजगाड़ी की रफ्तार से गहीं. बहिक जीप गाडी की रफ्तार से"-का बीड़ा स्ठाया। इसमे बिटिश प्रकाशन-विभाग के बेंद्रन बेकन-द्वारा दी गयी इस खबर की प्रष्टि हो गयी कि युद्धकाल में भारत की वैधानिक समस्या को जहा-का-तहा ही रखा जायगा । तब होगा क्या १ भारत का शासन वर्तमान प्रणाली के प्रमुखार होता रहेगा और भारतीय सरकार नया विधान बनने तक बिटिश पार्लीमेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगी। वाइसराय महोदय ने यह भी यताया कि उनकी शासन-परिषद् में भारतीयों हा बहुमत है और ये सब-के सब 'प्रसिद्ध और देशभक्त' हैं और 'बड़ी योग्यता' से शासन-कार्य चला रहे हैं। परन्त राजनीतिक भविष्य का क्या हथा ? लाह वेवल ने कहा कि श्रार्थिक सुधारों की तुलना में राजनीतिक भविष्य की योजना बनाना कहीं श्रधिक कठिन है। परनत एक वात निर्विवाद है। प्राय. हरेक श्रमेज सम्राट् की वर्तमान सरकार श्रीर बिटेन की भावी किसी भी सरकार की यह हृदय से कामना है कि भारत सुखी श्रीर समृद ही, उसमें एकता की स्थापना हो और उसे अपना शासन आप संभावने का अधिकार प्राप्त हो। अग्रेज़ यह भी चाहते हैं कि ऐसा जल्दी ही हो, किन्तु युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त हो जाना चाहिए श्रौर साथ ही नये विधान में सैनिकों तथा श्रमजीवियों, श्रहपसस्यकों श्रीर रिवासतों के हित सुरचित रहने चाहिए। हतना ही नहीं, वाहसराय ने यह भी कह दिया कि भारत के सुख्य दर्जों में सममौता हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रगति की श्राशा नहीं की जा सकती।

कपर जिस योजना की कल्पना की गयी है, वह किप्स-योजना ही है। "भारतीय बोक-मत के जो नेता इस आधार पर शासन-कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहें उनके जिए द्वार अमी तक खुता हुआ है, किन्तु उन लोगों में युद्ध में हाथ बँटाने और भारत की भक्ताई करने की वास्त-विक इन्छा होनी चाहिए।"

ष्यागे की उन्मति के किए रास्ता साफ करना चाहते थे। प्रायेक बादसराय का यह चम्य भीनमान तथा प्रशंसनीय शार्ताता रही है कि यह इिहाम ने एहाँ पर श्रयना स्थायी स्थान होड़
जाय। वाइसराय के रूप में कार्ड जिनिजयमों कुछ हु:शी और निराण होकर ही भारत से विदा
हुए थे। कम में कम उन्हें इस बात ने तो धीरज मिल सकता था. कि नाकामयाणी ने उनका
पहा भीयाए पाम होने के दिनों में ही पकड़ा था। परमा छाई वेचल के साथ यह बात न थी।
उन्होंने खपने पूर्वाधिकारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था। इसीजिए उन्होंने महणीन प्राप्त करने
के जिए प्रयत्न शारम्भ कर दिया, किन्तु ये सहयोग की बीमत चुकाने को तैयार न थे। वे हो
शयनी ही शर्तों वर सहयोग चाहते थे या कम-मे-कम यदनामी के कारण को मिटाने के जिए
उत्सुक थे। मर रेजिनाव्य मैक्सवेज ने श्रीमतो सरोजिनी नायह के वक्तव्य का यही महलाब लगाया
कि कांग्रेस सिर्फ श्रयनी शर्तों पर ही महयोग करेगी। इसिजए वेवल को सहयोग के सम्बन्ध में
काफी निराशा हो गयी। तथ उन्होंने वहा कि कांग्रेसजन चाह सरकारों में मान न लें, किन्तु
उन्हें देण की मावी समस्याओं में तो भाग जेना हो चाहिए। दसरे शब्दों में वाहमराय कांग्रेस
को जेल के याहर ही नहीं, बिठक सेक्टेरियेट से भी चाहर रस्यने को उरसुक थे। सिथ में क्यों
का एक गीत है, जो वर्तमान परिस्थित पर पूरी तरह लाग होता है.—

"कृमा मूसा, राय यहादुर, याहर निकलो, बात सुनाव, योबीजी में सोद-सोद किया सटिर तुम यात करो में सुनता श्रद्र"

यिछी ने च्हें से अपने विज से बाहर निकल कर एक बात सुनने को कहा । चूहा उत्तर देता हैं—"मैंने स्रोद-स्थोद कर मदिर बना जिया है । तुम बोलो में भीतर से ही सुनूंगा ।" कांग्रेस से लार्ड वेबल कहते हैं—च्छु"दा के पास्ते, जरा बाहर बाजाओ । मुक्ते तुम से एक बात कहनी है।" कांग्रेस जवान देती है—"में तो यहां १० महीने रह चुकी हूँ धोर जेल ही को मैंने अपना घर बना जिया है । तुम बोलो, हम भीतर से सुनेंगे।" इस प्रकार गतिरोध बना हुआ है । सब-कुछ देख सुन लेने के बाद हम भी इसी पिर्णाम पर पहुंचे कि जार्ड वेबल के भाषण में छतिम निश्चय करने का भाव नहीं प्रकट हुआ। उन्होंने कहा —

' मैं श्रपने पद पर लगभग पाच महीने विता खुका हूँ श्रीर भारत के इतिहास की इस महस्वपूर्ण घड़ी में जो भी सलाह मैं श्रापको दे सक्टूँगा दूंगा। श्राप उन्हें मेरे श्रतिम विचार भी न मानिये। मैं तो नये सम्पर्क उरपन्न करने श्रीर नया ज्ञान प्राप्त करने में ही विश्वास करता हूँ। परन्तु उनसे कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है, जिनके श्राधार पर भारत की उन्नति के लिए कार्य किया जाना चाहिए।"

यदि लार्ड चेवल को जिज का खेल खेलना था तो उन्हें तुरप बोलकर श्रपना रग वर्ता देना चाहिए था। इसकी जगह वे 'छ हुक्म' बोलकर हकवक। गये, श्रपने साथी के पत्ते पर तुरप लगाकर दूसरी गलती की श्रोर दुश्मन के सभी हाथ यन जाने दिये। पहले तुरप बोलना श्रोर फिर बिना तुरप का खेल खेलते हुए 'प्रांडस्लेम' बनाने की कोशिश का परिणाम बाजी हाथ से मिकल जाना ही हो सकता था। श्रय पत्ते फिर बांटे जाने के श्रलावा श्रीर कोई रास्ता न था। दूसरी बार पत्ते श्रेंटने पर लार्ड वेवल को श्रपनी मर्यादा व देश की स्वाधीनता की हि से क्या मिलना था—यह कौन वता सकता था? लार्ड वेवल ने लुई फिशर के हाथ में

एलेनबी के जीवन-चित्त सम्बन्धी श्रपनी पुस्तक के उस श्रध्याय की हस्तिलिपि दे दी, जिसमें १६२२ के राजनीतिक सकट का सुन्दर गण में वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि लाई एलेनबी ने किस प्रकार विटिश मिन्त्रिमयहल से संघर्ष किया श्रौर किस प्रकार प्रधान-मन्त्री लायह जार्ज, विदेशमंत्री लार्ड कर्जन तथा श्रन्य सभी मंत्रियों ने उनका विरोध किया। मिल्ल की स्वाधीनता के सब से कहर विरोधी चिंचल भी उस मिन्त्रिमयहल में थे। लार्ड वेवल ने हन घटनाश्रों की चर्चा करते समय यह श्रनुमान नहीं किया था कि एक दिन इन्हीं चर्चिल (प्रधानमन्त्री) श्रोर उनके साथ भारतमत्री मि० एमरी से वैसा ही संघर्ष खुद उन्हें भी करना पड़ेगा। लार्ड जेटलेंड से मि० एमरी तक श्रौर लार्ड जिनलिथगों से वाहकाउंट वेवल तक देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की एकता पर जोर हाजा जाता रहा है। वाहसरायों या भारत-मिन्त्रियों के लिए यह कोई नयी सुम न थी। र जुलाई, १८२० को मेटकाफ ने श्रपने एक पत्र में लिखा था— 'मालकम तथा कुछ श्रन्य लोग मुस्लिम स्वार्थों को हिन्दु श्रों श्रौर विशेषकर मराठों के विरुद्ध करने की योजना पर जोर देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि शक्ति सतुलन पर निर्भर रहने का समय श्रव बीत खुका है। साथ ही मुसलमानों की शक्ति बढ़ाने की नीति भी ठीक नहीं है। सच तो यह है कि हमें श्रधिक-से-श्रधिक प्रदेश श्रपने श्रधिकार में करके श्रपने को इ्सरी सभी शक्तियों के उपर घोषित कर देना चाहिए''—(एडवर्ड थान्पसन।)

१८२० में देश की रचा का प्रश्न था और अब १८४४ में भी बहु उसकी रचा का ही

जार्ड जिनिजिथगों की तरह जार्ड वेवज के भाषण की भी, भारत के जिए नकारात्मक और इसी कारण इंग्लैंड के जिए ठोस, उपयोगिता थी। उनके भाषण की उपयोगिता दुइरी कैसे थी, इसके स्पष्टीकरण के जिए यहा "श्यूइंग श्रप श्राफ दि क्लैंको प्रोजनेट" की भूमिका से बर्नार्ड था के निम्न शब्द देना श्रसगत न होगा—"चार्ल्स दिकेन्स ने जिटिज डोरियट में कहा है, जो श्रमें भी भाष। में हमारी वर्गीय शासन-प्रणाजी का सब से ठीक श्रीर सच्चा श्रध्ययन है, कि जब कोई दुराई इस सीमा तक पहुँच जातो है कि इसके सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ किये बिना काम नहीं चजता तो हमारे पार्लीमेंटेरियन ऐसा कोई तरीका खोज निकाजते हैं, जिससे उस मामके में कुछ भो न करना पड़े, जिसे दूमरे जफ्जों में यहा कहा जा सकता है. कि वे ऐसे सुधारों की घोषणा करते हैं, जिनसे परिस्थिति वहो रहती है जैसी पहले थी या उससे भी कुछ दुरी हो जाती है।

विटिश मित्रमण्डल से लार्ड एलेनबी के सघर्ष श्रौर मिस्त को स्वाधीनता में उनके हिस्सा वँटाने की लार्ड वेवल ने जो प्रशसा की थी उसकी तरफ से ध्यान हटाने का प्रयत्न भारत के श्रमेज़ों ने किया। उनकी तरफ कहा गया कि मिस्र की नीति भारत में लागू न किये जाने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि १६१४-१८ का महायुद्ध समाप्त होने के काफी बाद जनरल एलेनबी से मिस्री मामले श्रपने हाथ में लेने को कहा गया था। दूसरी कठिनाई यह बताई गयी कि मिस्र में जनरल एलेनबी के सामने कठिनाई शरपन्न करनेवाली ऐसी कोई सस्था न थी, जैसी भारत में मुस्लिम लीग है।

परन्तु हम तो यही कहेंगे कि खार्ड नेवल की नियुक्ति के समय युद्ध छिड़ा रहना तो इस बात का ग्रीर भी कारण था कि सरकार नैतिक व श्राधिक सहायता प्राप्त करके श्रपनी शक्ति बढ़ाती—निवेशेषकर यस हाजत में श्रीर भी जब कि काग्रेस-कार्य-समिति ने जुलाई, १६४२ में ( पर्धा में ) तथा श्राणित भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सगम, १८४२ में ( बम्बई में ) बिना किसी शत के सहायता दने को कहा था। भारत के सभी दक—र्जाग भीर कांग्रेस, मुसलमान श्रोह दिन्दू, कोंतिजों नथा श्रतेम्यितयों के सदस्य तथा सर्वसाधारण—कह चुके ये कि बिटेन को भारत स शक्ति का परिरयाय कर देगा चाहिए। यह शक्ति किसे और किस प्रकार दें। जाय, इस समस्या का नियटारा यटि बिटेन सद्भावनापूर्वक करना चाहता तो कोई विकत नहीं उठती थी। कांग्रेस यह गो जियाकर ये चुकी है कि सरकार चाहे तो मुस्सिम जीग की शासन की वागदोर सीप सकती है।

युद्ध श्रीर उसमें हिस्सा लेने के सवाल पर मां कांग्रेस ने किसी सन्देह की गुजाइश नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वस्पई में उसने जो घोषणा की यह म्पष्ट, जोरदार श्रीर विना किसी शर्त के थी।

यदि श्रमेशों में गतिरोध दूर करने की इच्छा हांती तो इसमें कठिनाई कुछ भी न थी। भारत में तथा इग्लेड श्रीर श्रमरीका के विवेकशील हलकों में यह बात समान रूप से श्रमुम्ब की जाती थी। भारत में भर जगदीशमसाद, डा॰ सबू श्रीर प्रोफेसर वाहिया-त्रेसे व्यक्तियों के स्पष्ट वक्तव्य मान्द्र थे। श्रमराका का लोकमत कभी श्रीचिंग्य की तरक श्रीर कभी श्रवर्राष्ट्रीय केंग्र में श्रपनी श्रावश्यकता की तरक मुकता था।

भारत के सम्बन्ध में इंग्लैंड का लोकमत इतना संतुष्ट न था। भारत में दिजवस्पी रखनेवाले लोगों की सख्या लगातार पहती जा रही थी छोर उनमें गितरोध दूर करने के लिए कुछ
हलचल-सी दिखायी देने लगी थी। सभी तरफ धीरज का श्रत होने लगा था छोर छर्धयं नहीं
तो कम से- कम लोगों में श्राश्चर्य फैंलने लगा था। नेताश्चों की जेल से रिहाई के बारे
में सरकार की घोषणाए सास तीर पर चुन्ध कर देनेवाली जान पहती थीं। जो लोग नेवाश्चों
की रिहाई क विरुद्ध थे इन्हें जेल से बाहरवाले नेताश्चों के साथ जेल के भीठरवाले नेताश्चों का
सम्मेलन करने का प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण लगता था। उधर भारत में मरम-से-नरम विचारवाले नेता
देश में बढ़ती हुई राजनीतिक कहुता को देल रहे थे श्रीर महसूस कर रहे थे कि यदि वाहसराय
ने राजनीतिक विचारों से भरे हुए भारतीयों को सतुष्ट करने के लिए कुछ न किया तो यह शसतोप श्रीर भी यद जायगा। उधर इंग्लैंड में पादरी लोग इस श्राशका से चिन्तित हो रहे थे कि
कहीं भारत में नाराजी इतनी श्रधिक न फैल जाय कि बाद में श्रनेक प्रयत्न करने पर भी उसे दूर
न किया जा सके।

भारत में इंग्लेंड की नीति दिल्ल न्यूर्जी एशिया में जापान की नीति के ही समान थी, जिसका श्राधार यह था कि भविष्य में साम्राज्य के विभिन्न देश मिन जुनकर समृद्धि का उपभोग करेंगे, किन्तु श्रभो उन्हें जैसे बने वेसे निर्वाद करना चाहिए। लार्ड वेवन ने कनाडा में श्रमेशों व फ्रांसीसियों में हुई पकता का हवाला दिया। इस समस्या का इन हुए १०० वर्ष के नगमग क्यतीत हो चुके थे श्रीर बिटिश इतिहास में उसका उरनेस भी मिनना है।

#### १६४४ का वजट

राजनीति में कभी-कभी ऐसे लोगों को मिलकर काम करना पहता है, जिन्हें मामूली तौर पर एक-इसरे के विरुद्ध ही कहा जायगा। इन विरोधी दलों में विचारों या सिद्धातों का मेल नहीं होता, घिक किसी तीसरे दल के विरोधी होने के कारण उनका हित एक दूसरे में मिल जाता है। ऐसी घटनाएं बजट के ममय दिखायो देती हैं। गोकि ऐसी घटनाए अचानक होतो हैं किर भी इनमें उचित दिशा में उन्नति के जन्म दिखाई देते हैं। १६ व्यक्तियों ने मजट के विरुद्ध और १५ ने लरकार के पक्ष में बोट दिये। इन १५ न्यक्तियों में २७ नामजद स्रौर १८ निर्वाचित थे। १८ निर्वाचित व्यक्तियों में से ६ यूरोपीय श्रौर ६ मारतीय थे। ६ मारतीयों के नाम इस प्रकार थे—(१) सर बी॰ एन॰ चंद्रावरकर, (२) सर इलीम गजनवी, (३) श्रानन्द मोइनदास, (४) भाई परमानन्द, (१) भी लकंठदास, (६) सर कावसजी जहांगीर, (७) मागचद सोनी, (८) मोइम्मद शब्बल, (६) जमनादास मेहता।

समय बीतने पर कितनी ही कटु बातें भूल जाती हैं, क्योंकि समय के साथ अनुभव बदता हं भ्रीर यह श्रनुभव विभिन्न तरीके का होता है। कांग्रेस व जीग के एक-दूसरे के निकट श्राने के क्कण दिखायी देने जागे थे श्रीर लाहीर में कायदे-श्राजम भी श्रपने ढग से इसका पूर्वामास देने लगे ये। २३ मार्च को लीग के मन्त्री सर यामीन खां ने केन्द्रीय श्रसेम्बली में भारत-रज्ञा-नियमों में सशोधन करने के लिए श्रमेम्बली की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। इस दौरान में उन्होंने एक वक्तव्य दिया। यह वक्तव्य उन्होंने अमेन्बती में कांग्रेस व लीग दलों की एकता के सम्बन्ध में एक सदस्य के प्रश्न करने पर दिया था। इसका उद्देश्य दुनिया को यही दिखाना था कि कांग्रेस या जोग में से एक की भी सरकार पर विश्वास नहीं है। यह एकता की तरफ एक कदम भागे जाता था । इस सम्बन्ध में सर फ्रोड रिक जैम्स के श्राश्चर्य प्रकट करने पर सर यामीन ने कहा-" ह्या १६४० से 'पूर्व कोई रूस श्री( इंग्लैंड के मिलने की कल्पना कर सकता था १ कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थीं जिन्होंने श्रवाग हुए देशों को एक-इसरे से मिला दिया।" श्रापने यह भी कहा कि सरकार की करतूतों ने ही कांग्रेस श्रीर जीग को मिला दिया है। सर यामीन खां ने अर्थ-सदस्य को उत्तर देवे हुए कहा कि सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिए वे उसके श्राभारी हैं। "सरकार ने श्रपने इन कुछत्यों से प्रकट कर दिया है कि विभिन्न-दर्जों से मिलने का वह जो अनुरोध करती है उसके भीतर मुख्य उद्देश्य उनके मतभेदों से अनुचित लाभ उठाना ही होता है। सरकार का उद्देश्य यही होता है कि भारत के लोग कभी एक न हीं और भगर वे एक होने जा रहे हो तो उनमें फूट डाजने के लिए कुछ न-क्छ करना ही चाहिए।"

सर यामीन खा ने ऐसा कह, कर सिर्फ अर्थ-सदस्य या विदिश सरकार को ही ताना नहीं दिया। उन्हों ने अप्रेजों के कूढ़ दिमाग में एक तथ्य भरने का प्रयस्न भी किया। अवसर कहा जाता है कि भारतीयों की आदत तर्क देने और सुनने को है, जब कि अप्रेज तथ्यों पर विश्वास करते हैं। यहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सर यामीन खा का ध्यान तर्क और तथ्य दोनों की ही तरफ था।

कई सप्ताह की जवानी जदाई के बाद केन्द्रीय असेम्बली में बोट लेने का दिन आया और बोट के पन्न में ४४ और विपन्न में ४६ बोट आये। कामेस दल के नेता श्री मूलाभाई देसाई तीन साल की श्रनुपस्थित के बाद अमेम्बली में श्राये थे श्रीर तोन वर्ष पूर्व की तरह इस बार भी उन्हों ने कामेस की नीति का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि युद्ध में सहयोग राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर ही होना सम्भव है। इसी प्रकार नवाबजादा लियाकत श्रली खा ने साफ शब्दों में विचार प्रकट किये। सर जर्मी रेजमेन ने श्राशा प्रकट की कि कामेस श्रीर लीग मिल कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करें, किन्तु उनकी यह इच्झा घोलेबाजी के श्रलावा श्रीर क्या थी। सरकार की नीति पर रोशनी ढालते हुए नवाबजादा लियाकतश्रली खो कह जुके थे कि सरकार की नीति दलों के बीच फूट बनाये रखना ही है। बजट की सिर्फ पहली ही वार नामंजूर नहीं किया गया था। परन्तु मारत-सरकार प्रतिनिधिखपूर्ण शासन-प्रयाली के इस तथ्य में विश्वास थोड़े ही करती थी निक ''शिकायतें रफ्। करने से पहने श्राधिक मंजूरी न दी जाय'' बिक वह तो यही मानती थी कि ''श्राधिक मजूरी श्रादि शिकायतें श्रभी रफा न होंगी ।''

बजट की नामंज्री में उर्जेखनीय कुछ भी न था, गोकि ऐसा न होना खेदजनक बात होती। एक उर्जेखनीय बात यह थी कि मि० जिल्ला न तो ऋसेम्बली में आये ही ये श्रीर न उन्हों ने भाषस्य या बोट ही दिया था।

इस प्रकार श्रसेन्यली का यह श्रधिवेशन प्रसन्नतापूर्वक समाप्त हुआ। काग्रेस श्रीर जीग ने सिर्फ मिल कर दुश्मन को ही शिकस्त नहीं दी थी, बिल्क काग्रेस की तरफ से भूलाभाई देसाई ने जीगी व स्वतन्न सदस्यों को जो दावतें दीं श्रीर नवावजादा ने कांग्रेसियों व स्वतन्न सदस्यों को जो दावतें दीं श्रीर नवावजादा ने कांग्रेसियों व स्वतन्न सदस्यों को जो दावतें दीं उनमें भी मेल मिलाप के दश्य दिखाई दिये। सायीपन की यह भावना बदना श्रन्छा ही या, क्योंकि सद्भावना के बदने से विभिन्न दलों के मनसुटाव दूर होने का रास्ता खुल सकता था। श्रीमती सरोजिनी नायद्द ने इस मेल-मिलाप में श्रागे बढ़ कर माग जिया। भारतीय राजनीति में वे सदा ही शाविद्त रही हैं।

वजट ने भारत को एक जरूरी नैतिक सवक दिया। श्रद्रश्व तथा तमाखू श्रीर सुपारी के करों में वृद्धि से सरकार के खिलाफ कुछ कम नाराजगी नहीं फैली थी। परन्तु जब रेल-िकराये में २४ प्रतिशत की वृद्धि की गयी—-गोिक उससे प्राप्त होनेवाली १० करोड़ की श्राय युद्ध के बाद तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की हाबत में सुधार के बिए श्रत्वग जमा कर दी गयी—-तो सभी तरफ से इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हुशा श्रीर श्रन्त में सरकार ने उसे वापस ले लिया।

चाहे राज्य हो या परिवार उनके मबन्धकों में बहुतों दिन से यह तरीका चला श्राया है कि जब मौजूदा श्रधिकारों श्रौर सुविधाशों में विस्तार की माग बढ़ जाती है तो एक नयी शिकायत पैदा हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक दिलचस्प कहानी दी जाती है। एक यहूदी के १० बच्चे थे श्रौर उसकी परेशानी यह थी कि अपने छोटे-से घर में वह उन सबको कैसे रखे। एक मित्र से श्रपनी परेशानी कहने पर उस मित्र ने उसे खलाह दी कि कुछ मेहमान रख जो। यहूदी पहले तो चकराया, पर मित्र के कहने पर उस ने यह सलाह मान जी श्रौर मेहमानों के रखने पर उसकी परेशानी श्रौर बढ़ गयी, जैसा कि होना था। तब मित्र ने घर के भीतर पश्रु भी धुसा बेने का श्रमुरोध किया। बेचारे यहूदी ने यह भी किया। श्रव हाजत श्रौर भी बहतर हुई। तब मित्र ने घर के भीतर कुछ सामान मर जैने को कहा। यहूदी ने बहबहाते हुए सामान भी उसी घर में मर जिया श्रौर साथ ही उसके कप्ट भी बढ़ गये। श्रव की बार उसी मित्र ने उसे सामान निकाब बाहर करने की सबाह दी। इससे कुछ श्राराम मिला। तब उसे पश्रु बाहर करने को कहा गया। परिस्थिति में श्रौर भी सुधार हुशा। श्रत में उससे मेहमानों को विदा करने को कहा गया। श्रव हाजत उसे काफी श्रव्छी मालूम हुई श्रौर जिस मकान में रहना उसके जिए कठिन हो रहा था उसी में उसकी गुजर-बसर मजे में होने लगी।

हसी तरह सरकार पुरानी शिकायतें रफा करने के वजाय नयी शिकायतें पैदा कर देती है श्रीर फिर श्रान्दोतान करने पर इन नयी शिकायतों को दूर करके मूत्र मांग से जनता का ध्यान हटाने में सफल हो जाती है।

वेवल की प्रतीचा

याइसराय के भाषण पर अनेक व्यक्तियों ने अपने मत दिये। केन्द्रीय धारासभाओं के समज लाई वेयल का भाषण हुए एक पखनारा नीत जुका था, पर अभी देश को उसके सम्बन्ध में

मि॰ जिन्ना की प्रतिक्रिया का कुछ पता नहीं चन्ना था। श्रपनी श्रादत के मुताबिक नि॰ जिन्ना कहीं एक महीने बाद वाहसराय या भारतमंत्रों के भाषण पर मत प्रकट किया करते हैं। परन्तु 'न्यूज़ क्रानिक्न्त' के दिएली के प्रतिनिधि के मि॰ जिन्ना से मुलाकात करने की वजह से इस बार लोगों को श्रधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी। यह मुलाकात २६ फरवरी को हुई श्रीर उसमें मि॰ जिन्ना स्पष्ट श्रीर जोरदार शब्दों में बोले। मि॰ जिन्ना के पिछले वक्तव्यों श्रीर मुलाकालों के बावजूद पाकिस्तान-योजना पर श्रभी तक श्ररपष्टता श्रीर रहस्य का पर्दा पढ़ा हुश्रा था, किन्तु इस मुलाकात में यह पर्दा हट गया। मि॰ जिन्ना ने श्रपनी मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान दिये जाने के तीन महीने बाद कांग्रेस की शेखी जाती रहेगी। किन्तु पाकिस्तान की कल्पना स्पष्ट होने, उसकी लम्बाई श्रीर चौड़ाई प्रकट होने, उसकी जनसक्या श्रीर खेत्रफल जादिर होने, उसकी स्थापना करने श्रीर उसे कायम रखनेवाली शक्ति पर कुछ प्रकाश पढ़ने से पहले ही खुद मि॰ जिन्ना की शेखी का खात्मा हो गया।

सि॰ एम॰ ए॰ जिन्ना ने देश की राजनीतिक श्रवस्था पर विचार प्रकट करते हुए 'न्यून क्रानिकत्त' खदन के प्रतिनिधि को जो चक्तव्य दिया, वह इस प्रकार है --

मि॰ जिन्ना ने कहा—''सरकार वर्तमान परिस्थिति से सतुष्ट जान पड़ती है श्रीर वह कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस गैर-कानूनी घोषित कर दी गयी है श्रीर उसने श्रपनी तरफ से किसी दृदय-परिवर्तन का पश्चिय नहीं दिया है।''

प्रश्न— 'सरकार कांग्रेस से बातचीत क्यों नहीं शुरू करती ? या बह श्री राजगीपाजाचार्य-जैसे किसी न्यक्ति की, जिसने श्रापकी पाकिस्तान की माग के सिद्धात की—हिन्दू श्रीर मुसलमानों के दो प्रथक् राज्यों को मान जिया है, गाधीजी से मिलकर उन्हें श्रपने मत में परिवर्तन करने के जिए राजी करने का मौका क्यों नहीं देती ?"

मि॰ जिसा—"इसका मतलब यह हुआ कि जब तक गाधीजी को राजी नहीं किया जाता तबतक सरकार हमारी उचित माग को स्वीकार न करेगी। यह तर्क हम नहीं मान सकते ( जहा तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि उसकी नीति क्या है, किन्तु यदि सरकार आपके सुमाव को मान के तो इसका मतलब यह होगा कि जीत कांग्रेस की हुई है और सरकार कांग्रेस के बिना आगे नहीं बद सकती।"

प्रश्न--"किया क्या जाय ।"

मि॰ जिल्ला—"यदि विटिश सरकार सच्चे हृद्य से भारत में शान्ति स्थापित करने को उत्सुक है तो उसे भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बांट देना चाहिए—पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिसमें देश का एक चौथाई माग शरीक होगा, श्रौर हिन्दुस्तान हिन्दुश्रों के लिए जिसमें समस्त भारत का तीन चौथाई माग होगा।"

प्रशन-"परन्तु भारत को दो देशों में बाटकर कमजोर बनाना या शत्रु के आक्रमण का शिकार बना देना कभी वाञ्छनीय नहीं हो सकता।"

मि॰ जिल्ला—"में नहीं मानता कि भारत को जबद्स्ती एक रखकर उसे श्रीधक सुरचित बनाया जा सकता है। सच तो यह है कि इस हाजत में उस पर श्राक्रमण का खतरा ज्यादा होगा, स्पोंकि हिन्दू भीर मुसजमानों में कभी सद्भावना नहीं हो सकती। हिन्दू श्रीर मुसलमानों के जिए एक ही देश में रहना या शासन सब में सहयोग करना श्रासमभव है। न्यूफाउन्डलेंड को पूर्ण स्वाधीमता प्रदान करने का बचन दिया गया है। यदि छोटा-सा न्यूफाउयडलेंड उसी महाद्वीप में अपना स्वतंत्र शन्तिस्य यनापे रख सकता है, जिनमें कनाडा है, तो पाकिस्तान मी श्रिकेबा रहकर श्रपनी उतित कर सफेगा, पर्योकि उन्हीं जनसण्या ७ करोड़ से = करोड़ तक यानी ब्रिटेन से दुगनी होगी। रूस में १६ स्वाधीन राज्य कायम किये गये हैं, किन्तु इससे रूस श्रपने को कमजोर नहीं मानता। ब्रिटेन वर्षों से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने के जिए प्रयत्नशीज रहा है, किन्तु उसे श्रसफजता ही मिली है। श्रव उसे भारत में दो राष्ट्रों का श्रस्तित्व मान बेना खाहित्।"

प्रश्न--"पर आप जानते हैं कि कांग्रेस श्रीर हिन्दू इसे कभी न मानेंगे। यदि सरकार इस प्रकार की कोई योजना श्रमत में जाती है तो हिन्दू श्रीर कांग्रेस सरवाग्रह शुरू कर दते हैं भीर तथ हिंसा श्रीर गृहशुद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।"

मि॰ जिन्ना —''नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि विटिश सरकार पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान श्रवग कायम कर दे तो कामेस श्रीर हिन्दू उसे तीन महीने के भीतर स्त्रीकार कर लगे। दूसरे जफ्नों में सरकार चाहे तो कामेस को शेखी कुड़ ही समय में मुजा सकती है। सच तो यह है कि मुस्लिम बहुमवनाजे पांच प्रान्तों में पाकिस्तान के सिद्धान्त के श्रवसर पहने ही कार्य हो रहा है। इसके मुस्लिम लोगी मित्रमहलों में हिन्दू मत्री भी कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान से सभी का लाभ है। निश्चय ही हिन्दु श्रों को इसमें कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंके तान-चार्याई भारत पर उनका श्रिधकार रहेगा। उनका देश भूमे श्रीर जनसंख्या के विचार से इस श्रोर चीन को छोड़ ससार में सबसे विशाज होगा।"

प्रश्न--परन्तु गृहयुद्ध छिड़ने में कोई कसर न रहेगी। श्राप एक भारतीय श्रवसटर को जन्म देंगे, जिस पर हिन्दू श्रख मारत का नारा उठाकर श्राक्रमण कर सकते हैं।"

मि॰ जिन्ना—"इससे में सहमत नहीं हूँ। परन्तु नये विधान के श्रतगंत एक परिवर्त नकाल भो होगा श्रोर इस काल में, जहाँ तक सशस्त्र सेना श्रोर विदेशी सम्बन्धों का ताल्लुक हे, जिटिश सत्ता सर्वोपिर रहेगा। परिवर्तन काल की लम्शाई इस यात पर निर्मर रहेगो कि दोनों राष्ट्र विटेन के साथ श्राने सम्बन्ध तथ काने में कियना समय जगाते हैं। श्रान्त में दोनों भारतीय राष्ट्र ब्रिटेन से उसी प्रकार सिध करेंगे, जिस प्रकार मिस्न ने स्वाधोनताशास करते समय को थी।"

प्रश्न--''यदि उस समय विटेन ने सर्क उपस्थित किया कि हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान पड़ीसियों के रूप में नहीं रह सक्ते श्रोर मारत से श्रपना श्रधिकार न हटाया तव क्या होगा ?''

मि॰ जिन्ना--''यह हो सकता है, पर हसका सम्मावना नहीं जान पहती। यदि ऐसा हुआ मो तो हमें वह आतिरिक स्वाधोनता मिली होगी, जिससे आजकत हम विचित हैं। एक प्रयक् राष्ट्र आर स्वाधान उपनिवेश के रूप में हम बिटिश सरकार से समकीता करने की उत्तम स्थिति में रहेंगे जो कम-से कम वर्तमान गतिरोध से तो अब्झी हो होगी।''

प्रश्न--''जब ब्रिटेन यह कहता है कि वह भारत को जरही-से-जरुदी स्वाधीनता देना चाहता है तो क्या श्राप उस पर विश्वास करते हैं ?''

मि॰ जिल्ला—"में ब्रिटेन को नेकनीयती पर उस वक्त यकीन करूगा जब वह मारत का घंटवारा करके दिन्दू और मुसलमान दोनों को थाजादी देगा। १८४८ में जान ब्राहट ने कहा था— इंग्लैंड कव तक हिन्दू स्वान पर हकूमत करना चाहता है ? क्या साधारण खुद्धि रखनेबाजा कोई ध्यक्ति विश्वास कर सकता है कि मारत-जैसा विशाज देश, जिम्में बीस विभिन्न राष्ट्र भौर बीसियों विभिन्न माषाए हैं, कभी एक, भलड साम्राज्य के रूप में रह सकता है ?"

प्रश्न--"क्या श्राप दिछी में वाइसराय से मिर्लेंगे ?"

मि॰ जिझा'--' यदि वाइमराय सुक्तमे सिजना चाहेंगे तो में उनसे वही प्रमन्नतापूर्वक मिलू'गा। किन्तु श्रभी जो कुछ कह चुका हूँ उससे श्रधिक में श्रीर कुछ नहीं कर सकता।'

मि॰ जिल्ला से जो प्रश्न किये गये थे वे ऐसे थे कि हनका वही उत्तर दिया जा सकता था, जो मि॰ जिन्ना ने वास्तव में दिया था। ये इत्तर निश्चित श्रीर स्पष्ट थे, जयकि मि॰ जिन्ना के पिछत्ते कथन अस्पष्ट व श्रमिश्चित हुन्ना करते थे। १७ फरवरी, १६४४ को मि० जिन्ना ने माग की थी कि श्रमेजों को भारत का वेंटवारा करके चक्रे जाना चाहिए श्रीर लार्ड वेवल का भाषण एक प्रकार से मि॰ जिन्ना की उस माग का जवाब था। लाई वेवल ने धपने इस माप्या में "भागोलिक एक्ता" कायम रखने का श्रनुरोध किया था। मि॰ जिखा ने 'न्यूज़ क्रानिकल' के प्रतिनिधि को जो यक्तव्य दिया उसमें उन्होंने श्रपना विचार यदलकर यह कर दिया कि ''देश का वेंटवारा करके यहीं पने रही।" यह नारा लीग के स्वाधीनता के ध्येय की सबसे वदी श्रालीचना है। जरूरत पदने पर श्रंभेज भारत में ही रह जायंगे श्रौर हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की रचा करेगे। मि० जिन्ना को यह भी विश्वास था कि यदि पाकिस्वान की स्थापना की गयी तो कांग्रेस श्रोर हिन्दू न ती सरवाग्रह करेंगे श्रीर न गृहयुद ही छेड़ेंगे। मि॰ जिन्ना का मतलय दूसरे शब्दां में यही था कि श्ररुपसंख्यक वहसंख्यकों को जयर्दस्ती श्रपनी बात मानने के जिए विवश करेंगे। परनतु चिजये इस स्थिति को उन्दर्द । जीग श्रतकींनीन सरकार पर इसिन्दि श्रापत्ति कर रही थी कि उसमें शासन-संघ की मलक थी, पर कांमेस प्रतर्कालीन सरकार म्थापित किये जाने के पत्त में थी। एक त्तरण के लिये मान जीजिये कि कांग्रेस कहती कि "राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करो, सुश्लिम लीग उसे मान केमी और इस तरह जीग की रोखो खत्म हो जायगी" तो क्या यह जीग और उसके नता की ष्मच्छा जगता ? कम से-कम इस श्रवस्था में एक यह जाभ तो था कि श्रस्पसस्यक समुदाय-द्वारा षहसस्यक समुदाय को विवश करने की स्थिति तो उत्पन्न न होती। दवाव डालने की अवस्था में एक तो दवाव डालता है श्रोर दूसरा दवाया जाता है। दोनों ही दलों हो हानि उठानी पड़ती है. किन्तु जाभ सीसरे दल को होता है, जो दोनों मूर्फ दलों को जड़ते हुए देखता हुन्ना श्रवग खड़ा रद्ता है। जबिक एक मछली दूसरी से तालाय में उलमती रहती है, चील नीले श्राकाण में उट्सी हुई शिकार के लिए घात लगा लेती है। इसी प्रकार दो बिल्लियों का मगदा चुकानेवाले बदर का लाभ होता है। मि॰ जिन्ना की योजना यह थी कि यहसंख्यक समुदाय की दयाया जाय छीर थमें ज पहले देश का चैंटवारा करें थीर फिर उस चेंटवारे को कायम रखने के लिए यहीं बने रहें। इस घटना का पाठक के मन पर नाटकीय प्रभाव पहता है थार उन्नमें स्वाभाविकता का श्रभाव दिखायी देता है।

यह श्राश्चर्यजनक तथा श्रमत्याशित करतय दिखाने के बाद क्या लोगों के खिए यह कहना श्रमुचित था कि मि० जिन्ना भारत में श्रमेजों के हशारे पर चज रहे हैं श्रीर लोग बिटेन की दोस्नी का पार्ट धदा कर रही है। यदि लोग ने एकता की जगह बैंटवारे को पसद किया तो इसके समर्थन में कुछ कह सफने की गुंजाहरा है, किन्तु जब टमने स्थाधीनता श्रीर स्वतंत्रना की तुलना में पराधीनता श्रीर दासत्य को पसंद किया—गोंकि लीग का ध्येय म्याधीनता घोषित दिया जा जुना है—तो कांग्रेस के विरुद्ध यह शिकायत काने का प्रष्ठ भी घाषार नहीं रह जाता किट सका यम्बर्धयाला मस्ताप की के विरुद्ध था। पहकि बिटेन भारत को प्रष्क हाने के श्रावकार के साथ स्थाधीन श्रीपतिहेशक पद है रहा थाती एक साम्बर्धायक सगठन बिटेन में मारत में घनिश्चित काब दक रहने

का श्रनुरोध कर रहा था। इसे हिन्दुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी क्यों न कहा जाय—यह तो सचमुच हंगलिस्तान ही था।

कांग्रेस ने सर स्टेफर्ड फिप्स के चागमन के समय दिछी में एक प्रस्ताव पास करके चपना यह निश्चय जाहिर किया था कि ''वह किसी प्रदेश की जनता को उसकी मर्जी के खिलाफ भारतीय सब में सिम्मिलित करने की स्थिति की कलपना नहीं कर सकती।'' परन्तु मि॰ जिन्ना इससे मंतुष्ट नहीं हुए। इस स्थिति की तुलना फिलिस्तीन की वेलिंग वाली घटना से की जा सकती है। उसमें न तो यहूदी श्ररवों की श्रमध्यष्ठ स्वीकृति को मानते ये श्रीर न श्वरंग ही खुले गव्दों में स्वीकृति देते थे। इसो तरह न तो मुस्लिम लोग हो कांग्रेस-द्वारा सिद्धात की श्रमध्यष्ठ स्वीकृति को मानने को तैयार हुई श्रीर न कांग्रेस ने ही साफ लव्जों में स्वीकृति प्रदान की।

श्रमेजों ने यह श्रमुभव नहीं िकया कि लेबनान के १६४४ वाले दंगों के ही समान भारत में १६४२ के उपद्रवों की जिम्मेदारी लादने की श्रपेषा राजनीतिक श्रद्रगे को दूर करना कहीं श्रिक महस्वपूर्ण था। कामेस या कामेसजनों से यम्बई के मस्ताव को वापस लेने की जो माग वार-बार की जा रही थी उससे तो यही जाहिर होता था कि मिटेन में राजनीतिक समस्या को हल करने की तुलना में हसी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। एक के वाद एक घटनाए होती चली जा रही थीं श्रीर परिस्थिति में भा परिवर्तन हो चला था, किन्तु सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे राजनोतिक वार्ता का रास्ता साफ होता। श्रामस्त, १६४० में श्रव्यसंख्यको से समस्तीते की बात उठायी गयो। किर किल्स-योजना श्रायो। श्रव में बम्बई का मस्ताव वापस लेन, पिछले कार्यों के लिए खेद मकट करने श्रीर भविष्य के लिए बचन देने को शर्तें पेश की ग्र्यों। हतना ही नहीं, काग्रेसजनों-द्वारा वम्बईवाले मस्ताव की निंदा, काग्रेस-द्वारा स्रयुक्त रूप से युद्र-प्रयत्न में सहयोग श्रीर नया विधान बनने तक बाह्सराय की शासन परिषद् कायम रखने की वार्ते हमारे सामने श्राई। वास्तव में जब कमो भी राजनीतिक ग्रुथी को सुलमाने का कोई रास्ता निकलता था तभी सरकार कोई-न-कोई नयी समस्या खड़ी कर देती। सरकार की यह प्रश्रुत्ति श्राखिर में इस हद तक पहुची कि सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने राजनीतिक श्रद्रगे के श्रस्तित्व से ही इन्कार कर दिता।

अब भारत-सरकार खुलकर मनमानी करने लगी । उसकी तरफ से कहा जाने खगा कि निन्दा के प्रस्तावों से कुछ भी जाभ नहीं है, बिन्क इनके कारण तो सरकार की गिर-जिम्मेदारी में यृद्धि ही होगी । अधिक खेदजनक नज़ारा तो शासन परिषद के भारतीय सदस्यों की वे करत्तें थीं, जिनके द्वारा वे खुद अपने अग्रेज सहयोगियों के कान काटने लगे। यदि सर रामस्वामी मुदा-जियर शासन-परिषद् में अपनी दुवारा नियुक्ति की चर्चा न करते तो काग्रेस पर कीचइ उद्यालने के उनके प्रयत्न इतने दयनीय न होते । आपने कहा—"पांच वर्ष तक शासन-परिषद् का सदस्य रहने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पद के दूसरे कार्यकाल को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करे तो इसे असाधारण बात हो कही जायगी—इसिलए नहीं कि पिछु वे पाच वर्ष में उसे बहुत कुछ दुरा-मजा सुनना पढ़ा है, बिन्क इसिलए कि अगर वह ईमानदारों से काम करता रहा है तो उसे इस काल में चिंताओं और परेशानियों का असद्य भार उठाना पढ़ता होगा। यही कठिनाई थी। क्या शासन-परिषद् के भारतीय सदस्य यह अनुभव नहीं करते थे कि राष्ट्रको स्वाधीनता से विचत रखना, उसे एक एसे युद्ध में दकेल देना जा उसका अपना नहीं था, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की अनु- मित्र परेस युद्ध में दकेल देना जा उसका अपना नहीं था, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की अनु- मित्र विना और जले पर नमक खिड़कने के समान जाति, धर्म श्रीर राजनीतिक पद को राजनीतिक मित्र विना और जले पर नमक खिड़कने के समान जाति, धर्म श्रीर राजनीतिक पद को राजनीतिक

प्रगति की बाधाएं बताना साम्राज्यवाद की वही पुरानी चालें न थीं, जिन्हें हम लार्ड डरहम से लार्ड वेवल तक देखते था रहे हैं ? वेवल श्रीर जिनालिथगो, एमरी श्रीर जेटलेंड, चिंवल श्रीर चेम्बर केन तो साम्राज्यवाद की मशीन को चलानेवाले थे ही, पर उस मशीन के पिंहणे पर चैठी एक मक्खी यदि सोचे कि वही मशीन को चलाती है तो क्या हसे उचित छहा जा सकता है ? सर रामस्वामी मुदालियर ने ही तो कहा था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना श्रगले रूप वर्ष तक महोनी चाहिए।

वार्षिक बजट में कमी के कई प्रस्ताव पास हो गये। कांग्रेस के एक प्रस्ताव के अनुसार वाइसराय की शासन परिषद् का ही खर्च नामंज्र कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रथं विभाग के लिए जो रक्म मांगी गई थी उसे भी मंज्र करने से इन्कार कर दिया गया। यह कारवाई उस हाजत में हुई जब कि कांग्रेस के वृक्ष ४६ सदस्यों में से सभा में सिर्फ १६ ही उपस्थित थे। बजट- अधिवेशन में ही जब सरकार के विरद्ध निंदा के सात प्रश्ताव पास हो गये तो सरकार खुल कर निरक्षणता के चेत्र में उत्तर ध्राई। ध्रथं-सदस्य सर जमीं रेजमेन ने कहा कि सरकार जानती है कि सभा का बहुमत उस के पद्य में नहीं है। सर जमीं के शब्द ये थे :—

"सभा में बहुमत न होना सरकार के लिए कोई नयी बात नहीं है। यह लोग राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो प्रत्येक दिन तो वया प्रत्येक घरटे घोट लिये जाने का मनहस दश्य दिखायी दे सकता है।

"इससे सरकार या विरोधी पक्ष में जिन्मेदारी की भावना आती है या नहीं—इसका निर्णय में सदस्यों पर छोड़ता हूं। यदि सरकार को हराने वा कोई भी अवसर आता है तो उससे जाभ उठाने की सन्भावना ही अधिक रहती है। परिणाम यह होता है कि सभी तरफ गैर-जिन्मे-दारी ही फैल जाती है।"

इसी बीच कांग्रेस श्रीर लीग में सब्भावना श्रारवाशित रूप से बढ़ने लगी। समाचार पन्नीं ने इस भावना को श्रीर भी बढ़ाया श्रीर सभी तरफ श्राशा बढ़ती हुई दिखायी देने लगी। भूला-भाई देसाई ने जो पार्टी दी थी उसमें वे खुद, सरोजिनीदेवी, मवाबजादा जियाकतश्रली खां श्रीर सर यामीन खां के साथ एक ही मेज पर बैटे थे। श्रखवारों में तो यहां तक छुप गया था कि दोनों दलों में कितनी ही महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में सममौता हो गया है। उधर बाह्सराय ने ६६ दिनों में मारत के ग्यारहों प्रांतों का दौरा कर जिया था। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य खाध-स्थिति का श्रध्ययन करना श्रीर साथ ही देश के विभिन्न मार्गों में सैनिक स्थिति को देखना भी था। इस दौरे में जार्ड वेवज ने राजनीतिक सम्भ्र्या पर न तो कुछ कहा श्रीर न मद्रास में श्री राजगीपालाचार्य से हुई बातचीत के श्रतिरिक्त किसी राजनीतिक वार्ता में ही भाग जिया।

तार्ह वेवल को भारत श्राये हुए छ महीने श्रीर वाहसराय के पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा हुए एक साल का समय बीत चुका था। उन्हें भारतीय राजनीति का श्रनुभव भी कम न था, क्योंकि इंग्लेंड में भारतमत्री के कार्यालय में रहकर उन्हें साम्राज्यवाद के रहस्यों का ज्ञान पूरी तरह से हो चुका था। वहीं सर रामस्थामी मुदालियर ने वाहसराय को श्रपनी विनद्रता श्रीर जी-हन्त्री से प्रभावित किया होगा श्रीर वहीं वे पाच साल तक फिर सदस्य यताये जाने के हक्कदार हुए होंगे।

इस प्रकार खार्ड वेवल अपने कार्यकाल का दसवां हिस्सा इन छ. महीनों में समाप्त कर चुके थे। देश की भार्थिक, सामाजिक, सैनिक भौर राजनीतिक समसाभों का निकट से भारत्यन करने के जिए उन्होंने कोई प्रयान वाकी म छोदा था। गोकि सैनिक छेत्र में ध्याति प्राप्त करने का समय नहीं रहा था, फिर भी सनिक विषयों में जार वेवज की दिल चरणी बनी रही। कार्च वे फिर स्त्री देशों के मध्य वे सेनिक मानजों में विशेष दिलचरणी जेते थे। तुरन्त निर्णय करने चार उन निर्णयों को प्रमन्न में जाने के अपने सहज गुण धौर सक्टप्र्ण परिध्यितियों हा सामना करने के जिए अपनी शासन-सम्बन्धी योग्य का वे परिचय दे छुके थे। लाथिक छौर सामाजिक चेत्र में ठीक स्थिति का पता जगाने छौर किये गये निक्षयों को धमन्न में जाने की दिशा में भी उन्हें बहुत काम करना था। वे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सर जोसेफ भोर की ध्ययसता में एक समिति निरुक्त कर चुके थे। सदक बनवाने व वंज्ञानिक शोध के विषय में भी समितियां नियुक्त की जा चुकी थीं। जार जिनक्वियगी के मम्य में सर जान सार्जेन्ट हारा गयार की गयी शिष्या योजना भी धमन्न में खाने का हंतजार हो रहा था, परन्तु जार वेवज ने शिष्टा की तुजना में सदकों के विस्तार को तरजीह देकर अपने साम्राज्य वादी दिखकोग का परिचय दिया। राजनीतिक समस्या के विषय में वे वही साधारण बात कहकर खुप रह गये, जिनकी चर्चा कपर हो खुकी है। साफ जान पक्ता था कि ममी वे भागे गहीं स्वदना चाहते थे।

परन्तु राजभीतिक गतिरोध वे सम्बध में लाई वेवल का इष्टिकीया मानने के लिए भारत, इ व लेंड या श्रमरीका का जोकमत तैयार न था। हिन्दुस्तान के वयोवृद्ध राजनीतिक श्रपने शांति-पूर्ण जीवन की स्थागकर सोई हुई साकरों को जगाने छौर दुछ न करने की भीति के ख़तरे से श्रागाह हरने के लिए मेदान में था गये थे। जिन महामाननीय शास्त्रीजी का एक एक शब्द अभेज़ों के लिए चाहिंचल के सिद्धांतों के समान मान्य या और जिन्हें सी० एम० का सम्मान प्राप्त हो चुका था (जो बगाल के गवर्नर मि० देसी को बाद में दिया गया) वे श्रपनी उस सद्दत्त स्पष्टता, तेजस्थिता श्रीर दूरदशिता के साथ बोले, जिसके लिए वे यूरोप श्रीर श्रमरीका में एक दी जैसे प्रमिद्ध थे। उनका सकसद सिर्फ गांधीजी की रिहाई या राजनीतिक शहरी को दूर करना न होकर कुछ श्रागे की घातों का खयाल करना था। वे मुद्ध व शांति की श्रागामी समस्याभी का विचार कर रहे थे। वे एक ऐसे भविष्य के निर्माण की बात सोच रहे थे, जिसमें सवर्ष को समाप्त करके सद्भावना स्थापित होती थी। इसके उपरांत भारत के वयोवृद्ध मनीघी महामनः पहित मदनमोहन मालवीय ने भी गांघीजी श्रीर उनके साथियों की रिहाई की विवेकपूर्ण माग उपस्थित की। उन्होंने श्रपनी माग उस उत्तर पर आधारित की, जो सरकार-द्वारा लगाये गये भारोपों के सम्बन्ध में गांधीजी ने दिया था। श्रुद्धेय पंडितजी मार्च के महीने में एक सर्वदब सम्मेजन करना चाहते थे, किन्तु वाद में निर्देज-सम्मेजन ही सर तेज बहादुर समू की धन्य कता में ७ श्रीर म श्रवेल को लखनऊ में हुशा। -इस सम्मेलन ने शपने प्रसावीं-हारा सभी दलों का प्रतिनिधित्व करनेवाची राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के श्रतिरिक्त सूर्यों में मिली हुंची वजार वे कायम करने, व्यवस्थापिका सभाभों का नया चुनाव करने भीर साम्प्रदायिक समझौता करने के चिए कामेसी नेताओं की विना किसी शर्व रिहाई का अनुरोध किया। सर तेज बहादुर सपू ने, जो देन्द्रीय-सरकार के कानून सदस्य रह चुके थे और इस सम्मेजन के सभापित भी थे, संदेह प्रकट किया कि सम्मेलन को श्रवने उन्हें स्य की प्राप्ति में शायद सफलता न मिले, क्योंकि सरकार के विचार के अनुसार सम्मेजन में भाग लेनेवाके नेताओं के अनुप्रायी नहीं हैं, और जिन छोगों के धनुगायी मौजूद हैं, वे जेनों में बन्द हैं।

श्रम महस्स हिया जा सकता है कि उस समय तदन में हितनी ही संस्थाए— जैसे इंडिया जीग, मज़दूर सम्मेजन, देंद्र यूनियन सम्मेजन, स्वतन्त्र मज़दूर-दल सम्मेजन श्रोर कामनवैल्य ग्रुप सम्मेजन श्राट—जो प्रयस्न कर रही थीं वे कितने वेकार थे। ये सब उच्च श्रादर्श, गहरी नेक-पीयती श्रीर विश्रुद्ध न्याय-भावना का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, किन्तु वे सब-की सब विटेन के कहरपंथी समुदायके श्रागे श्रशक्त थीं। विटेनका कहरपंथी समुदाय चद परिवारों तक सीमित है श्रीर शासन शक्ति के साथ साम्राज्य की पूजी, कवसाय श्रीर व्यापार भी उसी के हाथों में केन्द्रित है।

जय कि एक तरफ इस प्रकार की सस्थाएं श्रवनी श्रावाज शासकों के कानों तक पहुंचाने का प्रयस्न कर रही थीं,जेल के पाहर के कांग्रेसियों—विशेषकर संयुक्त प्रांत के कांग्रेसियों ने मिल कर महास्मा गांधी के नेतृष्व में विश्वास प्रकट किया घीर रचनात्मक कार्यक्रम को शागे चढ़ाने की श्रावश्यकता पर जोर दिया।

इन्हीं दिनों चीन से श्रमरीका जाते हुए दा० लिन-यु-तांग भारत आये। उनके श्रागमन में भारतीयों ने यही दिलचस्पी जी, किंतु खेद यही रहा कि वे श्रधिक समय यहां ठहर नहीं सके।

सदम में साम्राज्य के भ्रान्य भागों के गुलगपाड़े के वीच भारत भी समाचारपत्रों तथा समार्थ्यों के द्वारा ध्यान म्लाकपित किये रहा।

जैसे इन सय चेताविनयों का उत्तर देने के ही लिए मि० एमरी ने १८ अप्रैल, १६४४ को पार्कीमेंट में एक वक्तस्य दिया। श्रापने कहा—"भारत सरकार की शासन-स्यवस्था को पंगु मनाने के लिए जो सामृहिक शांदोलन किया गया था उसके लिए प्रायः निश्चय ही कांग्रेसी नेता जिम्मेदार थे।" जब मि० सोरेंसन ने पृद्धा कि "वया सचमुच ही कांग्रेसियों ने इस श्रान्दोलन को उक्तसाया था" तो मि० एमरी ने कहा—"हां, विच्हुल निश्चय ही।" इस प्रकार जयिक "प्रायः निश्चय" कृत सेक्यढों में "पिएकुल निश्चय" हो गया तो समका जा सकता है कि उनके द्वारा किया गया श्रारेष कहां तक सस्य हो सकता है ?

मि॰ एमरो ने घरे श्रीभमानपूर्वक उदीसा श्रीर सीमाप्रांत में पार्जीमेंटरी शासन चलाने का जिक्र किया। परन्तु सच बात तो यह थी कि उदीसा में ४० में से २० श्रीर सीमाप्रांत में ६७ में मे २७ व्यक्ति शासन के जिम्मेदार थे। मि॰ एमरी का मापण बहुत ही चुच्घ कर देनेवाला था। श्री पेथिक लारेंस ने (जो १६४४ में भारतमधी हुए) कहा कि मि॰ एमरी ने श्रपने मापण की तीपणता का तिनक भी श्रनुभव नहीं किया और सिर्फ एक इसी बात से प्रकट हो गया कि वे भागने पद के कितने श्रनुपशुक्त हैं।

सात बांग्रेसी शांतों में लोब प्रिय शासन समाप्त होने के ममय से ही प्रतिदर्प श्रप्रैल के महीने में शिटिश पालीमेंट में है आरा का शासन लारी रखने के सम्यन्ध में यहम होती रही है। भारतीय शामन के ऐक्ट की धारा है सम्यन्धी यिल पर घहस होने के उपरात निटिश साम्राज्य के विभिन्न मार्गों के मध्य शांति के समय प्रकता कायम रखने के मन्त्रंध में पहन हुई। हम मदध में मस्तात्र कामन-सभा के एक मजदूर सदस्य भी शिनवेल ने उपस्थित किया, जिनका मुक्ताव याप की घटनाओं से शतुदार वल तथा माम्राज्य दनावे रखने की तरफ प्रकट हुआ। मि॰ शिनवेल में विशा किती संकीच थे ६० नवन्यर, १६४२ वाली भी चिचल की रन घाषणा का समर्थन विया, जिसमें नाम्राज्य को घनावे रखने की दात कही गयी थी।

मि॰ शिमपेख के बांग्यार शब्दों में कहा कि भारत की समस्या शल्मीतिक नहीं, साधिक है। मि॰ शिमपेख के बगम के बांचिएय के सम्बंध में कुछ मत प्रकर किये दिना हो भारतसंत्री जान मोलें के एक वैसे ही कथन की श्रोर ध्यान श्राष्ट्र किया जा सकता है कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं जातीय है। परंत बया मि० शिनवेल ने यह श्रनुभव नहीं किया कि राजनीतिक स्वाधीनता के विना श्राधिक उन्नति श्रसम्भव है। यथा उन्होंने यभी ऐसा साम्राज्य देखा है जिस का वह रय उपनिवेशों में अपने तैयार माल के लिए मंहियां और कच्ची सामग्री की खोज रहा है। श्रीर साथ ही उन उपनिवेशों की श्राधिक स्वरुश्यसाधारत हो ? चाहे बदेशी पूर्णी की भरमार, याजार में सरते व तैयार विदेशी माल की खबत, कच्ची सामग्री के शोपण, देश के बाहर राजिन्दी की हुई वन्पनियों द्वारा देश के व्यवसाय पर श्रधिकार जमाने और स्थानीय कानूनों और मुद्रा-सम्बन्धी निरंद्रणों से बचने की चालें हों ऋथवा ज्यापारिक संरक्षणों के बहाने ऋधीन देश के व्यवसायों पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के हथकंटे हों- वास्तविक साय तो यही है कि राज-नीतिक प्रभुत्व ही श्रार्थिक पराधीनता या श्राष्टिक स्वतंत्रता का प्रस्ता करता है। श्रीर मि० शिनवेल भारत की समस्या की जब राजनीतिक नहीं श्राधिक बताते हैं तो वे जानवृक्त' कर गलत-बयानी करते हैं। जब इंग्लैंड में सर स्टेफर्ड किप्स जैसे स्यक्ति सुनाफा कमाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कहते हैं ताकि काम की उचित शवस्थाएं हों तो भारत-जैसे देश को श्रपने कस्चे माल की हिफाजत करने, श्रायात् रोकने, जकात पर नियंत्रण करने रेलों के महसूलों की टेख-रेख करने श्रीर मदा व विनिमय-प्रणातियों पर नियंत्रण रखने के लिए और भी कितना स्पत्र होने की ब्रावस्य-कता है ? जिटेन इन्हीं सब जिन्यों से भारत में श्रापनी श्रायिक नीति बनाता है। मजदूर दब के कहरपथी सदस्य मि० शिनवेल ने भारत के संबन्ध में यही कहा और सच भी यही है कि परमारमा भारत की अपने ऐसे मित्रों से रक्षा करे, यही श्रव्हा है।

भारतीय राजनीति के संबन्ध में कामन-सभा में एक और चर्चा हुई। इधर पार्जीमेंट के कुछ सदस्यों के दिसाग पर प्राष्टिगों का भृत सवार हो गया । सर हर्ष्ट विलियन्स ने कहा कि भारत से अधेजों का राज्य समाप्त हो जाने पर उस देश को हंसार के सबसे कठीर- य छगों के शासन में रहना पहेगा। मि० चर्चिल ने श्राशा प्रकट की कि युद्ध के बाद भारत स्वाधीन उपनिवेश का पद प्राप्त कर लेगा । हमें रेमजे मेकडानक्द के वे शब्द खुव चाद हैं, जो उन्होंने प्रथम गोल-मेज-परिषद् के अन्त में कहे थे, कि कुछ वर्षों में नहीं, बिंक कुछ महीनों में साम्राज्य में एक नया स्वाधीन उपनिवेश जुड़ जायगा । सर पर्सी रिस ने श्राश्चर्य प्रकट किया कि जिस भारत को छटे स्वाधीन उपनिवेशों का पद पाप्त करना है उसकी तरफ श्राधवराटे की बहस में कुछ भी ध्यान न दिया गया और यदि २४ सदस्यों की परिषर में उसकी चर्चा एक बार कर भी दी गयी तो इससे जाभ ही क्या है। बहस में श्रनुदार दल की तरफ से सर दर्बर्ट विलियन्स ने विचार प्रकट किया, जिन्हें बाहाणों के भूत ने भयभीत कर रखा था। आपने कहा कि किप्स योजना की अस्वीकृति ठीक ही हुई, क्योंकि उसकी किसी ने भी प्रशासा नहीं की। विरोधी दल के नेता ने कहा कि अनुदर दक्त न विशिध्य साम्राज्य के विकास को श्रादर्श-सन्बन्धी उच रूप दिया है। वह उसे सत्य श्रीर सुन्दर का प्रतीक मानता है, जब कि हमारे मत से वद लुटेरेपन का ही परिग्राम है। श्रापने यह भी कहा कि श्रवीत में ब्रिटेन श्रपने उपनिवेशों का बुरी तरह शोषया करता रहा है पर मंत में शिनवेल, एमरी सीर ग्रीनबुद सभी इस एक ही परिणाम पर पहुँचे कि अंग्रेओं के स्थापार की वृद्धि ही उनकी एकमात्र नीति होनी चाहिए।

#### : 28 :

# वेवल ने कदम उठाया

श्राखिर चमत्कार हुश्रा, लेकिन उसका एक दु खद पहलू भी था। दूसरी परिस्थितियों में गांधीनी की रिहाई एक खुशी की घटना ही मानी नाती थ्रौर कहा जाता कि विटेन के युद्ध मन्त्रि-मडल ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया। एर सच तो यह था कि गाधीजी की रिहाई उनकी वीमारी श्रीर श्रासन्न सकट के कारण हुई। एक सप्ताह पहले उनकी तन्दुरुम्ती बिगड़ने के बारे में जी समाचार छपे उनके कारण देश भर में घवराइट फैल गयी और वाहसराय के पास रिहाई के लिए तार-पर-तार पहचने लगे। वेवल ने कार्रवाई की, श्रौर तुरन्त की। वाइसराय के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा १६ जून को हुई थी। घोषणा के चार महीने बाद ६ श्रक्त्यर को वे भारत पहुंचे थे। श्रव इस बात को भी पूरे छ महीने बीत चुके थे श्रीर गाधीजी की रिहाई में देरी होने के कारण भारतीय जनता व विटेन श्रीर श्रमरीका के दूरदर्शी लोग श्रशान्त हो उठे थे। जब मगुष्य कुछ्रेन कर सका तो जैसे प्रकृति उसकी मदद के लिये बाई । नये वाहसराय के कार्यकाल के छ. महीने खरम हो रहे थे फि गांधीजी १४ श्रवेल को बीमार होगये। उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो पहला ब्रुलेटिन निकला उसमें दरानेवाली कोई वात मधी। पर उसी दिन उनकी हालत प्काएक विगएने की स्वना भी मिली। पालींमेंट में गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में एक सवाल भी किया गया, जिसके जवाय में मि॰ एमरी ने कहा कि गांधीजी की बीमारी ऐसी सगीन नहीं है कि इन्हें फौरन रिहा किया जाय। ऐसा जान पहता था जैसे श्रधिकारी गांधीजी की हाजत बिगहने का इन्तजार ही कर रहे थे ताकि सिटमाद जहाजी के ममान श्रपने कधे पर चंडे बुद्ध दे-जैसे इस ध्यभिशाप को वे भी पपने कधे से उतार कर फेंक सकें। इसमें कोई शक नहीं कि चर्चिल. एमरी श्रीर वेवल किसी-म-किसी तरह राजनीतिक श्रह्मे की दूर करने के लिए उत्सुक थे। पर उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हो रही थी। दृसरे तरीकों के नाकामयाय होने पर वाइसराय के रुख में भी कुछ परिवर्तम होने लगा था श्रीर श्रव वे इस पर उत्तर शाये थे कि कामेसजनों की सुद ही फैंसजा करके स्यक्तिगत रूप से यम्बईवाले प्रस्ताव के विरुद्ध मत प्रकट करना चाहिये। परन्त कांग्रेसजन जितना ही जिचार करते थे उतना ही श्रस्ताव पर कायम रहने का उनका हरादा पक्ता होता था। इतना ही नहीं, एक आहिनेस के श्रतर्गत काम्रेयजनीं पर कुछ श्रारोप जगाये गये, बिन्त उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब क्या दोना चादिये ? १२ जनवरी से ६ सहीने के लिए मजरयदी के जो शादेश दिये गये थे वे समाप्त हो रहे थे झौर वन्दियों को खादेशों की खबधि अदाये जिना जेलों में नहीं रखा जा सकता था। इस कठिनाई को इस करने क लिए प्रकृति या ईश्वर का वरद हस्त थागे परा। पहले जो युक्तेटिन जल्दवाजी में प्रकाणित किया गया उसमें "चिन्ता की कोई यात नहीं" श्रीर "सब ठीक ह" की ध्वनि थी। इसके बाद जो सुचना प्रकाणित हुई उसमें घषराहट थी श्रीर एकाएक शागाचा महत्त का फाटक खोल दिया गया। ६ मई, १६४४

के दिन गाधीजी को उनके दल के साथ श्राज़ाद करके पर्णंक्रटी पहुंचा दिया गया, जो पूना में लेही ठाकरसी का प्रसिद्ध निवास-स्थान है। गांधीजी पहली बार १६२२ में जेल गये थे थीर "श्रदें- दिसाइटिस" के श्रापरेशन के बाद रिहा कर दिये गये थे। उस समय वे श्रपने हुः वर्ष के कारा- वाम-काल में से सिर्फ दो वर्ष ही काट पाये थे। १६३० के श्रांदोखन में गिरफ्तार होने के बाद २६ जनवरी, १६६१ को उन्हें रिहा किया गया था ताकि लाई हेलिफेश्स से मममीते की वार्व चला मकें। ४ जून, १६६२ को उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार श्रामरण-श्रनशन श्रारम्भ करके उन्होंने हतिहास का निर्माण किया। इस श्रनशन के ही परिणामस्वरूप पूना का सममीता हुआ। गाधीजी ने जेल से हरिजन-श्रांदोलन चलाने का श्रपना हक पेश किया और इस सममीते को भग किये जाने पर फिर श्रनशन किया। इस बार उनकी हालत ऐसी नाज़क हो गयी कि सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उस समय भी गाधीजी इसी 'पर्णंक्टी' में श्राकर रहे थे श्रीर इस बार भी यह छुटी उनके श्रागमन से पवित्र हुई, श्रीर यहीं उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया।

इस समय देश की जो राजनीतिक व साम्प्रदायिक हालत थी उस पर एक दृष्टि छालना श्रसगत म होगा। गाधीजी की बीमारी शुरू होने के दी समय यानी १३ श्रप्रैल को जापानी भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बढ़ श्राये। उधर पजाय में मि० जिन्ना की परेशानी बढ़ रही थी। उन्होंने श्रप्रैल की २० तारीख को पहुंचने की धमकी दी थी श्रीर १० तारीख को बम्बई से चल पहे। पजाब की हम घटनाश्रों की चर्चा हम एक पिछले श्रध्याय में कर चुके हैं।

सात मई को उत्तर-पूर्वी सीमा के निकट कोहिमा में, मध्य में पूना में श्रीर उत्तर-पश्चिम में लाहौर में क्या परिस्थिति थी ? जापानियों ने कोहिमा पर अधिकार कर लिया और वे कुछ समय मित्र सेनाओं-द्वारा बिरे रहे । घटनाचक्र अप्रत्याशित दिशा में घूमने लगा । पूना में वन्दियों का लर-वाज तो श्राजाद हुश्रा ही, साथ ही उसे जेल में डाजनेवाले भी श्राजाद होगये, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति की विषमता से श्रधिकारी चिन्तित थे श्रौर गांधीजी का स्तास्थ्य विगड़ने पर वह बुरी होवी दिखायी देती थी । उत्तर पश्चिम में मि॰ जिन्ना ने हमला निया था, पर कम से कम श्रमी वो उनकी योजना निष्फल हो खुकी यी छौर वे हिथियार डाल देने के लिए मजबूर हो खुके थे। भारत के इतिहास की इन तीनों घटनायों पर एक ही शीर्पक दिया जा सकताथा-- "आक्रमण्कारी पर प्राक्रमण।" श्रवेल, १६४३ में गाधीजी के श्रनशन के पाद मि॰ जिन्ता ने जो-कुछ कहा था जरा उसे भी स्मरण की जिये । श्रपने दिश्लीवाले माषण में उन्होंने कहा था कि "गांधीजी के सरकार को पत्र लिखने में कोई लाभ नहीं है । इसकी वजाय यदि वे मुक्ते (मि॰ जिन्ना को) पन्न खिखें तो सरकार उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगी । बाद में जब गाधीजी ने मि॰ जिन्ना को पन्न जिखा श्रीर सरकार ने उसे रोका तो कायदे-श्राजम ने श्रपनी इस पराजय पर यह कह कर पर्दा डाला कि गांधीजी को पहले धम्बई का प्रस्ताव वापस लेना चाहिए श्रीर दूसरे पाकिस्तान का सिद्धान्त मान तेना चाहिए श्रीर यदि तब वे कोई पत्र तिखें तो ऐसे पत्रको रोकने की सरकार कोई हिम्मत न करेगी । परन्तु मि० जिन्ना में यह सममने की बुद्धि न थी जो चौथे दर्जे का यालक समम लेता, कि यदि गांधीजी बम्बईवाले प्रस्ताव को वापस तेने को तैयार होते तो धन्हें मि॰ जिन्ना की सद्भावना प्राप्त करने के लिए ठहरने की जरूरत न पड़ती । लेकिन जिन्ना साहव के दिमाग का पारा हो जिनजियगों से प्रोत्साहन प्राप्त करने के कारण इतना कँचा चढ़ा हुआ था कि वे लीग के सिंहासन पर वैठे हुए प्रधान मित्रयों को आदेश दे रहे थे श्रीर एक ऐसे राज-मीतिक दल से अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करने को कह रहे थे, जो अपनी तत्कालीन स्थिति पर

जीग के प्रभाव या उसके पिसद अध्यक्ष के समर्थन के विना ही पहुँच सका था। उनमें सौजन्य या शिष्टाचार की कभी हम सीमा तक पहुच चुकी थी कि उन्होंने न तो अल्लाहबख्श की हस्या की निन्दा में एक जफन कहा था और न जेल में कस्तूरवा की मृत्यु पर शोक प्रकट करना ही उचित सममा था। परन्तु इन गांधीजी का क्या किया जाय, जो यम्बई-प्रस्ताव को वापस लिये या पाकिस्तान का सिद्धान्त माने विना बिटिश सरकार के उदर को फाइकर बाहर निकल आये! अब जरा उस चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिये। एक तरफ गांधीजी धेर्य और आख्या विनम्रता और सौजन्य, सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे और दूसरी तरफ कायदे-आजम मिथ्या अभिमान, अहकार, तानाशाही सनोवृत्ति, कूटनीति और दावपेंच की मूर्ति वने हुए थे। राजनीतिक गितिरोध दूर करने के लिए चर्चिल भन्ने ही कोई रास्ता निकालने को उत्सुक हों, चाहे एमरी भी इस सम्बन्ध में चिन्तित हों, चाहे वेवल ही इसके लिए परेशान हों, किन्तु मि० जिन्ना अपनी खिति से एक इंच इटने या अपनी शर्तों के बाहर समस्या के निवटारे के लिए जरा उँगली हिलाने अथवा परिस्थिति में सुधार के लिए गांधीजी की रिहाई के समर्थन में एक लक्ष्म कहने को तैयार न थे।

श्रव गांधीजी की रिहाई के बारे में कुछ बातें कहने का श्रवसर श्रा गया है। जिम्मेदार श्रिष्ठकारियों के काम करने के तरीके में कुछ मनुष्यता की कमी रह जाती है। श्रिष्ठकार धौर जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रांतीय-सरकार के मध्य वेंटी होने के कारण जहां मामूली हाजत में एक-मत, एक दृष्टिकोण श्रीर श्रव्छे या छुरे एक ही फैसले से काम चल सकता था वहां गांधीजी के मामले में हमेशा दो की ज़रूरत पढ़ा करती थी। सचमुच एक म्यान में दो तल्तवार पढ़ी हुई थीं। ऐसी हालत में उनके एक दूसरी से टकराने की सम्भावना हमेशा रहती थी—श्रीर वह भी ऐसी हालत में जब कि ब्रिटेन श्रीर भारत के मध्य पहले ही एक गम्भीर सवर्ष छिड़ा हुआ था।

कस्त्रवा गांधी का देहावसान २४ फरवरी, १६४४ की हुआ। यह साधारण श्रादमी के समक्त वात थी—नहीं, इंसानियत का तकाजा था कि ७४ साल के इस बृद्ध बदी की उस रथल से हटा दिया जाता, जहां उसकी साठ वर्ष की चिर-संगिनी पत्नी बा और तीस वर्ष के साथी और सेकेटरी महादेव की समाधिया उसकी नज़र के हमेशा सामने रहती थीं और उसके मस्तिक में भावना का सागर उठाया करती थीं। ऐसी विपत्तियों में पढ़कर दूसरे किसी मी ज्यक्ति का श्रन्त हो चुका होता और गाधीजी का तो और भी। गाधीजी ने इन दोनों घटनाओं को जिस दार्शनिक भवितव्यता की भावना से सहा होगा उसकी उन पर ऐसी गहरी और भीतरी प्रतिक्रिया हुई होगी कि उसका वाहर से पता लगाना प्रायः श्रसम्भव था। साधारण गैंवार जब दहाड़ मारकर रो पड़ता है तो उसके शोक का सागर रिक्त हो जाता है और फिर उसके मनुख्य के धन्तर को फोड़कर बाहर निकलने की सम्भावना नहीं रह जाती।

पारिवारिक सम्बन्ध व प्रेम की जानकारी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति गाधीजी का सवादला वहा से अन्यत्र करा देता, जहा उनके मस्तिष्क में स्मृतियों को आने से रोकना असम्भव था। जद कस्त्रवा २४ फरवरी को मरीं तो गांधीजी का वहां से १४ मार्च को हटाया जाना कोई असम्भव वात न थी। बजाय इसके सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने २६ मार्च को एक सवाल के जवाव में सिर्फ इतना ही कहा कि सरकार तबादले के बारे में सोच-विचार करेगी। ४ अप्रैल को जेलों के इस्पेश्टर-जनरल अहमदनगर किले में आये और उन्होंने सम्भवत गांधीजी और उनके दल को उसी हमारस में रखना तय किया होगा, जिसमें कार्य-समिति के दूसरे सदस्य थे। फिर उन्हें १० अप्रैल तक

धहमदनगर किला क्यों नहीं ले जाया गया ? इस देशे की वजह से सरकारी दफतरों का ढीलापन धीर हुहरी हकूमत थी। पर मलेरिया किसी की पर्याद नहीं करता—यहां तक कि मैक्सवेल श्रीर विस्टोवी की भी नहीं। रोग का कीटाण सरकारी श्रफसर से श्रधिक शक्तिशाली होता है श्रीर जो काम बढ़े-से-बटे श्रफसरों से नहीं हुशा वह उसने कर दिगाया।

गांधीजी की रिदाई का सभी जगह स्वागत किया गया। श्रमरीका में इसके बाद कांग्रेसी नेताओं के छुटकारे तथा राजनीतिक घएंगे को दूर करने का नया प्रयस्त होने की श्राशा करना भी स्वाभाविक ही था। श्रम हवा किस तरफ वहने जगी थी, यह इससे जाहिर है कि हिन्दुम्नान के एक श्रधगोरे श्रखवार ने किस्ता कि "गांधीजी की रिहाई नैतिक व राजनीतिक दृष्टि से उचित ही थी।" पुक दूसरे श्रधगोरे श्रखवार ने सलाह दी कि गांधीजी को श्रव कम-से-कम हुछ समय के जिए सममौता कर लेना चाहिए। उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सिद्धात पर विचार करने के लिए गाधीजी चाहे जितने उरसुक क्यों न हों, किन्तु वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें श्रपने सम्प्रदाय का भी तो विचार करना है। उसने यह भी कहा कि गाधीजी जो भी रच नात्मक प्रयत्न करेंगे उसमें लार्ड वेवल प्री तरह सहयोग करेंगे। सभी तरफ से राजनीतिक गति रोध दूर करने की इच्छा प्रकट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि यदि गांधीजी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उत्पर जिन श्रखवारों की चर्चा की जा चुकी है उनमें से पहते 'स्टेट्समैन' ने श्रागे कहा -- ''परन्तु हमें सममौते की दीर्घकालीन सम्भावनाएं राजनीतिक चेत्र में श्रव्ही ही जान पहती हैं। राजनीतिक के रूप में गांधीजी की व्यवहार-बुद्धि उच-कोटि की है। इस दृष्टि से उन्हें जान लेना चाहिए कि उनके नेतृस्व में कांग्रेस ने अगस्त, १६४२ में युद्ध के संकटकाल में श्रपने ऊपर सामूहिक सऱ्यामह चलाने की जो जिम्मेदारी ली थी वह यदि नैतिक दृष्टि से अनुचित नहीं तो कम-से-कम राजनीतिक दृष्टि से दोपपूर्ण थी।" 'स्टेट्समेन' के इस कथन में यह ध्वनि निकलती है कि नैतिक दृष्टि से कामेस का कदम बिल्कुल गलत न था।

इस प्रकार गाधीजीने आगाखा महत में अपने कमरे से फाटक के बाहर जो चन्द कदम रखे उससे भारतीय राजनीति का वेन्द्रियन्दु एक ही मटके से वहां पहुच गया। इससे पता चलता है कि उस समय देशकी राजनीतिक अवस्था कैसी नाजुक थी और शारीरिक दृष्टि से बजन एक मन से कुछ अधिक होने पर भी राजनीतिक तराजू के लिए वे कितने वजनदार साबित हुए। कहा जाता है कि योगी अपना वजन १० सेर घटा या बढ़ा सकता है। हाइ, मास और चाम का वजन तो मन, सेर और छटांक में आंका जा सकता है किन्तु उस भावना का, जो राष्ट्र को अनु-प्राणित करती है, उस आस्था का, जो भारी पर्वतों को दिला देती है, वजन असीम है। अशक, रक्तहीन, खून के दबाव की कमी से पीड़ित, २१ महीने के कारावास के बाद छोड़े गये गांधीजी का ऐसा ही वजन था। अब वह 'पर्थंकुटी' के उन्सुक्त वायुमण्डल में सास लेने को शाज़ाद थे—-ध्य वह आगाखां महत्व से वाहर आ गये थे, जिसमें उन्होंने जेल के रूप में प्रवेश किया शीर समाधि-भवन के रूप में छोड़ा।

गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण, किन्तु मनोरजक बात श्रीर भी है। इसका श्रेय किसे दिया जाय? श्रीर न छोड़े जाने के परिणामस्वरूप यदि कोई दुर्घटना हो जाती हो उसके जिये कीन जिस्मेदार होता? रिहाई के एक या दो दिन पहले मि॰ एमरी ने कहा था कि जेज के भीतर श्रीर बाहरवाने कांग्रेसजनों में सम्पर्क कायम करने की इजाजत वे नहीं दे सकते। रिहाई से पूर्व, इसकी सब जिस्मेदारी उन्होंने वाइसराय के कथे पर डाजु दी थी। रिहाई

से दुछ समय पूर्व वाहसराय दिल्ली में मौजूद न थे श्रीर यह भी नहीं वताया गया कि वह कहां गये हैं। उस समय शासन परिषद् के भी सिर्फ दो ही सदस्य दिल्ली में मौजूद थे। यदि जिम्मेदारी वाइसराय की थी, जैसाकि मि॰ एमरी ने क्हा था, तो वह सिर्फ भारतमंत्री,युद्ध-मंत्रिमंडल श्रीर प्रधान-मत्री के ही प्रति न थी, बिल्क उनकी श्रपनी परिषद् में भी उसका कुछ ताल्लुक था। लार्ड वेवल के पूर्वाधिकारी ने जो यह कहा था कि ६ श्रगस्त, १६४२ को गाधीजी की गिरफ्तारी का शासन-परिपद् के सभी सदस्यों ने समर्थन किया वह केवल श्रद्ध-सत्य था। पाठकों को सम्भवतः स्मरण होगा कि सर सी॰ पी॰ रामस्वामी श्रय्यर ने पद-प्रहुश करने के एक पखवारे के भीतर जो हस्तीफा दिया उसका एक कारण यह भी था कि र धगस्त, १६७२ को गांधीजी की गिरफ्तारी का फेंसला हो जाने के कारण राजनीतिक समस्या के निबटारे के हरादे में गांधीजी से मिजने की उनकी योजना श्रप्री रह गयी। यह भी बड़े गौरव के साथ घोषित किया गया था कि फरवरी, १९४२ के श्रमशन के समय गांधीजी को न छोड़ने का निश्चय भी परिषद् के श्रधिकाश भारतीय मदस्यों की रजामंदी से हम्रा था शौर तीन श्रत्पमतवाले भारतीय सदस्यों को इसी प्रश्न पर इस्तीफा भी देना पढ़ा था। फिर इन "प्रसिद्ध श्रीर देशभक्त" भारतीय सदस्यों की स्थिति ६ मई १६४४ के दिन गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में क्या थी ? वाइसराय दिल्ली से बाइर थे श्रीर उन्होंने इन "प्रसिद्ध श्रीर देशभक्त'' ज्यक्तियों की सलाह के विना ही फैसला किया। श्रभी हाल में डा॰ खान ने कहा था कि वे सरकार के एक श्रधिकारी के रूप में नहीं, बिक ख़द सरकार के ही नाते बोल रहे हैं। प्रश्न यह था कि रिहाई के सम्बन्ध में सरकार से सलाह ली गयी या नहीं ?

थव नया हो ? गांधीजी की रिहाई के बाद भारत में ही नहीं, इंग्लेंड श्रीर श्रमरीका में भी यही सवाल उठाया जा रहा था। न्यूयार्क के 'ईविनंग टाइम्स' ने साफ लफ्जों में मजूर किया कि सेंसर की क्हाई के कारण श्रमरीकावालों को गांधीजी की गिरफ्तारी के समय की श्रसली हालत माल्म नहीं हो सकी। रिहाई सिर्फ 'डाक्टरी कारणों' से हुई है, इस बहाने को किसी ने महस्व न दिया श्रीर एक-एक करके मभी पत्रों ने यही मत प्रकट किया कि श्रधिकारी श्रवसर मिलते ही इस कहु जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जिस प्रकार सर श्रोसवाल्ड मोसले को फ्लेबिटिस के कारण मुक्त किया गया हसी प्रकार गांधीजी को मलेरिया, खून की कमी व रक्त के दवाव श्रादि के कारण रिहा किया गया। जो भी हो, कम-से-कम सभी इस विषय में तो एकमत थे कि कार्य-समिति के सभी सदस्यों को तुरत रिहा किया जाय श्रीर इस तरह समक्तीते का एक श्रीर प्रयत्न किया जाय। जापान के विरुद्ध सर्वांगीण युद्ध चलाने के लिए मिर्फ सेना में मर्ती करना ही काफी न या। यह यात भी ध्यान देने की थी कि इस धार जापान का हमला सोमा की मुठनेट न होकर भारत का पूरा शाममण ही था। इस यार एक जापानी वायुयान-वाहक श्रीर इस्र करा वथा विश्वसक जहाजों का काफिला दिखाई देने का सवाल न था, जेसाकि ६ श्रमल १६४२ को हुशा था, यिक इस पार तो जापानी धासाम श्रीर यगाल के हिस्सों में युस शाये थे श्रीर स्थिति पहले के मुकावको में कहीं ज्यादा सगीन थी।

खंर, गाधीजी जिन किन्हों भी कारणों से रिहा हुए हो, श्रव वे आजाद थे। श्रव टनकी वंदुरस्ती जुधर चली थी—या कम से-कम ऐसी हो गरी थी कि मामूली कामकात कर सकें। श्रव उस राजनीतिक वार्ता को किर से चलाना, जो ह धगस्त १६४२ वो एकाएक भग कर दी गयी थी, विदिश सरकार हा ही काम था। साधारण वंधर पर यह भी विश्वाम किया जाता था कि जिम तरह महारमा गोधी ने गोधी धरविन वार्ता और समस्तेत में पूर्व १४ करवरी, १२३१ की

जार्ड मरिवन को पत्र लिखकर बातचीत शुरू की थी, उसी तरह इस वार भी गांधीजी वाइसराय को निजी तौर पर पत्र लिखकर उस जगह से वार्ता श्वारम्भ करेंगे, जहां से वह मंग हुई थी। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता था कि लार्ड लिनिलिथगों के समय जिन मतभेदों के कारण समकौता नहीं हो रहा था उनकी वाधा लार्ड वेवस के सामने नहीं उठानी चाहिए। सर स्टेक्ड किप्स के श्रागमन के समय एक वार भी यह नहीं कहा गया—परोच रूप से भी नहीं—िक एकता के श्रमाव में उनकी योजना श्रमत में नहीं लाई जायगी। सर स्टेक्ड किप्स रूस में सफलता प्राप्त करके लोटे ही थे और वे इस वात से भी परिचित थे कि भारत की दशा उस समय जारशाही रूस के ही बहुत कुछ समान थी। सर स्टेक्ड यह भी जानते थे कि मारत श्रमाव, भुखमरी, निरचरता तथा साम्प्रदायिकता की जिन प्याधियों से पीवित था, वे जारशाही रूस में भी वर्तमान थीं श्रीर जार के रहते उन्हें मिटाया नहीं जा सका।

सर स्टेफर्ड किप्स ने इसीलिए प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में ब्रिटेन के निरंकुश शासन का खन्त कर दिया जाय। उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वराज्य के साथ ही ख्रपना विधान तैयार करने की श्राज्ञादी देना भी था। अप्रैल के ख्रारम्भ में भारत के राष्ट्रीय-जीवन के उन महस्वपूर्ण श्रमों पर जोर नहीं दिया गया था, जिनको पहले द्र श्रमस्त, १६४० की घोषणा में श्रीर फिर बाद में कांग्रेस को योजना की श्रसफलता के लिए जिम्मेदार ठप्दराने के उद्देश्य से महत्व प्रदान किया गया था। सर स्टेफर्ड ने श्रपने दिछी पहुँचने के एक सप्ताह बाद ३० मार्च, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए भारत की मौगोलिक एकता तथा विभाजन श्रीर सववाद तथा केन्द्रीकरण के विभिन्न श्रादशीं का ज़िक्ष किया श्रीर कहा —

''इन तथा दूसरे कितने ही सुमानों पर सोच-निचार और बहस की जा सकती है, किन्तु धपने भानी शासन के जिए उपयुक्त प्रणाजी चुनने का कार्य किमी बाहरी श्रधिकारी का न होकर खुद भारतीय जनता का ही है।''

इसलिए स्पष्ट है कि इस परिस्थित में न तो श्रश्ने हों के लिए विभिन्न सम्प्रदायों के बीच पहुंते सममौता होने की शर्त उपस्थित करना उचित था श्रीर न मुस्लिम लीग ही विटिश-सरकार में पाकिस्तान स्थापित करने की श्रपील कर सकती थी। इतना ही नहीं, मुमलमानों में लिफ मुस्लिम लीग ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती थी, क्यों के नेशनल मुस्लिम कान्फ्र स, खाकसार, जमीयतुल उजेमा, श्रहरार श्रीर मोमिन एक स्वर से पाकिस्तान के विरोधी थे। श्रव विटिश सरकार के पास पिछले २१ महीनां के हितिहास को शुलाकर राजनीतिक समस्या पर गम्भी-रितापूर्व के विचार न करने का श्रीर कोई बहाना न था। जहा तक गांधीजो का सम्बन्ध था, उनके सख का श्रदाज ६ श्रगस्त १६४२ से पहले की उनकी मनोवृत्ति से लगाया जा सकता है। यदि वे श्रीर उनके साथी गिएमतार न कर लिये जाते तो निरचय ही वे वाहसराय को पत्र लिखते। परन्तु गिरफ्तार हो जाने के कारण वे ऐसा न कर सके। इस तरह ६ मई, १६४४ को उन्होंने श्रपने को एक ऐसी लहाई के सेनापित की स्थिति में पाया, जो कभी शुरू ही नहीं हुई। श्रव रक्त श्रीर श्रांसुंशों से सने इन हक्कीस महीनों का कोई श्रस्तिस्व ही न था श्रीर गांधीजी चाहसराय के श्राने श्रपने विचार बिना किसी वाधा के जाहिर कर सकते थे। मि॰ एमरी ने रिहाई के स्वास्था-सम्बन्धी कारणों पर कामन-सभा में जो इतना जोर दिया था उसते गांधीजो की श्राजादी में कोई बाधा नहीं वद सकती थे। सबी बात तो यह थी कि गांधीजी की रिहाई उनकी शारीरिक कीई बाधा नहीं वद सकती थे। सबी बात तो यह थी कि गांधीजी की रिहाई उनकी शारीरिक

श्रवस्था के कारण नहीं, बिक भारत की बदली हुई परिस्थिति की वजह से हुई-यी श्रीर लाई है लिफेक्स ने भी यही मत प्रकट किया था। लार्ड है लिफेक्स तक के मुंह से कभी कभी सच वात निकल पटती है, गोकि कभी-कभी वे सस्य पर पर्दा ढालते हैं, जैसे कि उन्होंने एक वार कहा कि श्रंदरूनी मगड़ों के कारण भारत व फिलिस्तीन-जैसे मुल्कों को श्राहम-निर्णय का श्रधिकार नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान की हाजत में जो तब्दीजी आ गयी थी घह तो हतनी साफ थी कि टसे बताने के लिए लाई है लिफेन्स के कुछ कहने की ज़रूरत न थी। यह बदली हुई परिस्थिति ही तो थी, जिसमें जापानी, जिन्हें भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा से एक सप्ताह में निकाल दिया जाना चाहिए था, दो महीने तक वने रहे । इस बदली हुई परिस्थिति में वाहसराय से कुछ कहने का गांधीजी का अधिकार था - उनका कर्तव्य था। अपने आदर्श लार्ड एलेनवी की तरह लार्ड वेवल श्रपने मन में सोच सकते थे-- "जिन्दगी में मुक्ते इससे श्रधिक कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करन पदा। कभी-कभी मैं श्रसम्भव स्थिति में पढ़ जाता हूं श्रीर फिर मुभे उससे जल्दी से-जल्दी निकलना पहता है।" सचमुच त्रिटिश-सरकार लार्ड एलेनबी को जो आदेश देती थी उनको अमल में लाना असम्भव होता था। पहली कठिनाई तो यह थी कि मिस्र एक सरिक्त राज्य था, जब कि भारत श्रधीन राज्य है। यदि एक तरफ लार्ड एलेनबी को इन्लैंड में श्रिनिच्छक निटिश मित्रयों से श्रीर काहिरा में एक कटरपंथी शासक से मिस्र के लिए स्वाधीनता श्रीर वैध शासन प्राप्त करने के लिए मागड़ना पड़ता था, तो दूसरी तरफ लार्ड वेवल को एमरी श्रीर चर्चिल-जैसे श्रनिच्छुक मत्रियों से सुल्रमना पढ़ा था। जहा लार्ड एलेनबी को श्रपनी मांगें पूरी कराने के लिए इस्तीफा देना पहा वहा लाई वेवल का काम कुछ श्रासानी से हो गया। ऐसी परिस्थितियों में यदि लोग यह खयान करने लगें कि सिर्फ गांधीजो की रिहाई फाफी नहीं है श्रीर इसके बाद कांग्रेसी नेताश्रों की रिहाई श्रीर राजनीतिक वार्ता की शुरूयात होनी चाहिए तो श्राश्चर्य ही क्या है ? परनत दूसरी तरफ से ये विचार अकट किए गये - "गाधीजी के सामने श्रन्दरूनी सगड़ों को सिटाने श्रोर जहां सुमिकन हो वहा युद्धकालीन सरकारों को जनमत के श्रधिक पास ले जाने का वेमिसाल मौका पैदा हुन्ना है। श्राशा की जाती है कि गांधीजी सिर्फ तन्द्रहस्ती की नियामत ही हासिल नहीं करेंगे बलिक देश के सर्वोत्तम हितों को भी आगे बढ़ावेंगे।" 'टाइम्स शाफ इरिडया' के इन विचारों का 'स्टेट्समैन' ने श्रधिक उत्साह से समर्थन किया। उसी 'स्टेट्ममैन' ने जो पिछ्के २१ महीनों से काम्रेस की नीति की कडु आलोचना कर रहा था।

'स्टेट्समेंन' ने कहा कि, "इससे सिर्फ भारत के करोड़ों प्राणियों को हो खुशी न होगी, घिक मीजूदा हाजत में नैतिक न राजनीतिक दृष्टि से यही ठीक भी है। मरकार की कार्रवाई शुरू में दूसरे काम्रेसजनों की रिहाई के ही समान है श्रोर श्रमी राजनीतिक श्राधार न होने पर भी इस चेत्र में श्रागे जाकर इसकी सम्भावनाए बहुत श्रधिक हैं। राजनीतिक के रूप में गाधीजी की स्यावहारिक खुद्धि उच कोटि की है। इस दृष्टि से टन्हें जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में कांग्रस ने श्रगस्त, १६४२ में युद्ध के सकटकाज में अपने जार सामृहिक सत्याम्रह चळाने की जो जिम्मेदारी जो भी वह यदि नीतिक दृष्टि से श्रनुवित नहीं तो कम से-कम राजनीतिक दृष्टि से द्रोप रूप थी। जार्ड वेवज की तरह गाधीजी का न्यक्तित्व एक से श्रधिक बार इतना क चा श्रवस्थ वह गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से श्रपनी गळातियों को मान जिया है।"

गांधीजी की रिहाई के बाद गतिरीय दूर करने के लिए ठीन कार्रवाई करने के लिए ब्रिटिश व श्रमरीकी लोकमत की श्रावाज श्रधिक स्पष्ट थी। वहा के श्रक्षवारों व सार्यजनिक ण्यक्तियों ने एकस्वर से नीति के परिवर्तन पर जोर दिया ।

इस समय समाचार-पत्रों में जो होहला मचा हुआ था उसके बीच जदन के 'टाइम्स' ने, जो पिछ्न रेश महीनों में कभी सहानुभूति, कभी मौखिक समर्थन श्रीर कभी खुली शत्रुता का रुख दिखाता श्रा रहा था, श्रपने दिल्ली-सवाददाता-द्वारा भेजा हुश्रा एक शरारत-भरा विवरण प्रकाशित किया, जिसका उक्तर वापा ने तुरन्त ही करारा उत्तर दिया।

कस्त्रवा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोप के मन्त्री श्री ए० वी० ठक्षर ने १३ सई को समाचार-पत्रों के लिए निम्न वक्तन्य दिया है —

"मेरा ध्यान 'बाम्बे कानिकल' में प्रकाशित एक खबर की तरफ दिलाया गया है, जिसमें जन्दन के 'टाइम्स' में उसके नयी दिखी-सम्वाददाता-द्वारा भेजे गये कस्तूरवा गाधी राष्ट्रीय स्मारक कीष की आजोचना का हवाला दिया गया है। 'टाइम्स' के नयीदिखी-सवाददाता ने आरोप किया है कि गाधीजी ने कोष के सचालक मण्डल की श्रध्यच्रता काम्रेस-कार्य को पुनरुजी-वित करने के इरादे से स्वीकार की है। गोकि पहले भी महास्मा गांधी के बारे में कितना ही अम फैलाया जा चुका है, फिर भी में यह आया नहीं करता था कि डाक्टरों की राय पर रिहा होने के इतने जल्दी ही गाधीजी पर ऐसा नीचतापूर्ण आक्रमण किया जायगा।

"में जनता का ध्यान इस वात की तरफ श्राकिषत करना चाहता हूँ कि कोप के लिए श्रपीलकर्ताश्रों ने ह मार्च को ही श्राशा प्रकट की थी कि जेल से छूटने पर गाधीजी के लिए ट्रस्ट की श्रध्यचता स्वीकार करना सम्भव हो सकेगा । 'लदन टाइम्स' के नयीदिछी-स्थित सवाद-दाता को ज्ञात होना चाहिए कि १० मई को ट्रस्टियों की वैठक के बाद जो यह घोषणा की गयी कि गांधीजी ने ट्रस्ट की श्रध्यचता स्वीकार करली है, वह वास्तव में दो महीने पूर्व प्रकट की गयी इच्छा की ही पूर्ति है ।

"यहां में साथ ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि गाधीजी इस दस्ट के सध्यक्ष होने के श्रानिच्छुक ये श्रीर उन्होंने तो सिर्फ द्रस्टियों का मन रखने के जिए ही उसकी श्रध्यक्षता स्वीकार की है। कोष में धन-सम्रह करने के जिए गाधीजी के विशेष प्रयत्नों की भी कोई श्रावश्यकता नहीं है। कोष के जिए धन एकत्र करने का कार्य सफजतापूर्वक चज रहा है श्रीर सवाददाता को जानना चाहिए कि स्वर्गीया श्री कस्त्रमा की स्मृति के प्रति भारत की भावना के प्रति संदेह कभी न था श्रीर निश्चय ही २ श्रक्तूबर से पूर्व ७४ जाख की पूरी रकम श्रवश्य एकत्र हो जायगी।

''मैं यह भी कह देना चाहता हू कि धन-सम्मह के कार्य में लगी हुई समितियों पर जो यह धारोप लगाया गया है कि ने मुख्यत. काम्रेस का हित श्रम्मसर कर रही हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार को शोभा नहीं देता । स्वर्गीया कस्त्रवा देश भर की श्रद्धा-पात्र थीं धीर उनकी स्मृति को स्थायी वनाने के इस कार्य में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक विचारों के स्त्री-पुरुषों ने सवाददाता के इस कार्य पर नाराजी प्रकट की है।

"राजनीतिक मतों तथा श्रादर्शों के प्रचार के जिए गांधीजी श्रप्रस्यक्त साधनों का सहारा कभी नहीं जेते । इस सम्बन्ध में उनकी नेकनीयती दुनिया भर मानती है । फिर भी सुके विश्वास है कि 'टाइम्स' का सवाददावा श्रपने मूज विवरण में यह सशोधन श्रवश्य कर देगा, क्योंकि उससे पत्र के जाखों पाठकों में गजतफहमी फैजने की सम्भावना है।"

गांधीजी को श्रागाखा महल से रिहाई का श्रादेश जब सुनाया गया सो उनके मस्तिष्क पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी एक सत्तक गांधीजी के सेकेंटरी श्री प्यारेलाज के उस बेख से मिल्रा है, जो उन्होंने 'श्रागाया महल में श्राखिरी दिन' गोर्पक से लिखा था शौर 'यूनाइटेड प्रेस' की मार्पन प्रकाशित हुणा था।

श्री प्यारेजाज जिखते हैं — "गतवर्ष छ मई के कितने ही दिन श्रीर सप्ताह पहले गांधीजी के श्रागाखा महल से हटाये जाने की श्रफवाहे फैल चुकी थीं। १ मई के सुबह जेजों के इन्सपेक्टर जनरल जब वहा श्राये तो कुछ बता नहीं रहे थे। उन्होंने सिर्फ हतना ही पूछा कि क्या डाक्टरों के मत से गांधीजी मोटर या रेज-द्वारा १०० मील की यात्रा का श्रम सहन कर सकेंगे।

''गांधीजी सरकार से लगातार श्रपने को श्रागाखा महल से हटाने का श्रनुरोध करते श्रा रहे थे। गांधीजी को टु.ख इस बात का था कि उनके लिए इतनी वडी कोटी का किराया दिया जाता है, गोंकि 'टाइम्स' ने इसे एक ऐसा बेहूदा बगला बताया है, जो फौज से धिरा रहता था। गांधीजी श्रपनी पीड़ा को इन शब्दों में प्रकट करते थे—चे श्रपना धन थांड़े ही खर्च कर रहे हैं। यह धन तो मेरा—देश के गरीबों का है। जब लाखों ब्यित भूख से जान दे रहे हों तब इस धन का श्रवस्थय पाप है। श्रांर फिर सरकार को इतने पहरेदार रखने की भी क्या जरूरत है ? क्या वे महीं जानते कि मे भागने का नहीं हूँ।

"समाचारपत्रों को देखने से पता चलता था कि इस स्थान का सम्मन्य दो स्वर्गीय स्वजनों से हांने के कारण वाहरवाले मित्र गाधीजी के वहा से इष्टाये जाने का श्रान्दोलन कर रहे थे। दूसरे जेल के श्रधिकारी इसलिए भी चिन्तित थे कि वहा मलेरिया का जोर श्रधिक था। इसलिए हम सभी त्यादले की श्राह्मा कर रहे थे। तरह-तरह की वार्ते फेली हुई थीं १ क्या सरकार गांधीजी को किसी साधारण जेल में ले जायगी या यह हमें श्रलग-श्रलग कर देगी १ क्या वाष्ट्र का स्वाम्थ्य इन तथाइलों के श्रम को वर्दारत कर सकेगा १

"श्रागाखा पेक्षेस में गांधीजी को छोड़कर हरेक श्राटमी इसी दुविधा में पढा था। गाधीजी को सिर्फ एक ही बात की चिन्ता थी कि उनके कारण राष्ट्र के मध्ये हतना खर्च न होना चाहिए। श्रीर रिदार्ट्र की चात तो हमारे दिमाग में ही नहीं श्राई थी। हमें विश्वास था कि सरकार गाधीजी को स्वास्थ्य की बिनापर कभा न छोड़ेगी।

'करीव ५ वजे हम से कहा गया, यरवदा जंज से जो केंद्री हमारे जिए काम करने श्रांत ये उन्हें हमें जल्दी विदा कर देना चाहिए । उनके जाते ही स्थानीय सुविर्टेडेंट के साथ जेजों के इन्संवटर-जनरस्त गाधीजी के कमरे में श्राये । गांधीजी के स्वास्थ्य का हाल पूल चुकते पर उन्होंने कहा कि गांधीकी श्रवनं दल के साथ श्रमले दिन सुवह श्राठ यजे विना किमी शर्त के छोड़ दिये जायेंगे । गांधीजी घकरा गये । उन्होंने कहा—क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे ? जंलों के इन्स्पेक्टर-जनरस्त ने कहा—नहीं, में ठीक ही कह रहा हूँ । यदि श्राव चाहे तो स्वान्ध्य सुधरने सक बुद्ध समय के लिए यहां को रह सकते हैं । पहरेहारों को कल हटा लिया जावगा छोर तक शावक मित्र शाजादी से शावके पाम था सकते हैं । पहरेहारों को कल हटा लिया जावगा छोर तक शावक मित्र शाजादी से शावके पाम था सकते हैं । पहरेहारों को एल हटा न यह ने की हो सल ह हूंगा। यह फांकी हलका है । यहां भीद दर्शन वगरह के लिए शाविगी तो ऐसी कोई सुठभेन हो सकते हैं, जो शावके लिए हु गाइ हो ।

"इस दोष में गाथीजी समय गरे । वे गुरवराये शार भाषनी सदल विशीदलीक में , जिसे बन्दोंने कहिल-मे-फ़हिन समय में भी नहीं दोषा था, यहा-- 'चलर में पूना में रहा हो मेरे रेख- किराये का क्या होगा ?' जेलों के इन्ह्पेक्टर-जनरत्त योले—'यह श्रापको पूना से रवाना होते समय मिल जायगा ।' गांधीजी ने उत्तर दिया-'श्रच्छा, तर मैं पूना टो या तीन दिन ठहरूगा।'

"उस दिन प्रपने कधे से जिम्मेदारी इटने के कारण सब से प्रधिक खुशी सुपिर्टेंडेंट व जेलों के इन्सपेक्टर-जनरल को हुई।

"इसके कुछ ही समय वाद जेजों के इस्पेक्टर-जनरत्न चिन गये । हम जोग सय नजर्यद कैम्प में भोजन करने चिन गये । वह सायंकाल ६ श्रीर ७ के मध्य का समय था। जब मैं वापस श्राया तो गाधीजो गहरे सोच-विचार में निमग्न थे। वे कुछ दुखी दिखाई दिये। जेज में बीमार होना उनकी नजर में एक वहा भारी पाप था श्रीर वीमारों के कारण रिहा होने पर वे प्रसन्न नहीं थे । वे बोले—'क्या वे मुक्ते सचमुच वीमार होने के कारण छोड़ रहे हैं?' फिर कुछ सयत होकर उन्होंने कहा—'लेर, जो कुछ वे कहें वही मुक्ते मानना चाहिए।'

"हमने जेल में सात साल रहने की तैयारी करली थी। गांधीजी श्रक्सर कहा करते थे कि उन्हें युद्ध के बाद ही रिहाई की उम्मीद है। चू कि युद्ध समाप्त होने की हाल में कोई श्राशा न थी इसलिए वे सात साल जेल में रहने की उम्मीद करते थे श्रोर इन सात वर्षों में से २१ महीने हम बिता चुके थे। इसलिए श्राधिक समय तक ठहरने के लिए हमने जो चीजें इकट्टी की थों, उन्हें बांधना पड़ा। सब से कठिन कार्य किताबों, दवा की शीशियों श्रीर कागजपन्न का घाधना था। दवा की शीशियों वा की घीमारी में इकट्टी हो गयी थीं। गांधीजी का आदेश म बजे सुबह से पहले सब कुछ तैयार हो जाने का था। वे बोले—श्राठ बजे के बाद में श्रापको एक मिनट भी न दूंगा।"

"जबिक हम रात भर सामान बाधने में व्यस्त थे,गांधीजी चारपाईपर पहे गम्भीर चिंतन में क्यों रहे। हरेक की श्राख उनकी श्रोर लगी हुई थी। देश उनसे कितनी ही श्राशाएं बाधे हुए था। श्रय जब कि उन्हें श्रीमारी के कारण छोड़ा जा रहा था वे उन श्राशाओं को कैसे पूरी करें।

''सुबह प्रार्थना १ वजे हुई, जिसमें सबने नहा-धोकर भाग लिया। इसके बाद गाबीजी ने जेल से सरकार के लिए श्राखिरी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वह भूमि श्राप्त करने का श्रनुरोध किया, जिस पर बा श्रोर महादेवमाई का श्रतिम सस्कार हुश्रा था। गांधीजी ने लिखा था—'यह भूमि श्रिति होचुकी है श्रोर रिवाज के मुताबिक उसे श्रोर किसी काम में नहीं लगाया जा सकता।'

"हम बिद्यों के रूप में समाधियों के प्रति श्रतिम श्रद्धाजित चढ़ाने गये। उनमें हमारी दो प्यारी श्रात्माएं सो रही थीं। मैं सोव रहा था कि यदि हमारी रिहाई तीन प्रहीने पहने हो जाती तो हम वा को भो श्रपते साथ ले जाते। एकाएक मुभे खयाज श्राया कि वा में सब से श्रिधिक मातृष्य की भावना थी। वे महादेव को हमेरा। के लिए श्रकेला छोड़ कर कैसे जा सकती थीं श्रीर हसोलिए बहा रह गयीं। हमने श्रपते-श्रपते फूल चढ़ा दिये श्रीर प्रार्थना के बाद घर वापस श्रा गये। काटेदार तार का फाटक वन्द हुआ श्रीर पहरेदार फिर श्रपती जगह पर श्रा गया। तब तक साढ़े सात बज गये। पहरेदारों को मध्ये तक श्रीर पहरा देना था।

"७ वज कर ४१ मिनट पर जेजों के इस्पेक्टर जनरत आये । गाधीजी ने बाहर जाने के बिए छड़ी उठाई ही थी कि इन्हों स्टर-जरनत बोले-- नहीं महारमाजी, कुछ मिनट ठहरिये।"

"हम सब वरामदा में ठहर गये।ठोक आठ बने इस्नेस्टर-जनरत के पीछे हम चत्न पहे। उन्होंने गांधोजी श्रीर हा० सुशीबा को श्रानी मोटर में बैठाया श्रीर हम बाकी जोग दूसरी मोटर में बैठ कर पीछे-पीछे चते । उस जगह ६० सप्ताह बिताने के बाद हम कांटेदार तारों के घेरे से बाहर निकते । खिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर हमें बिदा करने आये थे ।"

''जैसे ही इन्स्पेक्टर जनरता की मोटर कांटेदार तार के घेरे से वाहर हुई पुत्तिस अफसर ने उसे टहराया, सुके बाद में ज्ञात हुआ कि ढा० सुशीला को नोटिस दिया गया था कि उन्हें जेल में रहने के समय की बातों की चर्चा बाद में न करनी चाहिए। गांधीजीने ढा० सुशीला से इस पर इस्ताचर करने को कहा, और पूछा—'मेरे नाम ऐसी ही नोटिस क्यों नहीं है ?''

"ऐसा कोई नोटिस न था। शायद श्रिधकारियों को भय था कि गांधीजी के नाम यदि नोटिस तजब किया गया तो वे शायद रिहाई से ही इन्कार कर दें। बादवाले लोगो पर भी वैसा ही नोटिस तजब किया गया। सभी ने पहले नोटिस पर दस्तखत करने पर श्रापत्ति की, किन्तु किसी ने तर्क उपस्थित किया कि नोटिस पर दस्तखत करने का यह मतजब तो नहीं हुश्रा कि उसमें जगाया गया प्रतिबन्ध स्वीकार कर लिया गया? गांधीजी ने इस नोटिस को तिनक भी महत्व नहीं दिया — 'श्रादेश इतने श्रस्पष्ट श्रोर व्यापक ढंग से लिखा गया है कि उसके पालन करने की किसी से भी श्राशा नहीं की जा सकती। हम पता लगायंगे कि इस का क्या मतजब है।' इन शब्दों के साथ उन्हों ने बाद में ढा॰ गिलडर से कहा कि बम्बई सरकार से इसका स्पष्टीकरण कराइये।

"कार पर्योक्तरी की तरफ चन्नी जा रही थी, किन्तु गांधीजी विचार में निमग्न थे । इन्हें या की याद आ रही थी। वहीं जेल से बाहर आने के लिए सब से अधिक उत्सुक थीं। वे हमसे पहले बाहर जरूर हो गयीं, पर ऐसा वह भी नहीं चाहती थीं। गांधीजी ने धीरे से कहा—'इससे अच्छी उनकी और क्या मृत्यु हो सकती थी! बा और महादेव दोनों ही ने अपने को स्वतन्त्रता की वेदी पर उत्सर्ग कर दिया। वे अमर हो गये। यदि जेल से बाहर मृत्यु होती तो क्या उन्हें यह गौरव प्राप्त हो सकता।''

### गांधीजी की रिहाई श्रीर उसके बाद

गाधीजी की रिहाई से देश के इजारों हितेच्छु श्रों को परिश्वित में सुधार के लिए अपने अपने जुस्खे लेकर आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इनमें अधिकांश का उद्देश्य लार्ड वेवल को राह िक्साना था, जो इस बीच में खुद बढ़े कुशल शासक हो चले थे। गाधीजी की रिहाई के समय खयर छुपी थी कि वाइसराय न तो दिछी में ही हैं और न यही पता है कि वे कहा हैं। रिहाई के दो सप्ताह बाद अखवारों में यह अफवाह प्रकाशित हुई कि लाट साहब गांधीजी की रिहाई का आदेश प्राप्त करने लिए इंगलेंड गये थे झोर अब वहीं गितरोध दूर करने के विषय में युद्ध मित्रमण्डल से बातें कर रहे हैं। इस अफवाह के आधार में दो बातें मुख्य थीं—पहली तो यह कि लार्ड वेवल बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं और दूसरे यह भी कि जनता उनसे बहुत बड़ी बातें करने की उम्मीद रखती है। गांधीजी की रिहाई ही कोई छोटी बात न थी। उनकी इंग्लेंड गये थे और मंत्रिमण्डल से कार्ज एवोनबी के उदाहरण को स्मरण रख कर की गयी थी, जो इंग्लेंड गये थे और मंत्रिमण्डल से कात्रा करके अत में जगलुत पाशा को रिहा दराने में सफल हुए थे।

जब एक तरफ वाइसराय को श्रनेक सकाहें दी जा रही थीं, वहा दूसरी तरफ गांधीजी से स्वास्थ्य-काभ करने के बाद मि॰ जिन्ना से मिलने का श्रनुरोध भी किया जा रहा था। इस सबध में श्रहामा मशरिकी ने जब तार-द्वारा गांधीजी से श्रनुरोध किया तो गांधीजी ने कहा कि मि॰ जिल्ला के जिए उनका पिछु के चर्ष का निमत्रण कायम है श्रीर ने उनसे मिळने के जिए हमेशा तैयार है।

इससे मुस्तिम जीग के मुरापत्र 'डॉन' को मि॰ जिन्ना के नाम गाधीनी के १ मई १६४३ वाल उस पत्र को प्रकाशित करने के लिए शतुरोध करने का श्रवसर मिल गया, जो उन्होंने श्रपने श्रन-शन के बाद वाइसराय की मारफत लिखा था, किन्तु जिसे उस समय भेजा नहीं गया था ।

यवरदा के नजरबन्द कैम्प से ४ मई, १६४३ के दिन गाधीजी ने जो पत्र जिखा वह इस प्रकार थाः—

"प्रिय कायदे-न्नाजम—मेरे जेल में पहुँचने के याद जब सरकार ने मुक्त से पूछा कि मैं किन पत्रों को पढ़ना चाहता हूं, तो मेंने उनकी सूची में 'ठॉन' को सिम्मिलित कर लिया था। श्रव यह पत्र में प्राय. वरावर पाता रहता हूं। वह जब भी श्राता है, मैं उसे सावधानी से पढ़ाता हूं। मेंने 'ठॉन' में प्रकाशित लीग के श्रिधिवेशन की कार्यवाही को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। श्रापने जो सुक्ते लिखने को श्रामन्त्रित किया था उससे में श्रवगत हो चुका हू श्रीर इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं।

"मैं श्रापके निमन्त्रण का स्वागत करता हू। मेरी राय पत्रन्यवहार करने की जगह श्रापसे मिलने की है। लेकिन श्राप जैसा चाहें वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ।

"मुक्ते श्राशा है कि यह पत्र श्रापके पास भेज दिया जायगा श्रीर यदि श्राप मेरे सुमाव को मानने को तैयार होंगे तो सरकार श्रापको मुक्त तक पहुँचने की सुविधा टे देगी ।

"एक बात और कह दूँ। श्रापके निमंत्रण में 'यदि' की ध्वनि है। क्या श्रापका मतला है कि मैं श्रापको हृदय-परिवर्तन होने की ही हालत में लिखू। परन्तु मनुष्यों के हृद्य की बात तो ' सिर्फ परमाश्मा ही जानता है।

"मैं तो चाहता हूँ कि श्राप सुमसे--में जैसा भी हू-मिलें।

"साम्प्रदायिक समस्या का कोई इस निकालने का सकल्प करके ही हम इस महान् प्रश्न को श्रपने हाथ में क्यों न लें श्रोर फिर उससे सम्बन्ध श्रीर दिलचस्पी रखनेवाले सभी जोगों से उसे स्वीकार करा लेवें।"

समक्त में नहीं श्राता कि 'डॉन' इस पन्न के प्रकाशित किये जाने के लिए इतना उर्धुक क्यों था। साफ है कि लीग की तरफवाले जान गये थे कि पन्न में क्या है या कम-से-कम उसमें पाकिस्तान के सिद्धात को मान नहीं लिया गया है। यदि ऐसा था, तो समस्या इल न हुई होती तो इस दिशा में कुछ प्रगति तो होनी चाहिए थी। सच तो यह था कि समय मि॰ जिन्ना के प्रतिकृत था। पजाब में उन्होंने मुँह की खाई थी। श्रव भारत-सरकार ने मि॰ जिन्ना से सलाह जेने की बात तो दूर रही, उन्हें सूचित किये बिना ही गाधीजी को रिद्दा कर दियाथा। मि॰ जिन्ना की रटना लगातार यही थी— "श्रगस्तवाले प्रताव को वापस लो श्रोर मुक्ते लिखो।" श्रव मि॰ जिन्ना क्या करें, जब एक तरफ पजाब के प्रधानमन्त्री ने उनकी बात नहीं मानी श्रोर दूसरो तरफ भारत सरकार या कहिये वाइसराय ने उनकी उपेदा कर दी। इस सब के बावजूद लोग जिन्ना साहब से गाधीजी से मिलने का श्रनुरोध कर रहे थे। यह सच ही था कि गांधीजी से मिलने जाना उनकी कार्यप्रयाली के विरुद्ध था,पर साथ ही वे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने गांधीजी के प्रति उनकी पत्नी की मृत्यु के सम्बन्ध में एक श्रवर कहना उचित नहीं समका, जबकि बाहसराय और लाई है लिफेक्स तक इस सम्बन्ध में एक श्रवर करना नहीं सूले थे। श्रव श्रवामा मशरिकी ने किर कहना श्रुरू कर दिया था कि मि॰ जिन्ना को गांधीजी से मिलना चाहिए। इस समय गांधीजी का वह पत्न जिसका हवाला उन्होंने मशरिकी को दिये श्रपने तार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकृत वह पत्न जिसका हवाला उन्होंने मशरिकी को दिये श्रपने तार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकृत्य वह पत्न जिसका हवाला उन्होंने मशरिकी को दिये श्रपने तार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकृत्य

हो जाता है कि उसमें कोई भी बात मानी नहीं गयी है। लेकिन 'डॉन' को पता चल गया होगा कि उससे गांधीजी घाटे में नहीं रहे। सच तो यह है कि इस "छाई नगन फकोर" को गलत सिख करने में श्रभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। यही तो चीज है, जिसमें वह लाजवाव है। सच तो यह है कि वही दूसरे को गलत सिख कर देता है। यही बात गांधीजी के १ मई, १६४३ वाले पत्र से जाहिर होती है। गांधीजी कहते हैं कि वे 'ढान' को नियमित रूप से पढ़ते हैं श्रीर उन्होंने लीग के दिखीवाले श्रधिवेशन की कार्यवाही भी पढ़ी है। मि० जिन्ना का निमन्त्रण पढ़ते ही गांधीजी तुरन्त उसका उत्तर देते हैं। निमन्त्रण एक शर्त के साथ है, किन्तु गांधीजी उस शर्त को नहीं मानते श्रीर वहते हैं कि दिसी के दिल में क्या है यह नहीं जाना जा सकता। इसे तो सिफ परमारमा ही जान सकता है। फिर वे कहते हैं कि जैसा भी में हूं, उससे मि० जिन्ना वात करें। श्रीर वे वही हैं जैसे हमेशा से रहे हैं। तब ''ढॉन'' को निराशा हुई श्रीर उसने पत्र को ''मृत पत्र'' बताया। क्या 'ढान' यह श्राशा कर रहा था कि गांधीजी पाकिस्तान वा सिद्धांत मान लेंगे श्रीर चू कि उन्होंने उसे नहीं माना इसजिए यह उनकी श्रीतानी है। 'ढान' ने कहा कि श्रव समस्या पर नये दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए। मि० जिन्ना इस सम्बन्ध में कुछ कहना। नहीं चाहते थे। वे श्रपने ढंग से कुछ करने के लिए श्रवसर देख रहे थे।

देश के संस्कृत तथा राष्ट्रवादी मुसलमानों में कुछ ऐसी शक्तियां श्रवश्य थीं, जो जिन्नावाद से सममौता करने के खिलाफ थीं। प्रोफेसर मजीद भी एक ऐसे ही राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। उन्होंने एक पत्र इस सम्बन्ध में प्रकाशित किया।

इस दिशा में श्रखिल-भारतीय मुिस्तिम मजिल्लस ने भी कदम बदाया, गौकि डा॰ लतीफ ने उसके पहले श्रधिवेशन में कहा कि मुसलमानों के लिए लीग में रह कर काम करना ही उत्तम होगा।

गांधीजी की रिहाई पर कामन-सभा का भी ध्यान गया। मि॰ शिनवेल ने कहा कि गांधी जी की रिहाई सिर्फ कुछ समय के लिए है।

मिट शिनवेल के इस कथन में कुछ विरोधामास भन्ने ही जान पहला हो, किन्तु वास्तव में वह था नहीं। गोकि सरकार ने गांधीजी को विना शर्ल के छोड़ा था, किन्तु शिनवेल ने उनकी रिहाई को जो कुछ समय के लिए बताया था उसका कारण यह था कि वे गांधीजी की मनोवृत्ति से भन्नी प्रकार परिचित थे। गांधीजी श्रपनी स्वतन्त्रता पर लगे प्रतिवन्धों को सहन करनेवाले थोड़े ही हैं। याद में निस्संदेह गांधीजी वाहसराय से ग्रपने विचार प्रकट करने के लिए पत्र लिखते, इस पत्र में वे नये प्रस्ताव करते, खुद वाइसराय से मिलने की इच्छा प्रकट करते था कार्यसमिति से श्रुमित मागते श्रीर श्रनुमित न मिलने पर जेल जाने के लिए उनका रास्ता साफ हो जाता। सरकार गांधीजी से कह खुकी थी कि 'न्यूज क्रानिकल' पत्र के लिए जो भी वक्तव्य देंगे उसका संसर कराना श्रावश्यक होगा। यह उन पर पहला वार था। दूसरा गांधीजी के प्रस्ताव का वाइसराय-द्वारा उत्तर होता श्रीर इसीसे इस बात का फैसला हो जाता कि गांधीजी की रिहाई थोड़े समय के लिए है या सदा के लिए।

गांधीजी ने कहा कि मैं छपने जेवा-जीवन व राजनीतिक परिस्थिति के नारे में तब तक कोई वक्तन्य न दूंगा जब तक यह विश्वास न हो जाय कि वक्तन्य में कोई काट-छाट न की जायगी। यह ठीक है कि यह प्रतिबंध गांधीजी के वक्तन्यों के खिलाफ न था, किन्तु उन्हें हस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि सेंसर के साधारण नियमों के छन्तर्गत देश से बाहर जा

वाले उनके वक्तव्यों में कोई काट छांट न की जायगी।

स्थिति यह थी कि भारत से वाहर जानेवाजे सभी तारों श्रीर पर्शों के सेंसर होने का नियम था श्रीर सरकार गांधीजी के साथ भी इस सम्बन्ध में कोई रियायत करने को तैयार न थी।

१६४२-४३ के उपद्वों के लिए काग्रेस की जिम्मेदारी' शीर्टक से एक पुस्तका भारत सरकार ने फरवरी, १६४३ में प्रकाशित की थी। 'न्यूज क्रानिकल' के घम्वई-स्थित संवाददाता ने जब उस पुस्तिका के बारे में सात सवाल गाधीजी के खागे पेश किये तो उन्होंने ही उनका जवाब तुरन्त चन्द लफ्जों में दिया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा—''इन सभी खारोणों के मेरे पास पूरे खीर स्पष्ट उत्तर हैं। यदि मुक्ते सवालों का जवाब देने की खनुमित मिली तो खच्छा होते ही मैं उत्तर कृष्टर मूंगा।''

सवालों में सरकारी पित्रका में लगाये गये इन हो आरोपों की धर्चा थी—(१) म अगस्त वाले प्रस्ताव से पहले ही गाधीजी जापान से सुलह की वार्ता चलाने का इरादा प्रकट कर चुके थे; (२) काग्रेस पहले ही पराजयमूलक दृष्टिकोण बना चुकी थी। ये दोनों आरोप पुस्तिका के पृष्ठ ११ पर थे। सवालों में कहा गया कि इन आरोपों के आधार पर ही यह धारणा बनी है कि गाधीजी जापानियों के पश्चाती हैं और उनकी गिरफ्तारी पर जो उपद्भव हुए उनकी भी पहले से तैयारी की गयी थी।

गाधीजी इन श्रारोपों से बड़े चुड्ध हुए। यह जान पड़ा कि ससार के लोकमत के श्रागे वे श्रपनी श्रीर कांग्रेस की सफाई टेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह बात उन्लेखनीय है कि स्वास्थ्य-लाभ करने के बाद उन्हें श्रपने श्रामाद बने रहने का मरोसा नहीं है।

चूं कि सरकारी विज्ञास में गाधीजी की रिहाई स्वास्थ्य बिगदने के कारण हुई कही गयी है इसकिए विश्वास किया जाता है कि खच्छा होने पर वे सरकार से श्रपने को फिर मजर- बन्द करने का श्रनुरोध करेंगे।

लाई हेलिफेश्स को श्रमरीका में ब्रिटेन की तरफ से प्रचार करने के कारण ही म जून, १६४४ को श्रल बनाया गया। यह स्मरण रखने की बात है कि गांधीजी श्रीर कार्य समिति की गिरफ्तारी के दिन (६ भगस्त १६४२) श्रीर गांधीजी की रिहाई के दिन (६ मई, १६४४) लाई हैलिफेश्स ने वक्तव्य दिये। लाई हैलिफेश्स ने वाशिगटन में भाषण देते हुए यह भी कहा कि श्रटलाटिक श्रधिकार पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है, जो श्राधी शताब्दी से ब्रिटेन की नीति के अन्तर्गत न श्रा गयी हो।

जार्ड] महोदय ने यह भी कहा-"'भारत श्रीर फिलिस्तीन के लिए श्रात्म-निर्णंय के सिद्धांत से काम न चलेगा, क्योंकि उनमें धार्मिक व जातीय समस्याएं मौजूद हैं।"

'हिन्तिश प्रोवव्सं एएड प्रोविषयन को जेज़' पुस्तक के पृष्ठ २६६ में ये शब्द आपे हैं— "काम हिन, हन एणड हेन्निफेन्स गुड गाड हेन्निवर अस"—अर्थात् पहाड़ी, जहाज के पेंद्रे श्रीर हेन्निफेन्स से परमात्मा हमारी रक्षा करो।' इस उद्धरण के निए १४६४ का वर्ष दिया गया है। ये शब्द हमारे हैन्जिफेन्स की प्रशासा में ही कहे गये हैं।

श्रव हमारे लिए देश की राजनीतिक परिस्थिति पर एक विहगम दृष्टि ढालना अनुवित म र होगा। यह राजनीतिक परिस्थिति गाधीजी की रिहाई के कारण उत्पन्न हुई थी। यह उतनी ही प्राकृतिक थी, जितना उपाकाल के बाद सूर्य का निकलना या पश्चिम में चन्द्रमा का श्रस्त होगा। यह भी एक विधाता का विधान ही था कि पंजाब में वहां के प्रधानमन्त्री की विजय हुई थी श्रीर कायदे-श्राजम को सुंह की खानी पड़ी थी।

परिस्थिति का एक दूसरा पहलू सर ष्टार्देशिर द्वाल की गवर्नर-जनरत की शासन-परिषद् में नियुक्ति थी, जिन्होंने पाकिस्तान के जवाब में एक नयी स्कीम बनायी थी श्रीर श्रन्य उद्योग-पतियों के साथ मिलकर बम्बई-योजना पर सयुक्त रूप से हुरताचर किये थे। हन दोनों ही योज-नाश्रों को लीगी नेता लीग की योजनाश्रों व लीग के हितों के विरुद्ध घोषित कर चुके थे।

इन दिनों की एक तीसरी घटना राष्ट्रीय युद्ध सोर्चा का राष्ट्रीय क्लयाण मोर्चा के रूप में परिवर्तनथा। इस नयी स्थितिमें उसका अध्यत्त-पट एक भारतीयको दिया गया। पहले उसके अध्यत्त एक अवकाशजास आई० सी० एस० मि० ग्रिफिथ्स थे, जो मिदनापुर में ख्व नाम कमा चुके थे।

गुंधीजी श्रौर कार्य-समिति की रिहाई की मांग जिस लगन श्रौर हठ के साथ की जा रही थी वह भारत के ११४ सम्पादकों श्रौर ब्रिटेन के २८ सम्पादकों के हस्ताचर से भेजे गये प्रार्थना- पत्र के रूप में श्रपती चरम सीमा की पहुँच गयी। कारण यह दिया गया था कि गांधीजी च दूसरे नेताश्रों की रिहाईसे हिन्दू-सुस्लिम एकता का रास्ता साफ होगा श्रौर राजनीतिक श्रहंगे को दूर करने व युद्ध-प्रयस्न में सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रगति होगी।

१४ जून को पार्लीमेंट में कहा गया कि गांधीजी की रिहाई के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं को रिहा करने की समस्या पर विचार होना चाहिए। इसके जवाब में मि॰ एमरी ने कहा:—

"गांधीजी की रिद्याई का, जिन्हें सिर्फ स्वास्थ्य विगड़ने के कारण छोड़ा गया है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नज़रबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। १ मई को इस नज़रबन्दों की संख्या १, ४० म थी।"

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रपनी गिरफ्तारी के स्थान से बाहरवालों द्वारा किये गये -श्रपनी रिहाई के प्रभावहीन प्रयत्नों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। उनके विचार स्प्लेंजर के 'मेन प्यह टेबिनक्स' के निम्न शब्दों में प्रकट किये जा सकते हैं —

"हमने इस युग में जन्म लिया है। हमारे सामने जो रास्ता है उस पर हमें बहादुरी से चलना ही पड़ेगा। हमारा फर्ज बिना किसी आशा के अपनी स्थिति पर जमे रहना है—उस रोमन सैनिक के समान, जिसकी हिंडुयां पोम्पिथाई नगर के अवशेष में दरवाजे के बाहर मिली थीं। सैनिक को अपनी ड्यूटी से हटने का आदेश नहीं मिला था और इसी बीच विस्वियस ज्वालामुखी का विस्फोट शुरू हो गया था। यही महानता है। यही द्वलीनता है। एक सम्मानित मृत्यु प्राप्त करना मनुष्य का ऐसा अधिकार है, जिसे उससे कोई छीम नहीं सकता।"

हमारी शांति में सिर्फ जून, १६४४ के मध्य प्रकाशित एक पत्र से ही वाधा पड़ी। कहा गया कि यह पत्र बिहार के भूतपूर्व शिचामत्री डा॰ सेयद महमूद ने थपने कम्युनिस्ट पुत्र को जिखा है। यह भी कहा गया कि पत्र में जापान-विरोधी भावना के सम्बन्ध में किले के भीतर के जोगों के मत को प्रकट किया गया है। उस समय पत्र में जिखी हुई वातों के दो विवरण जोगों के सामने थाये। इनमें से पहले में प्रकट किया गया कि पत्र में जाहिर किये गये विचार ढा॰ सेयद महमूद के निजी हैं थौर दूसरे से ध्वनि निकजती थी कि विचार उनके साथियों के भी हैं। वाहरवाजों ने इसकी जो आजोचना की उसका सार यही था कि "इन जोगों का भी धीरज छूट रहा है" श्रीर वाद में रेडियो पर भी इसकी समीचा की गयी। सचमुच मौकरशाही को यह खयाज करके वही प्रसन्तता हुई होगी कि हमारे धेर्य में यह कमी शीघ ही उसके धन्त का रूप धारण कर सकवी है।

गांधीजी की रिहाई को तीन ६ पते से श्रधिक समय बीत चुका था। उनके श्रगक्षे कदम के बारे में इन तीन ६ पतों में तरह-तरह की श्रटकलवाजिया लगायी गर्यी। एक श्रनुमान यह भी था कि मई के श्राखिर में वे एक ऐसा वक्त व्य टेंगे, जिसके परिणामस्वरूप सब कांग्रेसी नेता होड़ दिये जायंगे। कुछ तो यहां तक सोचने लगे कि गांधीजी बम्बईवाला मस्ताव वापस के लेंगे। परन्तु गांधीजी चट्टान के समान श्रहिंग थे श्रीर १३ मई को उन्होंने हाक्टर जयकर के नाम लिखा श्रपना निम्न पन्न प्रकाशित कर दिया-.—

"ज़हू, २० मई, १६४४

प्रिय डा॰ जयकर,

देश मुम्मसे बहुत कुछ श्राशा करता है। मैं नहीं जानता कि मेरी इस रिहाईके बारे में भाषकी क्या राय है। सच यह है कि इससे मुम्मे खुशी नहीं हुई है। मैं तो इसके कारण लिजित हूँ। मुम्मे बीमार न पड़ना चाहिए था। मेरा खयाज है कि मौजूदा कमज़ीरी दूर होते ही सरकार मुम्मे कित जेज देगी। श्रीर श्रगर यह मुम्मे गिरफ्तार म करे तो मैं क्या करूँ ?

'में श्वगस्तवाला प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता? जैसा कि श्वाप कह चुके हैं,वह कोपहीन है। उसके समर्थन के बारे में शायद श्वापका मत मुक्तसे न मिले, लेकिन मुक्ते तो वह पाणों के समान प्रिय है। मैं २६ तारीख तक चुप हू। इस बीच, क्या में श्वापके पास प्यारेखाल को मेजूं? यह भी श्वापके स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि श्वापकी भी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है।

श्रापका शुभचितक--(इस्ताचर) एम० के० गांधी।"

समू, जयकर धौर शास्त्री जैसे लियरल नेताश्रों को दोस्ताना तीर पर सलाह-मशबिरे के लिए बुलाकर गांधीजी इन ''प्रसिद्ध तथा योग्य'' व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ये सभी राजनीतिज्ञ इस दो वर्ष के काल में कांग्रेस के साथ थे। इस बार बिबरल, सर्वंदल नेता, निर्दल नेता, भारतीय ईसाई, जमय्यतुल-उलेमा वगैरह सभी कांग्रेस के साथ थे। गांधीजी का यह पत्र, जिस में उन्होंने ग्रगस्तवाला प्रस्ताव वापस लेने से इन्कार किया है, 'वरमिंघेम पोस्ट' में प्रकाशित हुआ। इस श्रसवार ने लिखा—''गांधीजी देश के हित के लिए भ्रापने जिस प्रभाव का उपयोग कर सकते थे-शौर जिस के लिए एक समय वे तैयार भी थे-भ्रपने इस प्रभाव से उन्होंने बाकायदा इन्कार कर दिया है। बुराई के लिए गांधीजी के प्रभाव को रोकना जाजिमी है, पर यह रोक इस प्रकार जगनी चाहिए कि वे शहीद न बन सकें, जी उनकी श्राकाचा जान पहती है। थोड़े में यही कहा जा सकता है कि गाधीजी को आजाद छोड़ देना चाहिए, किन्तु साथ ही यह देखरेख भी रखनी चाहिए कि वे फिर पहले की तरह हिन्दुस्तान की शान्ति के लिए खतरा न वन सकें। श्रभी हिन्दुस्तान में उनका जितना किम प्रभाव रहेगा उत्तना ही श्रच्छा है। इस सम्बन्ध में बिटेन के उन जोगों की बहुत जिम्मेदारी है, जी गांधीजी के निजी गुणों से प्रभावित हो कर उनके श्रसाधारण प्रभाव पर ज़ोर दिया करते हैं। रचनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि सरकार कुछ उन हिम्दू नेलाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दे कर, जो गांघीजी के कारण प्रकाश में नहीं था पाते, गांघीजी के प्रभाव का दिवाला निकाल सकती है। ऐसे नेताओं में राजगोपालाचार्य का नाम सब से आगे भ्राता है।"

इस पत्र में, जो प्रकाशित होने के जिये न था, ऐसी कोई बात न थी, जिसे छिपांग।

जाता। जल्दी या देर में दुनिया व भारत-सरकार को मालूम हो हो जाता कि गांधीजी का विचार क्या है। जो लोग गांधीजी को नजदीक से जानते श्वे उन्हें यह ज़ाहिर हो जाना चाहिये था कि गांधीजी बम्बई के श्रगस्त १६४२ वाले प्रस्ताव से एक इंच पीछे न हरेंगे। गांधीजी की यह बीमारी उन की श्रपनी सहज प्रसन्न सुदा व श्रालोचकों के छिछोरेपन के कारण श्रधिक नहीं जान पड़ती थी, किन्तु वास्तव में वह काफी श्रधिक थी। श्रपने पन्न में गांधीजी ने पहले तो इस बीमारी का हवाला दिया और फिर श्रगस्त १६४२ वाले प्रस्ताव की चर्चा उठाई, जिसे वापस लेने पर लार्ड वेषल जोर दे रहे थे। महामाननीय श्री एम० श्रार० जयकर ने इस प्रस्ताव को जो 'दोषहीन' बताया था उसका हवाला ऊपर के पन्न में दिया ही जा चुका है।

पत्र के प्रकाशित होते ही जनता का ध्यान उस की तरफ केन्द्रित हो गया, क्योंकि उस में उन दिनों की सब से महस्वपूर्ण समस्या के विषय में मत प्रकट किया गया था। गाधीजी की रिहाई से यह श्राशा नहीं की गयी थी कि प्रस्ताव वापस लेकर या श्रात्म-समर्पण करके राज-नीतिक कैंदियों को छुटकारा दिलाया जायगा, बल्कि यह सोचा गया था कि गांधीजी नोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेंगे, जिससे किसी भी पच के घुटने टेके बिना ही कांग्रेसी नेताण्यों की रिहाई हो सकेगी श्रीर राजनीतिक श्रहंगे को दूर किया जा सकेगा। यदि एक तरफ जनता को गाधीजी की सुमत्रम श्रौर शक्ति पर इतना भरोसा था तो दूसरी तरफ श्रपनी श्राशंकाश्रों से उत्पन्न श्रधेर्य पर लगाम लगाकर वह ऊन्छ धीरज का परिचय क्यों न दे सकी ? क्या सचमुच जनता की यही आशा थी कि गावीजी श्रगस्त १६४२ के प्रस्ताव को वापस ते कर कांग्रेस को श्रात्महत्या करने को विवश करेंगे ? नहीं, उसका खयात था कि कोई-न-कोई वीच का रास्ता निकत आयेगा। यदि यह रास्ता निकलना था तो उसके लिए गांधीजी श्रीर सरकार दोनों को ही प्रयस्न करना था श्रीर जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक दोनों ही दलों को अपनी उसी स्थिति पर रहना था, जिस पर वे म श्रगस्त, १६४२ छो थे। परन्तु कुछ ज्यक्तियों का ईमान्दारी से खयात था कि १ जून १६४४ को परिस्थिति म स्रगस्त, १६४२ से विल्कुल भिन्न थी। इस के स्रलावा, जापानियों के भारी श्रौर बहुमुखी इमले की भी श्राशंका थी। परन्तु बहुत से लोगों का खयात था कि यह इमला फेबल सीमित माना में होगा। इस सम्बन्ध में मतभेद की गुजाइश होने के श्रतिरिक्त यह बात स्पष्ट थी कि जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध था, उस की श्राशा या योजना कम या श्रधिक कितनी भी मात्रा में भारत पर जापान के हमते पर-यह बड़ा या छोटा कैसा ही क्यों न हो-निर्भर न थी। कांग्रेस के सामने समस्या थी कि वह ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करे, जिसमें ऊंचे दर्जे का युद्ध-प्रयश्न हो सके श्रीर जिस में नेता जनता से श्रधिक त्याग श्रीर सेवा प्राप्त कर सकें। भगस्त, १६४२ या भन्नेत १६४२ में जो समस्या, जो तक्य या जो उद्देश्य इमारे सामने था वही जून, १६४४ में भी था। गांधीजी ने शुरूत्रात ठीक की या नहीं—इसका श्रनुमान हमें इस पत्र से नहीं लगाना चाहिए । सम्भवतः इसीलिए पत्र प्रकाशित करने से पूर्व सेके टरी प्यारेलाल ने प्रारम्भ में एक चेतावनी देना उचित समका था कि इस में से पाठकों को कोई गहरा श्रर्थ निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो मित्र के नाम जिखा गया एक निजी पत्र था श्रीर प्रकाशित करने के रायाल से नहीं जिखा गया था। यह पत्र वास्तव में विचार आते ही एकाएक जिख दिया गया था धौर उसे हमें वाहमराय को जिखे गये पत्र की तरह श्रिषकार-पूर्ण बना कर नहीं पदना चाहिए। ऐसा कर के हम पत्र के तेखक के प्रति श्रन्याय करेंगे।

विटेन श्रीर श्रमरीका में बहुत पहले ही महसूस कर लिया गया कि गांधीजी की रिहाई

करके सरकार सिर्फ़ एक यृद्ध की मृत्यु की निग्मेदारी से ही नहीं बचना चाहती थी। दरअसव रिहाई के परिशास-स्वरूप गांधीजी भारत के राजनीतिक चेत्र में एकाएक द्या गये चौर परिस्थिति के देखते हुए जी-बुछ श्रावश्यम था वह करने का श्रवसर उन्हें मिल गया। गांधीजी का पहला कदम श्रपने उस पत्र को प्रकाशित करना था। उनका दूसरा कदम जनवरी से श्रप्रेल तक के (यानी रिहाई से चार महीने पहले तक के) । श्रपने चौर लाई वेवल के पत्र व्यवहार व श्रन्य कागजों को प्रकाशित करना था।

श्रभी वह पन्न-च्यवहार प्रकाशित होने से रह ही गया था, जो गाधीजी ने जुलाई १६४३ से सरकार के साथ किया था। उन्होंने ३ मार्च, १६४३ को श्रनशन तोड़ा था। 'उपद्रवों के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी' पुस्तिका २२ फरवरी को प्रकाशित हुई। यह वह समय था जब गाधीजी का श्रनशन जोरों से चल रहा था श्रीर उनका जीवन श्रधर में लटका हुआ था। श्रनशन मंग करने के दो दिन वाद उन्होंने पुरितका की एक प्रति मागी श्रीर वह उन्हें श्रप्रैल के महीने में मिली। गांधीजी ने बड़ी मेहनत से उसका उत्तर जुलाई में तैयार विया श्रीर उसे भारत-सरकार के पास भेज दिया। सरकार श्रवत्वर तक चुप रही, फिर १४ श्रवट्ट्यर को सर रिचार्ड टोटेनहम ने उन्हें श्रपना श्रपमानजनक व द्याति उत्तर भेजा। इस समय तक लार्ड जिनलिथगों को गांधीजी श्रपना उत्तर भेज चुके थे श्रीर सम्भवत. लार्ड जिनलिथगों भारत से रवाना होने से पूर्व गांधीजी को उनके उत्तर का प्रति-उत्तर भेजने का श्रादेश दे गये थे। श्रीर जैसी कि श्राशा की जा सकती है उस प्रति-उत्तर में लार्ड महोद्य का शाहाना तरीका श्रीर ध्विन साफ स्वकती थी।

इस पत्र-व्यवहार में दिलचस्पी की बात सिर्फ यही थी कि उस में गांधीजी ने कार्य-समिति से सम्पर्क स्थापित करने का अपना धतुरोध दोहराया था। उन्होंने अपने २६ अक्त्यर १६४३ के पत्र में विखा थाः—

"उन से मेरी बातचीत का सरकार के दृष्टिकीया से कुछ महत्त्व हो सकता है। इसी लिए मैं अनुरोध दुबारा कर रहा हूं। परन्तु यदि सरकार मुक्त पर यकीन कहीं करती तो मेरे इस प्रस्ताव की कुछ भी उपयोगिता नहीं है। इस कठिनाई के बावजूद जो मैं अच्छा सममूं और जिसे मैं युद्ध-प्रयत्न के लिए उपयोगी सममूं, उसे फिर दोहराना सत्याग्रही के नाते मेरा फर्ज है।"

यदि गाधीजी ने जुलाई में अपना उत्तर दिया तो ऐसा करके उन्होंने देशे नहीं की। अपना फर्ज अदा करने में उन्हें सिर्फ शीव्रता का ही खयाल नहीं रखना था, बिक इधर-उधर फेले उन असख्य लेखों, मुलाकालों के विवरणों तथा वक्तव्यों को सकलित करना था, जिनमें से सरकार ने चुन-चुन कर वाक्यों का उद्धरण देकर अपने आरोपों के आधार के रूप में उपस्थित किया था। इसके अलावा, गांधीजी सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल, लार्ड सेमुझल व मि० वटलर की उन मारी गलतियों को सुधारने में भी व्यस्त थे, जिनके आधार पर उन्होंने १६४२ बीर १६४३ में क्रमशः भारत की केन्द्रीय असेन्बली, लार्ड समा और कामस सभा में राजनीतिक परिस्थिति व कस्तरका की बीमारी के बारे में भाषण दिये थे।

प्रकाशित पत्र-स्यवहार से दोनों पन्नों के दिएकोग एर काफी रोशनी पहती है। इसमें हमें दिएकोग की भिन्नता और समानता दोनों ही मिलती है, जैसा स्वाभाविक है। दोनों पन्न इस बात पर सहमत हैं कि भारत को ब्रिटेन का मित्र बना रहना चाहिए और सरकार ने यह सब सामग्री संकृतित रूप में प्रकाशित कर दी। दोनों पन्न यह भी मानते हैं कि इस दोस्ती का मतीजा

युद्ध-प्रयत्न में सहयोग के रूप में दिखाई देना चाहिए । इन पत्रों में गांधीजी ने अपने स्वक्तित्व को बिलकुल दया दिया था श्रीर वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे थे । वेवल पूरी तरह से वाइसराय के रूप में बोल रहे थे। वेबल सहयोग का श्रनरोध करते थे। गांधीजी श्रपनी रजामदी जाहिर करते थे । परन्त इन दोनों महान प्रतिपत्तियों की दृष्टि में सहयोग के पर्थ अलग श्रलग हैं। गांधीजी के जिए सहयोग का अर्थ श्रंग्रेजों से समानता के श्राधार पर ज्यवहार हैं। जार्ड वेयल चाहते हैं कि भारत शशीनता में रहकर ही सहयोग करे। समानता मशीनी या बीज-गिण्ति की बराबरी नहीं है । यह तो एक मानसिक श्रवस्था है, जिस में दोनों दब परस्पर विरवास करते हैं। विश्वास से विश्वाय बढ़ता है श्रीर श्रापस के विश्वास से एक-दूसरे के जिए श्रादर की भावना होती है, जो समानता या बराबरी की नींव है श्रीर उसका सच्चा सबूत भी हैं। जार्ड वैवल ने श्रपनी सरकार के पुराने श्रारोपों को दोहरायां—"भारत को. देश की रचा करने में श्रमेजों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रह गया श्रीर वह (भारत) हमारी सैनिक कठिनाइयों से श्रनुचित लाभ उठाना चाहता था।'' श्राक्षर्य की बात है कि लाई वेवल जैसे चतर राजनीतिज्ञ भी श्रपने दोनों श्रारोपों के विरोधाभास को नहीं जान पाये। जिन जोगों को भारत की रचा करने में श्रमेजों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रह गया था उन्हें बिटिश सरकार से सौदा पटाने में साम ही क्या हो सकता था। एक कहानी प्रसिद्ध है कि तरातुम का एक श्रमीर श्रादमी किसी राषस से बोला कि यदि वह उसे देश का सब से धनी व्यक्ति बना दे तो वह अपनी आतमा राज्य को है देगा । गचस ने कहा कि यदि सब मे धनी व्यक्ति किसी दूसरे को ही वनना है तो यह आतमा लेकर क्या करेगा । सवाल यह था कि कांग्रेस को एक ऐसी शक्ति से समसौता करके क्या मिलता. जिसके द्वारा देश की रचा के सामर्थ्य में उसे विश्वास नहीं रह गया था । कांग्रेस ने यह कहा या, इसमें दुछ भी शक नहीं है । कांग्रेस को विश्वास नहीं या कि ब्रिटेन श्रकेखा भारत की रशा कर मनेगा, दर्यों कि वर्मा, मलाया श्रीर मिगापुर की रत्ता वह जनता की सहायता के बिमा करने में श्रसमर्थ रहा था । यही कारण था कि कांग्रेस श्रार्थिक और नैतिक सहायता दे रही थी । उसकी शर्त मिर्फ यही थी कि उसे ऐसी स्थिति में कर दिया जाय, जिसमें रह कर वह जनता में अस्साह भर सके । यह स्थिति स्वाधीनता श्रीर समानता की थी, पराधीनता श्रीर गुलामी की नहीं । एक पराधीन देश को ऐसी स्वाधीनता देने का मतलव यह था कि अंग्रेज इस पर से अपनी सत्ता हटा बेते । दूसरे शब्दों में जिस अधिकार का प्रयोग बिटेन भारत के ऊपर कर रहा था उसका प्रयोग सब भारत खुद ही करता । युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने के जिए जापानियों के विरुद्ध, साथ ही श्रंग्रेजों की विदेशी सत्ता के भी विरुद्ध, भारत की यह न्यूनतम मांग थी।

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद प्रथंशास्त्र छोर राजनीति में सामजस्य स्थापित होता है। स्थानित कि विदिश सरकार ही भारत के लिए सोच-विचार करती थी, योजना बनाती थी, उस योजना को कार्यान्वित करती थी श्रीर उसकी रचा करती थी। परन्तु जब सरिएत देश स्वाधीनता प्राप्त करने छोर खुद ही सोच-विचार करने, योजना बनाने, उस योजना को कार्यान्वित करने छौर अपनी रचा श्राप कर सकने का दावा करने लगता है तो सरच्च देश की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। इसिलिए जम कि भारत स्वाधीनता का इन्तजार कर रहा था लाई वेबल-हारा धार्यिक-सुभार की कार्रवाई साम्राज्यवाद के पृष्टपोपित मार्ग पर चलने के ही समान थी। इसिकिए बाइसराम और उनके साथियों-हारा सुद्रा-पाहुहय को रोकने, स्टर्लिंग पावना की समस्या को तय करने और विदेश व भारत के सभ्य युद्ध-व्यय के घटवारे में सशोधन के विरोध के प्रयरनों को देशकर हैंसी

श्राती थी । परन्तु लार्ड वेवल में इतना साहस और इतनी नेकनीयती जरूर थी कि उन्होंने गांधीजी के श्रागे यह मजूर कर लिया कि वे उन पर या कांग्रेस पर "जापानियों की जानवृक्त सहायता करने" का श्रारोप नहीं करते । जार्ड जिनलिथगो श्रीर उनके साथियों व मि॰ प्मरी ने जो महे श्रारोप किये थे यह उसके विलक्त विरुद्ध था । परन्तु इन सब के बावजूद सब से महस्वपूर्ण बात यह थी कि गांधीजी ने लार्ड वेवल से श्रपने को कार्य समिति के सम्पर्क में करने का जो श्रनुरोध किया था वह समस्या जहा-की तहां बनी रही श्रीर लार्ड वेवल ने श्रपने २८ मार्च, १६५४ वाले पश्र में उसका जिक्र तक नहीं किया । यह साधारण समकदारी की वात है, जैसा कि गांधीजी ने भी कहा था, कि एक सार्वजनिक सस्था में सवंसम्मति से जो निर्णय होते हैं उनमें किसी एक व्यक्ति-द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता श्रीर इसमें श्रंत करण का भी कोई प्रश्न नहीं उठता, जैसाकि लार्ड वेवल ने कहा था । सच तो यह है कि सरकार गांधीजी को कार्य-समिति के पास भेज रही थी श्रीर वे श्रहमद्वनार क्लि में १ मई, १६४४ को पहुँचनेवाले थे । परन्तु इसी बीच गांधीजी बीमार पह गये श्रीर तब उन्हें ६ मई को छोड़ दिया गया । परन्तु जब तक लार्ड वेवल श्रीर उनके स्वामियों की रजामन्दी नहीं होती श्रीर गांधीजी के 'भारत छोड़' श्रार्थालन का वह दूषित श्रर्थ नहीं त्यागा जाता, जो पहने किया गया था, तब तक ब्रिटेन श्रीर भारत के मध्य परस्पर श्रादान-प्रदान के श्राधार पर सद्भावना की स्थापना कैसे हो सकती थी।

सार्ड वेवल को भारत की अधिकांश जनता के सहयोग का भरीसा था। सरकार को जो सहयोग प्राप्त हम्रा उसे भारतीय जनता का सहयोग नहीं कहा जा सकता. क्योंकि वह इतनी निर्धन, इतनी श्रज्ञान श्रौर इतनी भयत्रस्त है कि उसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के श्रादेशों की श्रवज्ञा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता । सहयोग की बात तो दरकिनार, क्या उस जनता को 'श्रिधकांश' कहा जा सकता है १ यदि सचसुच सरकार को श्रिधकांश जनता का समर्थन प्राप्त था तो जार्ड वेवज श्राम जुनाव क्यों नहीं करते थे ? सर फीरोजखां नून ने रायज एम्पायर सोसाइटी. जंदन में युद्ध मित्रमण्डल के एक सदस्य के रूप में भाषण करते हुए उस समय सत्य को प्रकट किया जब एक बृद्ध सज्जन ने बीच में उठकर सवाज किया कि भारत में श्राम चुनाव क्यों नहीं किये जाते । सर फीरोज खां नून ने साफ चफ्रजों में उत्तर दियां—"इसिविए कि श्राम चुनाव में कांग्रेसजन ही चुने जायँगे।" यह बात सच है। सच बात सिर्फ वर्षों के मुंह से नहीं निकलती, वह नौकरशाही के कठपुतलों के मुद्द से भी निकलती है। एक बुद्धिमान तथा चतुर न्यक्ति के रूप में लार्ड वेवल को जानना चाहिए था-शौर वे जानते भी थे--कि श्रधिकांश वोटर सरकार के पच में नहीं, बिहक कामेंसियों के पच में थे। 'श्रिधकांश जनता' की यथार्थता तो यह थी. कि 'सहयोग' की 'वास्तविकता' पर भी विचार होना चाहिए था। बार्ड वेवल एक ऐसे दल से सहयोग की मांग पर रहे थे, जिसमें योग्यता व सदाशयता की कर्मा न थी । इसके जवाब में गाधीजी ने जनता के प्रतिनिधियों से सरकार के सहयोग की माग की । जब श्रधिकांश जनता कांग्रेस के साथ थी तो सरकार को ही जनता के नेताओं से सहयोग करना चाहिए था । परन्तु खतरा यह था कि इस सहयोग के बीच सिद्धान्तों का गला घोट दिया जाता । यह भी सदेह था कि चिंद 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके श्रनुसार कार्य किया जाता तो ससार भर में उसकी ज्यापक प्रतिक्रिया होती । इसका मतजब होता कि युद्ध जिन उद्देश्यों के जिए जड़ा गया उन्हें ब्रिटेन ने स्वीकार कर किया और उस साम्रान्यवाद का स्याग कर दिया, जो युद्ध का मृता.कारण होता है। इस प्रकार गांधीजी के शब्द युद्धों को समाप्त करने के बिए ताहे आने

वाले युद्ध के प्रयत्नों में हिस्सा वॅटाते । यदि कहा जाता है कि परिस्थितियां बाधा उपस्थित करती हैं तो उत्तर दिया जा सकता है कि जहां तक दार्शनिक श्रीर श्रादर्शवादी गांधी का संबन्ध है, मौजूदा परिस्थितिया चिरसरय सिद्धान्तों के श्रनुसरण के मार्ग में कभी बाधा नहीं उपस्थित करतीं ।

सिर्फ इतना ही नहीं । 'स्टेटसमेन' कह चुका या कि भगस्त, १६४२ का प्रस्ताव भन्ने ही नैतिक दृष्टि से दोषद्दीन हो, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से अनुचित था। गांधीजी ने 'भारत छोड़ों' नारे को "समस्त मानव समाज की पृष्टभूमि का ध्यान रखते हुए मेंत्रीपूर्ण भावना का प्रतीक" माना था। इस सम्बन्ध में फरवरी और अप्रैल १६४४ के मध्य हुए गांधीजी व लार्ड वेवल के पत्र-त्यवहार पर अपने मत प्रकट करते हुए 'स्टेट्समेन' ने लिखा था.—"भारत में अधिक दिल चस्पी न रखनेवाले अन्य कितने ही व्यक्ति गांधीजी की तरह यह महसूस करने लगे हैं, जिसे सयुक्त राष्ट्रों के नेताओं ने देरी से महसूस किया है, कि युद्ध कोई पृथक् या असम्बद्ध घटना नहीं है, बिक्त एक ससार-व्यापी परिवर्तन की सूचना है। यह परिवर्तन या तो तानाशाही अथवा लोकतत्रवादी दिशा में,होगा या बिलकुल होगा ही नहीं और इस दशा में युद्ध का होना अनिवर्ण है। अटलांटिक अधिकारपत्र से अधिक महस्वपूर्ण घोषणा अभी तक दूसरी नहीं हुई है। अब इसकी फुटकर बार्ले तय हो जानी चाहिएँ।"

# वेवल का नुस्खा

जब भारत-सरकार कोई कार्य करती है तो उसकी गति घोंघा से तेज नहीं होती श्रीर उस की दिशा केंकड़े के समान श्रनिश्चित होती है। दूसरे लफ्जों में यह कार्रवाई न तो तेजी मे होती है भीर न ठीक ही। इससे पार्लीमेंट के सदस्य उब्ल्यू० जे० बाउन की उस उक्ति की याद भ्रा जाती है, जो उन्होंने विदेश कार्यालय के सुधार के बारे में की थी। मार्च, १६४३ में इस सम्बन्ध में प्रकाशित किये गये रवेत पत्र की श्रालीचना करते हुए उन्होंने कहा था-"यह विचारपत्र राजनी तिक चेत्र में पुराने तरीके की कार्रवाई का सबसे विचित्र ऐतिहासिक नमूना है। इस सभा तथा मावी पीदियों को बताने के लिए मैं इस कार्य-प्रणाली की न्याख्या इन शब्दों में करना चाहता हूं। इस का पहचा तरीका है-तब तक आगे न बढ़ो जब तक कि मजबूर न हो जाओ, दूसरा तरीका-जब बदने के लिए मजबूर हो जान्नो तो कम से कम आगे बढ़ो, तीसरा तरीका-जब आगे बढ़ो तो जाहिर करो कि तुम कोई कृपा कर रहे हो, श्रीर चौथा तरीका-श्रागे कभी न बढ़ो बहिक बगर्बी की तरफ हिल कर रह जान्नो। इस विचारपत्र में भी यही किया गया है।" श्रीर भारत सरकार क्या करती है ? अनत्वर, १६३६ में जब उससे युद्ध-उद्देश्य बताने को कहा गया, तो उसने कहा कि जब युद्ध-उद्देश्यों की ज्याख्या यूरोप में ही नहीं हुई तो भारत में उन पर श्रमन करने की वात पर तो भीर भी कम रोशनी दाली जा सकती है। ऊपर बताबे तरीकों में से पहला है-शागे कतई न बढ़ना। इसके बाद कम-से-कम श्रागे बढ़ने की दूसरी श्रवस्था श्रगस्त, १६४० में इस समय श्राई, जब भारत सरकार ने कहा कि 10 करोड़ मुसलमानों, 2 करोड़ हरिजनों श्रीर देशी राज्यों की रजामदी के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन, हा वाइसराय की शासन परिषद् का भारतीयकरण जरूर हो सकता है । यह मजूर न हुन्ना श्रीर व्यक्तिगत संस्थाप्रह छिड़ा, जिसका परिगाम यह हुआ कि तीसरी अवस्था आ गई, जब किप्स भारत में आये और सरकार ने भारत को भौपनिवेशिक पद देने का प्रस्ताव किया श्रीर साथ ही उसे साम्राज्य के प्रति श्रपना रुख निश्चित करने का भी श्रिधिकार दिया। यही नहीं, रियासनों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये उनमें जनता की बजाय राजाओं को प्रधानता दी गई, प्रावों को भारतीय सघ से पृथक होने का श्रधिकार दिया गया । रहा श्रीर युद्ध-विभागों को प्रधान सेनापित की श्रधीनता में सुरित्त रखा गया श्रीर विधान-परिषद् का प्रस्ताव करके कृपा का ढोंग किया गया। इन्हें नामजूर कर दिया गया श्रोर तब चौशी भवस्था आई, जिममें सरकार धामे बढ़ने के यजाय बगलो की धोर हिलने लगी। वाहसराय शासन-परिषद् में क्रमश १६४१, १६४२ श्रीर १६४३ में भारतीयकरण की प्रगति हुई। श्रन्तिम बार "न्यू स्टेट्समैन ऐगड नेशन" ने विखा ---

"गांबीजीके श्रमशनके समय कई हिन्दू-सदस्यों के इस्तीफे के परिणामस्वरूप शासन परिषद्
में साबी हुए स्थानों को वाइसराय ने हाल ही में भरा है। नये सदस्य श्रधिक प्रभावशाली व्यक्ति

नहीं जान पहते, किन्तु पिषद् के वर्तमान रूप से हिन्दुओं और मुस्ततमानों में समानता सम्बधी मि॰ जिन्ना के आदर्श की प्राप्ति हो गयी है । जब एक बार यह परम्परा कायम हो जायगी तो अल्पसंख्यक समुदाय उसे अपना निहित श्रधिकार मानने लगेगा। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो असावधानीपूर्वक हुआ है।"

भारतीय समस्या बहुमुखी है, जिससे श्रनेकों दलों का सम्बन्ध है श्रीर प्रत्येक दल एक व्यक्ति की श्रधीनता में है। इस समस्या के निनटारे के लिए श्रम्रेजों का शक्ति-स्याग भी श्रावश्यक है। श्रम्रेजों ने देश में इतनी फूट फैला दो हैं कि लोग एक सम्प्रदाय श्रीर दूसरे सम्प्रदाय, बहु-सख्यक समुदाय श्रीर प्रत्यसख्यक समुदाय, नरेशों श्रीर प्रजा के बीच खाई यनी रहना एक साधारण श्रवस्था समस्रने लगे हैं। इसलिए ६ मई को जब गाधीजी छूटे तो उन्हें राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में श्रम्भेजों के प्रतिनिधि लार्ड वेचल श्रीर लीग के प्रतिनीधि मि॰ जिन्ना से बातें करनी पड़ीं।

जार्ड वेवल ने गांधीजी को जेज में बहुत छुछ आत्मतुष्टि की मावना से प्रेरित हो कर जिला था कि उन्हें अधिकाश भारतीयों का सहयोग पहले से हो प्राप्त हैं। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सहयोग कैसा था। हम तो 'न्यू स्टेट्समेन' (२२ अप्रैल,१६४४) के फैसले को ही मान लेते हैं, जिसमें उसने भारत में कैदियों को रिहाई और भारतमन्त्रों के कार्यालय को स्वाधीन उपन्विश विभाग में मिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु गांधीजी से पत्र-व्यवहार में जार्ट वेवल ने सुलह का गलत तरीका अदिवार किया। वे चाहते थे कि गांधीजी व कार्य-समिति ही पहल करें। वेशक लार्ड वेवल ने टोटेनहम-हारा की गई मांग व पिछुले कार्यों के लिए अफसोस जाहिर करना और भविष्य के लिए अच्छा थाचरण रखने का वचन देना—स्थाग दिया था। लार्ड महोदय ने २८ मार्च, १६४४ को लिखा था.—

"मेरा विश्वास है कि भारत के कल्याया के लिए काम्रेस सब से बढ़ी सहायता यही कर सकती है कि वह श्रसहयोग की नीति का त्याग कर दे और श्रन्य भारतीय दलों के साथ मिन्नकर देश की राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक प्रगति करने में श्रम्भेजों की मदद करे। मेरे ख़याब में श्राप भारत की सबसे बढ़ी सेवा इस सहयोग की सलाह देकर ही कर सकते हैं।"

१७ फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय धारा-सभार्थों के श्रागे माषण करते हुए लार्ड वेवल ने जो-कुछ कहा उसे यहा स्मरण किया जा सकता है। इस भाषण में वाइसराय ने पहले-पहल राजनीति के विषय में ज़बान खोली थी। श्रापने कहा था कि "जब तक श्रसहयोग धौर श्रह्मा लगाने की नीति का त्याग नहीं किया जाता तब तक में काग्रेस कार्यसमिति की रिहाई की सलाह नहीं दे सकता। १६४६ में लदन में बर्मा के गवर्नर सर रेजिनान्ड डोर्मनस्मिथ ने बताया था कि श्रमेजों के प्रति दिख्या-पूर्वी एशिया के लोगों के क्या विचार थे। श्राप ने कहा था, " संसार के इस भाग में हमारे इराहों या कार्यों पर विश्वास नहीं किया जाता। इस की वजह खोज निकालनी कठिन नहीं है। हम बर्मा-जैसे देशों को श्रपने राजनीतिक गुर की बातें तब तक सुनाते गये जब तक कि जनता उस गुर से बिद्कुल जब गयी श्रीर इस गुर को श्रमेजों का कुछ म करने का तरीका मानने खगी।"

हात्तत यह थी जविक गाधीजी ने श्रपनी रिहाई के ४० दिन बाद १७ जून को जार्ड वेवता से कार्यसमिति के सदस्यों से मिलने की माग की श्रीर कहा कि इस के मजूर न होने की श्रवस्था में उन्हें हो स्वय वाह्सराय से मिलने दिया जाय ताकि वे उन्हें कार्यसमिति के सदस्यों से िल का महत्व बता सकें। लार्ड वेवल ने गाधीजी का यह श्रनुरोध श्रस्वीकार कर दिया श्रीर जवाब में लिखा कि यदि कोई रचनारमक सुकाव उपस्थित करना हो तो वह श्राप को स्वास्थ्यन्ताम करने पर ही करना चाहिए। लार्ड वेवल के इस उत्तर से भारत में किसी को श्रारचर्य नहीं हुशा, क्यों कि ४ मई को भारतमत्री मि० एमरी भी कामस सभा में कह चुके थे कि गाधीजी को कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की श्रनुमित नहीं दी जा सकती।

गांधीजी जय-फभी भी केंद्र से छोड़े गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक श्रह्गे को समाप्त फरने या उस गुर्था को सुलमाने की चेष्टा की है, जिस के परिग्रामस्वरूप कि उन्हें सत्याप्रह श्रारम्भ करना पड़ा था श्रीर जेल जाना पड़ा। कांग्रेस के इतिहास को जाननेवाले भली-भाति परिचित हैं कि जय २६ जनवरी, १६३१ को गांधीजी नमक-सत्याग्रह के बाद श्रपने २६ साथियों के साथ रिहा किये गये, तो उन्हों ने १३ फरवरी को लार्ड श्ररविन को पत्र लिख कर मनुष्य के नाते सुलाकात की हजाजत मागी थी। इतिहास यह भी बता चुका है कि यह सुलाकात कितनी कामयाव हुई। इसी तरह गांधीजी ने १७ जून को लार्ड वेवल के पास पत्र लिख कर कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की हजाजत मागी श्रीर लिखा कि यदि यह न हो सके तो कोई फैसबा करने से पहले श्राप हो सुम से मिल लें। पत्र इस प्रकार है.—

> "नेचर क्योर क्लिनिक, ६, टोडीवाजा रोह, पूना, १७ जून, ११४४

प्रिय मिन्न,

यदि यद पत्र एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न होगा, जिसमें आप व्यस्त हैं, तो मैं आपको पत्र लिखकर कभी कष्ट न देता।

गोकि इसकी कोई वजह नहीं है, फिर भी देश भर श्रोर शायद बाहरवाले भी सर्वसाधा रण के लिए सुमसे कोई ठोस कार्य करने की उम्मीद रखते हैं। खेद है कि सुमें स्वास्थ्य-लाभ करने में इतना समय लग रहा है। लेकिन, विवकुल श्रव्हा होने पर भी मैं काग्रेस की कार्य-सिमित के विचार जाने बिना क्या कर सकता था? कैदी की हेसियत से मैंने उससे मिलने की हजाज़त मागी थी। श्रव एक श्राजाद व्यक्ति की हैसियत से फिर में सससे मिलने की हजाज़त मांगता हूँ। यादे इस विषय में कोई फैसला करने से पहले श्राप सुमसे मिलना मजूर करलें तो खाक्टरों के लम्बी सफर की हजाज़त देते ही जहां भी श्राप चाहेंगे वहीं श्राने के लिए मैं खुशी से तैयार ही जाऊँगा।

नजरबन्दी की हालत में मेरे और आपके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसे मैंने कुछ मित्रों के बीच निजी उपयोग के लिए वितरित कर दिया है। परन्तु मैं महसूस करता हूँ और यही हंसाफ का तकाजा है कि सरकार उन पत्रों को प्रकाशित'करने की हजाज़त दे दे।

३० तारीख तक मेरा पता वही होगा, जैसा कि ऊपर खिस्ना है।

श्रापका शुभचिन्तक--मो॰ क॰ गांधी।''

इस पत्र का लार्ड वेवल ने २२ जून, १६४४ वाले प्रपने पत्र में उत्तर दिया। वाहसराय का पत्र यह है —

्''वाइसराय भवन, नयी दिखी, २२ जून, १**१**४४ । विय गांधीजी,

श्रापका १७ जून का पत्र मिला। पिछ्ते पत्र-न्यवहार में हम दोनों के दृष्टिकोण में जो उम्र मत्रमेद मक्ट हुआ है उसे देखते हुए में महसूस करता हूं कि श्रभी हमारे मिलने से कोई जाभ न होगा श्रीर उसमें केवल ऐसी श्राशाएं ही उत्पन्न होंगी, जो पूरी नहीं हो सकतीं।

यही बात आपके द्वारा कार्यसमिति से मिलने के सम्बन्ध में कही वा सकती है। श्राप 'भा त छोड़ो' प्रस्ताव के प्रति लार्वजनिक रूप से श्रपनी सहमति प्रकट कर चुके है, जिसे में मिष्प के लिए संगत तर्क या न्यावहारिक नीति नहीं मानता।

यदि स्वास्थ्य-द्याभ श्रीर सोच-विचार करने के बाद श्राप भारत के हित के लिए निश्चित श्रीर रचनात्मक नीति का सुकाव पेश कर सकें तो मैं ज़ुशी से उस पर विचार करूंगा,।

्यूं कि श्राप मुक्त पूछे बिना श्रपने श्रीर मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहार को वितरित कर चुके हैं श्रोर वह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है इस लिए मैंने श्रापकी नजरवदी के समय लिये गये सभी राजनीतिह-पत्रों को प्रकाशित करने का श्रादेश दे दिया है।

श्रापका शुभिषतक---वेवल ।''

यदि बार्ड वेवत के पत्रों श्रोर भाषणों से उनके स्वमाय का पता ज्ञाया जाय तो प्रकट होता है कि वे किसो निश्वय पर तो जरही पहुंच जाते हैं, किन्तु श्रागे जाकर श्रयने मस्तिष्क को प्रभावित होने से नहीं वचा सकते। १७फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय धारा समाश्रों के सयुक्त श्रधि-वेशन में भाषण करते हुए श्रापने कहा कि मेंने जो भी विचार प्रकट किये हैं ये मेरे पहले ठठनेवाले विचार हैं श्रोर हनमें परिवर्तन हो सकता है। गाधोजी को जिले इस पत्र में उन्होंन श्रुक्त में श्रारे श्रीर गांधोजी के वोच ''उम मतमेद'' की चर्चा की है श्रीर कहा है कि उसके कारण मिलने से छोई जाभ न होगा, किन्तु पत्र के श्रव में उन्होंने उदारतापूर्वक गाधाजा के स्वास्थ्य जाभ करने का जिल किया है श्रीर कहा है कि गाधीजी ''सोच-विचार करने के वाद'' किसी निश्चित श्रीर रचनात्मक नीति का सुक्ताय उपस्थित करें। गांधीजी को सोच विचार करने में श्रधिक समय नहीं बगा। उन्हें न तो कोई गुरधी सुलकानी थी श्रीर न राजनीति की पेचीदिनिया में ही पड़ना था, व्योंकि गांधीजी सत्य के जिस पय का श्रमुसरण करते हैं वह सीधा है श्रीर श्रहिसा की रखनीति भी सरल ही है।

गांधीजी की रिहाई से भारत आर कांग्रेस के इतिहास में एक नये श्रध्याय का शांगणेश हुशा था। जनता थार सरकार दोनों ही को उनसे बहुत कुछ थारा। प्रथा। जनता चाहती थी कि गांधीजी जातू की छुदी धुमाकर निराशा की परिस्थित का थन्त करक उसके स्थान पर आशा थार विश्वाम का सचार करनें। सरकार चाहती था कि ये व्यक्तिगत श्रीर राष्ट्रीय थारम-सम्मान को स्थाग कर सस्य श्रीर षहिसा के श्रने चिट-सिदातों की यति चहा है श्रीर पराजित पए की गांति रामनीति के थालावा श्रम्य राष्ट्रीय कल्याणकारी ऐस्रों में श्रपना सहयोग प्रदान करें। गांधीजी ने जनता से कहा कि इनके पास प्रसा काई पारस पर्थर नहीं है जा जनता की शियदा मानिक रियित के जोई को सोने में बहुत सके भार न काई ऐसा अवनश्या श्रम्य ही, तो उदास मन में स्कृति शीर उत्साह का संवार कर सके। इसी शरह सरकार में भा गांधाज। ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। शापने खपने जीवन का घाधारनूत मिदाल बताया—उसी जीवन का जो सस्य भीर शिहा प्राप्त पर धाधारित रहा है भीर जिसकी श्रीकर्णी सरवायह व श्रीहराग्यक श्रमहर्थींग के हारा

हुई है। ये दोनों हथियार ऐसे हैं कि उनका उपयोग अत्येक व्यक्ति-नह चाहे जिलना छोटा हो भौर परिस्थितिया चाहे जितनी कठिन क्यों न हों — कर सकता है। बम्बई प्रस्ताव के श्रन्त में दी गयी सत्ताह कायम थी, जिसमें कहा गया या कि आदोवान शुरू हो जाने पर नेवाशों की शतु-पस्थिति में प्रत्येक स्त्री श्रीर पुरुष ही श्रवना नेता वन जाता है। यह सच है कि सत्याप्रह के बिर एक खास वातावरण की जरूरत होती है श्रीर इस वातावरण के श्रभाव में श्रिहंसात्मक चसहयोग का रास्ता तो सब के लिए खुला ही है। उस समय जनता बराई से प्रभावित थी और बुराई से श्रसहयोग करने के लिए तो जनता सदा ही श्राजाद रहती है। जनता की कमर भारी वजन से मुकी हुई थी और उस भार का उत्तरना ज़रूरी था। राजनीति के खलावा दूसरे चेत्रों, - जैसे आर्थिक सुधार श्रीर खाद्य-प्रबंध के चेत्रों में सहयोग सम्मव न था। सिर्फ राष्ट्रीय सरकारके ही जिए इन विषयों को द्वाय में जैना सम्भव था। जहां तक सरकार की इस श्राशा का सम्बन्ध था कि गाधोजी श्रहिंसापूर्य कार्यों की निन्दा करेंगे श्रार युद्धकाल में सत्याग्रह न छेड़ने का श्रारवा-सन हेंगे. उनके उत्तर स्पष्ट थे। अगस्तवाले प्रस्ताव के दो भाग थे--राष्ट्रीय माग श्रीर उसे प्राप्त करने क साधन । गाधोनी दुनिया भर का दोलवर्क लिए भी राष्ट्रीय माग में जरा भा कमी करनेकी तैयार न थे। सरकार तथा भारतीय राष्ट्र मे सद्द्रभावना कायम करने का एकमात्र जरिया यही था कि शक्ति का हस्तात त्या राष्ट्रीय सरकार के द्वारा हो। इस ध्येय को प्राप्त क्रने का साधन गांधीजी स्पष्ट कर हो ख़के थे कि गिरमनार होते हो आदीलन का सेनापतिस्व उनके हाथ में नहीं रह गया श्रीर वे लोगों से साधारण व्यक्ति के रूप में ही कुछ कह सकते थे--कांग्रेसजन के रूप में नहीं, क्योंकि देशवासियों के हृदय में स्थान प्राप्त करने पर भी १६३४ से ही वे कांग्रेसजन नहीं रह गये थे। जो श्रधिकार उन्दे दिया गया उस का खाल्मा गिरफ्तार होते ही हो चुका था। गाधीजी श्रपो देशवासियों के कथित दिसापूर्ण कार्यों पर भा कोई फैसला वहां दे सकते थे, क्योंकि फैसला पुरुतफी न होना चाहिए। दोषो जितनी जनता थी उतनी ही सरकार भी थी। श्रीर पुराने जलमाको फिर से उभारने में किसी का भी लाभ न था। गाधीजा को लाई अरविन द्वारा वह सलाह याद थी, जो उन्होंने १६३१ में गाधी-श्ररविन-त्रार्ती के समय प्रतिस के श्रायाचारों की जाच के समय दी थी। जार्ड अरविन ने गाधोजी से कहा था--- "क्या आप का ख़याज है कि में उन श्रत्याचारों से श्रपरिचित हैं । जाच की कार्रवाई से दोनों तरफ की भावनायें जाप्रत हो उटेंगी श्रोर वह शान्तिपूर्ण वातावरण न बन सकेगा. जिस के जिए हम दोनों हो प्रयत्नशीन हैं. क्योंकि तब दोनों हो पन्न अपने समर्थन के लिए प्रमाण खोजना आरम्भ कर देंगे।" जब गाधीजी ने अपनी माग पर श्रीर जार दिया तो बाई श्राविन ने कहा- 'गाधीजा, क्या श्राप मके लिजित करना चाहते हैं ?' इस प्रकार उस माग का अन्त हुआ। शायद इसी इध्दिकीय से गाधोजी न तो जनता की जोर-जबर्दस्वियों की निदा करते थे श्रोर न सरकार के पाशविक कृत्यों की जाच की ही माग उन्होंने की। साथ हो गांधीजी ने उतने ही जोरदार शब्दों में अपने देश-वासियों को चेतावनी दी था कि वे अपने अनुयायियों में लेशमात्र हिंसा सहन न करेंगे। गाधाजी ने श्रपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट की —(१) मैंने खुद सर्याप्रह श्रारम्म ही नहीं किया, (२) इस सम्यन्ध में मुक्ते जो श्रधिकार श्रीर सनापतित्व दिया गया था उस का खाध्मा हो चुका है, (३) संखाप्रह के लिए एक विशेष वावावरण की धावश्यकता होती है, जो मीजूद नहीं है, (४) बुराई के प्रति श्रिहिंसाध्मक श्रसहयोग का द्वार लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, (४) जोग जो कुछ कर चुके हैं उस के बारे में फैसजा देने की जिम्मेवारी में अपने अपर नहीं

के सकता, (६) में जोगों को मविष्य में हिंसा न करने की चेतावनी देना चाहता हूँ, (७) मैं राष्ट्रीय मांग में कुछ भी कभी नहीं करना चाहता थ्रौर (८) राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के विना दूसरे ऐंत्रों में भी सहयोग सम्भव नहीं है, क्यों कि राष्ट्रीय सरकार ही राजनीतिक व गैर-राजनीतिक ऐंत्रों में सहयोग प्राप्त कर सकती है। गांधीजी ने ये विवार महाराष्ट्र-प्रतिनिधियों के ख्रागे पूना में प्रकट किये थे। गांधीजी के हस भाषण को लाह वेवल के २२ जूनवाले उस पत्र का जवाब कहा जा सकता है, जो उन्होंने गांधीजी के १७ जून वाले पत्र के उत्तर में लिखा था। इसी समय १६३१ में भारतीय शासन विभान में एक महत्वपूर्ण सशोधन हुआ, जिसके खनुसार वाहसराय ख्रीर गवर्नर-जनरस ख्रपने पाच वर्ष के काल में एक से ख्रधिक बार छुटी जे सकते थे, जब कि पहले वे सिर्फ एक ही बार छुटी ले सकते थे।

गांधीजी की रिहाई को पाच सप्ताह हो छुके थे। ससार यह जानने को उरसुरू था कि गांधीजी राजनीतिक श्रइंगे को दूर करने की क्या तरकीय निकालते हैं या वे ऐसी क्या बात कहते हैं, जिस से सुन्नह की वार्ते शुरू होने का रास्ता साफ हो। ह जुलाई १६४४ को यही हुआ। आपने 'न्यून क्रानिकन्न' के प्रतिनिधि मि० गेरुडर को एक वक्तन्य प्रकाशित होने के लिए नहीं यिक वाहसराय तक पहुचाने के लिए दिया। श्रवनी इस सुनाकात में, जिस का विवश्य समय से पहले हो 'टाइम्स श्राफ इंडिया' में प्रकाशित हो गया था, गांधीजी ने कहा

''श्रभी सस्यामह छेड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इतिहास फिर नहीं दोहराया जा सकता। यदि कांग्रेस के श्रादेश के थिना हा सर्वसाधारण पर श्राने प्रभाव के कारण मैं सस्यामह श्रारम्म करना चाहू तो कर सकता हू, किन्तु मेरे जिए ऐसा करना ब्रिटिश सरकार को परेशानी में दाज देगा श्रोर यह मेरा ध्येय कमी नहीं हो सकता।''

गांधीजी ने यह भी कहा कि १६४२ में जो कुछ में ने करने को कहा था वही करने को में स्राज नहीं कह सकता। धाज भारत ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से सतुष्ट हो जायगा, जिस का गैर सैनिक शासन-प्रवध पर पूरा नियत्रण रहे। १६४२ में यह स्थिति नहीं थी। गांधीजी ने यह भी कहा. —

"११४२ में सरकार ने जिस स्थल पर इस्तचेप किया था वहीं से स्थिति को मैं फिर से हाथ में लेना चाहता हू। पहले तो में वातचीत करना चाहता था श्रीर इस में सफलता न मिलने पर श्रावश्यक होने पर में सत्याग्रह करना चाहता था। मैं वाइसराय से श्रमुनय करना चाहता था। श्रव यह हार्य में कार्य-समिति के विचार जानने पर ही कर सकता हू।"

मि॰ गेल्डर के साथ हुई मुलाकाच का विवरण प्रकाशित होने के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा.—

"मैंने तीन दिन में कुल मिला कर मि० गेएडर के साथ तीन घटे व्यतीत किये और प्रयस्न किया कि ने मेरे विचारों की पूरी तरह जान लें। मेरा विश्वास था और श्रव भी है कि जिस तरह मे, श्रपने देश से प्रेम करते हैं उसी तरह भारत के भी हितेंची हैं। हमीलिए जब उन्हों ने मुक्त से कहा कि वे मुक्त से सिर्फ एक पश्रकार के ही रूप में नहीं चिक राजनीतिक श्रहने को समाप्त करने के इच्छुक के रूप में मिलने श्राये हैं, तो मैं ने उनका विश्वास किया। जहां एक तरफ में ने उन्हें श्रपने विचारों से स्वच्छदतापूर्वक श्रवगत किया वहा दूसरी तरफ उनसे यह भी कहा कि उनका पहला कार्य दिस्ती जा कर वाइसराय से मिलना श्रीर यहा की बातें उन्हें बताना है। चूंकि वाहसराय से मिलना श्रीर यहा की बातें उन्हें बताना है।

एक प्रमुख पत्र के प्रतिनिधि की हैसियत से शायद मि० गेल्डर वह सुविधा प्राप्त कर सक। इसिलए मेरे विचार से मुलाकातों के विवरणों का सक्षेप प्रकाशित होना रुचित नहीं हुआ। इसिलए में आप को मुलाकातों के दो विवरण देता हूं।"

गाधीजी ने दोनों मुलाकातों के श्रधिकारपूर्ण विवरण देने के उपरान्त कहा --

"इन मुलाकातों में मैंने हिन्दू के रूप में कुछ नहीं कहा है। यह सब मैंने एक हिन्दुस्तानी श्रोर मिर्फ हिन्दुस्तानी हो की हैसियत से कहा है। हिन्दू धर्म भी मेरा श्रपना श्रवग है। मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि उसमें सभी धर्मों का सार निहित है। इसलिए हिन्दुश्रों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ कहने का मुक्ते श्रिधकार नहीं है। सर्वसाधारण की विचारधारा से मैं परिचित हूं श्रोर सर्वसाधारण भी स्वभावत मुक्ते जानते हैं। पर यह मैं श्रपनी बात की पुष्टि के विचार से नहीं कह रहा हं।

'जिस रूप में सत्याग्रह को में जानता हूं उस के प्रतिनिधि के रूप में मेरे विचार में एक सवेदनाशील अग्रेज के आगे अपने हृद्य के डद्गारों को प्रकट करना मेरा कर्तव्य ही था। अपने विचारों को हससे अधिक अधिकारपूर्ण रूप देने का मैं दावा नहीं करता। आप को मैं ने जो दो वक्तव्य दिये हैं उस के प्रत्येक शब्द को मानने के लिए आप मुक्ते माध्य कर सकते हैं, किन्तु मैं ने जो कुछ भी कहा है वह मैं ने सिर्फ अपनी ही तरफ से कहा है; किसी और की तरफ से नहीं।"

मौसम बुरा होने के कारण पत्रकारों से मुलाकात के समय गांधीनी जगातार गहे पर पहे रहे। गांधीजो ने कहा कि पचगना में मैं अपनी तन्दुरुस्ती सुधार रहा हूं।

गाधीजी ने श्रागे कहा—"इस से पहले जो मैं श्राप से नहीं मिला, इस का कारण मेरा र स्वास्थ्य भी था। मैं जल्दी से श्रव्छा होकर काम शुरू कर देना चाहता हू। परन्तु परिस्थिति ऐसी हो रही है कि शायद कुछ समय तक मैं श्रपनी इच्छा पूरी न कर सकू। श्रव ये दोनों चक्तव्य जनता के सामने हैं श्रार मुक्ते उनकी प्रतिक्षिया देखनो है श्रीर गजतफहमियों को दूर करना है। वक्तव्यों की श्राजीचनाश्रां का जवाब दे सकने की मुक्ते श्राशा नहीं है, किन्तु गजत-फहमियों को तो दूर करना ही पढ़ेगा।

गाधीजी के दोनों वक्तन्यों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं.--

(१) वे काम्रेस-कार्य-समिति की सताह के विना कुछ नहीं कर सकते ।

(२) यदि वे वाइसराय से मिलेंगे तो उन से कहेंगे कि इस मुलाकात का उद्देश्य मित्रराष्ट्रीं के युद्ध-प्रयत्न में वाधा ढाळना न हो कर उसमें सहायता पहुँचाना ही होगा।

(३) उन का सत्याग्रह शुरू करने का हरादा विच्कृत भी नहीं है। इतिहास कभी

दुहराया नहीं जा सकता श्रीर वे देश की फिर १६४२ की स्थिति में नहीं रख सकते।

(४) पिछ् ते दो वर्ष में दुनिया श्रागे बढ़ी है, इसिलए परिस्थित की फिर से समीषा करनी पड़ेगी।

(१) नयीं परिस्थिति में गांधीजी गैर-सैनिक शासन पर पूरा नियंत्रण रखनेवाजी

राष्ट्रीय सरकार से ही सतुष्ट हो जायँगे ।

(६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई वो गांधीजी उसमें भाग बेने के बिए कांग्रेस को सजाह देंगे।

## (७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वे कांग्रेस को सलाह देना बंद कर देंगे।

गांधीजी का श्रगला कार्य तोड-फोड़ व गुप्त कार्रवाई की निन्दा करनाथा। उन्होंने समाचार-पत्रों में वक्तव्य प्रकाशित करके तोड़-फोड़ की निन्दा की श्रीर कहा कि यह हिंसा है श्रीर इसने कांग्रेस के श्रान्दोलन को हानि पहुँचायी है। गांधीजी ने कार्यकर्ताश्रों को रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करने की सलाह दी श्रीर इस सिलसिले में १४ बातों का हवाला दिया।

गांधीजी ने कहा, "यदि श्राप मेरे इस विचार से सहमत हैं कि गुप्त कार्रवाई से श्राहिसा-रमक भावना की वृद्धि नहीं होती तो श्राप प्रकट हो कर जेल जाने का खतरा उठावेंगे श्रीर इस प्रकार स्वाधीनता के श्रान्दोलन को श्रागे बढ़ावेंगे।

"मुक्त से मिलने जो लोग आते हैं वे सब से अधिक इसी समस्या पर बात करते हैं कि में गुप्त कार्रवाई का समर्थन करता हूं या नहीं। इस गुप्त कार्रवाई में तोइफोड़ के कार्य, नाजायज पर्चों का प्रकाशन वगेरह सभी बातें सम्मिलित हैं। मुक्त से कहा जाता है कि कार्य-कर्वाओं के गुप्त हुए बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता था। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि जायदाद की वर्षादी को, जिस में यातायात सम्बन्धों का तोइफोड़ भी शामिल है, अहिंसात्मक ही कहा जायगा—यदि मनुज्यों की जानें जाने का खतरा न हो। इस बात की मजीरें भी दी गयी हैं कि दूसरे कितने ही मुक्त इस से भी खुरे काम कर चुके हैं। मेरा जवाब यह होता है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक किसी राष्ट्र ने सत्य और श्रहिसा से स्वाधीनता-प्राप्ति के साधन के रूप में काम नहीं लिया। इस दृष्टिकोण से देखने पर मैं बिना किसी हिचिकचाहट के कह सकता हूं कि गुप्त कार्य, चाहे जितने निर्नोष क्यों न हों, श्रहिसात्मक संग्राम में उनके लिए स्थान नहीं है।

"तोहफोड़ वगैरह, जिसमें जायदाद की वर्वादी भी शामिल है, साफ तौर पर हिंसा हैं। चाहे इन कार्यों से लोगों की कल्पना कुछ जाप्रत हो उठी हो श्रीर उन में कुछ जोश भी उबक पड़ा हो, फिर भी सब कुछ मिला कर इससे श्रान्दोलन को हानि ही पहुची है।

"मैं तो रचनात्मक कार्यक्रम का हामी हू"--श्रीर इसके बाद गांधीजी ने बताया कि इस कार्यक्रम में क्या-क्या वार्ते शामिल हैं।

गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि बिटेन भारत की स्वाधीनता की घोषणा कर दे तो वे कार्य-समिति को बम्पईवाले पंस्ताव के उस भाग को वापस लेने की सलाह देंगे, जिस में दंडात्मक कार्रवाई का हवाला है, श्रोर साथ ही उससे युद्ध-प्रयत्नों में नैतिक व श्रार्थिक सहायता करने का भी श्रनुरोध करेंगे । गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे खुद युद्ध-प्रयत्न में किसी प्रकार की बाधा न हालेंगे । गांधीजी ने इसके बाद बताया कि यदि युद्ध-चेत्र में २००० टन गोली-गोले मेजने श्रीर दुर्भिच पीढ़ित चेंत्र में २००० टन मोजन भेजने का सवाल उठा तो वे हनमें से किसे तरजीह देंगे श्रीर ऐसी परिस्थिति उठने पर कार्य समिति को क्या सलाह देंगे ?

महान् घटनाश्रों श्रीर महान् न्यक्तियों का जन्म एक साथ होता है । गाधीजी ने फरवरी-मार्च, १६४६ के श्रनशन के दिनों में जय साम्प्रदायिक समस्या के बारे में लीग के कुछ सुमावों पर श्रपनी मंज्री दी थी तो उन्हें इस बात का गुमान भी न या कि इन सुमावों में से एक कुछ नयी बातों के साथ स्टुश्रर्ट गेल्डर की मुलाकात के साथ ही प्रकाशित होगा । गांधीजी ने कहा कि दोनों घटनाएं एक साथ सिर्फ सयोगवश हुईं, श्रीर यह उन्होंने ठीक ही कहा था । परन्तु ये दोनों ही घटनाएं एक साथ जिस रूप में हुईं उसे ऐतिहासिक श्रावश्यकता कहा जा सकता है । ह्थर

श्री राजगोलाचारी गांधीजी की रिहाई के बाद जून, १६४४ में कुछ देरी से उनसे मिलने पहुचे थे, उधर स्टुम्पर्ट गेल्डर उतने ही म्रप्रत्याशित रूप मे जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंचगनी पहुँचे थे। फिर भी वे प्राय एक साथ ही गाधीजी के सम्पर्क में स्राये थे । जहा एक ने साम्प्रदायिक समस्या के नित्रटारे के प्रस्तावों की सूचना जनता को दी थी वहा दूसरे ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के प्रस्तावों को श्रिधिकारियों तक पहुचाया था । ये दो पृथक् घटनाए जान पड़ती हैं, किन्तु वे प्रकृति के निर्जीव करिश्मे के समान न होकर जीवित तथ्य के ही समान थीं। वे समुद्र में जल श्रीर मछली की तरह या व्यक्ति में उसके मस्तिष्क श्रीर प्राणों की तरह एक साथ हुई श्रीर साय ही आगे वड़ीं । वे चाहे श्रसम्बद्ध घटनाएं ही जान पहती हों, किन्तु एक साथ घटित होने के कारण ही वे भविष्य छोर इतिहास का निर्माण कर सकीं । इनका होना आश्चर्य की बात अवस्य थी, किन्तु इनका ऐसे व्यक्तियों द्वारा दोना, जिन्हें ससार श्रतीत की स्मृतियां मानकर छोष चुका था-- इस वात का प्रमाण था कि मानवीय घटनाष्ट्रों में रहस्यपूर्ण शक्तियों का हाथ रहता है । सर श्रदफ्रोड वाटसन जैसे लोगों को क्या कहा जाय जो प्रहण के समय सूर्य को देखकर समफने लगते हैं कि उसकी चमक थ्रौर प्रकाश सदा के लिए चले गये । २० जुलाई को प्रद्या के समय कौन कह सकता था कि ससार में फिर प्रकाश न होगा । परनतु ब्रिटेन के एक श्रज्ञात से पत्र 'ग्रेट बिटेन ऐगढ ईरट' के सम्पादक में यह कहने की जुरत हुई कि गाधीजी का प्रभाव घटने लगा है, वे मुलाकात करनेवाले पत्रकारों के पीछे भागने लगे हैं श्रोर श्रपना नाम फिर से जनता के सामने ताने को उरसुक हैं । स्टुम्रर्ट गेरुडर गाधीजी को फिर प्रकाश में ते म्राये भौर कुछ समय सक छिपे रहने के बाद २० जुलाई के सूर्य की ही तरह वे फिर श्रवने प्रकाश से भूमगडल को श्रालोकिए करने लगे। क्या सर श्रलफ्रोड वाटसन का खयाल था कि श्रागाखा महत्त में २१ महीने वक प्रसित रहने के बाद गाधीजी के मस्तिष्क पर पर्दा पर जायगा या उनकी करूपना-शक्ति कु ठिउ हो जायगी ? नहीं। गाधीजी ने श्रपने श्रंतर में उठती हुई उवाला का, जिसमें उनकी बुद्धि तप कर श्रौर भी प्रखर उठी थी--परिचय वीमारी श्रौर खुरे मौसम के यावजूद पत्रकारों से हुई भ्रपनी मुलाकातों के बीच दिता । उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिये कि नौकरशाद्दी परेशान हो उठी श्रीर वाह-सराय, भारतमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुविधा में पढ़ गये। श्रव उनसे न तो निगक्ते ही बनता था श्रीर न उगलते ही । स्टुन्नर्ट गेरहर ने १८ जुलाई के 'टाइम्स श्राफ इंडिया' में एक लेख बिख कर सर श्रवफ़ोड वाटसन के श्रारोपों का खड़न किया।

थोड़े में यही कहना काफी होगा कि जब गाधीजी २१ महीने के कारावास श्रीर शोक से पीड़ित होकर बाहर श्राये तो भारत के श्राकाश में मध्याह के सूर्य की भाति चमकने लगे श्रीर हटनेवाले तारों की तरह एक के बाद एक वक्षण्य निकालने लगे। वे जो उन्न कहते थे, स्वर्ग से उतरे देवता के प्रकाश के समान होता था। बास्तव में उनके मु ह से उस समय ईश्वर का आदेश निकल रहा था। उनकी बातें प्रेरणायुक्त थीं श्रीर कार्य ऐसे श्राश्याशित श्रीर श्राचरज-भरे हो रहे थे कि उन्हें प्रभावहीन समक्तनेवाले श्रालोचक हक्का-बक्का होने लगे थे। बस एक ही उठान में राजनीति, सदाचार श्रीर श्रर्थशास्त्र के चेन्नों में वे चरम शिखर पर पहुँच गये। जो समस्याएं उनके समर्थकों श्रीर विरोधियों को समान रूप से चक्कर में ढाले हुए थीं, उन पर वे एक-एक करके रोशनी छालने लगे। पाकिस्तान समस्या पर प्रस्तावित गुर का समर्थन करके उन्होंने सब को हैरत में डाल दिया। बिटेन की जिस महान् शक्त ने गाधी की मुट्टी भर हिंदुयों को यधन में जक्ष कर श्रीर मृत्यु के मुंह सक पहुंचा कर उनके मानसिक बक्त पर विजय पाना चाहा

था उसी को अन्होंने चुनौती दी । चिचल ने गांधीवाद को दफनाने का बीडा उठाया था । एमरी ने गाधी की तुलना महान् पड्यंत्री फादर जोसेफ से की थी । पर चर्चिल या एमरी में से एक भी शागालां महत्त में २१ महीने रखने के बाद भी गांधीजी की श्रात्मा पर विजय न पा सका । जिस तरह कि एक योगी चार महीने तक श्रमि के नीचे समाधि में रहने के बाद जीवित श्रीर श्रधिक दिश्य स्वरूप प्राप्त करके निवलता है उसी तरह गांधीजी श्रपनी प्रनावाली समाधि से, जिसमें उनका सम्पर्क बाहरवालो से बिलनल न था, नयी शक्ति श्रीर नयी विचारधारा लेकर मिकले । प्रव उनकी वौद्धिक जागरूकता तथा श्राध्यात्मिक विदेक पहले से कहीं श्रधिक था । श्राज किसी बिटिश पत्रकार ने, तो बल विसी प्रान्तीय मन्त्री ने, श्रभी सिख लीग ने तो द्वल देर वाद हिन्दू महासभा ने, एक समय मुग्लिम पत्रों ने तो दूसरे समय जदन के 'टाइग्स' श्रथवा भारत के ही किसी प्रतिक्रियावादी पन्न ने हमले किये श्रीर इस प्रकार होनेवाले हमलों का कोई र्थंत न था । गांधीजी ने विसी को मीठी फटकार सुनायी, तो विसी को मुंहतोड़ जवाब-द्वारा चुप किया, किसी को कानूनी तर्क-द्वारा हराया तो किसी को पिता की तरह डाट कर शान्त किया। श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्तावों का समर्थन बरके बया गांधीजी ने शखंड भारत की एक्ता की वित चढ़ा दी ? नहीं, उनका समर्थन करते समय भी गांधीजी को भारत की श्रखंडता का खयाल था, क्योंकि रचा व्यापार, यातायात् तथा श्रन्य महत्वपूर्ण बातों के लिए होनों संघों के मध्य सममीता होने की शर्त वे पहले ही रख चुके थे । इस हालत में भी केन्द्रीय सरकार का श्रस्तित्व था ही । सिर्फ प्रोफेसर कृपलेंड की तरह पाकिस्तान को छोटा प्रदेश श्रौर हिन्दुस्तान को बड़ा प्रदेश माना गया था । कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक करने के लिए गांधीजी ने जो प्रस्ताव किये वे किप्स-प्रस्ताव ही तो थे। इन लोगों को गांधीजी ने उत्तर दिया कि तब तो ये सरकार को जरूर स्वीकार कर लेने चाहिए । कुछ जोगों ने कहा कि गांधीजी ने श्रपने नये सुकाव के द्वारा सर स्टेफर्ड वाला वॅटवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जब कि १६४४ में इसी के कारण उन्होंने किप्स-योजना को दुकरा दिया था । गांधीजी ने तुरन्त कहा कि मेरे नये सुकाव में रियासतों को शामिल नहीं किया गया है, किन्तु क्रिप्स-योजना में रियासतों का भी जिक्र था। गांधीजी ने कहा कि बम्बई के प्रस्ताव के द्वारा मिले मेरे श्रधिकार का गोकि खात्मा हो चुका है फिर भी मुक्ते कांग्रेसजनों को शान्तिपूर्ण कार्य करने की सलाह देने का अधिकार अभी तक है, जो वे वम्बईवाले प्रस्ताव से पूर्व करने को आजाद थे। गांधीजी ने सच से मनोरंजक उत्तर सिंध के गृह सन्त्री श्री गजदर को दिया, जिन्होंने गांधीजी पर विनाशकारी कार्यं को उकसाने या करने का श्रारोप लगाया था। इस घटना को भी सुनिये।

जब कि एक तरफ गांधीजी भारत को स्वाधीनता की तरफ अग्रसर करने के प्रयत्नों में लगे थे, सिंध की प्रान्तीय असेश्वली में प्रान्त के गृहमन्त्री ने असेश्वली की वैठक में उसके एक सदस्य को भाग न जैने देने के सम्बन्ध में सरकारी कार्रवाई की सफाई देते हुए कहा—"हमारी जानकारी तो यह है कि महात्मा गांधी की रिहाई के समय से यह विनाशकारी आन्दोलान भारत भर में फिर से आरम्भ कर दिया गया है और प्रमुख न्यक्ति फिर से उसका नेतृत्व करने लगे हैं।" इस सम्बन्ध में श्री गजदर ने मेरिश्वर रोड डफैती-केस के तीन विचाराधीन कैदियों के भाग जाने का हवाला दिया। गांधीजी ने हस कथन का खंदन करते हुए कहा कि "मेरी रिहाई के समय से सुके जो पार्ते जात हुई हैं उनसे परिस्थिति बिक्टुल डलटी ही जान पढ़ी है।" आपने यह भी कदा कि अपनी रिहाई के समय से मैं दिगातार यही प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि मैं

तोइ-फोट के कार्यों के विरुद्ध हूं,। श्रापने यह फिर दोहराया कि मुक्ते सस्याग्रह शान्दोलन छे इने का श्रवसर ही नहीं मिला श्रीर श्रव्छिल भारतीय नार स कमेटी ने श्रान्दोलन के नेतृत्व के लिए मुक्ते जो श्रिधकार दिया या वह मेरे गिरफ्तार होते ही समाप्त हो गया श्रीर स्वास्थ्य के कारणों से रिहाई के बाद भी में श्रपने उस श्रधकार को फिर से काम में नहीं ला सकता। इस श्राधार पर गाधीजी ने कहा कि यदि सत्याग्रह को विनाशकारी श्रान्दोलन कहा भी जाय,— जिससे में इन्कार करता हू—तो भी काग्रेस की तरफ से वह श्रान्दोलन श्रव कोई कर नहीं सकता। साथ ही गांधीजी ने यह भी कहा कि प्रतिवन्धों के वावजुद साधारण शान्तिपूर्ण कार्य श्रवस्य जारी रखे जायं। श्रापने श्राशा प्रकट की कि श्रगस्त, १६४२ से पहले जिन कार्यों पर कोई पावन्दी न थी, उन्हें करने पर सरकार को कोई श्रापत्ति न होगी। साथ ही गांधीजी ने जनता से यह भी कहा कि तोइ-फोड़ की कार्याई न की जाय, गुप्त कार्यों को रोक दिया जाय श्रीर उनके चौदह सुन्नों वाले रचनात्मक कार्यक्रम पर संजीदगी से श्रमल किया जाय।

विटिश समाचारपत्रों के भारतीय प्रतिनिधि "इस वृद्ध श्रीर परेशान व्यक्ति की"—जैसा कि गांधीजी को उस समय पढ़वर्ड थाम्पसन ने बताया था — श्रनेक प्रकार के कुतर्क निकाज कर तम करने लगे। श्रमर गांधीजी काग्रेस की तरफ से कुछ कहते थे तो उन्हें तानाशाह के रूप में बदनाम किया जाता था। यदि वे लोकतत्रवादी तर्क की शरण जेते थे कि जब तक उन्हें श्रपने साधियों से सलाह न करने दिया जायगा तब तक वे क्षिफं श्रपनी ही तरफ से विचार प्रकष्ट कर सकते हैं, तो उनकी उक्तियों को व्यर्थ बताया जाता था श्रीर कहा जाता था कि वे राजनीति की एक बाल खल रहे हैं। यदि सरकार कहती थी कि भारत को स्वाधीनता शुद्ध समाप्त होने पर मिलेगी तो उन्हें कुछ भी श्रापत्ति न थी, पर जब गांधीजी कहते-थे कि पाक्तिशान शुद्ध समाप्त होने पर ही स्थापित हो सकता है, तो वे लोग नाक भों सिकोइते थे। मारतीय स्वाधीनवा की बात जो इस शर्त के साथ कही जा रही थी कि पहले भारतीयों को एकमत होना चाहिए, उस पर भी उन्हें कोई श्रापत्ति न थी। इस सम्बन्ध में एडवर्ड थाम्पसन ने एक मनोरंजक कहानी जिली है।

'भारत में हमारी उदारता के सम्बन्ध में एक उदाहरण मौजूद है, गोकि उसे ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता । जब बाल्दुर मारा गया तो मोन्स ने उसके लिए एक रिश्रायत यह की कि यदि दुनिया भर के जीव उसके लिए शोक करें तो उसे फिर प्राणदान कर दिया जायगा। यह रिश्रायत पूरी होने को थी कि कुछ ही कसर रह गयी। दुनिया भर की छानबीन करने पर दुष्टात्मा व्यक्ति मिल ही गया, जिसने इस सार्वजनिक शोक में शामिल होने से साफ इन्कार कर दिया।"

भारत के लिए शासन की सर्वोत्तम प्रणाली के सम्बन्ध में हा॰ जान्सन के निम्न शब्द मनोरंजक हैं—"दूर के सभी श्रधिकार बुरे होते हैं । मेरे विचार में भारत के जिए निरंक्षश शासक होना ही श्रन्छा है । यदि वह श्रन्छा श्रादमी हुश्रा तो शासन भी भन्छा होगा श्रोर यदि वह खुरा हुश्रा तो कई लुटेरों की श्रपेचा एक लुटेरा होना श्रन्छा है। एक ऐसा शासक, जिसके अधिकारों पर प्रतियन्ध है, दूसरों को भी लूटने देता है ताकि खुद उसकी श्रपनी सूटमार का रास्ता खुल सके, किन्तु निरकुश शासक जितना ही दूसरों को लूटने का मौका देता है उतना ही उसका श्रपना लाभ उठाने का चेत्र सीमित होता है । इसलिए वह उसे रोकता है।" ( 'वास्टेयर का भारत' — श्रप्रैल-जून, १६४४ के श्रंक में श्रलेक्स शारसन के तेख से।)
जुलाई, १६४४ में ब्रिटिश पार्लीमेंट में भारत सम्बन्धी एक बहम हुई श्री। सार्ह व

कार्मस की इन बहुलों पर हम एछ कहना नहीं चाहते, वयोंकि टनमें वही पुराने विचार, वही पुरानी एशामद भरी यातें, वही पुरानी किप्स-योजना छोर श्रवपस्वयकों के श्रधिकारों पर वही पहले की तरह जोर दिया गया है। सिर्फ अस्तायक मि॰ पेथिक-लारेंस के सम्यन्ध में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने श्रपने एक पिछले भाषण में एमरी को श्रपने पद से हटाये जाने की मोंग की थी, क्योंकि मि॰ पेथिक लारेंस का वहना था कि उन्होंने श्रपने भाषण में न तो कोई चिद्राने वाली थात कही श्रोर न कोई भाव ही जोरदार शब्दों में अबट किया। यास्तव में देखा जाय तो यहम की वार्ते पहले से तथ थी।

जय कि जनता एक तरफ गाधी-जिन्ना मिलन की तरफ श्रांखें लगाये वेंटी थी, एकाएक जुलाई श्रीर श्रगस्त के सहीनों में गाधी वेवल पत्र व्यवहार प्रकाशित हो गया। उससे प्रकट हुश्रा कि सार्ड वेवल गांधीजी का अपने से या कार्यसिमिति से मिलने का अनुरोध तीन बार अस्त्रीकार कर चुके हैं । साथ ही वाहसराय ने भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के र्राष्ट-फीया का भी स्वर्ध करता कर दिया था । उनका कथन स्वष्ट था । उसमे किप्म-योजना की दौद-राया गया था श्रीर साम ही 'दसरे शहपसन्यको' को संतृष्ट करने की श्रावस्यकता पर भी जार दिया गया था श्रीर इन दूसरे श्रहपस्ययों के मध्य लाड देघल ने दलित वर्ग को शामिल किया था । ऐना किये बिना युद्धपाल में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हो सकती । इ.म-से-कम एक यात तो स्पष्ट होचुकी थी थाँर वह यह कि किएम योजना के श्रनुसार स्थापित राष्ट्रीय सरकार की श्रपेणा गांधीजी श्रीर मि॰ जिन्ना में हुए समर्काते के एरिए।मस्वरूप स्थापित होने वाली समुक्त सरकार के मिल गुलपर कार्य करने की सम्मायना श्रधिक थी, पर्योकि युनुवाल में स्थापित की जाने बाजी ऐसी सरकार के सदस्यों के विचार समान होते योर एक-इसरे के प्रति उनकी सद्-भावना भी अधिक होती । १६४२ की योजना के अवसार बनायी जाने वाली सरकार की तुलना में परस्पर महयोग के द्वारा कास परने वाली इस सरकार के द्वारा ऐसी परम्पराण् भी कायम करने की सम्भावनाप राधिक थीं, जिनके परिणामस्त्ररूप गवर्नार-जनरत्न के श्रधिकार सीमत हो जाते फ्रीर वह विधान के श्रंतर्गत रह कर कार्य करने याचा शासक बन जाता । निटिश सरकार तथा पाइतराय के प्रामें भी ये स्थितियां वर्तमान थी धौर युद्ध परिन्धिति में हुए परिवर्गन के प्रलाम साम्बदाविक सम्बन्धों में होने वालं इन परिवर्तनों से राष्ट्रीय उद्देश्य ही शबसर नहीं होता चिक भारत की राष्ट्रीय सबता की भी प्रगति हो सकती । इस तरह यह भी बहा जा सबना है कि मरकार सिर्फ कामेस शोर लीग के ही मध्य सममीते का प्रश्न नहीं उठा रही थी. जगा कि सर रदेशई किया ने वहा था श्रीर जेसा कि सुद्र लाए वेवल ने वेन्त्रीय धारा-सभाशों के मनुक्त प्रधि-पंशान पाने भाषरा में ६७ फरवरी, १६४४ को फरमाया था, विन्तु धय बाद्यराय हो। ने सुद्धकान में राष्ट्रीय मरबार की स्थापना के शिए दलित लातिया से समस्त्रीना करने की एक खार शर्म उपस्थित र्षा । इसके हत्तर में गांघीजी ने बढ़ा कि पाइमराय इस तरह की न जाने विननी और भी करें रपश्चित कर सक्ते हैं । वितम्बर १६४३ में एवं सभा में भाषण देते हुए छाउँ वेवल ने धन्य दो याधों के शलावा तीवरा स्थान गतिरोध दूर करने को भी दिया था, हिन्तु भारत पहेंचते स्थीर यहाँ ६० सहीने स्वलीत करने के बाद उनकी सानमिक निर्वात से परिवर्णन हो। सवा छीर उनके बार्जनित के विटारे में काईमा दूर परने की नवी यापाए किए की छाती । यह मिर्फ निवास करने वादी ही वर्षी चरित्र हार वर्षात उत्पान बासे पार्की कान भी।

इसके प्रकास, खाइँभवत के ३४ समस्य, १६४६ वाले पत्र में सानिव सरवार समाविक

करने की उन्हीं शर्तों को दोहरा दिना गया था, जिन्हें किप्स-प्रम्मानों के साथ उपियत किया गया या । कुछ लोगों ने घाहसराय के पश की यह पालोचना भी की है कि उन्होंने वेन्द्रीय सरकार के सैनिक य गर सैनिक विभागों य यायों के श्रव्यहरा करने की एक महं कित्रमाई पेश की थी जबकि सर स्टेफर्ड ने ऐसी कोई कित्रमाई ही पेश नहीं भी यी, यिक गर-संनिक काठों को शासन परिवर् के सदस्यों के श्रिधकार ऐसे के श्रामंत्र लोगे तक का श्रायोजना किया था श्रीर प्रधान सेनापित के जिन्मे सिर्फ संनिक कार्य ही किये गये थे । दिन्तु धानत्र में कार्ड पेयल ने राष्ट्रीय सरकार के प्रवितिधियों के जिन्मे ये गैर-संनिक कार्य वसने से इनकार नहीं विया था, पर हमें समरण समा चाहिए कि गाधीजी की मांग वुछ कांग्रेसी, लीगी सथा श्रन्य श्रव्यसम्बक्त प्रविनिधियों के बाहमराय की शासन-परिवर् में नियुक्त करने की ही ग थी, यिक वे हो गैर-सैनिक कार्यों के मम्बन्ध में इन्हें ब्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रवि जिम्मेदार करना चाहते थे । व्यवस्थापिका परिवर् को जिन्मेदारी देने के उहे स्थ से सैनिक व गैर-सैनिक विभागों के श्रवक्तरण की बात तो कित्य योजना तक में नहीं थी । दूसरे शब्दों में गोधीली की मांग केन्द्र में होच शासन की थी, जिसमें गैरमैनिक विभाग हस्तांतरित होकर केन्द्रीय धारा सभाके जिन्मेदारी के छेन्न में चले जाते और सैन्य विभाग उसी तरह सुरिक्त रहते, जिस तरह मोंटकोड सुधारों के श्रंतर्गंत प्रान्तों में माजगुजारी और श्रमन च कान्त के विभागों को सुरिन्त रखा गया था।

लार्ड वेयल के पत्र भी जिस तूसरी यात की कही आलोचना की गयी वह यह यात यी कि उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के विष् यह शर्त लगा दी थी कि पहले विभिन्न दलों तथा शरूपसङ्द्रकों के प्रतिनिधियों के मध्य भावी विधान बनाने के तरीकों के सम्बन्ध में सममौता हो जाना चाहिए । यह मांग मूर्चतापूर्ण जान पड़ती थी, पर्योंकि विधान का निर्माण तो बाद में जा कर एक ऐसी विधान परिपट्-द्वारा होना था, जिसका चुनाव विभिन्न प्रान्तीय धारा-समान्नों के प्रतिनिधियों द्वारा दोता । फिर यह माग पहने ही से कैसे की जा सकती थी कि जिस सिदान्त के खाधार पर विधान-परिपद् विधान यनायेगा उसके विषय में पहले ही से सममौता कर बिया जाय । परनतु यह सुम्माव वास्तव में उसना उत्तटा नहीं था जितना जान पहता था । मतलब यह था कि समस्या की कुछ न्यापक वातों के सम्यन्ध में समम्मोता होजाय शौर इन वातों की चर्चा किप्स प्रस्तावों के समय भी हुई थी । क्रिप्स-प्रस्तावों के श्रतर्गत विधान-परिषद् को विधान तैयार करने का श्रधिकार इस शर्त के साथ दिया गया था कि कोई प्रान्त यदि चाहे तो सघ में शामिल होने से इनकार कर सकेगा । दूसरी यात यह है, गोकि खुले लफ़्ज़ों में कहा नहीं गया था, कि किप्त-प्रस्तावों के श्रतर्गत कोई रियासत चाहे विधान में सम्मित्तित होवे या नहीं उनके साथ हुई संधियों में नयी परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन करना श्रावश्यक होगा । इस प्रकार रियासर्तों को भी सघ में सम्मिबित होने या न होने का श्रधिकार होगा । सर स्टेफड किप्स इन सिद्धान्तों के - यदि इन्हें सिद्धान्त कहा जा सके - हामी थे । उनकी यह शर्त भी थी कि उनके प्रस्तावों को उनके पूरे रूप में ही स्वीकार किया जाय । सर स्टेफड किप्स के ही प्रस्तावों को जाड वेवल ने श्रपने पत्र में दोहराया था । यह लार्ड वेवल की स्थिति थी. जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने अपने १४ अगस्त १६४४ वाले पत्र में किया था । लाड ेवल की स्थित की इतनी सफाई दे चकते के बाद हम सर स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रस्तायों की तरह जार्ड वेवज की स्थिति के सम्बन्ध में भी किसी सशय में नहीं रह जाते । फिर भी भारत को पराधीन ही रहना था । भारतीयों को युद प्रयस्त में आजाद व्यक्तियों की तरह नहीं बहिक गुवामों की तरह भाग लेना था । भारत की

श्राजादी सिर्फ श्रागे जाकर मिलती थी श्रार महत्वपूर्ण दलों तथा श्रहपसंख्यकों से सममीता किये बिना उसका स्वम भी नहीं देखा जा सकता था । बार्ड लिनलिथगों ने श्रपने म श्रगस्त, १६४१ के मापण में इसके लिए हिन्दू महासभा को भी स्वीकृति प्रदान की थी । तीन वर्ष बाद लार्ड वेवल ने दिलत जाति वालों को स्वीकृति दी । इस प्रकार श्रहपसंख्यक दलों की सख्या हर साल बदती जा रही थी । श्रभी सिख शेप थे । श्रोर कौन कह सकता है कि वालीगर के पिटारे से ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, श्रन्नाह्मण, मराठे, जाट, रालपूत, पठान श्रीर मारवादी भी न नियल पढ़ें। इसीलिए गांधीजी ने श्रपनी निराशा श्रीर श्रपना खेद नीचे किखे शब्दों में प्रकट किया:——

"यह दिलकुल साफ है कि जबंतक देश की ४० करीड़ जनता शिटिश सरकार के हाथों से सत्ता छीनने की ताकत अपने में नहीं पैदा करती तब तक वह अपने आप उस शक्ति का त्याग नहीं करना चाहती । भारत यह नैतिक बल के आधार पर करेगा, इसकी आशा में कभी न छोड़ गा।"

गांधीजी ने यह नहीं कहा था कि कैतिक दल की श्रन्थता में उनका पूर्ण विश्वास है। वे तो सिर्फ श्रंग्रेजों के हाथ से शक्ति श्रंग्नेने के लिए मैतिक शक्ति पैदा करने की श्राशा ही रखते थे।

इस यीच लार्ड वेवल का इरादा यह जान पड़ने लगा कि क्रांग्रेस या लीग को किप्स-प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का स्वम अब न देखना चाहिए । अब परिस्थिति बदल चुकी थी । १६४२ के मार्च छौर अप्रैल के महीनों में जापानियों के जिस हमले की सम्भावना पेदा हो गयी थी। इसकी छाशक्षा अगस्त १६४४ तक विलड़ ल नहीं रह गयी थी। लार्ड वेवल ने १४ अगस्त को अपना पत्र लिखा था छौर इसी दिन मित्रराष्ट्रीय सेना ने दिच्या कांस पर हमला किया था । १७ अगस्त को भारत की भूमि से जापानियों के विलकुत बाहर किये जाने का समाचार छुपा था और १४ अगस्त को गांधीजी को पत्र लिखने से पूर्व लार्ड वेवल को यह समाचार अवश्य मिल गया होगा। ऐसी परिस्थिति में छप्रेजों को न तो भारत की सहायता की आवश्यकता ही रह गयी थी छौर न कांग्रेस शव सत्यावह कर सकने की ही स्थिति में थी। ऐसी हालत में कांग्रेस के युद्ध-प्रयश्न में भाग लेने की बात मजक नहीं तो और क्या थी १ लार्ड वेवल ने सोचा होगा कि अब कांग्रेस सहायता की जो वात कह रही है वह सहायता हो ही क्या सकती है और फिर कांग्रेस ने सहायता का प्रस्ताव भी बहुत देर से किया है। इसीलिए उन्होंने अपना पत्र विलक्त नयी शैली में लिखा। यदि कांग्रेस और लीग अस्थायी सरकार स्थापित करने को अस्तुक हैं तो भावी विधान चनाने के तरीकों के बारे हिन्द, मुसलमान तथा देश के अन्य दलों व वगों के बीच सममौता होने पर ऐसा किया जा सकता है।

यहां एक बात ध्यान देने की है । अपने १७ फरवरी, १६४३ वाले भाषण में लार्ड वेवल ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सिर्फ दो ही दलों, यानी हिन्दू घोर मुसलमानों के मध्य सममौते की आवश्यकता पर जोर दिया था । परन्तु छव वे आगे वढ़ गये । उत्तर कहा जा चुका है कि सममौते की बात सर स्टेफर्ड किष्स के प्रस्तावों को दोहराने के श्रलावा छोर कुछ न थी । १६४२ और १६४४ की स्थितियों में श्रंतर सिर्फ इतना था कि गोकि कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज्य था प्रान्तों और रियासतों के सब से श्रलग रहने के श्रिधकार को मानने के लिए तैयार न थी फिर भी सर-स्टेफर्ड श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का प्रस्ताय सजूर करने को तैयार थे । कम-से-कस सर स्टेफर्ड ने इस समस्या पर वातचीत शंग न की थी। यदि कांग्रेस

वाइसराय के विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाती तो सर स्टेफर्ड किप्स 1882 में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में कोई थ्रोर बाधा न ढालते । परन्तु 1888 में लार्ड वेवल योजना की भृमिका, उसका मुख्य थ्रंश तथा उसकी शर्त वगैरह सभी वुझ एक लाथ मज़्र कराना चाहते थे । नहीं, हससे भी कुझ ज्यादा ही । वे भावी विधान तेयार करने के तरीके के सम्प्रन्थ में मुख्य दर्ला के वीच समस्तीता भी चाहते थे । दो वर्ष के सहपं थ्रोर करों के वाद देश ने यही प्रगति की थी । यह विजित से एक विजेता की सिंध, वर्साई की पुनरावृत्ति, जर्मनी के विरुद्ध वेंसीटाई की नीति ही थी, जो भारत के सैनिक वाह्सराय लार्ड वेवल कांग्रेम थ्रीर भारत पर थोपने की चेष्टा कर रहे थे।

लार्ड वेबन के १४ श्रगस्त १६४४ के पत्र को पढ़ने के बाद प्रश्न उठ सकता है कि उन्हों ने श्रपने २२ जून वाले पन्न में "निश्चित श्रीर रचनात्मक नीति" का सुकाव रखने का जो श्रमुरोध गाधीजी से किया था उस से उनका क्या तात्पर्य था । 'टाइम्स श्राफ इंडिया' जैसे श्रधगोरे पत्र ने, जो गांधीजी या काम्रेस का कभी मित्र नहीं रहा है, कहा कि 'न्यूज कानिकल' के स्टुम्पर्ट गेल्डर से मुलाकात में जिस योजना पर प्रकाश पहा है उसे "निश्चित ध्रीर रचनातमक नीति" कहा जा सकता है ? 'स्टेट्समन' पन्न ने कांग्रेस के प्रति कभी रियायत नहीं की है। उसने भी कहा कि गांधीजी ने लार्ड वेवल से युलाकात करने की जो श्रनुमित मांगी है वह उन्हें मिलनी चाहिए। लार्ड वेवल श्रीर एमरी दोनों ही ने गांधीजी के प्रसाव को ऐसा नहीं सममा कि उसके आधार पर वातचीत चलायी जा सके। इतना ही नहीं, कार्ड वेवल ने १४ शगस्त वाले अपने पत्र की प्रकाशित करने में अप्रत्याशित तेजी दिखायी और इस प्रकार गांधी जिन्ना वार्त में बाधा ढालने का प्रयरन किया। यही नहीं, लार्ड वेचल ने १७ फरवरी वाले भाषण में भावी विधान तैयार करने के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त करने का जो प्ररताव किया था श्रीर जिसे १४ अगस्त वाले पत्र में दोहराया गया था, वह समय या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ठीक न था, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई सिमिति बनती तो उस में कीन लोग रखे जाते ? ऐसे समय जब कि पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार हो रही थी ख्रीर जब कि देश के खन्य चेत्रों में इस वटवारे के प्रस्ताव के कारण पृथक्करण की प्रयुत्तिया तेजी से वढ़ रही थीं तक एक गैर-सरकारी समिति की नियुक्ति श्रौर उसके कार्य-चेत्र के सम्बन्ध में किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचना भी सहत न था। इस के घलावा, यदि इस प्रकार की कोई समिति नियुक्ति की जाती घौर सफबता पूर्वक कार्य भी करती श्रीर बाद में इस कार्य की पान्वीय या केन्द्रीय चुनाव का विषय बनाया जाता श्रीर इसी श्राधार पर विधान-परिपद का चुनाच भी चड़ा जाता तो वह कार्य निष्फत्त हो सकता था। क्या विधान परिषद का स्थान इस समिति को देना कभी भी उचित होता ? नहीं कभी नहीं । यह प्रस्ताव करने का उद्देश्य काग्रेस का ध्यान राष्ट्रीय सरकार की माग से हटाने का था । सभी जगह विधान परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय या अस्थायी सरकारों की नियुक्ति के बाद हुई है श्रीर सभी जगह विधान परिषदों ही ने विभिन्न दलों तथा सम्प्रदायों के सवर्ष के परिणाम-स्वरूप उठने वाली समस्यात्रों को इल किया है। यह कहना कि इन कगड़ों को पहले ही निवटा लिया जाय कार्यवाही से पहले ही परिणाम पर पहुँचने की चेष्टा के समान है, जिस प्रकार कि पुराने जमाने सें जज लोग श्रपराधी के मामले पर विचार करने से पहले ही यह फैसला कर लेते थे, कि उसे किस पेड़ से लटका कर फासी दी जायगी। चिंद एक च्या के लिए इस उलटी कार्यवाही को किया भी जाय तो प्रश्न है कि उसे शुरू कौन करे-- क्या काग्रेस ? पर काग्रेस खुद एक

साम्प्रदायिक दल के श्राक्रमणों का लच्य रही है। लार्ड वेवल के यह एत्र लिखने के समय मुस्तिम जीग के नेता मि॰ जिला को सरकार मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति कर चुकी थी। वह हरिजनों के प्रतिनिधि डा॰ श्रम्भेदकर को मान चुकी थी, जो वास्तव में हरिजनों के एक छोटे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। सर जोगेन्द्र सिंह पहले ही बाइसराय की शासन-परिषद में थे। वाद में हिन्दू मेहासमा को भी स्वीकृति मिली. जिसके अध्यक्त श्री सावरकर हिन्दू राज्य की बात कर रहे थे। इस के खनावा रियासर्ते भी थीं जिन्हें १६३४ के विधान तथा १६४२ की किप्स योजना दोनों ही में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था, किन्तु रियासतों का चेत्रफल सम्पूर्ण भारत का तिहाई होते हुए श्रौर उस की जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का चीथा भाग होते हुए भी स्थिमती जनता को प्रतिनिधित्व बिएक्क ही नहीं दिया गया था । यदि गाधीजी श्रहश्चात करते तो यह मतत्त्व था कि वे मि० जिला, ढा० श्रम्वेदकर (प्रात इष्टिया डिप्रेस्ड क्लासेज श्रसोसियेशन के श्रध्यच की उपेचा करके) मास्टर तारासिंह, श्री सावरकर, नवाब भोपाल तथा एग्लो इहियन कान्फरेंस तथा किश्चियन कान्फरेंस के श्रध्यत्तो के साथ बैठ कर नये विधान के प्रश्नों पर विचार करते । श्रभी पारसी पचायत रह गयी है श्रीर उसके भी प्रतिनिधि को शामिल करना पदता । यह समिति या पारिषट ऐसे परस्पर विरोधी तथा श्रसमान समुद्दों की एक जमात होती, जो लार्ड लिनलिएगो, एमरी व लार्ड वेवल के भौगोलिक एकता सम्बन्धी उपदेशों के वावजूद राष्ट्रीयता-विरोधी तथा समुचित साम्प्रदायिकता की विचारधारा में फलते फूजते रहे हैं। यदि जार्ड वेवल विभिन्न दलों से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए समकौता करने की कहते तो बात कुछ श्रीर थी। इस हाजत में समसौता न होने पर पंचायती फैम हे की बात भी सोची जा सकती थी । परनतु वाइसराय तो बहुत पीछे चले गये घोर उन्होंने उस एकता की माग की. जिस के कारण सर स्टेफर्ड किप्स को भारत थाना पड़ा था। लेकिन यह मान करते समय बाहमराय ने यह श्रनुभव नहीं किया कि भौगोजिक श्रीर राष्ट्रीय एक्ता का पररपर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

तार्ड वेयल ने गांधीजी को जो कुछ लिखा उसकी यहां एक बार फिर समीक्षा करने की श्रावश्यकता है। उन्होंने श्रपने २७ जुलाई वाले पत्र में लिखा था कि ब्रटिश सरकार ने किप्स-योजना के साथ कुछ शतें लगाई थीं, जिनका उद्देश्य जातीय तथा धार्मिक श्रवपांख्यक समुदायों, दिलतजातियों श्रोर रियासतों के हितों की रक्षा करना था। इन शतों के पूरी होने पर ही ब्रटिश सरकार भारतीय नेताशों को श्रंत कालीन सरकार में, मौजूदा विधान के श्रवर्गत बनाई जायगी, भाग लेने के लिए श्रामंत्रित करेगी। इस के बाद वाइसराय ने कहा कि सरकार की सैनिक व गैर-सैनिक जिम्मेदारी श्रविभाज्य है। बाइसराय के इस बक्तव्य की तुलन। सर स्टेफर्ड किप्म-हारा श्रपनी योजना की न्याख्या से करना मनोरंजक होगा, जो उन्होंने श्रपने ३० मार्च,१६४२ के ब्राहकास्ट भाषण में की थी। सर स्टेफर्ड ने कहा था:—

''श्रतीत में इस इस बात का इतजार करते रहे हैं कि विभिन्न भारतीय सम्प्रदाय स्वाधीन भारत के नये विधान के वारे में किसी सर्वसम्मत इत पर पहुच जायें श्रीर चूं कि भारतीय नेताश्रों में ऐसा कोई समक्तीता नहीं हो सका, इसिलए बटिश-सरकार पर भारत की स्वाधीनता में श्रहगा करने का श्रारोप किया जाता रहा है। हम से श्रागे बढ़ने को जो कहा जाता रहा है श्रव इस बही करने जा रहे है।'

परन्तु ढाई वर्ष वाद लाई वेवल ने क्या किया ? शटिश-सरकार सर स्टेफर्ड किप्स की भारत 🦯

भेजते समय जिस नीति को त्याग चुकी थी, लार्ड वेवज फिर उसी पर वापस चने गये और ऐसा उन्होंने निश्चय ही सम्राट की सरकार की श्रनुमति से किया था। श्रव जार्ड वेवल ने जिस सिद्धान्त को श्रामी नीति का श्राधार बनाया था, सर स्टेफर्ड किप्स उसे छोड़ चुके थे। यदि भारतीय नेता बटिश-सरकार-द्वारा फैलाये गये इस जाल में पह जाते तो भारत के स्वराज्य के दावे का मजाक उदाने का इससे सुगम तरीका और क्या हो सकता था। इस रास्ते पर चबने से असफलता के अलावा और मिल ही क्या सकती थी। यह भी स्पष्ट है कि विधान बनाने के तरीके के सम्बन्ध में पहले से समक्तीता कर लेने की मांग अग्रेजों के खपने इस दर्क के भी विरुद्ध थी कि एक ही उद्देश्य से प्रेरित हो कर एक ही स्थायी सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने से वह सदभावना कायम हो सकती है. जो युगों तक यहस करने से कायम होनी श्रसम्भव थी। इसीलिए लाइ वेवल के २२ जुलाई वाले पत्र में प्रस्टकी गई तर्कशैली की सभी तरफ से श्राखीवना होने लगी श्रोर इस श्रालोचना में वाइसराय की दलील के थोथेपन पर ही प्रकाश नहीं हाजा गया बहिक उनकी विचार भारा की सर स्टेफ है किप्स-द्वारा ग्रहण की गई स्थिति से तुलना भी की जाने लगी। स्थिति इतनी नाजुक थी कि अधिकारो लोग पत्र को चर्चा उठने पर उस की सफाई देने की जरूरत महस्रम करने लगे। इस विषय में लोगों की दिलवस्थी यहा तक बढ़ो कि प्रश्न उठाया गया कि किप्स योजना पर बटिश सरकार कायम है या उसका स्थान वाहसराय-द्वारा 14 श्चगस्त के पत्र में प्रकट की गई स्थिति ने जे जिया है श्रीर जाड मस्टर ने २४ ज़जाई की जाई-सभा में तथा मि॰ एमरी ने कामस सभा में कहा भी कि बटिश सरकार श्रमी तक किप्स-प्रस्तावों को मानती है। २६ अगस्त को 'टाइम्स आफ इंडिया' के दिस्त्वी सवाददाता ने अपने साताहिक प्रसग 'पालिटिकल नोटस' में 'केंडिडस' के नाम से भी इस सम्बन्ध में लम्बी सफाई टी।

सार्ड वेवल के पन और विपन में उन दिनों जो कुछ लिखा गया था उसे देखकर कुछ भी संदेष्ट नहीं रह जाता कि वे राष्ट्रीय सरकार की योजना को समाप्त करके विधान निर्माण की कार्रवाई श्रारम्म करना चाहते थे। कुछ हलकों में इस बात पर खेद प्रकट किया गया है कि यदि क्रिप्स योजना पर श्रमल किया जाता तो वेवन के पत्र जिलते समय राष्ट्रीय सरकार काम कर परन्तु प्रश्न है कि क्या वह राष्ट्रीय सरकार होती वह सरकार भर्तों के नेताग्रों की नामजद तो जरूर होती, पर वह बाइसराय श्रतावा श्रीर किसी के प्रति जिम्मेदार न होती। ऐसी सरकारें तो पहले भी काम करती रही हैं। सर सेमुखल होर वायुसेना, भारत, विदेश विभाग, नौसेना, गृह-विभाग तथा लाड प्रिवी सीच के पटों पर काम कर चुके हैं। इसी तरह इस सरकार के सदस्य भी किसी-न-किसी पद पर नियुक्त हो कर अपने राजनीतिक विरोधियों के तीर सद्दा करते । जब एबेसीज से पूछा गया कि फ्रांस की राजकान्ति में उसने क्या किया तो उस ने उत्तर दिया कि "मैं जोवित रहा"। यही बात शायद इस सरकार के सदस्य भी कहते । परन्तु ब्राह्सराय की शासन परिपद् के इन १४ सदस्पीं को राष्ट्रीय सरकार कैसा कहा जाता ? भारत को मिस्न जैसी राष्ट्रीय सरकार की कामना नहीं करनी चाहिए। श्रभी हमारा जस्य दूर है। वहाँ तक हमें दुर्गम मार्ग से पहुंचना है, किन्तु हमें मार्ग-प्रदर्शक सब्चे मिले हैं। विश्वास के कारण मनाइ स्वर्ग से उत्तर श्राया। प्रार्थना में विश्वास के कारण श्रारों की लकड़ी के स्पर्श से चट्टान से जल की धारा प्रकट हुई । उसी के कारण दिन में 'बादलों का स्तमभ' श्रीर रात्रि में 'प्रकाश का स्तमभ' दिखाई दिया। हिचक-हिचककर

धढ़ने वाजे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते स्रोर न वही कर सकते हैं, जो संघर्ष के श्रम तथा प्रयत्न के कप्टों को मेजने में श्रसमर्थ हैं।

वेवल आते हैं और चले जाते हैं, पर भारत कायम रहता है। साम्राज्य उदय और अस्त होते हैं, किन्तु भारतीय राब्द्रीयता कायम रहती है। कल्पना तथा विश्वास की जिस व्यक्ति में कमी नहीं है उसके सामने उज्जवल भविष्य का द्वार खुला है और उसका मार्ग स्वाधीनता के प्रकाश से आलोकित है। और यह उज्जवल भविष्य ही विदेशियों के चगुल से मुक्ति दिलाने के कार्य को प्रा करने में उसके पथ-प्रदर्शक का काम करता है और उसीसे उसे बन्न और प्रेरणा मिलती है।

## दो घटनाएं

## (क) श्री राजगोपालाचार्य की मध्यस्थता से गांधी-जिन्ना वार्ता

गांधीजी श्रपनी रिहाई के वाद जो लार्ड वेवल से सीधी बात-चीत करने लगे इसका यह मतल म नथा कि वे मि० जिन्ना की उपेश करके श्रंग्रेजों से सममौता करना चाहते थे। यह कांग्रेस श्रीर गांधीजी दोनों ही के लिए श्ररु विकर होता। गांधीजी के जीवन का उद्देश्य जिस श्रकार जन साधारण की जागृति के द्वारा देश की उन्नति करता था उसी प्रकार देशकी किया-शोलता की गति में वृद्धि करके श्रपने लघ्य तक पहुँचना भी था। एक मान्य संस्था को छोड़ कर विदेशियों के साथ मिलकर उन्नति की वात सोचना बुद्धिमत्तापूर्ण श्रयवा उचित कुछ भी न था। इसी लिए श्रपने काम श्रनशन के समय ही श्रागालां महल में गांधीजी ने श्राम-निर्णय के सिद्धान्त के श्राधार पर सममौते का एक गुर निकाला था। यह योजना १ साल श्रीर २ महीने तक श्री राजगालाचार्य की देख रेख में श्रतिम रूप प्रह्मण कर रही थी। म श्रमेल १६४४ को वह मि० जिन्ना के श्रागे उपस्थित कर दी गयी, किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में श्री जिन्ना ने बताया कि उन का रख यह है कि वे योजना को न तो स्वीकार करते हैं श्रीर न श्रस्वीकार। १७ श्रयेल को श्री राजगोपालाचार्य ने एक पत्र लिखकर श्री जिन्ना से उस योजना पर फिर से विचार करने का श्रनुरोध किया। यह सब ६ मई (गाधीजी की रिहाई का दिन) से पूर्व हुगा। गांधीजी की रिहाई के बाद श्री राजगालाचार्य ने २० जून को मि० जिन्ना के पास एक तार मेज श्रीर उन्हों यह भी सुचित कर दिया कि गाधीजी योजना से पूरी तरह सहमत हैं।

श्री राजगोपनाचार्य ठीक वनत पर पंचगनी पहुंचे श्रीर तार द्वारा उन्होंने मि० जिन्ना से श्रपनी धातें जारी रखीं श्रीर ऐसा करते समय गाधीजी की भी सहमति प्राप्त कर जी । इस मातचीत पर हिन्दू महासभा के भूतपूर्व जनरन सेक्रेटरी राजा महेश्वरदयान सेठ ने श्रपने एक वक्तन्य में प्रकाश कर दाना। वह वक्तन्य इस प्रकार है—

"श्री राजगोपालाचार्यं ने गांधीजी की श्रनुमित से साम्प्रदायिक समस्या के निपटारे के लिए जो मस्ताव किये हैं वे स्वयं मि॰ जिन्ना के ही वे सुकाव हैं, जो उन्होंने सुस्लिम लीग के १६४० वाले लाहौर श्रधियेशन के प्रसिद्ध पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव के श्रनुसार किये थे।

"में जनता को स्चित करना चाहता हूं कि श्रांखिल भारतीय हिन्दू महासभा की कार्य-समिति ने श्रगस्त, ११४२ में एक समिति देश के प्रमुख राजनीतिक दलों से समकौते की चातें चलाने तथा राष्ट्रीय माग उपस्थित करने में उनका समर्थ न प्राप्त करने के श्रदेश्य से नियुक्त की थी। इस समय में हिन्दूमहासभा का जनरल सेक्षेटरी था श्रौर इस समिति की तरफ से मैंने खुद मि जिन्ना से समकौते की बातें की थीं। यही नहीं, एक मित्र के जिरये—इन मित्र की

7

मुस्तिम जीग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी—मुस्तिम जीग से सममौता करने के जिए नीचे जिखी शर्ते पेश की गर्यों—

यदि मुस्लिम लीग से कित्य सिद्धान्तों के आधार पर सममौता हो जाता है तो लीग के नेता स्वाधीनता की उस मांग का समर्थन करते हैं, जिय का उरलेख श्रिल्ज भारतीय हिन्दू- महासभा के ३० श्रगस्त १६४२ वाजे प्रस्ताव में किया गया है श्रीर वे स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए किये जाने वाजे संघर्ष में तुरंत शामिल होने के लिए श्रानी रजामदी प्रकट करते हैं। यदि इस प्रकार का सममौता हुआ तो मुस्लिम लीग प्रान्त में मिली जुली सरकार कायम करने में श्रपना सहयोग प्रदान करेगी।

"जिन मुख्य सिद्धान्तों के विषय में सममौता होगा वे ये हैं कि युद्ध के बाद (क) एक कमीशन की नियुक्ति भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व में उन परस्पर मिले हुए प्रदेशों को चुनने के लिए की जायगी, जिनमे मुमलमानों का बहुमत होगा, (ख) हन दोनों चेत्रों में एक खाम मत संप्रह होगा। छोर यदि बहुसख्यक जनता पृथक् सत्तासम्पन्न राष्ट्र की स्थापना के पह में मत प्रकट करेगी तो इस प्रकार का राष्ट्र कायम कर दिया जायगा। (ग) पृथक्करण होने पर मुसलमान हिन्दुस्तान के छल्पसख्यक मुमलमानों के लिए किसी सरचण की मौँग न करेंगे। मारत के दोनों भाग परस्पर छादान प्रदान के छाधार पर छपने-प्रपने यहा छल्पसख्यक समुदार्थों के हितों की रचा की व्यवस्था करेंगे (घ) भारत के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व के प्रदेशों को मिलाने के लिए मध्य में कोई पट्टी न रहेगी, किन्तु दोनों प्रदेशों को एक ही सत्ता-सम्पन्न राज्य माना जायगा, (ह) भारतीय रियासतों को शामिल न किया जायगा, (च) स्वेच्छापूर्व जनता के छादान प्रदान की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जायगी।

"इसिविए स्पष्ट है कि राजाजी ने इन प्रस्तावों में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है।

"वास्तव में में या हिन्दूमहासमा इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम देश के बटवारे की किसी योजना में हिस्सेदार नहीं वन सकते थे, परन्तु इलाहाबाद में दिसम्बर १६४२ में सर तेजबहादुर सप्नू के घर पर जो सम्मेलन हुन्या उसमें मेंने मुस्लिम लीग की तरफ से मेजे गये इन प्रस्तावों को सिर्फ पढ़ दिया था श्रीर उस की एक प्रति श्री राजगोपालाचार्य को भी दे दी थी। श्री राजगोपालाचार्य ने वह प्रतिलिपि महात्माजी को उन के श्रनशन के दिनों में दिखायी थी श्रीर प्रस्तावों पर ष्ठनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। राजाजी ने २६ मार्च, १६४२ को मुक्ते दिल्ली बुलाया श्रीर में एक दूसरे मित्र के जरिये फिर मि० जिन्ना के सम्पर्क में श्राया। इन मित्र की भी मुस्लिम लीग में वैसी ही महत्वपूर्ण स्थिति थी। परन्तु मुक्ते यह देख कर श्रारवर्ष हुश्रा कि मि० जिन्ना सममौते की उन शर्तों को स्वीकार करने को श्रिनच्छुक थे, लो उन्होंने सितम्बर, १६४२ में खुद भेजी थीं। तयमे मुक्ते विवक्षत स्पष्ट हो गया है कि मि० जिन्ना सममौता करना ही नहीं चाहते। परन्तु यह न समक्ता चाहिए कि मैं इन प्रस्तावों का कमो भी समर्थक था। में देश के बटवारे के विचार को ठीक नहीं समक्ता। यह वात में ने सिर्फ इस वध्य पर जोर टालने के लिए कही है कि हिन्दू महासभा ने जो यह स्थिति प्रहण की है कि मि० जिन्ना को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कितना उचित है।"

उपयु क वक्तन्य से यह स्पष्ट है कि श्री राजगोपालाचार्य जब फरवरी-मार्च, १६४३ में गांधीजी से मिले थे तो उन के पास प्रस्तावों को एक प्रवित्तिपि मौजूर थी । उन्होंने इन प्रस्तावों का एक महत्त्वपूर्ण चाल के रूप में उपयोग किया श्रीर गांधीजी ने इन प्रस्तावां पर श्रपनी श्रनुमति प्रदान कर टी । श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी की इस श्रनुमति को ध्यपने पास तुरुप के पत्ते की तरह अविष्य में खेलने के लिए छिपा कर रखा श्रीर उपयुक्त थ्यवसर की प्रतीचा करने लगे । यह ध्रवसर राजाजी को १ वर्ष २ महीने बाद अप्रैल १६४४ में प्राप्त हुन्त्रा । स्थान था दिव्ती । श्रवसर श्रप्तेम्बती के बजट श्रधिवेशन का था । विभिन्न दलों की नीति के मेल से वजट को नामंजूर कर दिया गया था । सरकार की तरफ से इस विजय का सजाक उदाया गया श्रीर सर जभी रेजमेन ने विरोधी पच के दलों को चुनौवी दी कि बजट को नामजूर करने के चेत्र में नहीं बिहक राजनीति के रचनात्मक चेत्र में भी उन्हें एकवा परिचय देना चाहिए । कांग्रेस के सहकारी नेता श्रब्हुल कयूम ने चितौनी स्वीकार करते हुए कहा कि सर जमीं रेजमेन की आशा से पहले ही कांग्रेस और लीग में सममौता हो जायगा। यह उचित श्रवसर था। इस समय दिल्ली में श्री भूलाभाई देसाई श्रीर श्रीमती सरोजिनी नायह भी थीं। श्री राजगीपालाचार्य थे। दिल एक दमरे से मिलने की उत्सुक थे। हाथ मिलने की बढ़े हुए थे। परन्तु दिमागों को एक ऐसा गुर निकातना शेष था, जिस के आधार पर यह मितन हो सके। इससे अच्छा अवसर घोर क्या हो सकता था और बीच की खाई को पाटने के लिए उस गुर से श्रव्हा श्रीर क्या साधन मिल सकता था, जो श्री राजगीलाचार्य के जेव में इतने दिनों से था। श्रीर इस जाइगर ने चिकित दर्शकों के सामने वह गुर उसी खुनी से निकाल कर दिखा दिया, जिस खुवी से तमागा दिखाने वाला बाजीगर छुड़ी में से सांप निकाब कर दर्शकों को चिकत कर देता है। धस्तु, म अभैन को राजाजी ने मि० जिन्ना के आगे ये प्रस्ताव उपस्थित किये।

स्पष्ट है कि प्रस्ताय मि॰ जिन्ना को भाये नहीं। इसिंजिए श्री राजगोपालाचार्य श्रपने घर वापस चले गये श्रीर मि॰ जिन्ना के उत्तर की प्रतीचा करने लगे। तब श्री राजगो-पालाचार्य ने मि॰ जिन्ना के पास एक तार भेजा। प्रकाशित पत्र-व्यवहार से प्रकट होता है कि जहा एक तरफ श्री राजगोपालाचार्य को यह सतोप हुआ कि उन्होंने श्रपना तुरुप का पत्ता खूय चतुराई से चला वहा दूसरी तरफ मि॰ जिन्ना ने यह महसूस किया कि उन्हें कांग्रेस की को तरफ से पहली वार एक ठोम प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर स्वयं गाधीजी की स्वीकृति की मुहर लगी हुई थी श्रीर जो उन के एक विश्वास प्राप्त सहकारी से उन्हें मिला था। दिल्ली में जब प्रस्ताव मि॰ जिन्ना के सामने उपस्थित किये गये तो वे उन्हें मंजूर नहीं हुए, परन्तु वाद में उन्होंने प्रस्तावों को न स्वीकार करने का श्रीर न श्रस्वीकार करने का रूप प्रहण किया। यह कांग्रेस के उस रख के ही समान था, जो उस ने ब्रिटिश-सरकार के सन् १६३२ के साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में प्रहण किया था।

पाठकों की शायद श्रारचर्य होगा कि म श्रमेल, १६४४ को दिल्ली में प्रस्ताव उपस्थित करने की गलती के बाद श्री राजगोपालाचार्य ने अनके सम्मन्ध में पचनानी से तार क्यों दिया। नारण स्पष्ट है। राजाजी ने गाधीजी से सब कुछ वताया होगा श्रीर गांधीजी ने जो कुछ हुश्रा उसे उसकी श्रवस्था तक पहुचाने का श्रनुरोध राजाजी से किया होगा। तारों के श्रादान-प्रदान के बाद प्रस्तावों को प्रकाशित कर दिया गया।

योजना इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा श्वलिज्ञ भारतीय मुस्लिम जीग के बीच सममीते की शर्ते जिनसे गायोजी श्रीर मि॰ जिन्ना सहमत हैं, जिन्हें कांग्रेस व जीग से स्वीकार कराने का प्रयस्न वे करेंगे.—

- (१) स्वाधीन भारत के लिए नये विधान की निम्न शर्तें पूरी होने की हालत में मुस्लिम-लीग स्वाधीनता के लिए भारत की मांग का समर्थन करेगी श्रीर सकान्ति काल के लिए श्रस्थायी श्रतःकालीत सरकार स्थापित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।
- (२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इस प्रकार निर्दिष्ट चेत्रों में वहां के सभी निवासियों का बालिगमताधिकार श्रथवा श्रन्य न्यावहारिक मताधिकार के श्राधार पर मत संग्रह होना चाहिए श्रीर इसी तरह हिन्दुस्तान से उस चेत्रों के श्रक्षण होने का फैसला होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से प्रथक् एक सत्तासंपन्न राज्य की स्थापना का फैसला करे तो इस फैसले को कार्यान्वित किया जाय, किन्द्व सीमा के जिलों को किसी भी राज्य में सिन्मिलित होने की श्राजादी रहनी चाहिए।
- (३) मत-सग्रह से पहले प्रत्येक पत्त को श्रयने मत का प्रचार करने की पूरी श्राजादी रहनी चाहिए।
- (४) प्रयक्करण के बाद रचा, ज्यापार, यातायात के साधन व अन्य विषयों की रचा के जिए एक सममौता होना चाहिए।
  - ( १ ) जनसंख्या का श्रादान-प्रदान सिर्फ जनता की इच्छा से ही होना चाहिए।
- (६) ये शर्तें सिर्फ उसो हालन में जागू होंगी जनकि बिटेन भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का त्याग करना चाहेगा।

श्री राजगोपाजा चार्य व गांधीजी की शर्तों श्रीर प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक बात पर ध्यान देने की शावश्यकता है। पहली शर्त यह है कि "मुहितम लीग स्वाधीनता के लिए भारत की मांग का समर्थन करेगी श्रीर सकान्ति काल के लिए श्रस्थायी श्रंत कालीन सरकार स्थापित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।"

इतना ही नहीं, धारा ६ में कहा गया है कि 'ये शतें सिर्फ उसी हालत में जागू होंगी जबकि ब्रिटेन भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का स्थाग करना चाहेगा," यानी दूसरे शब्दों में जब कि पूर्णस्वाधीनता की प्राप्ति हो जायगी । इस प्रकार स्वाधीनता की बात प्रस्तावों के श्रक्त श्रीर श्रखीर दोनों ही जगहों पर श्राई है । हमें समकता चाहिए कि 'स्वाधीनता' से मतजब क्या था है? इस सम्बन्ध में गांधीजी के एक दूसरे वक्तव्य से मदद मिलेगी, जो उन्होंने एक दूसरे सिलिसिले में दिया था । गांधीजी ने कहा था कि उनके प्रस्ताव देश के विभाजन-सम्बन्धी उनके पिछले वक्तव्यों के विरुद्ध नहीं है । पहली बात यह है कि इन प्रस्तावों की श्रपनी श्रव्छाई या तुराई पर विचार होना चाहिए, निक इस विपय पर कि ये पिछले वक्तव्यों के कहां तक विरुद्ध हैं। दूसरी यात है कि ये प्रस्ताव वास्त्र में उनके पहले कथन के विरुद्ध नहीं हैं । गांधीजी ने कहां कि देश के दिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान के रूप में बँटवारे श्रीर भारतीय सघ से देशी राज्यों के स्थायी प्रथक्करण में, जैसाकि किप्स-योजना के श्रंतर्गत होना सम्भव था, कम मेद नहीं है । दूसरे शब्दों में स्वाधीन भारत की करपना देशी राज्यों से श्रवण नहीं की जा सकती । इसिब्रिए गांधी-जिन्ना मिलन से काफी पहले यह प्रकट होना उचित ही हुशा कि 'स्वाधीन भारत' से गांधीजी का तात्पर्य क्या है। इस सम्बन्ध में मि० जिन्ना ने कुछ नहीं कहा, किन्दु न्यूयार्क से लड़न कर श्रीर जंदन से जाहीर तक खूब गुजगपाइ। मचा।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो विभिन्न प्रस्ताव पास हुए उनका भी तुलनात्मक श्रध्ययन नीचे दिये रुद्धरणों से किया जा सकता है —

''निश्चय किया गया कि इस देरा में तब तक कोई वैधानिक योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं की जा सकती या मुसलमानों को स्वीकृत नहीं हो सकती जब तक कि उसका निर्माण निम्न श्राधार पर नहीं किया जाता, यानी भौगोलिक दृष्टि से मिली हुए इकाइयों को मिलाकर ऐसे प्रदेशों के रूप में निर्दिष्ट किया जाय—इसके लिए भूमि का श्रादान-प्रदान करके भी श्रावश्यक व्यवस्था की जा सकती है—कि जिन चेत्रों में सख्या की दृष्टि से मुसलमानों का बहुमत हो, जैसाकि देश के उत्तर-पश्चिमी श्रोर उत्तर-पूर्वी भागों में है, उन्हें मिलाकर ऐसे 'स्वाधीन राज्यों' की स्थापना की जा सके, जिनमें भाग लेने वाली इकाइया श्रांतरिक दृष्टि से स्वाधीन श्रोर सत्ता-सम्यन्न हों।''

मुस्लिम लीग का लाहौर में ( जून, १६४० ) पास प्रस्ताव ।

"कांग्रेस बहुत पहले ही से भारत की संबधीनता और श्रखहता की हासी रही है और उसका मत है कि ऐसे समय जन कि श्राधिनिक ससार में लोग श्रधिक बड़े संघों की बात सोचने लगे हैं, इस श्रखहता को भग करना सभी सम्बन्धितों के लिए हानिकर है और इसकी कहपना भी दु खद है। इसके बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को उसकी घोषित व प्रमाणित इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है...प्रत्येक प्रादेशिक इकाई को संघ के भीतर पूरी श्रांतरिक स्वाधीनता रहनी चाहिए..."

कांत्रे स कार्य-समिति का दिल्ली में (अप्रैल, १६४२) पास प्रस्ताव।

"युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्त की जायगी। इस प्रकार निर्दिष्ट चेत्रों में वहांके सभी निवासियों का बालिंग मताधिकार श्चथवा श्चन्य व्यावहारिक मताधिकार के श्राधार पर मत-संग्रह होना चाहिए श्रोर इसी तरह हिन्दुस्तान से उन चेत्रों के श्रलग होने का फैसला होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से पृथक् एक सत्ता सम्पन्न राज्य की स्थापना का फैसला करे तो इस फैसले को कार्यान्वित किया जाय, किन्तु सीमा के जिलों को किसी भी राज्य में सम्मिलित होने की श्राजादी रहनी चाहिए।"

राजाजी का वह गुर, जिसे गांधीजी ने मंजूर किया श्रौर जो वाद में ्मि० जिन्ना के पास भेजा गया।

श्रप्तेल, १६४२ में, जब सर स्टेफर्ड किंग्स दिल्ली में थे श्रीर कांग्रेस कार्य-समिति उनसे बातचीत कर रही थी, तो उसने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें निम्न श्रंश भी था--"इसके बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को उसकी घोषित व प्रमाणित इच्छा के विरुद्ध भारतीय सघ में रहने के लिए वाध्य किया जा सकता है।"

यह स्पष्ट है कि इस अश के द्वारा कांग्रेस देश के वेंटवारे के सिद्धान्त को स्वीकार करती है, देश में एक से अधिक राज्य कायम करने की वात मानती है और मुल्क की एकता और अखडता के सिद्धान्त का ध्याग करती है। किंप्स-योजना का प्रजोभन इतना अधिक था कि सिमिति ने खुद भी उसका यह सिद्धान्त मान-जिया। फिर वाद में कांग्रेस ने किंप्स-योजना को "दिवाजा निकजते हुए वेंक के नाम वाद की वारीख का चैक" वता कर अस्वीकार करदिया।

किप्स-योजना नामंजूर द्दोने पर २ मई, १६४२ को श्राबिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की

श्रिल भारतीय कांग्रेस सिमित कमेटी का मत है कि भारतीय सब या फेडरेशन से उसके किसी श्रंग या प्रादेशिक हकाई को श्रलग होने की श्राजादी देकर मुरुक के वॅटवारे का कोई भी प्रस्ताव विभिन्न रियासतों तथा प्रान्तों की जनता के सर्वोत्तम हिता के बिरुद्ध है श्रीर इसीलिए कांग्रेस ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकती।

#### क्रिप्स-योजना के वाद

सुस्लिम लीग की कार्य-सिमिति ने किंग्स योजना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया उसमें उसने सिफ मुस्लिम जनता का ही मत-सम्मह किये जाने की मांग की । बाद में श्रगस्त, १६४२ में लीग ने कहा कि वह श्रत कालीन सरकार कायम करने के लिए श्रन्य किसी भी दल से बराबरी के दर्जे सहयोग करने को तैयार है श्रीर ऐसा करने के लिए वह इस श्राधार पर तैयार होगी कि मुसलमानों को श्रास्म निर्णय का श्रधिकार दिया जाय श्रीर उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान-योजना को श्रमल में लाने के लिए वह मुसलमानों के लोकमत सम्रह से होने वाले फैसले की मानेगी।

#### क्रिप्स-योजना

"(सी) सम्राट की सरकार इस प्रकार तैयार किये गये किसी भी विधान को मानेगी, वशर्ते कि (१) बिटिश भारत के किसी ऐसे प्रान्त का, जो नया विधान स्वीकार करने को तैयार न हो, वर्तमान वैधानिक स्थिति में रहने का श्रधिकार सुरचित रहे श्रीर बाद में उसे, यदि वह ऐसा निर्णय करे, विधान में सम्मिलित होने का श्रधिकार रहे।

"विधान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों के लिए, यदि वे चाहेंगे, सम्राट् की सरकार एक श्रलग विधान बनाने को तैयार होगी श्रीर यह निर्धारित कार्य-पद्धति के श्रनुसार उन्हें भी भारतीय सघ के ही समान पद प्रदान करेगी।"

गांधीजी श्रौर मि॰ जिन्ना १० दिन तक सिनम्बर में मिले । गांधीजी के विचारों के श्रमुसार एक केन्द्र का रहना भी 'श्रावश्यक था, जिले रजा, ज्यापार तथा यातायात-साधनों की ज्यवस्था करेगा । यह मि॰ जिन्ना को श्रम्झान लगा श्रौर वे लगातार किन्तु ज्यर्थ ही दो राष्ट्रों के सिद्धान्त श्रौर सम्पूर्ण जनता के श्राम मत-सम्रह के विना ही देश के बँटवारे के सिद्धान मानने की जिद्द गांधीजी से करते रहे। इस तरह परिणाम कुछ भी न निक्ता।

#### (ख) फिलिप्स-कांड

सभी महाकाच्यों तथा कथा श्रों से छोटी-छोटी कितनी ही ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जो स्वयं उस महाकाच्य या कथा से कम मनोरजक नहीं होती । भारतीय स्वाधीनता-संग्राम की महान कथा में भी श्रनेक सनसनीपूर्ण घटनाए हैं श्रीर इन्होंमें एक वह भी है, जिसे १६४३ ४४ की फिलिप्स-घटना भी कहा जाता है । मि॰ फिलिप्स भारत में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि थे। उनकी योग्यता कसीटी पर कसी जा चुकी थी श्रीर उनका श्रमुभव भी बहुमुखी था। यह भी कहा जाता है कि उन्हें खुद मि॰ चिचल से चाहे जहां जाने श्रीर चाहे जिससे मिलने का श्रधिकार प्राप्त था। फिलिप्स ने भारत की राजनीतिक स्थित का बही सावधानी से श्रध्यम किया था श्रीर उन्होंने फरवरी १६४३ में गांधीजी तथा कार्य-

सिमित से मिलने की इजाज़त के लिए अधिकारियों से मांग की थी। गांधीजी के अनशन के कारण मि० फिलिप्स का पहला अनुरोध नामंज्र कर दिया गया और दूसरे अनुरोध के लिए भी, जो बर्ज़ल, १६४३ में किया गया था, वाइसराय से देहरादून में मुलाकात के समय नमीं से इनकार कर दिया गया। उस समय कहा जाता था कि राजनीतिक समसा के निवटारे के लिए सि० फिलिप्स की एक विशेष योजना थी और अमरीका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से अमेजों के पास भेजने से पूर्व वे उस पर गांधीजी की स्थिकृति ले जेना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मि० फिलिप्स ने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट और पन्न लिखे थे उनमें देश को सैनिक व राजनीतिक दशा का कि क होना वाभाविक था। सथ ही यह भी बताया गया था कि तरकाजीन परिस्थित में वया शुटियां हैं और उन्हें कैसे दूर विया जा सकता है। फिलिप्स १६४३ की वसत ऋतु में अमरीका के लिए रवाना हुए। बाद में उनके वाशिंगटन में मौजूद होने के समाचार कई बार मिले श्रीर गोकि कई अवसरों पर मारत लोटने की आशा उन्होंने कई बार प्रकट की, किन्तु बाद में वे जनरस आह्सेनहोवर के सलाहकार बनाकर लन्दन मेज दिये गये। परन्तु मि० फिलिप्स के मारत के सम्बन्ध का अन्त अचानक एक ऐसी रहस्यपूर्ण घटना के कारण हुआ जो सितम्बर, १६४४ के पहले सप्ताह में हई।

वात यह थी। मि॰ फिलिप्स भारत से चलकर जब वाशिगटन पहुचे उस समय ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि॰ चिंचल भी वहीं थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सि॰ चिंचल श्रौर मि॰ फिलिप्स की मुलाकात का प्रबंध कर दिया। डा॰ केंद्राशनाथ काटजू का कहना है कि दिखी में यह बात श्रामतौर पर फैल गयी कि मि॰ चिंचल ने श्रपनी इस श्राध घन्टे की मुलाकात में मि॰ फिलिप्स से बड़ी उद्दंदता का व्यवहार किया। उन्होंने मि॰ फिलिप्स की एक नहीं सुनी। वे कमरे में पैर पटकते हुए नाराजी से चहलकदमी करने लगे। कहा जाता है कि मि॰ चिंचल ने कहा कि हिन्दुस्तान की समस्या का सम्बन्ध हम्लेंड से है श्रीर में श्रमरीका का हस्तचेप इस मामले में तिनक भी सहन नहीं कर सकता।

'रायटर' का निम्न सन्देश, जो न्यूयार्क से प्राप्त हुआ था, कोलम्बो के पत्रों में प्रकाशित हुआ था '---

न्युयार्क के 'डेली सिरर' पत्र के सोमवार के श्रक में ड्यू पियर्मन के 'वाशिगटन मेरी गो राउगड' कालम में कहा गया है --"राजदूत विलियग फिलिप्स के जन्दन में जनरज श्राइसेन होवर के राजनीतिक सलाहकार के पद से हटाये जाने के कारण वड़ी नाराजी फैली हुई है। मि॰ फिलिप्स व्यक्तिगत कारणों से घर वापस श्राये हैं।" परन्तु सत्य तो यह है कि उन्हें जन्दन से चले श्राने का श्रादेश इसलिए दिया गया था कि उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र भारत में श्रंप्रज्ञों की नीति की श्रालोचना करते हुए श्रार भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की सिफारिश करते हुए लिखा था।

"२४ जुलाई को इस कालम में प्रकाशित हुए पत्र के कारण यही सनसनी फैल गयी। श्रंमेज़ों ने सरकारी तौर पर इसके लिए जवाम तलब किया है। बाद में विदेशमंत्री एथोनी ईहेन ने मि० फिलिप्स के बुलाये जाने की माग भी की। ब्रिटेन ने नयी दिखी से जनरल मैरल को वापस बुलाने की भी मांग की, जिन्होंने मि० फिलिप्स की गैरहाजिरी में श्रमरीकी द्वावास के प्रधान का काम संभाला। उन्होंने इस्तीफा दे दिया श्रीर ने इछ ही समय में वापस जौटने वाले हैं। श्रंभेजों की श्रापित मि० फिलिप्स द्वारा राष्ट्रपति रूजवेदट के पास भारत-

सम्बन्धी रिपोर्ट भेजने के विषय में थी। जन्दन में इस बात की जेकर नाराजी फैकी हुई है कि जापानियों से युद्ध के कारण भारत में इमारी ( श्रमरीका की ) दिक्वचस्पी है।"

मि० फिलिप्स के इन शब्दों को उद्धत करने के बाद कि "भारतीय सेना भादे की टट्टू हैं। श्रव श्रग्रेज़ों द्वारा दुछ करने का समय श्रा गया है। वे कम-से-कम यही घोषणा कर सकते हैं कि भारत शुद्ध के बाद निर्दृष्ट तारीख तक स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा।" मि० पियर्सन ने कहा—"मि० एंथोनी ईहेन ने वाशिगटन रिथत राजदूत सर रोनाएड केम्पवेल को तार-द्वारा स्वित किया कि वे स्वयं तथा प्रधानमन्त्री श्री० चिचल वडे उद्धिग हैं श्रीर दूतावास को श्रादेश देते हैं कि वह श्रमरीकी सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग करे। मि० कांडेंब हत ने स्वित किया कि मि० फिलिप्स का पत्र भूतपूर्व श्रम्डर सेन्नेद्री मि० सुमनर वेरस के द्वारा प्रकाश में श्राया। मि० ईहन ने फिर दूसरा तार भेजदर इस बात पर श्रारचर्य प्रकट किया कि 'वाशिगटन पोस्ट' जैसे प्रकाशित पत्र ने मि० फिलिप्स के पत्र को केंसे प्रकाशित किया। ब्रिटिश विदेश मन्त्री ने यह भी कहा कि 'वाशिगटन पोस्ट' को उपर्यु के पत्र का खरहन श्रीर उसकी श्रालोचना करते हुए एक श्रमलेख मकाशित करना चाहिए। सर रोनाइड केम्पवेल के पत्र के उत्तर में श्री ईडेन ने फिर लिखा कि 'वाशिगटन पोस्ट' को मि० फिलिप्स के इस कथन में सुधार करना चाहिए। का स्वाहिए कि भारतीय सेना किराये की टट्टू है।

"जन्दन में मि॰ चिंचल थौर मि॰ ईडन ने अपने दिल का बुखार अमरीकी राजदूत मि॰ जान विनाट पर उतारा श्रीर उनसे फिलिप्स से पूछने को कहा कि क्या अब भी उनके पहले ही के समान विचार हैं। मि॰ फिलिप्स ने स्वीकार किया कि उनके विचार अब श्रीर भी पक्के हो गये हैं, किन्तु पत्र प्रकाशित होने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। मि॰ फिलिप्स ने कहा कि मेरी रिपोर्टें पत्र से भी कड़ी हैं श्रीर श्राशा प्रकट की कि कहीं उन्हें भी प्रकाशित न कर दिया जाय।" मि॰ फिलिप्स के श्रान के तार दिया कि श्रमरीकी सरकार की सूचित करों कि मि॰ फिलिप्स जन्दन में स्वीकार्य नहीं हैं श्रीर साथ ही यह भी कहा कि 'हिन्दुस्तान हज़ारों फिलिप्स की श्रपेशा अधिक महत्वपूर्ण है।"

फिलिप्स-काढ की सब से मनोरंजक घटना वह प्रस्ताव है, जिसकी स्चना श्रमरीका की प्रितिनिधि सभा में दी गयी थी श्रोर जिसे स्वीकार भी कर जिया गया था कि सर रोनाव्ह केग्प- चेल (वाशिंगटन स्थित ब्रिटिश राजदूत) श्रोन सर गिरजाशकर वाजपेयी (श्रमरीका स्थित भारत सरकार के एजेंट जनरल) को श्रस्वीकार्य घोषित कर दिया जाय, क्योंकि उन्होंने श्रमरीकी लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। यह प्रस्ताव एक रिपव्लिकन सदस्य काव्विन डी॰ जॉनसन का था।

प्रस्ताव में उन रिपोर्टों की भी चर्चा की गयी, जो राजदूत फिलिप्स ने भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में दी थी। प्रस्ताव में कहा गया कि मि॰ फिलिप्स ने राष्ट्रपति को सिर्फ यही बताया है कि भारतीय सेना श्रीर भारतीय जनता किसी दूसरी सेना के साथ मिलकर युद्ध में जब तक भाग नहीं लेगी जब तक उन्हें स्वाधीनता का वचन न दिया जाय श्रीर साथ ही मि॰ फिलिप्स ने यह भी कहा कि ''जापान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए श्रमरीका के लिए सबसे महस्वपूर्ण श्राह्मार भारत है, ब्रिटेन जापान के विरुद्ध युद्ध में सिर्फ नाम मात्र के लिए भाग लेगा श्रीर यह भी कि श्रमरीका को भारतीय सेना तथा भारतीय राष्ट्र का श्रिक समर्थन प्राप्त करना चाहिए।''

दूयू पियर्शन के विवरण के श्रनुसार राजदूत फिलिप्स ने १६४३ की वसंत ऋतु में राष्ट्र-पित रूजवेल्ट को निम्न पत्र लिखा था '---

"पिय राष्ट्रपति महोदय—गांधीजी सफलतापूर्वक प्रपना धनशन समाप्त कर चुके हैं थ्रौर हसका एकमात्र परिणाम यह हुआ है कि वहुत से लोगों में श्रंग्रेज़-विरोधी भावना बुद गयी है। सरकार ने अनशन के सम्बन्ध में विशुद्ध कान्नी दृष्टि से कार्रवाई की है। गांधीजी "शत्रु" हैं और उन्हें उचित दण्ड मिलना ही चाहिए थ्रौर श्रंग्रेज़ों की मर्यादा की हर हाकत में रचा होनी चाहिए। भारतीयों ने अनशन को विव्हुल दृसरे ही दृष्टिकोण से देखा। गांधीजी के अनुयायी उन्हें आधा देवता मानते हैं श्रोर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लाखों जन भी, जो गांधीजी के अनुयायी नहीं हैं, उन्हें आधुनिक समय वा प्रमुख भरतीय मानते हैं श्रोर उनका खयाल है कि गांधीजी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया श्रोर वे इसमें एक ऐसे वृद्ध को दंढित करने का प्रयत्न देखते हैं, जिसने भारत की स्वाधीनता के लिए अनेक कप्ट उठाये हैं श्रोर श्रपने देश की स्वाधीनता प्रायेक भारतीय को प्यारी है। इस तरह इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप गांधीजी की मर्यादा श्रोर नैतिक बल में वृद्ध हुई है।

"साधारण परिस्थित, जैसी कि टसे में आज देखता हूं, इस प्रकार है .— अंभेजों के दृष्टिकोण से उनकी स्थित नामुनासिय नहीं है। उन्हें भारत में जगभग १४० वर्ष बीत चुके हैं और १८४७ के गदर को छोड़ कर उनकें शासन-काल में लगातार शान्ति कायम रही है। इस अरसे में अंग्रेजों ने देश में भारी स्वार्थ संचित कर लिये हैं और उन्हें मय है कि भारत से हटते ही उन के इन स्वार्थों को द्वान पहुचेगी। बम्बई, कवकत्ता और मद्रास जैसे विशाल नगरों का निर्माण मुख्यत. उन्होंके प्रयर्गों के परिणामस्वरूप हुआ है। अंग्रेजों ने देशी नरेशों को उनकी सत्ता कायम रखने का आश्वासन दिया है। देशी नरेशों के नियंत्रण में देश का तिहाई भाग है और उसकी चौथाई जनता उस भाग में रहती है। अग्रेज महसूस करने जगे हैं कि दुनिया भर में ऐसी शक्तियों ने बला प्राप्त होने जगा है, जिनका प्रमुख भारत में उसके प्रमुख पर पढ़ेगा और इसीबिए उन्होंने आगे बढ़ कर बचन दे दिया है कि भारतवासियों के एक स्थाई सरकार कायम करने में समर्थ होते ही वे भारत को स्वाधीन कर देंगे। भारतीय ऐसा वरने में समर्थ नहीं हो पाये और अग्रेज अगुभव करने लगे कि वर्तमान परिस्थित में जो कुछ भी वे कर सकते थे उन्होंने कर दिया। इस सब के पीछे मि० चिल्ल हैं, जिनकी व्यक्तिगत विचार-धारा यह है कि युद्ध समाप्त होने से पहले या बाद में कभी भी भारतीय सरकार के हाथ में शक्ति न सोंपी जाय और वर्तमान स्थिति को ही कायम रखा जाय।

"दूसरी तरफ भारतीयों में दिलत राष्ट्रों की स्वाधीनता की भावना भर गयी है, जिसका इस समय संसार में दौरदौरा है। श्रटलांटिक श्रधिकारपत्र से इस श्रान्दोलन को श्रौर भी श्रगति मिली है। श्रापके भाषणों से भी श्रीरलाहन मिला है। श्र्योजों ने युद्ध के पाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की जो घोषश्राएं की हैं उनके कारण शिचित भारतीयों की विचारधारा में भारतीय स्वतंत्रता का चिन्न श्रौर भी सजीव हो उठा है। दुर्भाग्यवश, युद्ध का श्रन्त जेसे-जेसे निकट श्राता जाता है वैसे-वैसे विभिन्न दर्जों में राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष वदता जाता है। इसीनिए नेताश्रों के लिए किसी सममौते पर पहुंचना कठिन हो गया है। कांग्रेस के ४० या ६० हजार समर्थकों के श्रवावा गांधीजी तथा दाग्रेस के सभी श्रमुख नेता जेल में हैं। परिणाम यह हुशा है कि सब से शक्ति-शाली राजनीतिक संगठन होते हुए भी कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला

कोई व्यक्ति नहीं रह गया है। इस तरह पूरा राजनीतिक गतिरोध हो गया है। मेरा यह भी खयाल है कि वाइसराय भ्रीर मि॰ चर्चिल को गतिरोध श्रधिक से-प्रधिक समय तक बनाये रखने में कुछ भी श्रापत्ति नहीं है। कम से-कम भारतीय हलकों में तो यही मत प्रकट किया जाता है।

"प्रश्न उठवा है कि क्या हमारी सहायता से इस गतिरोध को भंग किया जा सकता है ? मुक्ते वो यही संभव जान पहला है कि हम भारत के राजनीतिक नेवाशों से मिलने का श्रन्रोध करें ताकि भारत में श्रमन में श्रा सकने वाने विधान पर विचार किया जा सके । भारतीयों के लिए समस्या को हल कर सक्ने की बुद्धिमत्ता प्रकट करने का एक मान्न यही तरीका है। हमें यह खयाल न करना चाहिए कि भारतीय बिटिश या श्रमरीकी प्रणाली को ही स्वाकार करेंगे। श्रह्म संख्यकों को संरच्या देने की समस्या का महत्व अत्यधिक होने के कारण सभवत भारत में वहमत शासन-प्रणाली अमल में न लायी जा सके और शायद देश के भीतर सदभावना भी मिली-जुबी सरकारें कायम करके ही रखी जा सके। जब तक शक्ति प्रहण करने के लिए किसी भारतीय सरकार की स्थापना नहीं होती तब तक ब्रिटिश सरकार कलम की सही करने मात्र से शक्ति भारत की नहीं दे सकती। इसिक्तिए सब से महरवपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि नेताओं को भारी जिम्मेदारी शहरा करने के लिए कैसे तैयार किया जाय शायद गतिरोध दूर करने का एक तरीका हो सकता है। मुक्ते इस तरीके की सफलता में पक्का विश्वास तो नहीं है. फिर भी यह आपके लिए विचारणीय श्रवश्य है। बिटिश सरकार की रजामंदी श्रीर श्रनुमति से संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका के राष्ट्रपति की तरफ से सभी भारतीय दलों के नेताओं के पास भावी योजनाओं पर विचार करने के लिए निमत्रण मेजा जाय। इस सम्मेलन का श्रध्यच एक ऐसा श्रमशिकन नियुक्त किया जाय, जो जाति, धर्म, वर्ण श्रीर राजनीतिक मतभेदों के बीच सारंजस्य स्थापित कर सके । भारतीय राजनीतिज्ञों पर जीर डालने के लिए यह सम्मेलन बिटिश सम्राट, श्रमरीकी राष्ट्रपति, सोवियट रूस के राष्ट्रपति तथा मार्शन चांग काई शेक के सरच्या में हो सकता है । भारतीय नेताओं के नाम बुजावा भेजने के उपरान्त ब्रिटिश सम्राट श्रपनी सरकार की तरफ से एक खास तारीख तक शक्ति हस्तांतरित करने और तब तक के लिए अतः कालीन सरकार स्थापित करने की घोषणा कर सकते हैं। यह सम्मेलन दिल्ली के सिवाय देश के किसी भी शहर में हो सकता है।

"श्रमरीकी मागरिक के इस सम्मेजन का श्रध्या होने से लाभ सिर्फ यही न होगा कि भारत की भावी स्वाधीनता में श्रमरीका की दिंजचरिंग त्रव्य होगी विल्क इससे स्वाधीनता देने के विदिश प्रस्ताव की श्रमरीका द्वारा गारटी भी हो जायगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि में श्रपने पिछले पत्रों में कह भी खुका हूं, कि इस सम्बंध में विदिश घचनों का विश्वास महीं किया जाता। यदि किसी राजनीतिक दल ने इस सम्मेजन में श्राने से इनकार किया तो इस से दुनिया को जाहिर हो जायगा कि भारत स्व शासन के लिए तैयार नहीं है श्रीर सुमे तो सदेह है कि कोई राजनीतिक नेता श्रपने को ऐसी स्थिति में रखना चाहेगा। मि० चचिंज श्रीर मि० एमरी बाधा टपस्थित कर सक्ते हैं, क्योंकि चाहे इन्छ भी कहा जाय छोटी-से-छोटी वात तक का शासन भारत में लदन से ही होता है। यदि श्राप इस विचार से सहमत होकर मि० घचिंज से सलाह लेना चाहेंगे हो वे यही कहेंगे कि कांग्रसी नेताशों के जेल में रहने के कारण इस प्रकार का कोई सम्मेजन होना श्रसम्भव है। इस का उत्तर यही दिया जा सकता है कि कुछ नेताशों को जिन में सब से अमुल गाधीजी होंगे, सम्मेजन में भाग लेने के लिए विना किसी शर्त के छोड़ा जा सकता है। श्रमेज गांधीजी को रिहाई के जिए कोई-न कोई बहाना जरुर खोज रहे होंगे व्योंकि गांधीजी भीर

चाइसराय के बीच का यह संघर्ष दोनों की ही विजय के साथ समाप्त हो चुका है—वाइसराय ने तो श्रपनी प्रतिष्ठा कायम रखी है श्रीर गांधीजी का श्रनशन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है श्रीर वे एक बार फिर प्रकाश में श्रा गये हैं।

'मेरे सुक्ताव में नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ समस्या पर दृष्टिपात करने का तरीका ही नया है। श्रंग्रेश घोपणा कर छुके हैं कि यदि भारतीय स्वाधीनता के स्वरूप के विषय में एकमत हो जायं तो वे भारत (को स्वाधीनता देने को तैयार हैं। भारतीयों का कहना है कि वे एकमत इसिलिए नहीं हो पाते कि उन्हें श्रंग्रेजों के वादों पर भारेसा नहीं हैं। सम्भवत, प्रस्तावित योजना के श्रन्तर्गत जहां एक तरफ भारतीयों को श्रावश्यक गारंटी मिल जाती है वहां दूसरी तरफ वह विटेन के प्रकट किये गये इरादों के भी श्रनुकृत है। सम्भवतः इस श्रदंगे को दूर करने का यही एक मात्र तरीका है। यदि इस श्रदंगे को श्रधक समय तक जारी रहने दिया जायगा तो संसार के इस भाग में हमारे शुद्ध संचालन पर श्रीर रंगीन जातियों से हमारे भावी संवंधों पर हानिकर प्रभाव पद सकता है। यह सम्मेलन चाहे सफल न हो, पर श्रमरीका श्रटलांटिक श्रीकारपत्र के श्रादशों को श्रयसर करने के लिए एक कदम श्रवश्य श्रागे वढ़ा सकेगा।

"मैं श्राप को श्रभी सुमाव इस लिए भेज रहा हूँ ताकि श्रप्रैल के श्रन्त या मई के श्रारम्भ में जब मैं वाशिंगटन पहुंच्ंगा उसके पहले श्राप उस पर विचार कर चुके होंगे । वाशिंगटन पहुंचने पर में श्रापको श्रीर भी हाल की वार्ते बतालगा।

> श्रापका शुभ चिन्तक (ह) विजियम फिलिप्स

सेनेटर चेंड तर ने, जो केंद्रकी के गवर्नर रह चुके थे श्रीर १६४१-४२ में भारत का दौरा काने वाले सेनेट के पांच सदस्यों में एक थे, एक प्रस्ताव के द्वारा मांग उपस्थित की कि राष्ट्रपति को मि० फिलिप्स की दूसरी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर देनी चाहिए, जिस के सम्बन्ध में विश्वास किया जाता था कि वह पहली रिपोर्ट से भी श्रिधक जोरदार है। सेनेटर चेंड तर ने जिन कटोर शब्दों में ब्रटिश साम्राज्यवाद की निन्दा की उससे महाद्वीप एक से दूसरे छोर तक हिल उठा।

घटिश सरकार ने कहा था कि उस ने मि० विलियम फिलिप्स को वापस जुलाये जाने की मांग नहीं की थी। सेनेटर चेंडलार ने घटिश सरकार के इस एउन का प्रतिवाद करते हुए वह तार प्रकाशित किया, जो भारत सरकार के विदेश विभाग के सेक्टरी सर श्रोलफ केरो ने लंदन भेजा था उस तार में कहा गया था कि भारत फिर मि० फिलिप्स का स्वागत नहीं कर सकता।

तार में कहा गया था-

"हमारा यह जोरदार मत है कि बटिश दूतावास को प्रमरीकी सरकार से इस मामले पर वालघोत करनी चाहिए। मि॰ पियर्सन का केख जिन समाचार पत्रों या पत्रों में हो उनके प्रवेश पर रोक बगाने के जिए हम प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा खयाज है कि फिलिप्स अभीतक राष्ट्रपति का भारत-स्थित प्रतिनिधि ही है। विचारों के जाहिर-होने से मि॰ फिलिप्स का संबन्ध हो या नहीं, किन्तु हतना स्पष्ट है कि वे हमें किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकते श्रीर हम उनका किसी तरह स्वागत नहीं कर सकते। मैंत्रीपूर्ण राजदूत से जैसे विचारों की शाशा हम कर सकते हैं वैसे उन के विचार नहीं है। वाहसराय ने इस पत्र को देख जिया है"।

सेनेटर चेंद्रलर ने एक मुलाकात में बताया कि उन के पास मि॰ फिलिप्स-द्वार। राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखे गये एक गुप्त पत्र की प्रतिलिधि है। यह पत्र १४ मई १६४२ का लिखा हुआ

)

है। मि॰ चेंदलर ने कहा कि इस पत्र को प्रकाशित परने का श्रवसर नहीं घाया है, किन्तु यहि श्रवसर श्राया तो सेनेट के श्रधिवेशन में वेडसे पढ़ेंगे।

विटिश दृतावास के एक प्रतिनिधि से जब मत प्रकट करने के जिए कहा गया तो उसने जार्ड हैजिफेयस के इस कथन की ही पुष्टि की कि सम्राट् की सरकार ने कभी भी मि॰ फिलिप्स को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया।

मि॰ फिलिप्स को गांधीजी से मिलने की श्रमुमित न देने पर 'न्यू स्टेट्समेन एंड नेशन' ने ममई १६४३ को लिखा .—

हाल की घटनाथों में सबसे महत्वपूर्ण वाहसराय-द्वारा मि॰ फिलिप्स को जेल में गांधीजी से मिलने की अनुमित न देना है। मि॰ फिलिप्स ने इस की सूचना जो अमरीकी व भारतीय पत्र-प्रतिनिधियों को भी दी है उससे उनकी—यदि नराजी नहीं तो—निराशा का परिचय मिलता है और इस निराशा में उनकी सरकार भी हिस्सा वटा सकती है। मि॰ फिलिप्स को एक ऐसे अवसर से वंचित रखना, जिस ने परिणामस्बरूप सममाते का मार्ग निकल सकता था, एक मूखंता की बात थी। इससे भी धिषक अमरीकियों में यह अम फैलने का खतरा है कि इम भारत में सममौता नहीं चाहते"।

इसी प्रकार मि॰ फिलिप्स द्वारा भारतीय सेना को 'मर्सनरी' सेना (वह सेना जो गैर मुल्क में लड़ाई के लिए रखी जाय) बताने, दिल्या पूर्वी एशिया कमान के युद्ध-प्रयस्तों में अप्रेजी के हिस्से को नाम मात्र का बताने श्रीर भारतीय सेना के श्रफसरों में धेर्य श्रीर साहस की कमीके चारे में जनरता स्टिल्वेल के उद्धरण देने के विषय में भी तिल को बाड़ बनाया गया है। अप्रेज या भारतीय जिन श्रफसरों के लिए जनरल स्टिलवेल ने ऐसा कहा था-यह स्पष्ट नहीं हो सका है। दूसरे सेन्य विशेषज्ञों के मत से दुछ शहर की श्राशा तो की ही जावी थी, क्योंकि एक तो इन अफसरों को हाज में भरती करके ट्रेनिंग दी गई भी श्रीर दूसरे उन्हें ऐसे चेत्र में काम करना पर रहा था, जिस से दो बार पहले श्रश्रेज खुद भाग चुके थे। भारतीय सेना 'मर्सनरी' कही जाने के सम्बन्ध में यद स्मरण किया जा सकता है कि किप्स-मिशन के दिनों जब रचा का विषय हस्तांत रित करने का प्रश्न उठा तो यह खुले शब्दों में कहा गया कि भारतीय सेना जैसी कोई सेना है ही नहीं और जो भी कुछ है वह अप्रेजी सेना है और इसी में भारतीय सैनिक सहायक सैनिकों के रूप में हैं। ऐसी मेना को क्या कहा जायगा? कुछ समय पूर्व गांधीजी ने भी भारतीय सेना की 'सर्सनरी' सेना कहा था। सर सिकंदर ने इस का प्रतिवाद किया था। तय गांधीजी ने भारतीय सैनिकों को "पेरोवर सैनिक" कहा था। खैर शब्द चाहे जो भी कहें जायेँ मातीय सैनिकों की देशभक्त सेना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहा तो भारतीय सेना तक का छास्तिस्व नहीं है। इस तक का श्रमेजों ने चारों तरफ से विरोध किया श्रीर कहा कि भारत ने ऐसे सैनिक प्रदान किये है जो अपनी इच्छा से भरती हुए हैं। यह सच है। परन्तु छन का स्वेच्छापूर्वक भरती होना और भी बुरा है, क्योंकि वे अपनी इच्छा से पेरोवर सेनिक बन कर एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के बिए लढ़े, जो भारत का श्रपना उद्देश्य नहीं था घौर एक ऐसे युद्ध में तहे, जो भारत पर जयरन तादा गया था इस सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान रिपब्लिकन दल के प्रतिनिधि काण्विन ही जासन के उस वक्तव्य की श्रीर खींचा जाक्षा है, जो टन्होंने श्रिटिश पार्जेमेंट के सदस्य रेजिनावड पुरविक हारा 'न्यूयार्क टाइन्स' में लिखे एक पत्र के उत्तर में दिया था। मि॰ जांसन विखते हैं :-"मि॰ फिलिप्स ने झपनी जो सरकारी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समस उपस्थि की थी उसमें

हिटलवेल के ही शब्दों को टद्धत किया गया था—'जनरल दिटलवेल ने 'मर्सनरी' भारतीय सेना श्रीर विशेप इस भारतीय श्रफसरों में धेर्य श्रीर साहम की कमी के सम्बन्ध में चिता प्रकट की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिन दोनों वालों के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ है उन का प्रयोग मि॰ फिलिप्स ने नहीं बिल्क मि॰ स्टिलवेल ने किया था।'' 'मर्सनरी' शब्द के कोप में दिये धर्थ के श्रलावा इस की व्याख्या भारत के एक भूतपूर्व प्रधान सेनापित फील मार्शन सर फिलिप (बाद में लार्ड) चेटबुड ने करते हुए उमे ऐसी सेना कहा है, जो रूपया देकर दूसरे देश से मंगाई गयी हो श्रीर एक ऐसे देश रखी गयी हो, जो उस का श्रपना न हो।''

कुछ लोगों ने फिलिप्स वाली घटना का महत्त्व घटाने का प्रयत्न किया धौर कुछ ने कहा कि वेकार ही तिल का ताड़ बना लिया गया । विचार चाहे जो भी ठीक हो इस में कोई शक नहीं है कि बिटिश सरकार ने वांग्रेस के खिलाफ़ ध्रमरीका में प्रचार करने के जो हजारों प्रयत्न किये थे वे इसी एक घटना-द्वारा धूल में मिल गये।

र प्यक्टूबर, १६४४ को मि० एमरी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है । परन्तु आश्चर्य की वात तो यह है कि मि॰ एमरी जिस समन पार्लमेंट में यह घोषणा कर रहे थे उसी समय श्रहमदनगर नजरवंद केम्प के सुपरिटेंहेंट ने दा० सेंयद महमृद की स्चित विया कि सरकार'ने उन्हें विना ितसी गर्स रिहा करने का फैयला कर लिया है। यह रिहाई स्वास्थ विगढ़ने के कारण भी नहीं हुई, जिसमे कि कहा जा मके मि॰ एमरी को मालूम न हुआ हो। यह रिहाई तो विना किसी शर्त के थी। डा॰ महनूद की भ्रप्रत्याशित भ्रौर एकाएक रिहाई से जो तरह-तरह की भ्रटकत-बाजी लगायी गयी थी वे उन के वाहमराय के नाम ७ सितम्बर के उस पत्र के मकाशित होने से समाप्त हो गयी, जो उन्होंने कार्य-समिति के प्रन्य साथियों से सनाह निये विना निसा था। इस पत्र के कारण सरकार के पास उन्हें रिद्दा करने के खलावा थ्रीर कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि उनके पन्न से वाइमराय के भाष्ण की दो शर्तें पूरी होती थीं-यानी खगस्त मस्ताव से मतभेद प्रकट करना थीर युद्ध प्रयत्न से श्रसहयोग या वाधा का रख हटा लेना। यही नहीं, डा॰ सैयद महमूद का रुख तो श्रीर भी त्यांगे बढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो साफ लफ्जों में कद दिया कि वे तो हमेगा से विना किसी शर्त सहयोग के पचवासी रहे हैं। डा॰ महमूद का परा पड़ कर यहा दुख होता है। जिस समत्र गांबीजी ने उनके इस कार्य को माफ किया उस समय शायव उनके सामने सभी तथ्य मौजूद न थे।

### केन्द्रीय श्रसेम्वली ( नवरवर, १६४४ )

वेन्द्रीय श्रमेम्बली की वैठक नवस्वर में पुरु हुई। इस श्रधिवेशन के सम्बन्ध में सबसे
समोरजन वात यह थी कि कांग्रेमी दल ने उसमें भाग लिया। यह नहीं कि कुछ कांग्रेमी सदस्यों
ने तिद्रीह करके ऐसा किया हो, चिक्क वांग्रेसी उल ने दिना पिसी श्रादेश के श्रपनी एक वैठक
में ऐसा फैसला किया था। इस त्रकार चार साल बाद कांग्रेसी लोग श्रमेम्बली भवन तथा लांग्रे
में फिर दिलायी देने लगे। इसके श्रलावा, दो निहा के प्रमताव पास कराने के श्रातिरिक्त कांग्रेमी
वल कुछ नहीं कर सक्ता। इनमें पहला प्रस्ताव बरण्यारद्वर स्टेशन की एक रेल हुईटना के सम्बंध
में था, जिसमें एक इतन ने सर्चताईट के थिना श्राने बहुर स्टेशन की एक रेल हुईटना के सम्बंध
में था, जिसमें एक इतन ने सर्चताईट के थिना श्राने बहुर स्टेशन की एक रेल हुईटना के सम्बंध
हुसरा प्रस्ताव सरकार के साध एक्टन्थ्री हुपान्ध के विषय से था। सब में श्रुप्तद पहलू यह था
ति क्षेत्रेमी दक्ष ने श्रमेम्बली के प्रसिवेशन में भाग देवर इसी वर्ष पहले पजट श्रधिवेशन में

भाग लेनेवाले कुछ विद्रोही सदस्यों का श्रनुसरण करके कार्य-समिति के मई, १६३८ वाले निर्णय को उत्तर दिया। अन्य मनोरंजक बातों में एक यह जानकारी भी थी कि उस समय जेलों में लगभग २,१०० नजरवन्द थे घौर इनमें से लगभग श्राटगुने ऐसे कैदी भी थे, जिन्हें सज़ा मिल चुकी थी श्रौर इन सजायापवा कैंदियों में से सिर्फ बिहार में ४००० श्रीर संयुक्तशंत में ३००० से श्रधिक न्यक्ति थे। खाद्य की उपलब्धि के विषय में सरकार का रुख श्रधिक स्वत हो गया और षद्द श्रिधिक सतर्वता से श्रपने वक्तन्य देने लगी। खाद्य के डाइरेक्टर-जनरल श्री सेन तथा ग्रिफिध्स के वक्तन्यों से स्पष्ट हो गया कि उपलव्धि तथा दुलाई के सम्बन्ध में न्यवस्था कैसी थी। साथ ही इस बार सरकारी वत्त चों में श्रतिर जित श्रायम-विश्वास की भावना भी न थी, जो पिछ्ने वक्तन्यों में पायी जाती थी। परनतु १६४४ में फरवरी से अप्रैल तक के वजट-श्रधिवेशन से लोगों का श्रधिक ध्यान श्राकिपत हुआ। नेताश्रों के श्रहमदनगर किंते से उनके प्रासों में भेजे जाने मे मी कुछ श्रनावश्यक दिलाधस्पी ली गयी। सरकार भी यह परिवर्तन करने को उत्सुक जान पहती थी- इसिंतिए नहीं कि उसे सदस्यों के प्रति कुछ हमददीं थी श्रीर न हसिंतिए कि उस पर लोक-सत का प्रभाव पढा था, विक इसिलए कि समाप्त होते हुए यूरोपीय युद्ध से अधिकाधिक रेजिमेंट वापस श्राने के कारण सैनिक श्रधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। वजट-श्रधिवेशन में श्राकर्षण का मुख्य केन्द्र स्वय यज्ञट होता है श्रीर सब दलों ने मिलकर सरकार को २७ बार हराया। १६३४ के वजद के समय से सरकार की उतनी श्रधिक हारें कभी न हुई थीं। बहसों के बीच राजनीतिक दिलचस्पी की सामग्री क्छ भी न शी।

नये वर्ष—१६४४ में भी कांग्रेस या सरकार एक को भी राइत न मिली। कांग्रेस की विचार-प्रारा यही थी कि "उसके नेता जेल में हैं।" छीर ने "कारागारों या किलों में नजरबन्द बने रहकर," गाधीजी के शब्दों में, श्रपने क्तंब्य का पालन कर रहे हैं। गाधीजी से जब कितने ही लोगों और खासकर विद्यार्थियों ने पूछा कि ६ श्रगस्त का दिन कैसे मनाना चाहिये तो उन्होंने उत्तर दिया —

"एक सध्यामही जेल में घुलता कभी नहीं है। जेल में रहकर भी वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए में इस शस्ताव को पक्षद तो करता हूं कि विद्यार्थी ६ वारीख़ को स्कूर्जों से गैर-हाज़िर तो रहें, किन्तु उन्हें अपना सम्पूर्ण दिन आत्म-शुद्धि तथा सेवा में ज्यतीत करना चाहिए। आपका निश्चय चाहे जो हो, पर श्रीविध्य की सीमा का श्रतिक्रमण म होना चाहिए श्रीर यह निश्चय श्रध्यापकों तथा स्कूल के प्रवंधकों की सलाह से होना चाहिए। श्रापको यह भी न भूलना चाहिए कि आपका स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है।"

श्री प्यारेकाल ने गाधीजी के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि स्कूलों से गैर-हाज़िर होने के लिए गाधीजी ने जो शतें बतायी हैं उन पर खास तौर पर ध्यान देना श्रावश्यक है—जो गैरहाज़िरी पर नहीं वरिक श्रारम शुद्धि श्रीर सेवा के कार्यक्रम पर है। गांधीजी की इस सलाह का इस सिद्धात पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता कि विद्यार्थी जब तक श्रसहयोग करने श्रीर शिचा-सस्थाश्रों को छोड़ने का फैसला न करलें तब तक उन्हें श्रपनी-शिचा-संस्थाओं के श्रमुशासन तथा नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए।

पहले सरकार के आगे और फिर मि० जिन्ना के आगे सुकाव अपस्थित करके गांधी भी ने जनता की पराजयमूलक भावना को मिटाने के लिए जो-कुछ भी सम्भव था वह किया। इसके अलावा, गांधीजी ने अपना रचनात्मक कार्यक्रम दोहराया और जनता तथा छूटे कांमेसजर्मी में जो निराशा की भावना फैली हुई थी उसे दूर करके उस्साह का संचार किया।

इसके उपरांत गांधीजी मौन रहे श्रीर श्रजावा इसके कुछ भी न कहा कि जब तक कार्य-समिति जेल में है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे उस दबाव के कारण राहत नहीं मिल रही थी, जो उस पर नेताश्रों की रिहाई के लिए भारत श्रीर इंग्लैंड में डाला जा रहा था। जब कि बाहर यह सब हो रहा था, श्रहमदनगर किले में जो लोग थे उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों तथा केन्द्रीय श्रसेम्बली में होने वाले सवाल-जवाबों से चिता व परेशानी की भावना फैलती जा रही थी। १६४१ के मार्च श्रीर श्रप्रेल, तक सब नेता श्रपने श्रपने प्रातों को भेज दिये गये। सिर्फ श्री कृपलानी को ही श्रपने जन्म के प्रांत को भेजा गया, जिसे वे बीस साल पहले छोड चुके थे। गोकि ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस जैसी श्रराजनीतिक संस्था के श्रध्यच्च २१ जनवरी को श्रीर लिबरल कांक्रों स जैसी माडरेट राजनीतिक संस्था १८ मार्च को नेताश्रों की रिहाई की माग उपस्थित कर चुके थे, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मांग हतने ही तक सीमित थी।

इसके श्रलावा, श्रमरीका में उम्र प्रचार-कार्य चल रहा था। १६४४ के जाड़े मे श्रीमती विजयाजदमी पंडित ने श्रमरीका में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया उसके सरबन्ध में यहां कुछ कहना श्रसगत न होगा। उन्होंने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा किया श्रीर श्रपने श्रकाट्य तर्की से, श्रपनी श्रावाज की मिठास से श्रीर श्रपनी श्रोजस्विता से श्रसंख्य सभाशों में श्रोताश्रों को प्रभावित किया। श्रीमती पहित ने एक के बाद दूसरे सन्च से घोषणा की कि जिस समय मुसोबिनी की शांक अपनी -चरमसीमा पर थी उस समय भारत पहला देश था, जिसने फासिउम के विरुद्ध श्रावाज़ उठापी थी श्रीर लोकतत्रवाद के श्रादशों को ऊँचा उठाया था। बगाल की यातना का करुण चित्र उनके जैसा श्रीर कोई नहीं खींच सकता था, क्योंकि श्रमरीका के ित्र रवाना होने से कुछ ही पहले युद्ध-जन्य तथा मानव-निर्मित इस श्रकाल में भूखों की पीड़ा श्रीर नगों का कष्ट ने श्रपनी श्राखों से देख चुकी थीं। श्रीमती पहित ने श्रमरीका पर भारत के प्रति अपने विचार स्पष्ट न करने का श्रारोप किया श्रीर स्वय राष्ट्रपति रूजवेल्ट को सारत के राष्ट्रीय-जीवन के सकटकाल में चुप्पी साधे बैठे रहने का दोषी ठहराया। श्रमरीका में उनके भाषणों को न्यापक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु इग्लैंड में उनकी श्रोर पर्याप्त ध्यान भाकिषत हुआ। श्रीमवी पढित ने कहा कि इन दिनों सम्पूर्ण भारत ही एक विशाल मज़रबन्द कैंग्प बना हुआ है और मि॰ एमरी ने उनकी इस उक्ति को "अविश्वसनीय" कहा। परन्तु श्रीमती पंडित ने फिर श्रपने शब्दों को दोहराया श्रीर चुनौती दी कि उनके कथन को गलत सिद्ध किया जाय। मि॰ एमेनुश्रल सेतार ने प्रतिवर्ष कुछ भारतीयों को श्रमरीका श्राकर वसने की जो श्रनुमति दिलायी दसमें भी श्रीमती पंडित ने कुछ कम भाग नहीं लिया। श्रीमती पडित ने श्रमरीका के सभा-मचों पर खहे होकर अमेज़ों से अनुरोध किया कि जिस 'श्वेत जाति के भार'' को श्राप इतने दिनों से उठाये हुए हैं उसे उतार कर हलके हो जाहुए। दूसरे प्रशात-सम्मेखन के परिणामों से आपने निराशा प्रकट की श्रौर कहा कि सम्मेजन में वाद-विवाद सैद्धान्तिक था श्रौर वास्तविक मनुष्यो-पयोगी वातों का उसमें श्रमाव था। श्रमरीका को महिलाश्रों ने जिनमें श्रीमती रूजवेल्ट से लेकर प्रसिद्ध कार्यकतु श्रीमती क्लेरी ल्यूस जैसी स्त्रिया थीं, श्रापके सम्मान में भोज तथा दावतों के आयोजन किये। श्रीमती पहित ने क्लीनलेंड में 'कोंसिल श्राफ वर्ल्ड श्रफेयर्स' की तरफ से होने-वाली एक सभा में भाषण दिया। आपने कहा कि ससार की शांति में भारत एक बदा भारी रोडा

है, भारत की समस्या में युद्ध का सम्पूर्ण नेतिक प्रश्न निहित है और यह भी कि जब लोक तम्यादी देश अपने कथित उद्देश्य की सिद्धि के लिए लड़ रहे हैं तो वे भारत की ४० करोड़ जनता के पदाक्रांत किये जाने को कैसे सहन करते हैं। श्रीमती पढित ने कहा कि भारत का प्रश्न ऐसी समस्या नहीं है, जिसे अभी उठाकर ताक पर रख दिया जाय और युद्ध समाप्त होने पर शांति की शतों के लय होते समय ही उसे निच्टाया जाय। न्यूयार्क से रेडियो पर बाढकास्ट करते हुए आपने कहा कि नये सयुक्तराष्ट्र-सगठन ने जिन नये सिद्धातों का प्रतिपादन किया है उनकी परीचा पृशिया में होगी। परन्तु औषनिवेशिक साम्राज्यों का अस्तिस्व ससार की शांति तथा मानवजाति की उन्नति के लिए सदा खतरा ही बना रहेगा।

गौकि सानफ्रांसिस्को के सम्मेजन मे श्रोमती पहित भारत को प्रतिनिधि के रूप में शरीक नहीं हो सकीं, किन्तु प्रशानत श्रोपनिवेशिक नीति पर विचार होते समय श्रापने प्रतिनिधियों न पत्रकारों को खूब यातें बताई । 'यूनाईटेड प्रेस श्राफ श्रमेरिका' के प्रतिनिधि के मुजाकात बरने पर श्रीमती पहित ने श्रमेजों, दभों श्रीर फ्रासीसियों के इस विचार की कड़ी श्राजीचना की कि प्रस्तावित विश्व सरस्या प्रयाजी के श्रन्तर्गत पराधीन राष्ट्रों को स्व-शासन का सिर्फ वचन ही मिलना चाहिए, वास्तविक स्वाधीनता नहीं । श्रापने कहा कि यूरोप की साम्राडयवादी भागों को स्वीकार करके श्रमरीका को श्राप्ते उज्ज्वल यश पर घट्या न लगाना चाहिए । सामफ्रांसिकों के स्काटिश राइट श्राडिटोरियम में २,४०० व्यक्तियों के समस्र भाषण करते हुए श्रीमती पंडित ने साहसपूर्वक कहा कि यदि एशिया की जनता को छुछ श्राश्वासन न दिया गया तो वह विद्रीह कर देगी।

जिबरज फेडरेशन पाकिस्तान के विरुद्ध था श्रीर भारतीय सघ स्थापित होने से पूर्व गृशिय सरकार कायम किये जाने के पन्न में था । इसके श्रिवित्क, उसने श्रिविज्ञ भारतीय नौकरियों के भारतीयकरण की भी मांग की श्रीर श्रमुखरण की जाने नाजी नीति के सम्बन्ध में भय प्रकट किया । कुछ समय से इस प्रश्न के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जा रही थी । मि॰ प्रमरी ने कामंस सभा में जहां नेताश्रों की रिहाई के बारे में उदासीनता के रुख का परिचय दिया वहीं कतान गैमंस के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि १ जनवरी, १६४३ को यूरोपीय श्रफसरों की सख्या १,७७१ थी । मि॰ एमरी ने कहा — "ये श्रफसर किन पर्दों पर है इस सम्बन्ध में में एक सरकारी रिपोर्ट जानकारी के जिए उपस्थित कर रहा हूं।" भारत मन्त्री के इस उत्तर से कुछ अम फैज गया । नवम्बर, १६४४ में वाइसराय की कार्य-परिषट् के दो भूतपूर्व सदस्यों ने कहा था कि सविष्य में इंडियन सिविज्ञ सर्विस में सिर्फ भारतीयों की ही नियुक्त होनी चाहिए।

लार्ड-वेवल अपने भूतपूर्व गृइ सदस्य सर रेजिनाल्ड मेक्सवेब से, जिन्होंने केन्द्रीय असे म्बली में गितरोध होने की बात से ही हनकार किया था, एक कदम आगे बढ़ गये । वाहसराय ने कहा कि उनकी मोजूदा शासन परिषद् हो राष्ट्रीय सरकार है, क्योंकि उसमें ११ सदस्यों में से ११ भारतीय हैं।

पूर्व परम्परा के अनुसार लाड नेवल ने १४ टिसम्बर, १६४४ को दूसरी बार असोशियेटेड चेम्बमं आफ काममं, कलकत्ता में भाषणा दिया । भारत में अमेजी राज के वास्तिबक स्वरूप की प्रकट करने वाली इससे अधिक और क्या बात हो सकती है कि वाइसराग प्रतिवर्ष अमेज ज्यापा-रियों की तरफ से एक व्याख्यान सुने और खुद भी एक व्याख्यान देकर उन्हें बतावे कि उसे जी पाती सौंपी गयी है उससे क्या लाम वह उन व्यापारियों को पहुँचा रहा है। पुरानी ईस्ट इंडिया कम्पनी, श्रभी तक काम कर रही है । श्रम भी उस कम्पनी के हिस्सेदार श्रपने जनरत्व मैंनेजर से जवाब तत्वव करते हैं । लार्ड हैलिफेक्स भने ही श्रमान श्रमरीकियों में प्रचार करें कि ब्रिटेन को भारत से एक सेंट भी नहीं मिलता। परन्तु श्रमेज व्यापारी प्रति वर्ष भारत से श्रौसतन् ७६ करोड़ हालार मुनाफा कमाते हैं।

श्रस्तु, बाइसराय के उस भाषण में सामयिक समस्यायों के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गर्यो । विश्व युद्ध के समय प्रत्येक समस्या युद्ध की तुजना में गोण हो जाती है, जिस प्रकार कि प्रत्येक तिभाग परोच रूप से युद्ध-विभाग के श्रधोन हो जाता है । यही कारण था कि वाइसराय ने एक वर्ष पहले इंग्लैंड में जो तीन कार्य खपने सामने बताये थे उनमें से पहला स्थान युद्ध में विजय प्राप्त करने को श्रीर श्रतिम व तीसरा स्थान राजनीतिक गितरोध दूर करने को दिया था । उस समय उन्होंने युद्ध, सामाजिक व श्राधिक कार्यक्रम श्रीर राजनीति का जो क्रिमक महत्व बताया था उसी कम से उन्होंने कदम भी उठाया । स्मरण किया जा सकता है कि उस समय लार्ड वेवल ने यह भी कहा था कि युद्ध चजरो रहने को हाजन में राजनीतिक समस्या का हल नहीं किया जा सकता । हम पाठक को लार्ड वेवल के उन शब्दों की भी याद दिलाना चाहते हैं, जो उन्होंने १७ फरवरी, १६४४ को व्यवस्थापिका-समामों के सयुक्त श्रधवेशन में कहे थे । श्रापने कांभेसजनों से श्रनुरोध किया था कि कम से-कम श्रपने श्रन्त करणा में सोच विचार करके ही उन्हें श्रास्त (१६४२) प्रस्ताव से श्रपना मतभेद प्रकट करना चाहिए श्रीर यह भी स्थिन किया था कि जब तक 'श्रसहयोग तथा बाधाश्रों को हटा नहीं जिया जाता' तब तक में स्थिन किया था कि जब तक 'श्रसहयोग तथा बाधाश्रों को हटा नहीं विया जाता' तब तक में स्विन किया था कि वेवल के उनके श्रंतिम विचार नहीं हैं।

लाई वेवल ने श्रपने कलकत्ता वाले दूसरे भाषण में उस रहे सहे सदेद की दूर कर दिया, जो कुछ प्राशावादी लोगों के मस्तिष्क में बना था कि शायद लार्ड वेवल राजनीतिक प्रदंगे को दूर फरने के लिए शर्तों में कुछ परिवर्तन करना स्त्रीकार कर लगे। उनके दूसरे वर्ष के विचार पहती वर्ष से कहीं श्रविक कडे थे। जहां एक तरक उन्होंने राजनोतिक केंदियों की रिहाई के प्रश्न की छोइ दिया था वहां दृमरी तरफ उन्होंने युद्ध के मारत पर ममाव, राष्ट्रीय सरकार, राजनीतिक •याधि के उपचार के बारे में श्रपने विचार प्रकट किये थे । यह राजनीतिक व्याधि श्राश्चर्यजनक जान पड़ती थी और एक योदा, राजनीतिज्ञ तथा कवि के रूप में उनकी रुयाति के अनुरूप न थो । लाड वेन त अप्रेनो की उस परम्परा तथा ईश्वर प्रदत्त स्वभाव के बिलकुत श्रनुरूप सिद्ध हुए, जिसका वर्णन चार्क्स हिकेन्स ने अप्रजों के शासक वर्ग की चर्चा करते हुए किया है। हिकेन्स ने कहा है कि ये लोग 'किस प्रकार किसो कार्य को टाला जाय' की कजा में चतुर हैं। लार्ड वेवल के पिलिंग्रिम्स भोज वाला 'मानिसक पिटारा' काफी प्रसिद्ध हो चुका है । पर श्रासाशियेटेड चेम्बर्स श्राफ कामर्स के भाषण में वाहसराय ने उस 'मानसिक्र निटारे' को डाक्टर के बैग का रूप दे दिया । राजनीतिक प्रचारक से बदल कर श्रापने श्रीपधि विकेता का रूप धारण कर लिया । श्रापने मिक्शचर व गोली खिला कर उपचार करने के पुराने तरीको की निन्दा की छौर 'विश्वास द्वारा चिकित्सा' के उसी तरीके की सिफारिश की, जियके लिए विटेन में ईसाई वैज्ञानिकों को विष्ठित किया जाता रहा है। यद्यपि लार्ड वेवल राजनीतिज्ञ का स्थान सैनिक को श्रीर सैनिक का स्थान राजनीतिज्ञ को देने की निन्दा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ तो सैनिक सिर्फ राजनीतिज्ञ ही महीं वन जाता बिक राजनीतिज्ञ एक चिकित्सक भी यन जाता है।

भारतीय संस्कृति के लिए अपनी सहज घृणा प्रकट करते हुए लार्ड देवन ने 'भारत छोड़ो' मिक्शचर तथा 'सत्यामद गोलियों' की निन्दा की श्रीर बिटेन में विश्वास रखने की सजाह दी-उसी बिटेन में, जो भारत, यूनान थ्रौर पोलैंड में श्रटलांटिक श्रिधिकार-पत्र की धिज्जयां उड़ा चुका था, जिसने फ्रांको को स्पेन में, मुसोजिनी को इटजी में ख़ौर जापानियों को मचरिया में सत्ता जमाने में मदद की थी या उनके छास्तिएव को सहन किया था । हां, विश्वास की दलील दी जा सकती है, किन्तु उसी दालत में जब कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लमेंट स्थल, श्रीर वायु-सेनाओं से काम न तेती हो. जब कि 'विश्वास. याशा और प्रेम' ही उसके हथियार हो और जब कि उसके सीमोडों श्रीर वामवरों का स्थान उसकी 'श्रजेय श्रारमा' ने शहरण कर लिया हो । परन्त राष्ट्र जिन भावनाओं से आन्दोलित होते हैं वे वेवलों और चर्चिलों से लिपी नहीं रह सकती श्रीर यह नहीं हो सकता कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम बिटेन के जिए हो श्रीर भारत के जिए दुसरा हो । विश्वास श्रंधा नहीं हो सकता, विश्वास करते समय यह ध्यान जरूर रखा जाता है कि जिसमें विश्वास दिया गया है. वह व्यक्ति. स्थान या वस्त उसके योग्य है या नहीं। श्रयोग्य, स्वार्थी, कर या लालची डाक्टर में विश्वास नहीं किया जाता । विश्वास कोई स्वप्त की वस्त नहीं है, उसकी पूर्ति की प्राशा प्रावश्यक है । भारत किस में विश्वास करे ? उस चर्चिन में, जिसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि शत्र को घोले में रखने के लिए भूठ बोजने में कोई हानि नहीं है या उस रूजवेल्ट में. जिसने अटलांटिक अधिकार-पत्र पर हस्ताचर होने की बात का खंडन किया था श्रीर जो पोर्लेंड के वँटबारे का उसके निवासियों की इच्छा के विरुद्ध भी समर्थन करने को तैयार थे। 'विश्वास श्रन्छाहै,विश्वास उन्नतिकर है श्रीर राई बरावर विश्वास से पहाड तक हिन्नजाते हैं.' किन्त हार्टिक श्रीर सचा विश्वास स्वाभाविक विकास से ही होता है। ग्रपनी शान में भूते रहने वाले राजभीतिज्ञों की तो दर रही, संगीनों के वल पर भी विश्वास पैदा नहीं हो सकता और न कोई नीम हकीम ही खपने इजेन्शन से विश्वास का सचार कर सकता है । लाई वैवल के भूत-पूर्व सहयोगी सर होमी मोदी ने ठीक ही कहा या कि यदि "किसीको विश्वास द्वारा उपचार की जरूरत है तो विद्या सरकार की चिकित्सा तो रक्तीपचार-द्वारा होनी चाहिए।"

प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने भारत के स्वशासन के बारे में मि॰ फिलिप्स से जो निम्न शब्द कहे ये उन्हें भारत भूला नहीं है —

"मेरा मत यूरोप के बारे में हमेशा ठीक रहा है। मेरे भारत सम्बन्धी विचार भी ठीक ही हैं। अभी नीति में किसी भी परिवर्तन का परिणाम रक्तपात ही होगा।"

हम गृह-विभाग के सेके टरी जोइसन हिम्स (बाद में लार्डबेटफोर्ड) के निम्न स<sup>च्छे व</sup> कानों में गूंजने वाले शब्दों को भी कभी भूल नहीं सकते:—

"हमें साफ लफ्जों में कहना चाहिए । हमें कपट को दूर रखना चाहिए । हम भारत में भारतवासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, विक इसिलए हैं कि इससे जो कुछ भी लाभ हो सके, प्राप्त करलें । यदि भविष्य में कभी वर्तमान सरकार का कोई सदस्य ईमानदारी से सोचेगा और अपने विचार ईमानदारी से प्रकट करेगा तो वह भी ठीक यही कहेगा कि "हम भारत में भारत-वासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, विक इसिलए हैं कि इससे जो भी कुछ लाम हो सके, प्राप्त करलें।"

भाइये, विचार करें कि क्या सचमुच भारत में श्रंभेजों की इतनी सम्पत्ति खगी हुई है कि चर्चिख के बताये रक्तपात के बिना भारतीय राष्ट्र को स्वाधीनता नहीं दी जा सकती । इस मम्बन्ध में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं --

- (१) भारत के ३,६०,००,००,००० डातर सार्वजनिक ऋण का वार्षिक न्याज लगभग
  - (२) उद्योग, खान तथा यातायात साधनों मे श्राधी पूजी श्रयंनों की है।
- (३) जहाजरानी, चाय, कहवा, रबड़ श्रीर जूट में श्रग्नेजों का एकाधिकार है । सूती कपड़ा श्रीर विसाई के श्राधे उद्योगों पर उनका श्राधिपत्य है।
- (४) भारत में कुल ब्रिटिश पूंजी ७,५०,००,००० डालर है, जिमसे श्रीसत ७०,००,००,००० डालर मुनाफा होता है।

फिर श्राश्चर्य ही क्या है जो मि० चर्चिल ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे को श्रपनी श्राखों से देखने की तैयार न हों।

उपयुक्त तथ्यों से तुलना करते समय निम्न बातें भी स्मरण रखनी चाहिए -

- (क) श्रीसत भारतीय की श्राय १३ १० ढालर है, जब कि प्रति व्यक्ति पीछे इंग्लैंड रें श्राय ३६६ ०० ढालर श्रीर श्रमरीका में ६८०,०० छालर है।
- (ख) कोयने की खानों में पुरुषों की मजदूरी २० सेंट दैनिक तथा स्त्रियो श्रीर बानकों की मजदूरी १० सेंट दैनिक है।

(ग) चाय वगैरा के बागों में मजदूरों के वेतन ६ से १० सेंट तक दैनिक हैं।

वम्बई श्रोर श्रहमदाबाद सूती-कपड़ा-उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। जब सूती कपड़े की प्रमुख कम्पनियां शत-प्रति शत मुनाफा कमाती हैं उनके मजदूरों में से २० प्रतिशत फुटपाथों पर सो कर निर्वाह करते हैं। सबसे श्रिधिक मजदूरी वम्बई में मिलती है। यहा मजदूर सप्ताह में ४८ घटे काम करते हैं श्रोर ३३ रुपया माहवार (११ डालर) कमाते हैं। उत्तरी भारत में श्रोसत मजदूरी १२ रु० माहवार (४ डालर) है। ये श्रांक श्रेखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस के श्रुध्यत्त श्री एस० ए० डांगे ने श्रपनी एक मुलाकात में दिये थे।

लार्ड वेवल ने यह नहीं सोचा कि ब्रिटेन के प्रति विश्वास रखने की जो वे वकालत कर रहे हैं उस से स्वाधीनता की वे गोलियां नहीं मिलेंगी, जिनमें थ्रीर सिर्फ जिन्हों में पीले, चिन्ता से कमजोर हुए थ्रीर ध्रयक्त भारत में नवजीवन का सचार हो सकता है। श्रपने भाषण के पिछले हिस्से में लार्ड वेवल ने श्रपनी शासन परिषद् के उत्तम कार्य की चर्चा की शीर कहा कि गोकि परिपद् की यालोचना की जातो रही है श्रीर उसे द्वरा भला भी कहा जाता रहा है किर भी उसने भारत के लिए धावश्यक कार्य किया थ्रीर सब मिला कर बहुत ही श्रच्छी तरह किया। उस समय शासन परिषद् में ११ भारतीय थे थ्रीर सर जमीं रेजमेन के श्रावकाश श्रहण करने पर लार्ड वेवल को ११ में भारतीय की नियुक्ति करने का मौक मिला, किन्तु नियुक्ति सर धाचिंवासड रोलेंड्स की हुई। यह कहते हुए लार्ड वेवल स्वीकार कर रहे थे कि "नयी सरकार भारत की श्रावश्यकताओं के देलते हुए श्रधिक कारगा सिद्ध हो सकती है, इसलिए नहीं कि नयी सरकार वर्तमान सरकार से ज्यादा कार्यचम होगी, बिल्क इसलिए कि श्रमी और भविष्य में हमें जो प्रयत्न करने हैं उन में हमें कार्त त्याग की जरूरत पहेगी। जीसत श्रादमी श्रपने से गरीव व्यक्ति या भावी पीढ़ियों के लिए श्रपनी कुछ ध्राय या ध्राराम का त्याग करने के लिए तव तक राजी नहीं होता जब तक कि कोई तानाशाह हसे ऐसा करने के लिए मजवूर करे और या उस का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हों, जिन हर उसका विश्वास हो।" साफ है कि

वाहमराय अनुभन कर रहे थे कि उन की सत्ता तानाणाही है, किन्तु उसकी द्यान डालने की शक्ति सोमित है, क्योंकि भारत का छीयत ब्यक्ति उस पर विश्याम नहीं करता। परन्तु जार्ड वेवज सत्य से बिक्कुल श्रविचित न थे। श्रापने कहा-"परन्त इस का यह मतलब नहीं कि कोई दूसरो राष्ट्रीय सरकार—जो मेरी व्याख्या के अनुमार राष्ट्रीय हो सीर साथ ही जिसे मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, भारत की प्रावश्यकनाओं के देखते हुए प्रधिक उपयोगी सिद्ध न होगी, " क्यों कि "ग्रमी तथा भविष्य में हमें , जो प्रयत्न करने हैं उनमें हमें काफी स्याग की जरूरत पडेगी" श्रीर "श्रीसत व्यक्ति तव तक स्थाग नहीं करता, जब तक या ती कोई तानाशाइ उसे ऐसा करने के लिए मजरूर न करे छोर या उस का नेतृय ऐसे लोग कर रहे हों जिन पर उस का विश्याम हो।" दूमरे शब्दों में जार्ड वैयल की तथा विषेत राष्ट्रीय सरकार वास्तव में तानाशादी ही थो छोर उस को दयाव ढालने की शक्ति सीमित बी, जैसा कि वाहसराय ने खुर भी स्वीकार किया, श्रीर इसी कारण वे एक ऐसी राष्ट्राय सरकार चाहते थे. जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो। जब लाई वेवल ने खपने ११ माथियों को "मुख्य कार्य करने तथा सेनापिवर्गे की इच्छा के अनुपार युद्द-प्रयश्नों की अप्रपर करने के लिए धन्यवाद दिया" तो हनका रुख स्कृत के एक अध्यापक के सामान जान पढ़ने लगा । सिर्फ इसी एक चक्तव्य से प्रकट हो गया कि इस सनिक वाइनराय में उम रचनात्मक राजनी विज्ञा का प्रभाव था, जिसकी श्रावश्यकता युद्धोत्तर कार्यो के लिए थी । इतना ही नहीं, बाइसराय उस मारी माग का मी श्रनुमान नहीं कर सके, जो जापान के तिरुद्ध प्रणान्त के युद्ध का सुरुष श्राधार बनने के कारण भारत के प्रति की जानेवाली थी। यदि लाउँ वेवल ने जो कुछ कहा वही वा महसूस भी करते थे तो यही कहा जा सकना है कि करपना-राक्ति ने उन्हें बुरी तरह घोला दिया। युद्ध के श्रार्थिक पहलुश्रो श्रीर गतिरोव के राजनोतिक कारणां क सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए उन्होंने दो भारी गलतिया की थां। लार्ड वेवल ने जो यह कहा था कि युद्ध के कारण भारत की शक्ति घटने के बनाय बड़ी हे-इमे हृद्यदीनता या दरदर्शिता का श्रभात गा कहा जाय ? बगाल में ७० लाख न्यक्तियों के प्राण गये, किन्तु लार्ड वेबल इसे युद्ध का परिणाम ही मानने को वैयार न थे। इस के श्रवाबा, भारत भर में खाद्य को भारी कमी, विवरण न्यवस्या भग हो जाने, कपहे का कष्ट, चोर बाजार को छुराई, सुदा-बाहुन्य श्रीर सूल्य-सूचक श्रङ्गों का चर कर २३७ वक पहुंच जाना (जब इंग्लैंड में मूह्यां को यादि ३० से ४० प्रतिशत ही हुई थीं) — यह सब शाक्त यहन का जगह घटने के ही लक्षण थे। जब लार्ड वेबल ने यह कहा कि ब्रिटिश साकार पिछते दम वप म राजनातिक समस्या हत करने का प्रयत्न १६३१ का कान्न पास का के आर किन्त-भिरान भेज कर दो बार कर चुका है तो कहा जा सकता है कि जहां तक पहलो बार के प्रयस्त का ताल्लु ह हे, वाइमराय इतिहास की एक घटना पर प्रकाश हाल रहे थे श्रोर जहा तक दूसरे प्रयस्त का ताल्लुक है वे प्रचार की दृष्टि से उस का उल्लेख कर रहे थे। १६३५ वाला कानू र भारत के विरोध करने सर धोर दूमा। गोलमेज परिपद् में उपस्थित किये गये श्रागाला विचार-पत्र मे एक स्वर से प्रकट को गया भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध पास किया गयाथा। क्रिप्स मिरान को उस समय भेजा गया जब जापानो हमले का खतरा उमस्यित हुमा था श्रोर खतरा हटते ही उसे वापस बुजा जिया गया था। किप्स प्रस्तायों में जिस नीवता श्रीर वेंघानिक घोखेबाजी का परिचय दिया गया या उसे यहा दोहराने की श्रवश्यकता नहीं है श्रीर स्वयं लाई वेवल भी, जो लाई लिनलियगो के ही समान उस की श्रसफलता के लिए

जिस्मेदार थे, प्रस्तावों के सम्बन्ध में इतनी चास्तविकता से परिचित थे, जितनी वे कभी मान नहीं सकते। वाइसराथ की जिस वात ने जले पर ममक का काम किया वह तो यह थी कि इस संकट के समय प्रत्येक दल के लिए राष्ट्रीय सरकार घही है, जिसमें शक्ति उसके अपने पास रहे और यह भी कि यदि इस देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो उस का उदेश्य युद्ध-प्रयान में तहेदिल से हिस्सा लेना होगा। प्रश्न है कि किस दल ने राष्ट्रीय सरकार में सिर्फ अपने ही लिये शक्ति की मांग की है ? ऐसे अवसर पर जिस मर्यादा और सौजन्य की आशा न्यार्क्यानदाता से की जाती थी उन से उनकी ये बार्ते किसी भी तरह मेल नहीं खाती।

इस सम्बन्ध में इम श्रग्नेज ढा॰ लुकास के खुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों का हवाला देना चाहते हैं, जिन्होंने पजाब श्रार्थिक सम्मेजन में भाषण देते हुए कहा था.—

"श्रभी उस दिन वाहमराय ने कलकत्ता में एक विवेचन वक्तव्य दिया है कि इस युद्ध के परियामस्बरूप भारत की शक्ति में वृद्धि हुई है। जहां तक सैनिक दृष्टिकीय का सम्बन्ध है, इस डिक्त की यथार्थता विरुक्त स्पष्ट है। परन्त आर्थिक चेत्र में जहाँ कुछ बातों में उन्नति हुई है वहाँ दूमरी बातों में भारी श्रानित भी हुई है। देश की यातायात प्रणाली को ही जीजिये। हमारी रेलों की पटरिया घिस गयी हैं, हिन्दे श्रीर इक्षन पुराने पड़ गये हैं, साज-सामान तथा मये कत-पूर्नों की उपलिध्य बहत कम है थोर देनों की यात्रा तो ऐसी ही है कि उसकी करपना से ही भय जगता है। हुमारी पक्की सड़कों की मरम्मत होना श्रभी सम्भव नहीं है श्रीर हुमारी बसें तथा लारियाँ ऐसी खराब दशा में हैं कि दुर्घटनाएं बहुत होने लगी हैं। टेलियाफ और टेलिफोन की सर्विसें न्यस्त श्रीर सीमित हैं। विलास, श्राराम या सुविधा तक की वस्तुए वट गयी हैं श्रीर मयी वस्तुएं दिखायी नहीं देतीं । हमारी मिलों व फैक्टरियों की मर्शानें घिल गयी हैं या पुरानी पद गयी है श्रीर उन से काम चलाना कठिन हो रहा है। युद्धीत्पादन के चेत्र से बाहर कोई वहा उद्योग हमने नहीं श्रारम्भ किया है श्रीर युद्धोत्पादन सम्बन्धी उद्योगों की बाद में कोई उपयोगिता म रह जायगी-कम-से-कम उन्हें उपयोगी बनाने के लिए अनेक परिवर्तन करने पहेंगे । कारीगरों तथा साधारण कर्मचारियों की सख्या वेहद बढ़ गयी है, किन्तु युद्ध कालीन शिल्प-चातुर्ध से शान्तिकाल में लाभ उठाया जा सकेगा या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है । दुर्भिन्न श्रीर महामारी ने भारत के कितने ही भागों को भारी हानि पहुँचायी है श्रीर राजनीतिक श्रसदीप के परिशास-स्वरूप जन श्रीर सम्पत्ति को भी काफो तुकसान पहुचा है। श्रभी कुछ ही दिन पूर्व तोइफोड श्रन्दोलनकारियों ने पंजाब मेल को पटरी से डतार दिया था। में इन श्रसदिग्ध तथ्यों की तरफ इस लिए ध्यान श्राकवित कर रहा हू कि कभी-कभी सरकार ऐसा व्यवहार करती है. जैसे उसे वास्तविकता का कुछ पता ही न हो।"

प्रान्तों में धारा ६३ के शासन का श्रत करने की श्रावश्यकता पर वाइसराय की शासन-परिपद् के एक सदस्य सर जगदीश प्रसाद ने ध्यान श्रार्किपत किया। उन्हों ने श्रपने एक वक्तब्य में कहा:—

"श्रभी वाइसराय ने राजनीतिक भारत के प्रति ढाक्टरी सलाहकार का रूप प्रह्मा किया है। यह सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता है कि उनकी इस सलाह की स्वयं उनके कुछ गवनिशें की जरूरत है। ६३ धारा की गोलिया २० करोड़ जनता को पिछले ४ वप से लगातार दी जाती रही हैं श्रीर उनसे म तो स्वयं उसका श्रीर न गवनेशें का ही कोई लाभ हुआ है। यदि गवनेशें को

|  |  | ,   |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  | , , |
|  |  |     |

# वेवल ने फिर कदम उठाया

नये साल (१६४४) की युरुआत श्री एमरों के कांग्रेसी नेताओं की रिहाई के इन्कार से हुई। कुछ ही समय बाद डा॰ प्रफुछ चन्द्र घोष भी डाक्टरी कारणों से छोड़ दिये गये। आप २० मई १६४४ से बीमार थे। डा॰ घोष की रिहाई होने के समय श्रफवाह फैली थी कि कांग्रेस व जीग में सममौता कराने के प्रयत्न हो रहे हैं जिससे श्रन्य नेताशों की रिहाई में सह लियत होगी।

जव कोई मरीज ज्यादा धीमार होता है तो उसके नातेदार व मित्र मृत्यु शैंच्या से हटकर डाक्टर-वैद्य, दवा-दारू, ताकत बदाने की श्रोषि , गंडा ताबीज श्रोर काइफू क वरने वाले सयानों की तलाश में अपनी अपनी स्मिक के अनुसार दौढ़ने लगते हैं, जिससे या तो मारने वाले को बचाया जा सके अन्यथा स्वर्ग के जिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सके। जब कांग्रेस के हाथ पैर वॅंध गए, जब इस तक पहुँचने का मार्ग भवरुद हो गया और जब उसकी भावाज़ को किलों य जेलखानों के भीतर बन्द कर दिया गया तो इसके कितने ही मित्र व शुभविंतक अपने-श्रपने ढंग से किलों व जेलखानों के फाटक खोलने व गुत्थी को खुलमाने का प्रयस्न करने लगे। भनेक संस्थाओं -- जैसे स्थानीय वीर्ड, न्यापार-मण्डल, महिला-संस्थाए, ट्रेट यूनियन सम्मेलन, मज़दूर समितियां, खौद्योगिक संगठन, वार असोसियेशन और विद्यार्थी सम्मेजन-ने नेताधों की रिहाई और गतिरोध को दूर करने के बारे में प्रस्ताव पास किये। देश के समाचार-पत्र युद्ध-प्रयत्नी का समर्थन करने के बदले श्रव समय-समय पर जोरदार धमलेखों द्वारा मांगें पेश कर धमिकयां श्रीर चेताविनयां देकर श्रपना जी खुश इहर रहे थे। नेताश्रों की रिहाई श्रीर गतिरोध दूर करने के लिए जो श्राम शांदोलन चल रहा था उसे लियरलों, हिन्दू महासभाइयों, दिलत जातियों श्रीर गैर-क्षीगी मुसलमानों ने अपनी-अपनी आवाजें उठाकर बल-प्रदान किया। निर्देश नेताओं का सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों श्रीर पदों के कारण विशेष उल्लेखनीय था, समय-समय पर आगे बढ़ता था। १७ फरवरी, १६४४ के दिन वाइसराय-द्वारा उपस्थित की गयी मांग के श्रतुसार वह एक छोटी समिति के रूप में सुखह-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भी करने लगा और ष्टसके प्रयत्नों का बाह्सराय ने स्वागत भी किया। एक तरफ घटना-चक्र इस दिशा में घृम रहा था, खौर दूसरी तरफ केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेसी-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने, जिन्होंने ११४४ के ग्रन्त में व्यवस्थापिका सभा में नियमित रूप नसे कार्य श्रारम्भ कर दिया था, एक नया कदम उठाया ।

श्री भूजाभाई देसाई १६४४ में दो बार वाहसराय से भिन्ने थे शौर इसी वीच उन्होंने वर्धा में गांधीजी से खौर एक बार मुस्लिम जीग पार्टी के अपनेता व श्रपने मित्र नवायज्ञादा जियाकतश्रजी खां से भी मुजाकात की थी। इन मुखाकातों के कारण खबर फैंन गयी कि श्री भारतीय सहयोगियों के साथ काम करने का श्रवसर मिले तो इस से सुद उन्हें भी श्रन्द्रा मालूम होगा। वाइसराय को भी यह सहयोग श्रन्द्रा ही लगा है। यदि वाहमराय छ. गवर्नरों को श्रपना श्राजमूदा चुस्त्रा काम में लाने के लिए राजी कर सर्क श्रीर श्रापश्यक हो तो इसके लिए श्रादेश दे सकें तो भारत उसका श्रनुमहीत होगा।

## वेवल ने फिर कदम उठाया

नये साल (१६४४) की शुरूश्रात श्री एमरी के कांग्रेसी नेताश्रों की रिहाई के इन्कार से हुई। कुछ ही समय बाद डा॰ प्रफुछ चन्द्र घोष भी डाक्टरी कारणों से छोड़ दिये गये। श्राप २० मई १६४४ से बीमार थे। डा॰ घोष की रिहाई होने के समय श्रफवाह फैली थी कि कांग्रेस व जीग में समम्मौता कराने के प्रयत्न हो रहे हैं जिससे श्रन्य नेताश्रों की रिहाई में सहू जियत होगी।

जब कोई मरीज ज्यादा बीमार होता है तो उसके नातेदार व मित्र मृत्यु शैच्या से हटकर ढाक्टर-वैध, दवा-दारू, ताकत बढ़ाने की श्रीपधि, गंढा ताबीज और माड़कू क करने वाले सयानों की तलाश में अपनी अपनी स्कि के अनुसार दौढ़ने लगते हैं, जिससे या तो मारने वाले को बचाया जा सके अन्यथा स्वर्ग के जिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सके। जब कांग्रेस के हाथ पैर बँध गए. जब इस तक पहेँचने का मार्ग श्रवरद्ध हो गया श्रीर जब उसकी श्रावाज़ को किलों व जेलखानों के भीतर वन्द्र कर दिया गया तो उसके कितने ही मित्र व शुभवितक अपने-श्रपने ढंग से किलों व जेलाखानों के फाटक खोलने व गुर्थी को सलमाने का प्रयस्न करने लगे। अनेक संस्थाक्यो-जैसे स्थानीय बोर्ड. व्यापार-मण्डल, महिला-संस्थाएं, ट्रेड यूनियन सम्मेलन, मज़द्र समितियां, श्रीधोगिक संगठन, वार श्रसोसियेशन श्रीर विद्यार्थी सम्मेलन-ने नेताश्रों की रिहाई और गतिरोध को दर करने के बारे में प्रस्ताव पास किये। देश के समाचार-पत्र युद्ध-प्रयत्नों का समर्थन करने के घटले अब समय-समय पर जोरदार अमलेखों द्वारा मांगें पेश कर धमिकयां श्रीर चेताविनयां देकर श्रपना जी खुश फर रहे थे। नेताश्रों की रिहाई श्रीर गतिरोध दूर करने के लिए जो श्राम श्रांदोलन चल रहा था उसे लियरलों, हिन्दू महासमाइयों, दलित जातियों श्रीर गैर-लीगी सुसलमानों ने श्रपनी-श्रपनी श्रावार्जे उठाकर बल-प्रदान किया। निर्देल नेताश्रों का सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों और पदों के कारण विशेष उल्लेखनीय था, समय-समय पर आगे बढ़ता था। १७ फरवरी, १६४४ के दिन वाइसराय-द्वारा उपस्थित की गयी मांग के शतुसार वह एक छोटी समिति के रूप में सुलह-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भी करने लगा और उसके प्रयत्नों का वाइसराय ने स्वागत भी किया। एक तरफ घटना-चक्र इस दिशा में घूम रहा था, खौर दूसरी तरफ केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेसी-दल के नेता श्री सूलाभाई देसाई ने, जिन्होंने १६४४ के श्रन्त में व्यवस्थापिका सभा में नियमित रूप से कार्य श्रारम्भ कर दिया था, एक नया कदम उठाया।

श्री भूजाभाई देसाई १६४४ में दो बार वाइसराय से [मिजे थे श्रीर इसी बीच उन्होंने वर्धा में गाधीजी से श्रीर एक बार सुस्किम कींग पार्टी के अपनेता व श्रपने मित्र नवायज्ञादा जियाकतश्रजी खां से भी सुजाकान की थी। इन सुजाकातों के कारण खबर फैंक गयी कि श्री देसाई व नवायजादा ने मिलकर गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना बनायी है, जिसके अन्त-र्गत ४०: ४० : २० के श्राधार पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का सुकाव दिया गया है। परनत लीग पार्टी के उप नेता ने इससे इन्कार वर दिया। यह भी कहा गया कि जय श्री देसाई गांधीजी से मिले तो गांधीजी ने टनसे कहा कि इन वेधानिक सुमावों से ही श्रहगा दूर नहीं हो सकता। समस्या कहीं अधिक पेचीदी श्रीर ज्यापक थी श्रीर इसीलिए इस चैधानिक थेगली से उसमें सुधार होना सम्भव न था। फिर भी गांधीजी ने श्री भृताभाई को श्रपने प्रयस्न जारी रखने के लिए कहा। श्री देसाई ने जुलाई में 'न्यूज क्रानिकल' के प्रतिनिधि श्री गेरहर से वाइसराय के सामने रखे जाने वाले श्रपने प्रस्तावों का साराश वताया श्रीर इसकी एक प्रति वाइसराय को भेज दी। सब मिलाकर गांधीजी प्रस्ताबित समकौते से सतुष्ट न थे, क्योंकि उसमें विटिश-सरकार-द्वारा भारत की स्वाधीनता की घोषणा की कुछ भी चर्चा न थी। गांधीजी का विचार था कि यदि इस प्रकार का कोई समक्तीता हो तो विटिश सरकार-द्वारा घोषणा श्रवश्य होनी चाहिये ताकि भारत गुकांम देश की तरह नहीं बहिक एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में युद के विषय में निर्णाय करके उपयुक्त कार्रवाई कर सके। गाधीजी श्रीर कांग्रेस के लिए सममीता वर्तमान श्रीर भविष्य दोनों की दृष्टि से सन्तोषजनक होना चाहिए।। उसका वर्तमान ऐसा होना चाहिये जिससे भविष्य के जिए श्राशा श्रीर प्रमाण प्राप्त हो सके श्रीर उसका भविष्य ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान का पूरक फल हो। क्रिंस-मिशन के श्रसफल होने का मुख्य कारण यही या कि वह अपने प्रस्तावों में वर्तमान श्रीर भविष्य दोनों का मेता न कर सका। ऐसे किसी भी श्रन्य प्रस्ताय के सफत होने की श्राणा न थी जिससे इन दोनों की पूर्ति होती। श्रगस्त, १६४२ के प्रस्ताव का यही सार था श्रीर भविष्य में दोने वाले किसी निबटारे में भी इसका समावेश होना ज़रूरी था।

इसी समय २० थ्रप्रैल, १६४१ के लगभग कामन-सभा में भारत की चर्चा छिड़ी भौर श्री एमरी ने वैधानिक ब्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में भारत-सम्बन्धी आदेशों को स्वीकृति के लिए उपस्थित किया। ऐसा करने का यह श्रांतम श्रवसर था। इन शादेशों का सम्बन्ध मदास, बम्बई, सयुक्तप्रात, मध्यप्रात व बरार श्रीर बिहार से था। श्री एमरी ने कहा कि इन शादेशों का उद्देश्य प्रातों में कामन सभा के शासन-सम्बन्धी श्रधिकार में एक वर्ष के लिए श्रीर बृद्धि करना है। कामन-सभा यह जानती ही थी कि किन परिस्थितियों में शासन-सम्बन्धी जिम्मेदारी उसके कथे पर पडती है।

श्री प्मरी ने कहा कि सभा ने श्रपने श्रिधकार का विस्तार जान-वृक्तकर सिर्फ एक वर्ष के लिए किया है श्रीर यह व्यवस्था श्रस्थायी व श्रसाधारण है। यदि इनमें से किसी प्रांत में राजनैतिक नेता मन्त्रिमगढल स्थापित करके युद्ध प्रयश्नों का समर्थन करना स्वीकार कर लेंगे श्रीर साथ ही उनके मंत्रिमडल के पर्याप्त समय तक स्थिर रहने श्रीर धारा सभा का समर्थन प्राप्त कर सकने की सम्भावना दिखाई दी तो गवनेरों का कर्तव्य ऐसे मन्त्रिमडल को कायम करना होगा।

दो हिन याद २२ छप्रैल, १६४४ को श्री भूलामाई देसाई ने पेशावर के सीमाप्रांठीय राजनैतिक सम्मेलन में छपनी योजना के सम्बन्ध में रहस्योद्घाटन किया। धगख, १६४२ के बाद भारत के किसी भी प्रांत में होने बाला यह पहली राजनैतिक सम्मेलन था।

सम्मेलन में उपस्थित किये गये मुख्य प्रस्ताव में काम्रेस के नेताश्रों की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का श्रनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूजाभाई देखाई ने वहा कि वेन्द्र सें श्रंतकांजीन सरकार स्थापित करने के प्रस्ताय पहले से ही विदिश-सरकार के सम्हुत उपरिथत हैं। श्रापने मांग उपस्थित की कि विदेन को घोषणा कर देनी चाहिए कि भारतीय-सरकार श्रोर उसके प्रतिनिधियों का पद श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेजन में श्रन्य सरकारों च उनके प्रतिनिधियों के समान होगा। मृजाभाई-िजयाकतश्रजी-समम्तेते की शतें श्रगस्त, १६४१ से पूर्व प्रकाशित नहीं हुई थी, किन्तु श्रश्रेज में ही उन पर प्रकाश पए चुका था। इस विषय को पूरी तरह समक्षने के जिए समक्षीते की शतों तथा नवायजादा के वक्तव्य पर प्रकाश दाजना श्रमुचित न होगा।

श्चित भारतीय मुस्तिम तीन के जनरत सेक्रेड़ी नवाबजादा तियाकत श्रतीखा ने सम-कौते के सम्बन्ध में निम्न वक्तन्य प्रकाशित किया '--

"मुक्ते सृचित किया गया है कि केन्द्रीय श्रसेम्बली में कांग्रेस दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने घावई के पत्र-प्रतिनिधियों को सृचित किया है कि तथाकथित देसाई-लियाक्तश्रली समकीते को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि में इसे गुप्त रखना चाहता हूँ। चूं कि श्री देसाई के इस कथन से श्रम फैल सकता है, इसिलिए मैं जनता के सामने सब बातें खोलकर रख देना चाहता है।

"श्री देसाई मुमसे देन्द्रीय श्रसेम्बली के शरतकालीन श्रिधवेशन के बाद मिले श्रीर देश की श्राधिक तथा श्रन्य परिश्वितयों पर वार्ते हुई। हमारा ध्यान इस श्रीर भी गया कि युद्धजन्य परिश्वित के कारण जनता को बेहद वह दहानां पढ़ रहा है। यूरोप में युद्ध श्रपनी पूर्ण भयानकता से चल रहा था श्रीर यह नहीं जान पहता था कि टसका क्व श्रन्त होगा श्रीर प्राय प्रत्येक व्यक्ति का यही मत था कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने के श्रनन्तर जापान के विरुद्ध चलने वाले युन्द के सफलतापूर्यक समाप्त बरने में दो वप श्रीर लग जायेंगे। पूर्व में जापान के विरुद्ध श्राक्तमण करने में भारत की श्राधार बनाया जाने को था, जिसका मतलब यह हुश्रा कि भारत को जनता को श्रीर श्रिक त्याग करने पहेंगे श्रीर पहले से भी श्रधिक कप्ट उठाने पहेंगे। यह भी स्वीकार किया गया कि जो समस्याए उठी हैं स्रोर श्रागे उठेंगी उनका प्रभावपूर्ण वरोंके से सामना करने के लिए भारत-सरकार श्रपने वर्तमान गठन के काण श्रनुग्युक्त है।

"श्री देसाई ने बातचीत के दिमियान मुमसे वहा कि युद्धकाल श्रधिक जन्या होने के कारण जो गम्भीर पिरिहियति उठ एवी होगी उस में केन्द्र में की जाने वाली श्रंतर्गलीन स्यवन्था श्रीर गवर्नर-जनरल की शासन-परिपट् के इस भौति पुनस्सगठन के सम्यन्ध में जिस से वह उठने वाली गम्भीर पिरिशिति का पहले की श्रपेणा श्रधिक सफलतापूर्वक सामना कर सके, मुस्लिम जीग का क्या रुख होगा। मुस्लिम लीग इम सम्यन्ध में जो प्रस्ताव समय-समय पर पास कर चुकी है उन्हें सामने रखते हुए मैंने उन्हें ठीक स्थित बतायी श्रीर उनसे कहा मेरा निजी मत यह है कि यहि पिरिश्यित में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव किये जायंगे को मुस्लिम लीग उन पर सावधानी से विचार करेगी जैसा कि वह पहले भी करती रही है, वयोंकि मुस्लिम लीग सदा से जनता की सहायता करने को उन्सुक रही है श्रीर श्रागे श्राने वाले कठिन काल में भी वह उस का सकट से उद्धार करने के लिए कोई प्रयत्न वाकी न होड़ेगी। इस वर्ष, जब में मदास प्रात के दोरे के लिए रवाना हो रहा था, श्री देसाई मुमसे दिखाये। श्री देसाई ने इन प्रस्तावों की एक प्रतिबिधि मुक्ते भी दी श्रीर कहा कि ये प्रस्ताव श्रभी गोपकीय हैं। श्री देसाई ने मुक्ते बताया कि प्रतिबिधि मुक्ते भी दी श्रीर कहा कि ये प्रस्ताव श्रभी गोपकीय हैं। श्री देसाई ने मुक्ते बताया कि

वे इन्हीं प्रस्तावों के श्राधार पर भारत-सरकार के गठन में परिवर्तन करने का प्रयक्त करना चाहते हैं।

"उन्होंने मुसे यह भी बताया कि उनकी योजना इस सम्बन्ध में वाइसराय और मि॰ जिला से मिलने की भी है। मैने उनसे कहा कि मेरे निजी मत में प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनके आधार पर बातचीत शुरू हो सकती है, किन्तु मुसे इस योजना की प्रगति के लिए तब तक कोई आशा नहीं दिखायों दी जब तक गांधीजी स्वय इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते अथवा श्री देसाई अपने इस कदम के लिए गांधीजी की निश्चित स्वीकृति या खुला समर्थन नहीं प्राप्त कर लेते, क्योंकि कार्य-समिति के श्रभाव में सिर्फ गांधीजी ही काग्रेस की तरफ से कोई निर्णय दे सकते हैं। श्री देसाई से अपनी बातचीत के बीच, जो बिलकुल निजी तौर पर हुई थी, मैंने उन से यह स्पष्ट कह दिया था कि मैंने जो कुछ कहा श्रपने निजी विचार से कहा है और मुस्लिम लीग या अन्य किसी की भावना प्रकट नहीं की है। यदि कभी श्री देसाई महसूम करें कि वे कांग्रेस की तरफ से श्रधिकार पूर्वक कुछ वह सकते हैं तो उन्हें श्रिखल भारतीय मुस्लिम लीग के श्रध्यच तक पहुचना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से वही इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के श्रधिकारी हैं।

इन प्रस्तावों का, जिन्हें देसाई जियाकत गुर या देसाई-जियाकत सममौता आदि की सज्ञा दी गयी है, यही हतिहास है। मैंने श्री देसाई की इच्छा का घराबर ध्यान रक्खा है और प्रस्तावों के मसाविट को निजी श्रीर गोपनीय रखा है श्रीर उस किसीको दिखाया नहीं है, किन्तु श्रब श्री देसाई के वक्तव्य व उसके परिगामस्वरूप फैलनेवाले श्रम के कारण में इन प्रस्तावों को प्रकाशित करने की जरूरत महसूस करता ह। इसीजिए मैं उन्हें पत्रों में प्रकाशित होने के जिए दे रहा हु.—

"कांग्रेस श्रीर लीग केन्द्र में श्रवकितीन सरकार में भाग लेने के लिए राजी हैं। इस सरकार की रचना निम्न प्रकार से होगी —

(क) केन्द्रीय शासन परिषद् में कांग्रेस व जीग के सदस्यों की सख्या बरावर रहेगी। सरकार में मामजद हुए व्यक्तियों का केन्द्रीय धारासभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

(ख) श्रहपसङ्यकों (विशेषकर परिगणित जातियों श्रीर सिखों) के प्रतिनिधि भी रहेंगे।

(ग) प्रधान सेनापति भी होगे।

''इस सरकार की स्थापना मौजूदा भारतीय शासन के श्रन्तर्गत होगी श्रीर वह वर्तमान च्यवस्था के भीतर रह कर कार्य करेगी। परन्तु यह मान जिया जायगा कि यदि मित्रमंडल श्रपना कोई प्रस्ताव धारासभा से पास नहीं करा पायगा तो इसके जिए वह गवर्नर-जनरज्ञ या वाइसराय के विशेषाधिकारों के प्रयोग का श्राश्रय न जेगा। इसके परिणामस्वरूप मंत्रिमडल काफी हव तक गवर्नर जेनरज के श्रधिकारों से स्वतन्न हो जायगा।

"कांग्रेस श्रीर लीग इस विषय में सहमत हैं कि यदि इस प्रकार की श्रतकीं सरकार की स्थापना हुई तो उस का पहला कार्य कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई होगा।"

इस जच्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों को वर्ता जायगा उन पर भी नीचे प्रकाश हाला जाता है:—

ष्ठपर्युक्त सममौते के श्राधार पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे गवर्नर जनरज यह प्रस्ताव या सुमाव करने के जिए तैयार हो जाय कि वे खुद कांग्रेस व जीग के सममौते के श्राधार पर केन्द्र में, एक श्रन्त.कितीन सरकार की रथापना करना चाहते हैं श्रीर जब गवर्नर-जनरल मि॰ जिन्ना श्रीर श्री देसाई को सयुक्त रूप से या श्रलग बुलावें तो उपयुक्त प्रस्ताव उनके सामने रख दिये जाय कि इन्हें नयी सरकार में भाग लेने के लिए तैयार किया गया है।

अगला कदम प्रान्तों में धारा ६३ का इटाया जाना और वेन्द्र के ही समान वहा मिली-जुली सरकारों की स्थापना होगा।

जबिक भारतमत्री व वाह्सराय के प्रतिक्षियावादी रख के वावजूद भारत में घटनाचक इस दिशा में चल रहा था तभी ७ मई को यूरोपीय युद्ध समाप्त होने का सुसम्वाद भारत में ६ मई को पहुँचा। यह समाचार पाकर सभी को प्रसन्तता हुई; किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण कोई तसक्ती नहीं हुई, क्योंकि भारत श्रधिकृत देगों को श्राजादी दिल्लाने शौर पुक शाजाद मुक्क को गुलाम बनाने के लिए गुलाम मुक्क के ही रूप में लड़ा था श्रीर युद्ध-उद्देश्यों के जो गौरव-गान राजनीतिज्ञ पिछले साढ़े पांच वर्ष से करते रहे थे श्रीर लड़ाकू राष्ट्र जिनकी घोषणा करते थकते नहीं थे उनमें भाग लेने का श्रधिकारी श्रभी वह नहीं हुझा था। भारत के नेता जेल के सीखचों में बद थे श्रीर वह खुद गुलामी की जंजीरों में जक्दा दुश्रा था। इसलिए वह खुशिया कैसे मनाता। जबिक थियोडोर मारीसन ने १८ बी हिफ्स रेगुनेशन हटा लिया तो १६४४ का श्राहिनेंस (३) जारी रहा, जैमे यूरोपीय युद्ध की ससाक्षि से कोई श्रन्तर ही न पहा हो।

यहां तक कि इंग्लैंड में भी बर्नार्ड शा ने यूरोपीय विजय पर ख़ुशी नहीं मनायी। उन्होंने कहा—"यूरोप में धभी शान्ति कहा स्थापित हुई है, ध्रभी सबसे बुरा वक्त तो धाना शेष है।" स्थापने कहा कि इतना रक्तपात धौर विनाश हो चुका है धौर इतने उपिक धाश्रय धौर भोजन के ध्रमाव में काल कवितत हो चुके है। शान्ति के सम्बन्ध में बढ़ बढ़कर वार्ते करने वालों का साथ में नहीं देना चाहता। जो कुछ होना था बह हो चुका है, जबिक ध्रभी यूरोप को ध्रपने सबसे कठिन समय का सामना करना शेष है। धाज यूरोप में विनाश का जैसा तारडब हो रहा है उसे देखते हुए कोई भी सजीदा व्यक्ति खुशी कैसे मना सकता है।"

श्री बर्नार्ड शा ने सवाज किया — "लाखों न्यक्ति, जिन में दुधमुंहे बच्चे भी सिम्मिजित हैं, मूखों मर रहे हैं। महान् नगर खंडहर बने हुए हैं, दूर-ट्र तक भूमि जलमग्न है श्रीर लाखों न्यक्ति हताहन हो चुके हैं। बर्जिन की श्रागजनी को हम विजय कैसे कह सकते हैं। बर्जिन केवल जर्मनी की राजधानी ही नहीं है, श्रयनी-श्रयनी सरकृतियों के साथ जिस प्रकार न्यूयार्ज व लदन सतार की राजधानियाँ हैं उसी प्रकार बर्जिन भी संसार की एक राजधानी है। शर्वाव्दियों की सरकृति को विनाष्ट करके हमे श्राप श्रयनी विजय नहीं कह समते। वह दिन श्रय नहीं रहे, जय यद में सिफ एक पन्न की विजय होती थी। श्रव तो विनाश व निराश्रयता का दौरदौरा सभी जगह हो जाता है। श्राप युद्ध को रोक नहीं सकते श्रीर स्थायी शान्ति होनी सम्भव नहीं है। यि लोगों के पास तोप, उद्यन्तम श्रोर वायुयान नहीं है तो वह सिर्फ घू सों से ही जहेंगे। हसिजिए श्राप निरस्त्रीकरण की बात नयों उठाते हैं। युद्ध के बाद यूरप में रूस सब से शक्तिशाजी राष्ट्र हो गर्या है, क्योंकि रूसी जनता श्रपनी शासन-प्रणाजी व श्रपने देश के लिए जहती रही है, जयिक श्रन्य देश श्रवने जमींदारों के लिए लहते रहे हैं। "

सभी तरफ से भारत में राजनीतिज्ञों की रिहाई की मांग होने लगी। उधर वर्देण स्सेत ने बिटन से "भारत छोहो" का धानुरोध करना धारम्भ कर दिया धापने कहा कि बिटेन को जापान का युद्ध समाप्त होने के एक वर्ष बाद भारत से हट जाने का वचन देना चाहिए। प्लेटों द्वारा श्रपने दर्शन-सिद्वान्सों का प्रतिपादन विशे और कौटिक्य को श्रपना अर्थ-शास्त्र जिले सिद्याँ गुजर चुकी हैं। फिर भी मानव जीवन पहले ही जैसा बना हुआ है। श्राज भी मचुष्य की श्रामांचाएं पहले जैसी हैं, श्रीर श्राज भी वह श्रपने चरित्र की कमजोश्याँ पर पहले के समान दुल्ति बना है।

#### वेवल की लंदन यात्रा

२१ मार्च, १६४४ को लार्ड वेवल की लदन यात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में बहुत विज्ञापन किया गया थ्रौर समाचार-पत्रों में हसकी बारम्बार चर्चा भी की गई। परन्तु वे एकाएक वायुयान-हारा रवाना हो गये श्रीर श्री एमरी ने वेवल के श्रागमन के सन्वन्ध में कहा कि इस ष्यवसर से लाभ उठा कर देधानिक रिथात पर विचार तो श्रवश्य किया जायगा, किन्तु इसमे अधिक आशा न करनी चाहिए। सच तो यह था कि लाई नेवल को स्वयं श्री एमरी ने ही सलाइ-मराबिरे के किए आमंत्रित किया था। इर तरफ से परिस्थित गम्भीर थी। ब्रिटिश कोवमत इस बात पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनैतिक अध्ने को दूर करने में भारत और हंग्लैंड दोनों ही का समान रूप से जाभ है । रोगशंया पर पढे एडवर्ड थामसन तथा श्रमरीका से लौटने पर घट्टेंड रसे त ने इसी वात पर जोर दिया। लदन के 'टाइम्स' पत्र तथा तिवरत व मजदूर दली पत्रों ने भी यही कहना शुरू वर दिया। मजदूर दल के मम्मेलन ने गतिरोध दूर करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उप-भारतमत्री के पद पर मजदूर दल के कार्ड किंग्टोवेल की जो नियुक्ति की थी वह कांग्रेसी नेताओं की रिहाई व गतिरोध दूर करने की सांग का उपयुक्त जवार नथा। राष्ट्र महत्व सम्पर्क-सम्मेलन में ब्रिटेन की बड़ी मिट्टी खराब हुई। क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि-महत्त के नेता फेटरत्त प्रदालत के एक जज सर में हम्मद जफल्हता ने साहसपूर्वक भारतीय स्वाधीनता-के लिए तारीख निश्चित करने की मांग उपस्थित की थी। बिटेन ने सैनफ़ासिस्कों में होने वाले विश्व-सुरचा सम्मेलन के लिए अपने "प्रिय तथा विश्वस्त" सर रामारवासी मुदालियर व सर फीरोज छा नृत को प्रतिनिधि के रूप में जो खुना था वह सर मोहम्मद जफ़रुवला की भांग का कोई उपयक्त जवाब न था। जजों पर भाषण-सम्बन्धी स्रोतिस्वता का कोई प्रभाव नहीं पहता। वे तो सिर्फ निश्चयों शीर तारीखों में ही दिलचरपी रखते हैं। राजा सर महाराज सिंह अभी खदन में थे और राष्ट्रसदक्त सम्पर्क सम्मेकन के उपरान्त लाई वेचल से मिलने के लिए लदन में ही रुष्ट गये थे। सर महाराज सिंह शासक व राजनीतिज्ञ दोनों ही थे। श्राप श्रम्विल भारतीय ईसाई सम्मेलन के श्रध्यत्त भी रह चुके थे। एक उरुलेखनीय बात यह थी कि लाई वैवल लद्न को एकाएक खाना हुए थे छौर अपनी इस एकाएक लदन-यात्रा के ही कारण वे मि॰ जिन्ना से भी नहीं भिल पाये थे। यह भी घोषणा हो चुडी थी कि लदन में जार्ड षेवल कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई के सम्बन्ध में भारत मन्नी श्री एमरी से सलाह वरेंगे। इस वातचीत में राजनीतिक परिस्थिति तथा भारत की वैधानिक स्थिति पर विचार होगा। यह इम कारण और भी प्रस्ट हुआ कि लार्ड वेवल के साथ श्री सेनन भी लदन जा रहे थे, जो श्री हॉडसन के स्थान पर शासन-सुधार कमिश्नर नियुक्त हुए थे।

द्वार वेवल के लदन के काम व कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनेक अफवाहें फैल गई। ग्लोब-एजेंसी ने बताया कि १२ अप्रैल को कोई विशेष घोषणा की जायगी। इसी बीच घोषणा हुई कि गृह सदस्य सर फ्रांसिस मूडी व गृह-सेक्षेटरी सर कोनरम स्मिथ भी लदन जयगे और वहा अखिब सारतीय सर्विसों के सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। यह बात कुछ मूर्खंवापूर्ण जान पदी, किन्तु ने गर्भ

ţ

शवरय ही। यह प्रकट किये जाने पर समाचार श्रीर भी तथ्यपूर्ण जान पड़ा कि इन सभी महातु-भावों की जदन-यात्रा का टहेश्य श्रांख्ज भारतीय सिवसों की भरती के सम्बन्ध में सोच-विचार करना था। १६३१ के क तृन के श्रनुतार इन सिवसों की भरती सिर्फ पांच वर्ष के लिए करने की सिफारिश की गई थी श्रीर 'फर इस श्रवाधि को बढ़ावर दस वर्ष वर दिया गया था श्रीर इसिजिए १६४१ में इस समस्या पर नये सिरे से विचार करने की श्रावश्यकता पढ़ रही थी । परन्तु साथ ही यह भी वहा गय कि गृह सद्रय को लाह वैदल श्रपने साथ काश्रेसी नेताश्रों की रिहाई-सम्बंधी श्रपने सुमात्र में समर्थन पाने के लिए ले जा रहे हैं। परन्तु यह सत विशेष महावपूर्ण नहीं जान पढ़ा; क्योंकि जिस वाइसराय के, श्रपने कहने की कड़ नहीं हो रही थी उसके श्रधीन श्रफसर की राय का कितना महस्व ही सकता था।

लार्ड वेवल की लंदन यात्रा के सम्बन्ध में रायटर समिति धनेक प्रकार की खबरें भेज रही थी और 'यूनाइटेड शेम बाव इंडिया' व 'यूनाइटेड प्रेस बाव श्वामेरिका' समितियां भी अपने संवाद भेज रही थीं । कभी यह कहा जाता कि लार्ड वेवल को सफलता मिल रही है तो कभी यह कहा जाता कि उनकी इन्लैंड-यात्रा श्रसफल हो रही है श्रीर वाइसराय ने इस्तीका देने की धमकी दी है । इन परस्पर विरोधी समाचारों का उद्देश्य चाहे जो हो उनका एक परिणाम यह अवस्य हो गया कि जनता दुविधा धीर भ्रम में पह गयी श्रीर शायद वाइसराय की इंग्लैंड-यान्ना का यही टहेश्य रहा हो । दुछ समाचार-पत्नों का तो ऐसा पतन हुन्ना कि प्रकट होने लगा मानो सच्चे व विश्वस्त समाचार देना कोई विशेषता नहीं है । मई मिं गृह-सदस्य की षापसी के परिणामस्वरूप निराशाजनक समाचार प्रकाशित होने लगे, किन्तु गृह-सदस्य की षापसी के बाद ही प्रधान सेनापति के इंग्लैंड प्रस्थान से निराशा की ध्वनि कुछ बेसुरी जान पहने लगी । म मई को लाउँ वेवल की वापसी से ठीक पहले उनकी लदन-यात्रा की सफलता या श्रसफलता के सम्बन्ध में घनेक श्रटकलबालियाँ को जाने लगीं । क्रिप्स प्रस्तावों के वापस •िलये जाने के बाद भी जनता का ध्यान उनसे पूरी तरह हटने नहीं दिया गया था, गोकि जनता का ध्यान स्वाभादिक दृष्टि से उनकी श्रोर कभी श्राकृष्ट नहीं हुश्रा था । श्री एमरी ने जो यह कहा कि ये प्रस्ताव श्रभी तक कायम हैं उसकी तरफ श्रांर न मि॰ चर्चिल के इस कथन की तरफ किसी का ध्यान गया कि प्रस्तावों की रूपरेखा के सम्बन्ध में बातचीत हो सकती है । लार्ड वेबल की वापसी के समय जो यह शफवाहें फीली हुई थीं कि किप्स-प्रस्तावों में पुन, जान ढाली जा रही है श्रीर वाहसराय की शासन परिपद में प्रधान सेनापति के श्रतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे श्रीर ये भारतीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी न होरुर वाइसराय के प्रति उत्तरदायी होंगे, इन्हें जनता घुणा की दृष्टि से ही देखा।

भारत से रवाना होने से पूर्व लार्ड वेवल के सामने एक रचनात्मक सुकाव थी पेश हो चुका था । यह देसाई-लियानतथली सुकाव था, परन्तु किप्स-प्रस्तायों से थागे उनकी गांची केवल हसी दृष्टि से बड़ी थी कि उनके थंतर्गत केन्द्रीय-शासन परिषद् में सामनदायिक अनुपात निर्धारत कर दिया गया या । परन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस कार्य-सिमिति उन्हें कहाँतक स्वीकार करेगी अथवा स्या वे कार्य-सिमिति के त्रागे उपस्थित किये भी जायगे। यदि उप-स्थित कर भी दिये गये सो विटिश-सरकार क्या कह सकेगी कि उसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की है । यह बहने के लिए कि कांग्रेस इन प्रस्तानों का समर्थन करती है, कम से-कम देन्द्रीय ससेम्बली के कांग्रेसी दृष्ट-हारा ही इनका समर्थन होना चाहिए । कांग्रेसी दृष्ट के ४४ सदस्यों में

से पया ६ स-से-कम २३ का ही समर्थन हन प्रस्तायों को प्राप्त हो सकता है या नहीं और मान खिया जाय कि यह समर्थन मिल गया तो पया कार्य समिति प्रपने मातहत संस्थाओं को श्रपना श्रीषकार हदप लेने देगी । मान लोजिये कि कार्य-समिति कांग्रेस उल की स्वीकृति को नामज़र कर देशी है तो फिर सरकार प्या करेगी ? जय लार्ट बेवल गुप्त रूप से इंग्लैंड में वातचीत कर रहे थे श्रीर सानफ्रांसिस्को में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में जोरदार बहस ख़िही हुई थी तब भारत में जपर चताई गई बातों की चर्चा हो रही थी।

विश्व-सुरणा सम्मेजन में भी बिटेन की स्थिति कोई यहुत श्रद्धी न यी । सम्मेजन की साधारण सभा में श्रध्यत्त के परिवर्तन के प्रश्न को लेकर मी मोलीटोव ने चुनाती देकर एक भगदा यहा कर दिया, जिस पर सममीता यह हुआ कि संचालन समिति का ध्रथण चार वडों में से वारी-बारी से हुआ वरे। जहां तक भारतीय प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, सर फीरोजलां नृत बुरी तरह बौखला रहे थे । कारण यह था कि श्रीमती पंठित के पद्र प्रतिनिधि-सम्मेलन से सर भी हो ज का रटेनो प्राफर निकाल दिया गया था । सर फीरी जखां नृन ने गांधी जी पर जापानियाँ भी तरफ गरी करने का आरोप किया (श्री एगरी इससे पूर्व मह चुके थे कि उन्होंने महारमा गाधी पर जापानियों की तरफदारी करने का छारीप कभी नहीं किया ) श्रीर माग उपस्थित की कि गाधीजी को अपना नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू को दे टेना चाहिए, किन्तु गांधीजी जनवरी, १६४२ में इस श्राशय की घोषणा पहले ही वर्धा में कर चुके थे। गांधीजी ने सर फीरोजखा नून को ठीक ही उत्तर दिया कि १६३४ से वे काम्रेस के चार आने वाले सदस्य भी नहीं है, वे नेतृत्व पाने के लिए लालायित नहीं हैं, क्रिंस में श्रितम रूप से यातें शुरू हाने से पहले ही वे दिल्लो से चल दिये थे स्रौर वे जवाहरलाल नेहरू को पहले ही श्रपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। गाधीजी ने यह भी कहा कि सर फीरोजखां नृत की चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की रिहाई के लिए अपने उद्य पद से हस्तीफा दे दें । इसके जवाब में नून ने कहा कि यदि गाधी ती उनकी सलाह मानने की तैयार हैं तो उन्हें नेतृश्व का त्याग कर देना चाहिए थौर इस सम्बन्ध में कोई मोटा नहीं वरना चाहिए । क्या नून के इस जवाद को जवाद कहा जा सकता है ? सत्य तो यह है कि गाधीजी पहले ही ऐसा कर चुके थे । वे तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के सम्बन्ध में नृत की नेकनीयती का इम्तदान के रहे थे । गांधीकी स्वय परिचित ये कि नेतृत्व क्सिको दिया नहीं जा सकता और उन्होंने जो कुछ कहा है वह जनता की ही भ्रवनी हच्छा ह। परन्तु नृनको सर्वोत्तम उत्तर एक प्रप्रत्याणित न्यक्ति—महारमावर्ग के एक श्रीर सदस्य वर्नार्दशा— से मिला। नुन के वक्तर्य की शालीचना करते हुए श्री शाने कहा कि गाधीजी की राजनीति ४० साल पुरानी है, वे श्रपनी चालों में गलती कर सकते हैं, किन्तु छनकी युद्ध-नीति श्राज भी उतनी ही ठोस है जितनी धाज से ४० लाख वर्ष या ४ करोड़ वर्ष पहले थी। गाधीनी के अव-काश प्रह्म करने के सम्धन्ध में भि० शा ने कहा—"ग्रवकाश—किस बात से श्रवकाश प्रहमा करना । उनकी स्थिति सरकारी तौर पर थोडे ही है, वह तो स्वाभाविक है । महारमाजी भूपने हाध से क्रु दे नहीं सकते । नेतृत्व तमाखू की टिकिया तो है नहीं, ज़िसे एक न्यक्ति दूसरे के हाथ में दे दे । यद्यपि पंडित नेहरू श्रपमानजनक तथा कायरतापूर्ण कारावास के कारण कुछ हरने में असमर्थ हैं फिर भी वे एक उल्लेखनीय नेता हैं छौर गांधीजी उनके महत्व की कम नही कर सकते।"

ः । दूसरे प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदािक्तयर स्वाधीनता की 'तुक्तना में पारस्परिक निर्भरता के सिद्धान्त का प्रचार कर रहे थे । उनका प्रयश्न विश्व-सुरक्षा-परिषद् में भारत को स्थायी स्थान दिलाने की दिशा में था।

इन्हीं दिनों लार्ड लिस्टोवेल ने पीटरवरों के युवक-सम्मेलन में भाषण हेते हुए कहा—
"सीधे सादे शब्दों में सवाल लंदन में पैठी ध्रमेजी सरकार के हाथ से शासन-व्यवस्था भारतीय लोकमत का प्रतितिधित्व करने वाले नेताओं को हम्तातित करने का है।" ये शब्द सानफांसिस्कों सम्मेलन के विचार से कहे गये थे। लार्ड लिस्टोवेल ने ध्रागे कहा—"यदि स्व-शासन के मुख्य ध्रगों के हस्तांतरण में देशे की गई तो ध्रागामी कितनी ही पीढ़ियों के लिए ब्रिटेन घौर भारत के सम्बन्धों में कट्टता थ्रा जायगी। 'लार्ड महोदय ने निम्न चेतावनी भी दी। "यह न कहने को रह जाय कि हमने बहुत थोड़ा ध्रीर वह भी देश से दिया।" इन शब्दों में सचाई की गध है, किन्तु व्रिटिश राजनीति सत्य व क्र्रनीति का ऐसा सम्मिश्रण रही है कि एक को दूसरे से ध्रलग नहीं किया जा सकता।"

इसी समय एक ऐसा वक्तव्य दिया गया, जो श्रसंदिग्य था । यह वक्तव्य रूसी विदेशमंत्री श्री मोबोटोव ने सयुक्त राष्ट्र-सघ-की उस सभा में दिया था जिसमें ४६ देशों के १,२०० प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री मोबोटोव ने कहा था.—

"इस सभा में इमारे मध्य एक भारतीय प्रतिनिधि भंडल भी है, विन्तु भारत स्वाधीन राष्ट्र नहीं है । इम सभी जानते हैं कि वह समय प्रायेगा जब स्वाधीन भारत की श्रावाज भी सुनी जायगी । किर भी इम विटिश सरकार की इस राय से सहमत हैं कि भारत के प्रतिनिधि को इस सभा में एक स्थान मिलना चाहिए।"

मो॰ मोलोटोव ने हुम्बर्टन श्रोट्स-यो नना के एक सशोधन पर भाषण करते हुए निम्न शब्द भी कहे थे—''सोवियट प्रतिनिधि महत्व यह श्रनुभव करता हैं कि श्रंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से पहले कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पराधीन देश स्वाधीनता के पथ का श्रनुसरण कर सकें। यह कार्य सयुक्त राष्ट्र-संघ-द्वारा स्थापित एक सगठन की देखरेख में हो सकता है। 'इस प्रकार राष्ट्रों की समानता तथा श्रारम निर्णय के सिद्धान्त को सफलता भिन्न सकती है।''

मई, १६४४ में सब से महस्वपूर्ण वात श्रमरीका की इंडिया लीन के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती विजयाक पनी पंडित-द्वारा सानफासिस्को सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित किया गया दह श्रावेदनपत्र था, जिसमें उन्होंने सिर्फ जनता की ही नहीं बिल्क भारत व दिखाण-पूर्व पृशिया की ६०,००,००,००० जनता का भी हवाला दिया था। श्रापने कहा था कि भारत का मामला सम्मेलन की परीचा के समान है श्रीर वर्लिन के पतन के साथ नाजीवाद व फासिज्म का तो दिवाला निकल चुका है श्रीर श्रव केवल साम्राज्यवाद ही मिटने के लिए शेष रहा है। परन्तु जहां तक साम-फ्रांसिस्को सम्मेलन के सम्मुख भारतीय स्वाधीनता का प्रश्न उपस्थित करने का सम्बन्ध था, भारत की इस गैर-सरकारी 'राजदूत' श्रीमती पंडित के प्रयत्न वेकार सिद्ध हुए । उनके श्रावेदन-पत्र की श्रवियमित ठहरा दिया गया।

इन्हीं दिनों भारत के श्रवकाश प्राप्त गृह-सदस्य सर रेजीनाल्ड मैक्सवेज ने लंदन में घताया कि सरकार भारत में श्राम चुनाव की श्राशका से क्यों भयभीत है । श्रापने कहा कि श्राम चुनाव होने पर पुरानी विवार-धारा वाले जोग ही श्रा जार्यने । परन्तु गांधीओं हससे शिक्षी प्रकोभन में नहीं पड़े । उन्होंने जनवा को श्रामी मानसिक स्थिति की एक कलक दी । एक प्रार्थना-सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा—"धारा-सभाश्रों में जाने से स्वराज्य महीं सिख । मकता।" उन्का श्राशय सिर्फ यही था कि सिर्फ धारासभाशों में जाने से ही पूर्ण स्वराज्य के मार्ग में श्रानेवाली किंदेनाइ में पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। गांधीजी धारासभाशों में जाने की पूरी तरह निन्दा नहीं कर सकते थें में में कि कार्य-समिति ने जून, १६६७ में पद-प्रह्या करने काजो निश्चय किया था उसकी फरवरी, १६३७ के हरिपुरा श्राधिवेशन में पुष्टि मी हो खुकी थी। हुवली में गांधी मेवा-संघ-सम्मेलन के श्रवसर पर गांधीजी ने कहा था कि धारा सभाशों के कार्य का पूरी तरह परित्याग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे श्रवसर पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास धारा-ममाश्रों का कार्य स्थायी बनने की श्राया है। सीमाणन्त में कांग्रेसी मंत्रिमढल को फिर कायम करने के लिए टाफ्टर खां साहव को श्रवमा वहीं है, किन्तु फिर भी वे इतना तो मानते ही हैं कि धारा-सभाशों का कार्य भी एक सहायक नदी के समान है, जो राष्ट्रीय जीवन की मुख्य नदी में मिब-कर दुसके जल में वृद्धि करती है।

१६४१ की गर्मियों में भारत के छुछ प्रजीपति, जैसे श्री जे॰ शार॰ दी॰ ताना श्रीर श्री घनश्यामदास विरता शादि श्राने खर्च से इंग्लैंड व श्रमरीका की श्रीवोगिक स्थिति का श्रध्ययन करने के लिए जा रहे थे। गाथीजी ने उनके इस कार्य की श्रवोदना, करके कुछ समसनी पदा कर दी।

गाधीजो ने पूंजीपितयों की इस यात्रा की श्रतीचना करते हुए कहा कि पूंजीपित यहाँ एक तरफ सरकार के विरुद्ध बोलते श्रीर लिखते थकते नहीं हैं यहा दूमरी तरफ वे नौकरशाही का साथ देते हैं, जैना यह चाहतो है वही करते हैं श्रीर स्वय १ प्रतिशत का मुनाफा ठठा का सतोष जाभ करते हैं। वे सरकार के ६१ प्रतिशत को प्राप्त करने के स्थान पर १ प्रतिशत की जूठन से श्रपना पेट भरते हैं। पूजीपितयों ने जो राष्ट्रीय सरकार की माग को है, वस यही उनका घट्टा कार्य है। दोनों सरजनों ने तुरत उत्तर दिया और इन पर जो श्रारोप जगाये गये ये उनका खडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की तरफ से शर्मनाक या कैसा भी समझौता नहीं किया है। तय गाधीजो ने कहा कि यदि ऐसा है तो उपर्युक्त सरजन श्रपवाद हैं, खासकर हसितप कि वे गैरमरकारो तीर पर जा रहे हैं। साथ ही गांधोजी उन्हें श्राशीर्वाद दिया श्रीर भारत की निर्धन, भूखो व नगी जनता को तरफ से शर्थना भी की।

जब कि लार्ड वेवल श्रभी लर्न में ही थे श्रीर उनके कार्य के सम्बन्ध में सनसनीपूर्ण तारों की महा लगी हुई थी, बिटिश मित्रयों का मतभेद श्रपनी चामस मा को पहुँच गया, जिस परिणामस्वरूप २३ मई, १६४६ को प्रवान मन्नो चिंच ने हस्तोफा दे दिया। मि॰ चिंच १० मई, १६४० को मि॰ चेम्बर जेन के स्थान पर प्रधान मन्नो बने थे। जापान के साथ होने वाला युद्ध समाप्त होने तक सपुक्त मित्रमहल में रहने से मजदूर दल को प्रमुख नेता मि॰ मारोसन, किन पर वर्तमान राजनैतिक सकट उत्पन्न हुमा था। मजदूर दल के प्रमुख नेता मि॰ मारोसन, मि॰ वेचिन श्रीर मि॰ डाल्टन थे। मि॰ वेचिन ने बोपणा को कि यदि श्राली चुनाव में शामन सुत्र मजदूर दल के हाथ में श्राया तो भारत मन्नो का कार्यालय तोड़ दिया जायगा श्रीर भारत से डोमोनियन कार्यालय का सम्बन्ध रहेगा। जहा तक भारत को स्वराज्य देने का सम्बन्ध है, मि॰ वेचिन ने साफ कई दिया कि वह उसे क्रमरा हो मिजेगा। ऐपा जान पड़ रहा था, जैसे १६४४ में माटेग्यू बोज रहे हों।

हम दिनों इंडियन सिवित सर्विस वाले पर भी काफी प्रकाश पर रहा था, जैसा कि

''तीन साल से अधिक समय गुजरा कि हमने हच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत को निटिश राष्ट्रमंडल के शंदर—श्रीर यदि वह चाहे तो बाहर भी—पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें, किन्तु शर्त यह है कि भारत के मुख्य दल देश के भावी विधान के सम्बन्ध में कोई सममौता करतों।''

श्री पुमरी ने अन्त में कहा .--

"श्रगर इस समस्या का कोई पूर्ण या तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता (यानी श्रगर सत्ता हस्तांतित करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नहीं मिलते ) तो कोई कारण नहीं कि भारत व ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं उससे बाहर निकलने का नोई नकोई मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय। ज़रूरत इस बात की है कि हम फिर से कोशिश करें।"

इस स्थल पर इमारे लिए मिस्र में श्रलेनवी के कार्य का उल्लेख करना श्रनुचित न हागा, क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेवल रो उन्हींके पथ का श्रनुसरण करने की श्राशा की जाती थी।

#### मिस्र और भारत

वेयल के वाइसराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात महीने पहले श्रीर लार्ड जिन-लियगों के कार्यकाल का तीसरी बार छ महीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले भी वेवल की इस पद पर नियुक्ति की चर्चा चली थी। उस समेय कुमारी मागंरेट पोप ने लिखा था .—

"प्रत्येक भारतीय को श्रपने देश के 'स्वाधीनता-सम्माम की निम्न घटनाश्रों से समानता का ध्यान रखना चाहिए .—

"१६१४ में श्रंगेज़ों ने मिस्न को सरचित राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर मिखवासियों को शांवि-सम्मेलन के सम्मुख श्राहम-निर्णय का दावा पेश करने के लिए प्रतिनिधि-मंडल भेजने की हजाजत नहीं दो गई। वफ्ट दल के नेताओं को पकड़कर निर्वासित कर दिया गया। स्वभावत परिणाम यह हुआ कि देश भर में श्रसंतीप की लहर टीड़ गई। तब दल के लोगों ने कुछ हिसारमक कार्यों का संगठन किया। जिनका मुख्य उद्देश्य रेलवे लाइनों व तार की लाइनों की छिन्न-भिन्न करके यातायात् सम्बन्धों को भंग कर देना था ( भारत में ६ ध्रगस्त के उपद्वों से तुलना की जिए) छोर दंगे भी शुरू हो गये जिनमें कुछ श्रग्रेज़ मार हाले गये। इस समय प्रतेनदी शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये। उन्होंने मज़वृती व तेजी से काम किया । उन्होंने वफ्द नेताओं को छोड़ दिया और उनसे वातचीत चलानी आरम्भ करदी। लार्ड घलेनबी ने वफ्द दल के नेता जगलुक पाशा की बातचीत करने के लिए लदन भी भेजा। जगलूत पाशा घपनी बात पर जमे रहे श्रीर कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वार्ता भंग हो गयी स्रोर जगलुक पाशा को लंका में निर्वासित कर दिया गया। फिर भी स्रकेनवी ने सममौता करने के लिए श्रपने प्रयान जारी रखे। मिस्र में श्रपने सबसे बड़े विरोधी से पिंड छुड़ाकर लाड श्रे अतिनवी की समकौते के प्रयत्नों को आगे बढ़ाते समय बिटिश मित्रमहत तक से लोहा लेना पड़ा । इस ऐतिहासिक सघर्ष में लॉयड जॉर्ज, कर्जन स्रोर मिलनर—सभी मिस्न की सरस्य-ब्यवस्था को समाप्त करके स्वाधीनता की घोषणा करने के विषय में उनके विशेषी थे। परन्तु उनके सब से कप्टर विरोधी चर्चित थे जैसा कि वेवता ने तिला है। परनतु झनत में झतेनबीं ही सफल हुए। १६२२ में जगलुल पाशा मुक्त कर दिये गये और मिल्न को एक स्वाधीन राज्य

1

स्वीकार कर ितया गया। इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम चलाऊ व्यवस्था हो गई श्रीर इस सब का श्रेय श्रलेनबी को ही था।

"म्रलेनबी ने जो दुछ किया क्या बही करने की हिम्मत वेवल भी कर सकते हैं--कांप्रेस के नेताओं को रिहा करे, तुरन्त बातचीत शुरू करदे श्रीर भारत की स्वाधीनता की घीयणा करने के साथ ही ब्रिटेन व भारतीय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एक सिध कराने की ब्यवस्था करें ?"

मारतीय स्वाधीनता की समस्या का मिस्न की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामगरय है कि इस पर विस्तार से कुछ कहना श्रमुचित न होगा। मिस्न की स्वाधीनता की घोषणा १६२२ को की गई श्रोर १४ सार्च, १६२२ को पार्ज मेंट में बहस होने के बाद खदीव को मिस्न का शाह घोषित कर दिया गया श्रोर उन्हें "दिज मैं जैस्टी" भी कहा जाने लगा। जार्ड वेवल ने मत प्रकट किया है कि ब्रिटिश सरकार तो श्रनिच्छुक थी, किन्तु श्रलेनबी की हदता के कारण उसे १६२२ में मिस्न को स्वाधीन करना पड़ा। कुछ स्वार्थी लोगों का सहारा लेकर ब्रिटिश स्वार्थी की ग्ला करते रहने से मिस्न की साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भग नहीं होते। लार्ड श्रलेनबी ने देखा कि मिस्न की राष्ट्रवादी लोग जिन भावनाश्रों को प्रकट कर रहे है उन्होंने जनता के हट्य को भी हिला दिया है। उन्होंने यह भी श्रमुभव किया कि स्वाधीनता के नारों से प्रभावित हांकर जनता श्रपनी स्वाभाविक सुस्ती छोड़ कर कार्य-चेत्र में कुद सकती है। लार्ड श्रलेनबी ने यह भी महसूम किया कि मिस्नवासियों में श्रापसी मतमेद चाहे जितने क्यों न हों, किन्तु मिस्न श्रीर इंग्लेड के पारस्परिक सम्बन्धों को तय करते समय उनका कुछ भी विचार न करना चाहिए।

१६२२ में अप्रैल व अक्टूबर के दुर्मियान तेंयार किये गये विधान के श्रनुपार सुद्रान मिस्र का ही आग था। परनतु अमेज उसे "पुरचित विषय" मानते थे। इसी प्रकार भारत में श्यि। सर्तो को स्वाधीन भारत से पृथक करने की चेष्टा की गई । मिस्ती विधान समिति ने विधान वेरिजयम के द्वरा पर बनाया था | निम्न धारासभा के विस्तृत मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होने. सेमेट श्रांशिक रूप में निर्वाचित व श्रांशिक रूप से नामजट होने श्रीर शाह को विधान के अनुसार चलने वाला शासक बनाने की व्यवस्था की गई थी। जिस समय यह सब हथा उस समय वपद दल के नेता जगलुल पाशा उपद्रवों के लिए उत्तेजित करने के जुर्म में गिरफ्तार करके पहले श्रदन में रखे गये थे छौर २८ फरवरी, १६२२ को स्वाधीनता की घोपणा के दिन भूमध्य रेखा के निकट सेग्रीश्रीलेज द्वीप श्रीर फिर जिनाल्टर भेज दिये गये थे। मार्च १६२३ के दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। नया विधान मार्च १६२३ में ही जारी कर दिया गया। मार्शत-ता रह कर दिया गया। एक कानून ऐसा पास किया गया कि जिन विदेशियों के प्रति कोई अध्याचार हो उन्हें ६० से ७० लाख पोंड तक हर्जाना दिया जाय। १४ में से ३ विद्यार्थियों को प्राणदह दिया गया। इस प्रकार काहिरा के दगे श्रीर उसके बाद का इतिहास समाप्त हुआ। जगलूल पाशा १८ सितम्बर १६२३ को सिकदिया वापस आये। अन्य जोगों ने मिस्र में जो उन्नति की थी उसका वे खासा करना चाहते थे। अप्रेजों ने आरोप लगाया कि यह अनका मिध्याभिमान और ज़िद् है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति भारत में उस समय उत्पन्न हो गई थी जब लार्ड वेवल कुछ प्रस्तावों को लेकर. जिन्हें तैयार करने में कुछ कामेसियों का हाथ था, गोकि सस्था के रूप में कांग्रेस से उनका कोई सम्बन्ध न था, इंग्लैंड गये थे। परनतु जगल्ल पाशा को चुनाव में भाग लेना पहा। वफ्द दल ने २१४ स्थानों में से १६० पर अधिकार कर लिया। जगलूल पाशा इंग्लेंड जाकर अपने 🥕 मित्र रेमज़े मेकडान्एड से मिलना चाहतेथे, जो उस समय प्रधान मन्नी थे। परन्त मेकडान्एड डन

''तीन साल से अधिक समय गुजरा कि हमने इच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के श्रंदर—श्रोर यदि वह चाहे तो बाहर भी—पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें, किन्तु शर्त यह है कि भारत के मुख्य दल देश क भावी विधान के सम्बन्ध में कोई सममौता करकें।''

श्री एमरी ने घन्त में कहा :---

"श्रगर इस समस्या का कोई पूर्ण या तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता (यानी श्रगर सत्ता हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नहीं मिलते ) तो कोई कार्ण नहीं कि भारत व ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं उससे बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय। ज़रूरत इस बात की है कि हम फिर से कोशिश करें।"

इस स्थल पर हमारे लिए मिस्र में श्रलेनबी के कार्य का उल्लेख करना श्रनुचित न हागा, क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेवल से उन्हींके पथ का श्रनुसरण करने की श्राशा की जाती थी।

#### भिस्र और भारत

वेवल के वाह्सराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात महीने पहले श्रीर लार्ड लिन लिथगों के कार्यकाल का तीसरी वार छ महीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले भी वेवल की इस पद पर नियुक्ति की चर्चा चली थी। उस समय कुमारी मार्गरेट पोप ने लिखा था —

"प्रत्येक भारतीय को श्रपने देश के स्वाधीनता-संग्राम की निम्न घटनाओं से समानता का ध्यान रखना चाहिए:-

"१६१४ में श्रंग्रेज़ों ने मिस्त को सरित्तत राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर मिस्रवासियों को शांति-सम्मेजन के सम्मुख श्रात्म-निर्णय का दावा पेश करने के जिए प्रतिनिधि महत्त भेजने की हजाजत नहीं दी गई। चपद दल के नेताओं को पकड़कर निर्वासित कर दिया गया। स्वभावतः परिणाम यह हुआ कि देश भर में असंतीप की लहर दौड़ गई। तव दल के लोगों ने कुछ हिंसात्मक कार्यों का सगठन किया। जिनका मुख्य उद्देश्य रेजवे जाहनों व तार की लाइनों को छिन्न-भिन्न करके यावायात् सम्बन्धों को भग कर देना था ( भारत में ६ श्रगस्त के उपद्वों से तुलना की जिए ) श्रीर दंगे भी शुरू हो गये जिनमें कुछ श्रमेज मार डाले गये। इस समय श्रतेनवी शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये। उन्होंने मज़वृती व तेजी से काम किया। उन्होंने वफ्द नेताओं को छोड़ दिया और उनसे वातचीत चलानी आरम्भ करदी। लार्ड अलेमबी ने वफ्द दल के नेता जगलुल पाशा को बातचीत करने के लिए लदन भी भेजा। जगलूल पाशा भ्रपनी बात पर जमे रहे श्रीर कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वार्ता भंग हो गयी श्रीर जगलुत पाशा को लंका में निर्वासित कर दिया गया। किर भी श्रतेनवी ने सममौता करने के लिए श्रपने प्रयान जारी रखे। मिस्र में श्रपने सबसे बढ़े विरोधी से पिंड छुड़ाकर जाड अलेनबी को समसीते के प्रयत्नों को आगे बढ़ाते समय विटिश मित्रमहत तक से लोहा लेना पढ़ा । इस ऐतिहासिक सघर्प में लॉयड जॉर्ज, कर्जन श्रीर मिलनर—सभी मिस्र की सरसण न्यवस्था की समाप्त करके स्वाधीनता की घोषणा करने के विषय में उनके विरोधी थे। परन्तु उनके सम से कट्टर विरोधी चर्चिल थे जैसा कि वेवल ने लिखा है। परन्तु झन्त में अलेनबी ही सफल हुए। १६२२ में जगलुल पाशा मुक्त कर दिये गये श्रीर मिस्न को एक स्वाधीन राज्य

स्वीकार कर जिया गया। इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम चलाऊ व्यवस्था हो गई और इस सब का श्रेय श्रजेनबी को ही था।

"श्रतेनशी ने जो हुछ किया क्या बही करने की हिम्मत वेवल भी कर सकते हैं—कांग्रेस के नेताश्रों को रिहा करें, तुरन्त बातचीत शुरू वरदें श्रोर भारत की स्वाधीनता की घोरणा करने के साथ ही ब्रिटेन व भारतीय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एक सधि कराने की व्यवस्था करें ?''

भारतीय स्वाधीनता की समस्या का मिस्न की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामजरय है कि इस पर विस्तार से कुछ बहना अनुचित न होगा। मिस्न की स्वाधीनता की घोषणा १६२२ को की गई श्रीर १४ मार्च, १६२२ को पार्लमेंट में बहस होने के बाद खदीव को मिस्न का शाह घोषित कर दिया गया श्रीर उन्हें "दिज मैंजेस्टी" भी कहा जाने लगा। लार्ड वेवल ने मत प्रकट किया है कि विटिश सरकार तो श्रनिच्छुक थी, किन्तु श्रजेनबी की दहता के कारण उसे १६२२ में मिस्न को स्याधीन करना पदा। कुछ स्वार्थी जोगों का सहारा लेकर बिटिश स्वार्थी की रक्षा करते रहने से मिस्न की साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भग नहीं होते। लार्ड श्रलेनबी ने देखा कि मिस्न के राष्ट्रवादी लोग जिन भावनाश्रों को प्रकट कर रहे है उन्होंने जनता के हृदय को भी हिला दिया है। उन्होंने यह भी श्रनुभव किया कि स्वाधीनता के नारों से प्रभावित होकर जनता श्रपनी स्वाभाविक सुस्ती छोड़कर कार्य-चेत्र में कुद सकती है। लार्ड श्रलेनबी ने यह भी महसूम किया कि मिस्नवासियों में श्रापसी मतभेद चाहे जितने क्यों न हों, किन्तु मिस्न श्रीर इंग्लेंड के पारस्परिक सम्बन्धों को तय करते समय उनका कुछ भी विचार न करना चाहिए।

१६२२ में अमैल व अक्टूबर के दिमियान तैयार किये गये विधान के अनुसार सूडान मिस्र का ही ख़ग था। परन्तु धमेज उसे "पुरचित विषय" मानते थे। हमा प्रकार भारत में रियासर्तों को स्वाधीन भारत से पृथक करने की चेष्टा की गई । मिल्री विधान समिति ने विधान बेल्जियम के ढंग पर बनाया था। निम्न धारासभा के विस्तृत मताधिकार के प्राधार पर निर्वाचित होने. सेनेट शांशिक रूप में निर्वाचित व शांशिक रूप से नामजट होने शीर शाह की विश्वान के अनुसार चलने चाला शासक वनाने की व्यवस्था की गई थी। जिस समय यह सद हुआ उस समय वफ्द दल के नेता जगलूल पाशा उपद्रवों के लिए उत्तेजित करने के जुर्म में गिरफ्तार करके पहले ष्यदन में रखे गये थे श्रीर २८ फरवरी, १६२२ को स्वाधीनता की घोषणा के दिन सूमव्य रेखा के निकट पेयीशीलेश द्वीप धौर फिर जिजाल्टर भेन दिये गये थे। मार्च १६२३ के दिन उन्हें रिद्वा कर दिया गया। नया विधान मार्च १६२३ में ही जारी कर दिया गया। मार्गत-ला रद्द कर दिया . गया। एक कानून ऐसा पास किया गया कि जिन चिदेशियों के प्रति कोई श्रत्याचार हो उन्हें ६० से ७० नाख पाँछ तक हर्जाना दिया जाय। १४ में से ३ विद्यार्थियों को माग्यदृढ दिया गया। इस प्रकार काहिरा के दुने श्रीर उसके बाद का इतिहास समाप्त हुमा। जगल्ल पाशा १८ सितम्बर १६२३ को सिकंदरिया वापम प्राये। श्रन्य लोगों ने मिस्र में जो उन्नति की थी उसका वे खास्मा करना चाहते थे। अमेर्जा ने आरोप लगाया कि यह उनका मिध्याभिमान और ज़िद् है। दुछ एमी ही परिस्थिति भारत में उस समय उत्पन्न हो नई थी जय लार्ड वेवल कुछ प्रस्तावों को केंकर, जिन्हें तैयार करने में कुछ कांग्रेसियों का हाथ या, गीकि सस्या के रूर में कांग्रेस से उनका कोई सम्बन्ध न था, इंग्लेंड गरे थे। परन्तु जगलूल पाशा की चुनार में भाग लेना पड़ा। वपद द्रज ने २१४ स्थानों में से १६० पर श्रधिकार कर जिया। जगलून पाशा इंग्लैंड जाकर श्रपने मित्र रेमणे सेकदानएड से मिलना चाहते थे, जो उस समय प्रचान मंत्री थे। परन्तु मेंकदानएड उ के मित्र वसी तरह नहीं सादित हुए जिस तरह १६४२ में जिनकियगो महारमा गांधी के मित्र प्रमाणित नहीं हुए। जगलून पाशा ने निम्न मार्गे उपिस्थित कीं :—(१) मिस्र से खंग्रेजी फीज, ख्रमेजी प्रमान खीर ध्यमेज प्रसरों का हटाया जाना, (२) स्वेज महर या धल्पसब्यकों की रहा के ख्रमेजों के दावे का परिस्थाम। परन्तु जगलून पाशा में वातबीत करने की चतुराई न थी, गोकि वे ख्रपना पत्त जोरदार सब्दों में पेश कर नकते थे और ख्रान्दोन्नन का साहमपूर्व के नेतृत्व कर सकते थे। ख्राह्य १६२४ में में इहानल्ड मित्रमदन का पतन हो गण, किन्तु हसके पहले ही जगलून पाशा ख्रपने मित्र से उसी प्रकार निराश हो चुके थे, जिस प्रकार नाद में जाकर जजहरणान को किप्स से खीर गाधीजी को जिननिवयगो से निराशा हुई थी। जगलून पाशा का मतमेद ख्रमेजों से निरान वातों के सम्बन्ध में था:—

- (१) स्डान
- (२) न्याय सम्बन्धी तथा श्राधिक श्रंत्रेज मकाहकार,
- (३) बृटिश स्यार्थ व १६२२ की घोषणा सम्यन्धी नीति,
- (४) विदेशी श्रमसरों को हर्जाना देना,
- (१) सूडान में श्रवजों के स्वार्थ श्रीर
- (६) कतिपय रकसों का भुगतान ।

जगलूल पाशा ने श्रपने प्रधान मित्रव से इस्तीका दे दिया। उन्होंने शाह से एक सिंध कर की शीर तीन दिन के ही भोतर सरदार जी स्टेक की इत्या कर दी गई।

१६१६-२० के निवातर कमाशन ने मिल्ल की सरिचत व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार २८ फरवरी १६२२ को मिल के स्वाबीन राज्य घोषित कर दिये जाने पर श्रम्भजों ने कुछ प्रश्ना को बातचीत-द्वारा निपटाये जाने के लिए सुरिचत रख लिया। इन प्रश्नों में सत्रसे सहस्वपूर्ण निम्न थे --(१) बिटिश साम्राज्य के यातायात मार्गों की हिफाजत स्रोर (२) वाहरी श्राक्रमण या हस्तचेप से मिस्र की रचा । १६३१ में मिस्र व श्रवेजों के मध्य मित्र वने रहने की एक सिघ हुई, । जेस ही पहली धारा इस शकार थी -- ' चू कि स्वेज नहर मिस का श्रङ्ग होने के श्रवावा ससार म श्रोर विटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में श्रावागमन का साधन है, इसिंतिए मिल के हिन मजेस्टी शाह मिला सेना के अपने साधनों के बत्त पर इस नहर व उसमें जहाजों के मार्ग की रचा में समर्व होने क दोनों पज्ञा-द्वारा स्वीकृत कालाक, नहर की रचा के लिए बिटिस साम्राज्य को नहर के निकट मिक्षा भूमि में सेना तनात करने का श्रधिकार देते हैं, जैसा कि जुनाई १६२० में श्राधी पाशा व कर्जन में हुई बातचीत में कहा गया था। इस सेना की उरस्थिति से यह मनलव नहीं लगाया जारगा कि उसका उद्देश्य अधिकार जमाये रखना है और न उसके कारण मिस्न के स्वाधानता के श्रधिकारों में हो किसी प्रकार इस्तर्रिष स्वीकार किया जायगा। धार १६ में डिश्ति खित २० वर्ष का काल समाप्त होने पर नहर के मार्ग की मिस्री सेना-द्वारा रचा करने में समर्थ होने के परन को, यदि दोनों पच सइमत न हों तो, वर्तमान सिंध की ब्यवस्था के अनुमार राष्ट्रसच के अथवा ऐमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समृह के आगे निर्णय के लिए पेश किया जा सकता है, जिसके सम्यन्य में दोनों पर्हा में सममोना हो गया हो।"

यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि बिटिश सेना में १०,००० भूमि सैनिक तथा ४०० धायुपान-चाज करहेंगे, नहर के पूर्व च पश्चिम में उन चत्रा की ज्याख्या का गई जिनमें बिटिश सेना को तैनात किया जायगा थ्रोर यह भी बता दिया गया कि इस सेना के बिद कितनो भूमि, धारकें, जल-व्यवस्था तथा सदक घोर रेलवे यातायात सम्बन्धी प्रवन्त्र की जरूरत पहेगी। ऐसी ही एक संधि घन्नें ने १६३० में हराक से की थी।

साहये, अब हम फिर भारत की तरफ धार्चे। जिन्ना-गांधी वार्ता अपफल होते ही लियाकत-ऐसाई वार्ता धारम्म हो गई और जनवरी, १६६४ में दोनों नेताओं ने समस्रोता किया, जिस पर ११ जनवरी, १६४४ को हस्तालर भी हो गये।

इस समकौते में समानता का श्रनुपाव साम्प्रदायिक श्राधार पर नहीं बल्कि संस्थागत श्राधार पर स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में इसमें हिन्दु मों व सुसलमानों के सनान प्रति-निधित्व के स्थान पर कांग्रेस व सुश्जिम जीग के समान प्रतिनिधित्व की वात स्वीकार की गई थी। दूसरे, उसमें यह भी निश्चित कर जिया गया था कि इस प्रकार स्थापित सरकार का पहला कार्य कांग्रेस कार्य-समिति के सर्स्यों की रिहाई होगी । अन्य बातें इस प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने पर हो निर्मर थीं। यदि बाइसराय व भारत मत्रों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर विया होता तो शायद शिमवा-सम्मेजन होता ही नहीं। वन वो गुन्तरूप से समकौवा ही जाता श्रीर फिर एक दिन हमें सूचना मिलतो कि नई शासन परिपद स्थापित हो गई है -श्रीर फिर कार्य समिति की रिहाई के लिए इम नई सरकार के गृह-सदस्य के प्रति इतज्ञ होते । इस प्रकार कामेस की कोई श्रावाज ही न होती, क्योंकि समी वातचीत उसकी शतुपहियति में हुई थी। शौर फिर कांग्रेस कार्य सामिति के परामशं के विना ही एक नई सरकार की, इसे राष्ट्रीय सरकार करना ठीक न होता, स्थापना हो जाती । ऐसा होता तां बिटिश कृटनीति की विजय होती. संस्थाबह वाक पर उठा कर रख दिया जावा श्रीर न जाने कर तक निटिश शासन की जहें भारत में जमी रहतीं। सीभाग्यवरा गांधीजी के कहे रुख के कारण यह दुर्घटना नहीं दुई शार २३ जगवरी को ढा॰ प्रफ़रलचंद्र घोप की रिहाई के कारण जो प्रस्वस्थ थे इस निरचय को फ्रीर बल प्राप्त हुया। इससे जाहिर हो गया कि कार्यसमिति के सदस्यों के रिहा होने तक कुछ नहीं हो सकता। किसीकी व्यक्तिगत विजय के सङ्चित दृष्टिकोण के कारण नहीं किन्तु एक सिद्धात की सफलता के ज्यापक दृष्टिकीण से यह प्रसदता की ही यात हुई कि कामेस की द्वात यची रहीं सीर राष्ट्रीय संघर्ष छेदने, उसे जारी रखने तथा म श्रगस्त, १६४२ के बन्बई वाले प्रस्ताव को वापस जीने से इनकार करने के विषय में पिछले चीन वर्ष तक उसने जो दृष्टिकोण प्रदृश किया या उस पर यह श्रद्धिग बनो रहो। हा तो, जहांतक देश का ताल्लुक है, इन दिनों की घटनाए विशेष महत्त्रपूर्ण थीं इसिविए नहीं कि टनके कारण कोई सफलता मिलती या नहीं मिलती, चिक इस कारण कि उन नेतिक सिदातों की विजय हुई जिनके आधार पर कांग्रेस के कार्य पिछले २४ वर्ष से चल रहे थे।

सब हम उन घटनायों को लेते हैं, जिनका सम्बन्ध वेबल योजना से था नियह योजना गितिरोध दूर करने के लिए थी। १४ जूर, १६४४ को लाउं वेबल ने भारत की लाला के जिए रेडियो से एक भाषण बाह हास्ट किया थार साथ हा पाय उसी समय भारत मंत्री श्री एमरा ने भी पालें मेंट में एक वक्तस्य दिया। इन दोनों वक्तस्यों में एक ही प्रकार के विचार य भाय प्रकट किये गये थार एक ही थोनना व कार्यक्रम उपस्थित किया गया। योजना को गुल्य बाल यह थी कि घाइमराय चुने हुए स्यक्तियों का एक सम्मेलन चुनार्वे जिनसे कि नई शासन-परिषद् के सदस्यों की एक स्वा तंथार को जा सके। इस स्यो में एवे व्यक्ति सम्मिनित किये बाय, जो सार्यक्रनिक रूप से लीन यार्वे स्वोकार करने को तथार हों घार इन लीन यार्वो में सब से महस्त-

पूर्ण जापानियों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें हराना हो । वाहसराय ने शपने बाहकास्ट में कहा, "विभिन्न दल ऐसे योग्य तथा प्रभावशाली न्यक्तियों के नामों की सिकारिश करें, जो विदेश विषय को मिलाकर सभी विभागों के प्रवध तथा उनके विपय में निश्चय करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हों", किन्तु श्रपवाद युद्ध-सचालन का किया गया, जो प्रधान सेनापित की श्रधीनता में होगा। वाहसराय ने यह भी कहा कि हिन्दुश्चों (श्रष्टुतों को छोड़ कर) श्रीर सुसलमानों की सख्या बरावर रहेगी श्रीर कार्य का संचालन तरकालीन विवान के श्रनुसार होगा यानी "भारत मन्नी गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में।" लार्ड वेवल ने सम्मेलन में सवाल उठाया कि यदि उपर्युक्त शर्तों पर समर्मीता हो जाय तो विभन्न दलों-द्वारा शासन-परिषद् के निर्माण के लिए उसमें रखे जाने वाज न्यक्तियों की संख्या व साम्प्रदायिक श्रनुपात के सम्बन्ध में श्रीर वाहसराय के सम्मुख नामों की वह सूची जिसमें से वाहसराय शासन-परिषद् में नियुक्ति के लिए खनाव करेंगे, उपस्थित करने के तरीके के सम्बन्ध में मतेक्य प्राप्त करना सम्भव होगा या नहीं।

चाइसराय ने कहा कि उनके निषेध श्रिधिकार की हटाने का तो कोई प्रश्न महीं उठता, किन्तु उसका उपयोग श्रकारण नहीं किया जायगा। दूसरी तरफ मारत मन्नी ने कहा कि निषेध श्रधिकार का प्रयोग बिटेन के हित में नहीं बिल्क केवल भारत के ही हित में किया जायगा। हम सभी जानते हैं कि लाड हरविन के समय में भारत के हितों का क्या मतलब लगाया जाता था। पाठकों को सम्भवत स्मर्ण होगा कि गांधी-हरविन समसौते की श्रन्तिम धारा में वैधानिक स्थिति की चर्चा करते समय कहा गया कि भारत का भावी विधान जिन तीन बातों पर आधारित रहेगा वे संघ, केन्द्रीय जिम्मेदारी श्रोर भारतीय स्वार्थों की रहा के लिए सरहण होंगी। वाद में इन भारतीय स्वार्थी का मतलब ब्रिटिश स्वार्थी स लगाया गया। बाइसराय ने अन्त में कहा, "मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव सिर्फ त्रिटिश भारत के ही सम्बन्ध में हैं श्रीर इनका प्रभाव सम्राट् के प्रतिनिधि से नरेशों के सम्बन्धों पर बिलकुल नहीं पड़ता।" जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, सरकार ने अपनी स्थिति इन शब्दों में स्वष्ट करदी थी। "जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, यह स्वीकार किया जाता है कि दिमयानी वक्त में सम्राट् के प्रतिनिधि के अधिकार जारी रहेंगे, फिर भी यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार को कितने ही ऐसे विषय हाथ में लेने पहेंगे जिनका रियासतों से सम्बन्ध होगा, जैसे, न्यापर, उद्योग, श्रम श्रादि । इसकें श्रीत रिक एक तरफ रियासती प्रजा व नरेश श्रीर दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकार के सदस्यों के मध्य की दीवार हटनी चाहिए जिससे समान समस्याओं को परस्पर वाद-विवाद शौर सलाह-मराविरे के द्वारा इल किया जा सके।"

श्रपने बाहकास्ट भाषण के श्रत में वाइसराय ने निम्न शब्द कहे, "यदि सम्मेजन सफल हुआ तो मुक्ते केन्द्रीय शासन परिपद् स्थापित करने के विषय में सहमत होने की श्राशा है। ऐसी अवस्था में धारा ६३ वाले शातों में मिन्त्रमण्डल फिर से काम करने लगेंगे। ये प्रांतीय मित्रमडल मिलेजुले होंगे। ये प्रांतीय मिलेजुले होंगे। ये प्रांतीय स्विमडल हुभांग्यवश श्रसफल हुआ तो विभिन्न राजनैतिक दलों में कोई समकौता होने तक हमें वर्षमान श्रवस्था में रहना पड़ेगा।"

वाइसराय ने सम्मेल्न के सम्मुख पदों व उनमें मिलाये जाने वाले विभागों की निम्न सची उपस्थित की —

सम्मिलित विभाग प्द युद्ध १. युद्ध १ विदेश विषय तथा २ विदेश विषय २. राष्ट्रमंडल सम्पर्क गृह ३, गृह श्चर्थ ४. श्रर्थ कानुन ४. दानून श्रम ६. श्रम युद्ध, यातायात व रेल ७. यातायात सम्पर्क हाक श्रीर वायु प रहा च्यापार तथा नागरिक रसद ह. ब्यापार १०. ष्टचीग तथा रसदं ৭৭ शिचा १२ स्वास्थ्य १३ कृषि { १. कृषि-उन्नति २. खाद्य

१४ स्चना व ब्राहकास्टिंग

१४. श्रायोजन तथा उदाति

तत्कालीन सूची तथा उपस्थित की गई सूची का भेद भी समसना श्रावश्यक है। स्वारध्य, भूमि व शिला का पद तीहकर उसके तीन पद बनाये गये-प्रथम स्वास्थ्य का, दूसरा कृषि का जिममें खाद्य भी सम्मिलित किया गया श्रीर तीसरा शिद्धा का। युद्ध-यातायात के पुराने पद की यातायात सम्पर्क ( कम्यूनिकेशस ) में परिवतित किया गया, जिसमें युद्ध-यातायात की सम्मि-बित कर लिया गया। पुराने न्यापार के पद को जिसमें (१) न्यापार, (२) उद्योग व (६) नागरिक रसट सम्मिलित थे, अब ब्यापार व नागरिक रसद की सज्ञा दी गई। उद्योग व नागरिक रसद का एक नया पट बनाया गया। श्रायोजन व उन्नति के पुराने पट में खाद्य को सम्मिलित नहीं किया गया जैसे कि पहले था। पहले राष्ट्रमङल सम्पर्क का पद पृथक् था, किन्तु श्रव उसे विदेश विपय में ही मिला दिया गया।

वाह्सराय के भाषण व कार्य समिति के नेताओं की रिहाई से बड़ी-बड़ी श्राशाए की गईं। वाइसराय ने श्रारम्भ में ही कहा कि इस बार इतिहास की पुनरावृत्ति न होगी-वेवल-योजना की क्रिप्स-सिशन के समान ही गति न होगी। सम्मेलन में जो बहस व प्रश्नोत्तर हुए, ष्ठनका यहा उल्लेख करना ठीक न होगा, किन्तु इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि जब नेताओं के लिए मिल-जुलकर एक ययुक्त सूची उपस्थित करना श्रसम्भव हो गया तो प्रस्थेक दल व व्यक्ति से अपनी-श्रपनी सूची उपस्थित करने को कहा गया। फिर भी वड़ी विचित्र वार्ते हुई। सचेप में यही कहा जा सकता है कि २= जून से दो येंडकें हो चुकने के बाद सम्मेजन की १४ जुलाई वाली वंडक में सफलता मिलने की आशा की जा रही थी। यहुत सोच-विचार के याद उसमें दो सूचियां अपस्थित की गईं। यह बड़े दु ख की वात थी कि श्रवतक कोई सयुक्त सूची नहीं बन पाई थी। यदि ऐसा होता तो देश की उन्नति का मार्ग खुका जाता। यदि सयुक्त मूची वन जाती तो

शायद एक ही दल, एक ही मार्थक्रम, सम्महत महिण्य के लिए एक ही निर्वाचन-स्ववस्था, एक ही राष्ट्रीय्ता, एक ही आदर्श स्सार के माम्लों में एक ही साथ भाग केने और गिटेन के नियम्रण से हुटवारे के एक साथ प्रयान वरने का नवीन अध्याय आरम्भ हो जाता। पर यह न होना था, सो नहीं हुआ। भाग्य में तो यही था कि मुक्क की गुलामी जिम आपसी फूट के कारण हुई थी वह हमारे बीच बनी रहे। संयुक्त सूची उपस्थित म कर सक्ष्मे का मतलव यह हुआ कि भारत के एक होने की आवाज धीमी पड़ गई। द्सरे शब्दों में इसका यह भी मतलब हुआ कि जनता का एक भाग अभी व्रिटेन के ही साथ बँधा रहना चाहता है और अपने परों पर खड़ा होने में अपने को असमर्थ पा रहा है। सौर, मुक्लिम तीन च यूरोपियन प्रतिनिधि के खलावा वाकी संगकी तरफ से पृथक् सूचियां उपस्थित की गई और इसका क्या परिणाम हुआ यह भी हम देखते हैं।

११ जुलाई की सुरित्म लीग के नेता ने सिर्फ १४ मिनट तक वाहसराय से सुनाकार की थौर इस मुलाकात में उन्होंने वहा कि वाइसराय की मृची में जो गैर-लीगी नाम हैं उन्हें वे स्वीकार नहीं कर सबते, दयोंकि जीग भारत के मुससमानों की एकमान प्रतिनिधि होने का दावा परती है श्रोर उन्होंने जो सुची दी है उसमें वे श्रपने दल के श्रतिरिक्त किसी याहरी नाम को शामिल नहीं करने दे सकते । वाहमराय ने इसमे धपना मतभेद प्रकट किया । कुछ ही समय चाद गांधीजी वाइसराव से मिले छीर छगले दिन हांग्रेस के छध्यस की मिलने के लिए बुलाया गया। वाइसराय ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने मुस्लिम प्रतिनिधियों की जो सूची बनाई है मि॰ जिन्ना उससे सहमत नहीं है ( मूची का सिर्फ इतना भाग ही टन्हें दिखाया गया था।) इसमे अधिक बाइसराय ने नेताओं को दुछ नहीं बताया। वाइसराय के कार्य की विचिन्न प्रणाबी थी। वे दलों में सममीता कराने का तो प्रयान कर रहे थे, विन्तु उन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में सुर चित रखा था श्रीर श्रपने इसी श्रधिकार के कारण वे श्रपनी सूची तैयार कर रहे थे। वाह-सराय ने नेताथों से सुविया तो सिर्फ इसिं ए मांगी धीं कि टनमें से शासन-परिषद् के जिए वे नामों का चुनाव करलें। परन्तु वाइसराय कोई सुची तैयार नहीं कर सके। यह कहने से क्या नाम है कि उनकी सुची सम्भवत कांग्रेस स्वीकार नहीं करती और इसीनिए उन्होंने उसे कांग्रेसी नेताशों को नहीं दिखाया। इचित कार्य-पद्धति वो यह होती कि वे खपनी सुची कांग्रेसी मेताफ्रों को दिखाते और वे उसे स्वीकृति के लिए कार्य-समिति के प्रागे उपस्थित करते। यही नहीं कि ऐसा नहीं किया गया वितक वाइसराय ने कार्य समिति के दृष्टिकोश के विषय में श्रतुमान भी कर लिया। १४ जुलाई को वाइसराय ने सन्मेजन यह वहते हुए समाप्त कर दिया कि उन्हें श्रपने प्रयत्नों में श्रसफलता मिली है शौर इसी द्विए सम्मेलन को श्रनिश्चित काल के विए स्थिति किया जाता है। ऐसा करते समय उन्होंने सम्मेजन की श्रसफलता अपने सिर पर ची श्रीर इस सिल लिले में यह भी कहा कि मि॰ जिल्ला ने कोई सूची उपस्थित नहीं की बहिक उन्हें जब चाइसराय की सूची का एक भाग दिखाया गया तो उन्होंने यही कहा कि मुरिताम कीग उसे स्वीकार नहीं कर सकती।

भारत के प्रमुख नेताओं के एक पखनारे तक शिमला में रहने के समय जो घटनाएं हुई उनकी समीचा करने से प्रकट हो जाता है कि पहले जो झाशकाए की गई थीं वे निराधार न थीं। किप्स-मिशन व वेवल-योजना में बहुत-कुछ समानता थी, किप्स जिस समय भारत झाये उस समय वही आशाएं दिलाई गई । उन्होंने कांग्रेस के शब्यच की घचन दिया कि भारत में

चाइसराय की नये मंत्रिमंडल की तुलना में वही स्थिति रहेगी जो विटिश सन्नाट् की बिटिश मंत्रि-मंडल की तुलना में होती है। बाद में उन्होंने इस बात के श्रथवा ''मंत्रिमंडल'' शब्द की चर्चा क्षक से इनकार कर दिया, गोकि प्रश्टूबर, १६४२ के पार्क ट घाले भाषण में सर स्टैफर्ड किप्स ने स्वीकार कर लिया कि उन्हों ने "मंत्रिमंडल 'शब्द का साधारण पर्थ में प्रयोग किया या वैधानिक ष्पर्थ में नहीं। शिमला में लार्ड वेवल ने वहा था कि वाइसराय के निर्धे प्रधिकार की रद करने का वो प्रश्न नहीं उठता, किन्तु उसका श्रकारण प्रयोग नहीं किया जायगा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की त्वना में वाद्दसराय ने यह स्पष्ट बात भ्रवत्रय हही थी। विष्स व वैवल योजनार्थों के सम्बन्ध में दूसरा अन्तर यह है कि किप्स ने उच दिल्ली फ्राकर गांधीजी को बुलाया तो गांधीजी को किप्स-प्रस्तावों को देख कर ऐसी निराशा हुई कि उन्होंने इस बात पर छारचर्य प्रकट किया कि किप्प ऐसे परताव लेकर बिटेन मे आये ही वयों। परन्तु जहांतक वेबल-योजना का सम्यन्ध है, गांधीजी ने संतोष प्रकट किया श्रीर कहा कि यह नेकनीयती से तैयार की गई है श्रीर इसे स्वाधीनता की थोर ले जाने वाला एक कदम कहा जा सकता है। गांधीजी ने उसमें स्वाधीनता का बीज देखा ष्यौर इसी लिए उन्होंने इसके प्रति हिप्स योजना से भिन्न रख ग्रहण किया । जब किप्स भारत ष्याये थे तो गांबीजी की सजाह थी कि काम्रेस की कार्य-सिमिति की बैठक दिल्ली में बुजानी आवश्यक नहीं है। परनत् इस बार घटनाचक बिल्कुल दूसरी दिशा में ही घूमा । गांधीजी ने सजाह दी कि कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाय शौर वह वैवल-योजना पर विचार करे, परन्तु यहां में दोनों योजनाय्रों की समानता श्रारम्भ होनी है। क्रिप्प-योजना की नौका कार्यसमिति की वैठक शुरू होने के तीसरे दिन दूव गई। यह बैठक २६ मार्च १६४२ को प्रारम्भ हुई थी श्रीर ३१ मार्च को समाप्त हुई। परन्तु झिप्स ने श्रनुरोध विया कि मैं जो सुन रहा हूँ कि कार्यसिमिति ने मेरे प्रस्तावों को शस्वीकार वर दिया है, यदि यह सत्य है तो उसे यह वान समाचार पत्रों में मकाशित न करनी चाहिए। किप्स का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। शिमला सम्मेलन के वीसरे दिन यानी २६ जून १६४१ को श्रसफलता उसकी कार्यवाही से ही प्रकट हो गई, क्योंकि सम्मेलन में सयुक्त स्ची तैयार नहीं हो सकी। फिर भी यह श्राशा श्रवश्य की जाती थी कि वाह-सराय की सूची बुद्धिमत्तापूर्ण होगी धौर उसके कारण सममौता हो सकेगा। जिम प्रकार 'किप्स-मिशन के समय करें ज जान्यन के धागमन से धाणा पुन जामत हो उठी शी, नयों कि किप्स के कार्य के पहले तीन दिन समाप्त होने के छहीं एक सप्ताह बाद ही बार्ता छतिम रूप से भग हुई थी, इसी प्रकार शिमला-सम्मेलन के प्रथम तीन 'दिनों के बाद श्रीर घाइसराय-हारा सम्मेलन भंग करने की घोषणा के सध्य एक पखवारे का समय गुजरा था छौर इस घरमे में कई घटनाएं हुई थीं। यह जाजतक प्रकट नहीं हो सका है कि ह मार्च, १६४२ के दिन सर स्टेंफर्ड क्रिप्स ने धपने दृष्टिकीया में पुकापुक परिवर्तन कैमे कर जिया श्रीन यह क्यों कहा कि रुग सदस्य की इस्तातिरत किये जाने वाले विषयों की स्वी में उन्हें श्रीर कोई विषय जोड़ना शेष नहीं रहा है थौर यह भी कि मित्रमहत्त के न्यवस्थाविका परिषद् के प्रति जिम्मेदार होने की कोई बात ही नहीं है बिक्रियह तो एक ऐमा सवाल है जिस पर कार्यंसमिति की वाइमराय से वातचीत करनी चाहिए। लार्ड वेवल ने सम्मेलन के सदस्यों हारा पेश की गई सुचियों के छाधार पर जो धवनी सूची तैयार की थी उसे उन्होंने कांग्रेम तथा धन्य सभी दलों या लीग की पूरी इसों नहीं बतायो, इस पर भी कोई प्रकाश नहीं ढाल सकता। परनत यह निर्विदाद है कि १४ जुलाई से पहले वाले सप्ताह में समाचार-पत्रों में जो सूची विश्वस्व सूची के नाम से प्रकाशित हुई थी,

उसे वास्तविक सूची नहीं कहा जा सबता, क्योंकि वाइसराय यह सृची किसीको भी बता नहीं सकते थे।

जो कुछ हो इतना स्पष्ट है कि सम्मेलन की श्रसफलता के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी कुछ भी न थी। वाइसराय को कांग्रेस का रख दिल्वल स्पष्ट हो बुका था, वयोंकि वाइसराय जो थोंडे परिवर्तन सूची में करना चाइते थे उन पर कांग्रेस को कोई श्रापत्ति न थी। बाग्रेस तो सिर्फ यही चाहती थी कि उससे पहले सलाह ले ली जाय और उसकी सहयोग की भावना से श्रनचित लाभ न उठाया जाय । जहाँ तक लीग का सम्दन्ध है यह स्पष्ट है कि उसे सम्मेलन भंग होने की जिम्मेटारी श्रांशिक रूप से श्रवश्य उठानी चाहिए, वयोंकि वह श्रपने की भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि होने के दावे को माने जाने का हट वर रही थी खाँर यह एक ऐसा दावा था, जिसे खुद वाइमराय मानने को तैयार नहीं थे श्रीर जिससे देश के करीड़ों मुसलमान इनकार करते थे। जीग का दावा उस समय श्रीर भी कमजीर पह गया जब खिजर ह्यातखां जीग से श्रवाग श्राप्ता प्रतिनिधि नामजद कराने शिमला पहेँचे । श्रहरार, राष्ट्रीय मुसलमान, मोमिन, शिया श्रीर जमीयतुल रुलेमा की वार्यसमितियों ने मौकाना हसैन शहमद मदनी को काम्रेस व सरकार के पास प्रपना प्रतिनिधि नामजट करने के उद्देश्य से बातचीत करने के लिए भेजा था। जुबाई, १६४२ में शिमला में जो घटनाएं हुईं उनमें दुछ नैतिक न्याय भी था। खप्रैज, १६४२ में किप्स मिशन को यदि स्वयं किप्स ने भग नहीं विया तो वह कांग्रेस ने किया था । शिमला में लीग ने वेवल-योजना को श्रसफल किया गोकि इसका दोष लाई वेवल ने श्रपने सिर पर ले लिया। दिल्ली में जो बात किप्स के साथ हुई ठोक वैसी ही बात शिमला में वेवल के साथ हुई। शिमला सम्मेलन की समाप्ति के बाद मौलाना श्रवलकलाम शाजाद ने समाचारपत्र के एक प्रति निधि से कहा था, वाइसराय ने सुक्ते पहली मुलाकात में ही विश्वास दिलाया था कि सम्मेलन में भाग लेने वाला कोई भी दल उसे जानवृक्त कर भग न कर सकेगा। सभी जानते थे कि मि॰ जिन्ना का रुख क्या होगा थौर सभी का विश्वास था कि लार्ड वेवल उनके प्रति उचित न्यवहार करने का श्रधिकार प्राप्त कर चुके हैं । परन्तु लार्ड लेवल का हाथ भी श्रंत में श्राकर किप्स के ही समान एक गया। दोनों परिस्थितियों मे एक श्रीर भी समानता दिखाई देवी है। किप्स ऐसे समय भारत आये थे जब भारत पर जापानियों के शाहामण की आशका की जा रही थी। यह श्राशका मिटते ही किप्स-मिशन एकाएक समाप्त हो गया। जुलाई, १६४४ में वेवल-योजना जिस समय शिमला में प्रकाश में थाई थी उस समय अनुदार दल वाले ४ जुलाई की होने वाले श्राम चुनाव में मजदूर-दल के भारी हमले की श्राशका कर रहे थे। चुनाव समाप्त होने पर पहुत्ते के रुख में एकाएक परिवर्तन हो जाने के कारण वेवल योजना का भी श्रन्त हो गया। यह कहना कि इस प्रकार की चार्जे चलने ग्रीर फिर उन्हें वापस जीने की घातें पहले से सय कर की जाती हैं, अनुचित जान पढ़ता है। गोकि कार्य व कारण के रूप में इन बातों का सम्बन्ध हर जगह नहीं जोड़ा जा सकता। फिर भी साधारण जनता इस तथ्य की उपेदा नहीं कर सकती।

परनतु मव यातों पर विचार कर जुकने के बाद शिमज्ञा सम्मेलन श्रसफल होने का दौष वास्तव में बिटिश सरकार पर श्राता है जिसके प्रतिनिधि लार्ड वेवल दढ़ता तथा निर्मयतापूर्वक कार्य न कर सके। लार्ड वेवल ने जब यह कहा कि, "परस्पर हुरा-भला न कह कर श्राप सहायता करेंगे" तो उनके मन में श्राणका थो कि वे विभिन्न दलों की भावनाशों को कुछ घोट पहुंचा रहे हैं। पहले किसी पर दोषारोषण किया जाता है श्रीर फिर हुरा-भला कहा जाता है। परन्तु

सम्मेजन को मुस्लिम छीग ने जो छति पहुंचाई थी उसका निवारण करने की सामध्यें वाइसराय में थी। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर वाइसराय ने शासन साम्बन्धी किटनाइयों का बहाना बनाया। श्रापने कहा "परिवर्तन श्रथवा भग होने की दैनिक सम्भावना के समय कोई भी सरकार श्रपना कार्य नहीं चला सकती। मुक्ते दैनिक शासन की कार्य-चमता का भी ध्यान रखना है श्रीर इसलिए इस प्रकार की राजनैतिक वार्ता बार-बार नहीं चलाई जा सकती। " इसलिए "सम्मेजन के श्रसफल होने के बाद में किस प्रकार सहायता कर सक्तंगा, इसके सोच विचार में हुछ समय लग जायगा।" वाइसराय ने एक या दो महीने ठहरने की बात जो कही थी उसका उद्देश यही था कि इन शब्दों के द्वारा श्रसफलता के कारण श्रस्यन्त कहुता को दूर किया जा सके। पुरानी इमारत के खंदहरों पर नई इमारत खही वरना न तो श्रासान होता है श्रीर न यह कार्य जलदी ही होता है। शब देखना या कि बाइसराय श्रमला कदम क्या उठाते है। परन्तु इसका यह मतलय नहीं है कि श्रामा की कोई नई किरण दिखाई देने लगी हो। कांग्रेस के लिए इतना ही काफी था कि वह यह प्रकट करे कि शुटी किस स्थल पर है। इस बार भी विजय कांग्रेस की ही हुई। प्रथम तो यह कि जिटिश सरकार को कांग्रेस को जेल से छोडना पड़ा श्रीर वार्ता चलानी पड़ी। दूसरी यह कि सवको प्रकट हो गया कि कांग्रेस को जेल से छोडना पड़ा श्रीर वार्ता चलानी पड़ी। दूसरी यह कि सवको प्रकट हो गया कि कांग्रेस लो जेल से छोडना पड़ा श्रीर वार्ता चलानी पड़ी। दूसरी यह कि सवको प्रकट हो गया कि कांग्रेस लो जेल से छोडना पड़ा श्रीर वार्ता चलानी पड़ी। के स्रार्थ है।

• १४ जून से २४ श्रमस्त तक का काल सुस्ती का था जो देखने में तो थोड़ा जान पदसा है, किन्तु भारत में वैधानिक परिवर्तन देखने को उत्सुक लोगों के लिए वह वहुत लम्वा काल था। मध्यवर्ती काल में ब्रिटिश श्राम चुनाव का परिणाम प्रकट हुश्रा श्रीर १० जुलाई, १६४४ को मज्दूर-सरकार की स्थापना हुई। चुनाव में श्री एमरी हार गये श्रीर उनके स्थान पर खाई पेथिक लारेंस भारत मंत्री बनाये गये। नई पार्लमेंट के उद्घाटन के श्रवसर पर सम्राट् ने जो भाषण दिया वह निराशा जनक था.—

"भारतीय जनता के प्रति दिये गए वचनों के छनुसार मेरी सरकार भारतीय जीकमत के नेताओं से मिलकर भारत में शीव्र ही स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथाशक्ति प्रयत्न करेगी।"

कुछ ही समय वाद लार्ड बेवल को इंग्लैंड बुताया गया। वे लदन में २४ छगस्त की पहुंचे छीर उनकी वापसी से पहले ही भारत में केंद्रीय व प्रान्तीय व्यवस्थापिका-मभाष्ट्रों के छाम जुनायों की घोपणा की गई। वेवल स्वय १८ सितम्बर को वापस छाये छीर उन्होंने छगले ही दिन एक भाषण झाडकान्ट किया, जो इस प्रकार है —

''हाल ही में लंदन में सम्राट् की सरकार के साथ मेरा वार्तालाप समाप्त होने पर उसने मुक्ते निम्न घोषणा करने का घोधकार प्रदान किया है .

"जैसा कि पार्लमेंट के उद्घाटन के श्रवसर पर सम्राट् ने श्रपने भाषण में कहा था, सम्राट् की सरकार, भारतीय नेताओं के सहयोग से, भारत में शीध ही पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थावना में सहायता प्रदान करने के लिए यथाशिक सय कुछ करने के लिए दृद संकरूप है। मेरी लदन-याधा के धवसर पर उसने मेरे साथ उन उपायों पर सोध-विचार किया है जो इस दिशा में किये जायंगे।

' इस माश्य की बोपणा पहले ही की जा चुकी है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यावस्थापिका-समार्थों के निवांचन, जो श्रम तक युद्ध के कारण स्थागित थे, श्रमामी शीत श्रमु में किये जायने। सम्राट् की सरकार की पूरी श्राशा है कि उसके याद प्रान्तों में राजनैतिक नेता मन्त्रिपद का दायिख कर बेंगे। "सम्राट की सरकार का इरादा है कि यथाशीघ एक विधान निर्माशी परिषद का आयोजन किया जाय और फ्लत. प्रारंग्सिक प्रयस्न के रूप में उसने भुमे यह श्रिषकार दिया है कि मैं निर्भावन समाप्त होते ही, यह जानने के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाशों के प्रतिनिधियों से बार्ताज्ञाप करूं कि १६४२ की घोषणा में जो प्रस्ताय निहित हैं वे उन्हें मान्य हैं या किसी बैक रिएक श्रथवा संशोधित योजना को वे तरजीह देते हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से -भी, यह जानने के लिए बार्तालाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विधान निर्माशी-परिषट् में पूरी करह से संमितित हो सकते हैं।

"सम्राट् की सरकार उस सन्धि के विषयों पर विचार करने जा रही है जो प्रिटेन श्रीर आरत के मध्य श्रावश्यक होगी।

"इन प्रारंभिक अवस्थाओं में, मारत की शासन-न्यवस्था जारी रहनी चाहिए और तात्का-विक शार्थिक एवं समाजिक समस्याओं का निबटारा भी अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को नवीन विश्व-व्यवस्था की रचना में पूरा-पूरा भाग लेना है। फलत सम्राट् की सरकार ने मुक्ते यह भी अविकार दिया है कि ज्योंही प्रान्तीय निर्वाचनों के परिणाम ज्ञात हो जाय में एक ऐसी शासन-परिषद् को श्रिस्तित्व में लाने का प्रयत्न कहं जिसे मुख्य-मुख्य भारतीय दलों का समर्थन प्राप्त हो।

"यह घोषणा को समाप्ति है जिसके लिए मुक्ते सम्नाट् की सरकार की श्रोर से मधिकार मिला है। इसका श्राभिप्राय बहुत कुछ है। इसका श्राभिप्राय यह है कि सम्राट् की सरकार भारत को ययासम्भव शीघ स्वायत्त शासन थी स्थिति में पहुंचाने के कार्य को श्रासर करने के लिए इद सकद है। जैसा कि श्राप स्वय श्रामान कर सकते हैं उसके सम्मुख श्रायन्त महत्वपूर्ण और वात्कालिक समस्याएं हैं किन्तु पहले से ही कार्य-व्यक्त रहते हुए भी उसने कार्य-भार प्रहण करने के प्राय प्रारम्भिक दिनों में ही भारतीय समस्या को प्रथम श्रीणी की और श्राविशय महत्वपूर्ण मान कर इस पर विचार करने के लिए समय निकाला है। यह इस बात का प्रमाण है कि सम्राट् की सरकार, भारत को शीघ स्व शासन प्राप्त करने में सहायता देने के लिए हार्दिक संकल्प कर चुकी है।

"भारत के लिए नया विधान तैयार करने छौर उसे क्रियारमक रूप प्रदान करने का कार्य जिटल थौर किटन है जिसके लिए समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों की सद्भावना, सहयोग थौर धैर्य की आवश्यकता होगी । हमें सबसे पहले चुनाव करने चाहियें जिसमें कि भारतीय निर्वाचकों की इच्छा का पता लग जाय । मताधिकार प्रणाली में कोई वहा परिवर्तन लाना सभव नहीं है। ऐसा करने पर कम-से-कम दो साल की देरी लग जायगी । किन्तु हम वर्तमान निर्वाचक स्वियों को खच्छी तरह से गशोधित करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं । निर्वाचन के बाद, में निर्वाचकों छौर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यह निर्णय करने के लिए वार्तालाप करना चाहता हूँ कि विधान-निर्मात्र -परिपद् का स्वरूप, अधिकार थीर कार्य प्रणाली क्या हो। १६६२ के घोषणापत्र के ससिविदे में विधान-निर्मात्री-परिपद् की स्थापना के लिए एक प्रणाली का सुमाव रखा गया पा किन्तु सम्राट् की सरकार इस बात का खनुमन करती है कि उपस्थित महान् समस्याभों और अध्य-स्वर्यकों की समस्याभों की जटिलता की दृष्ट से, विधान-निर्मात्री-परिपद् के स्वरूप का बांदिम रूप से निर्णय करने से पहले जनता के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करना शावश्यक है।

"भारत को स्वभाग्य निर्णय का खबसर प्रदान करने के लिए सम्राट् की सरकार को छौर

मुक्ते उपयुंक्त प्रणाली सर्वोत्तम जान पद्ती है। हम श्रव्ही तरह से जानते हैं कि हमें किन किट-नाइयों पर विजय पाना है श्रीर हमने उन पर विजय पाने का सक्त्य कर जिया है। मैं निश्चय ही श्रापकी विश्वास दिला सकता हूँ कि विटिश जनता के सब वर्ग श्रीर सरकार भारत की, जिलने हमें हस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इतनी श्रिषक सहायता प्रदान की है, सहायता करने को उरसुक्त हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं भारतीय जनों की सेवा में, उन्हें श्रपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने में, श्रीर मेरा हड विश्वास है कि यह संभव है, सहायता देने में कुछ भी टठा न रख्ंगा।

"अव यह प्रद्शित करना भारतीयों का काम है कि उनमें यह निर्णय करने की बुद्धि, विश्वास और साहस है कि वे किस प्रकार ध्रपने मतभेद दूर कर सकते हैं और किस प्रकार भार-तीयों-द्वारा भारतीयों के किए उनके देश का शासन सम्पन्न हो सकता है।"

प्रधान मन्नी मि॰ क्लोमेंट एटली ने १६ सितम्बर के दिन ब्राष्टकास्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार भा'तीय-विधान-परिषद् संस्था के साथ एक सिध बरेगी, जिसका प्रस्तान १६४२ में की गई घोषणा में किया गया था। श्री एटली ने यह भी कहा कि इस सिध में ऐमी कोई बात न रखी जायगी, जो भारत के हितों के विरुद्ध होगी । प्रधानमन्नी एटली का बाहकास्ट निम्न प्रकार है—

नई पालंमेंट का दद्घाटन करते हुए सम्राट्ने जो भाषण दिया था उसमें निम्न शब्द भी थे—'भारतीय जनता के प्रति दिये गये वचनों के श्रातुमार भेरी सरकार भारतीय जोकमत के नेवाओं से मिलकर भारत में शीध्र ही स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथा-शक्ति प्रयस्न करेंगी।'

"पद-प्रहरा करने के बाद सरकार ने श्रपना ध्यान भारतीय विषयों की श्रोर लगाया श्रौर वाइसराय से तुरनत हंग्लैंड श्राने के लिए कहा लाकि सरकार उनके साथ मिलकर सम्पूर्ण श्राधिक व राजनैतिक परिस्थिति की समीक्षा कर सके। यह बार्ला श्रय समाप्त हो जुकी है श्रौर वाइसराय ने भारत वापस जाकर नी ते सम्बन्धी घोषणा कर ही है।

"आपको स्मरण होगा कि १६४२ में सयुक्त-सरकार ने भारतीय नेताओं से वातचीत चलाने के उद्देश्य से एक घोषणा का मसविदा उपस्थित किया था, जिसे साधारण वौर पर किन्स-योजना कहा जाता है।

'प्रस्ताव किया गया था कि युद्ध समाप्त होते ही भारत के लिए नैया विधान बनाने के उद्देश्य से एक संस्था कायम की जाय । सर स्टेफर्ड किप्स इस योजना को भारत ले गये, किन्तु दुर्माग्यवश भारतीय नेतायों ने उसे स्वीकार न किया । परन्तु सरकार खब भी उसी हरादे शौर उसी भावना से कार्य कर रही है।

"सब से पहला आवश्यक कार्य यह है कि भारतीय जनता को यथासम्भवशीध ही अधिक-से-सधिक न्यापक आधार पर प्रतिनिधित्व उपलब्ध किया जाय। इस देश की माति भारत में भी युद्ध के कारण जुनाब नहीं हो सके हैं और अप केन्द्रीय व प्रान्तीय धारासमाओं के फिर से काम प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। इसलिए, जैसाकि पहले ही घोषित किया जा जुना है, आग भी शीतप्रतु में भारत में जुनाव किये जायंगे। इतने कम समय में जिसना भी सम्भव है, निर्वाचक सूची को संशोधित करके पूर्ण बनाया ला रहा है और इसका प्रयन्ध करने के लिए कि जुनाव न्याय-पूर्ण और स्वच्छुद हो, प्रश्वेक सम्भव शयल किया जायगा।

"थाज वाइसराय हमारा यह विचार प्रकट कर जुके हैं कि चुनाव समाप्त होने पर भारती



प्रतिनिधियों की एक विधान-परिपद् कायम की जायगी, जिसके जिन्मे नया विधान कायम करने का काम दिया जायगा । सरकार ने लाई वेवल को प्रान्तीय धारासभाश्रों के प्रतिनिधियों से वात-चीत चला कर यह जानने का श्रिधिकार दिया है कि उन्हें क्रिप्स योजना मान्य होगी प्रथवा वे किसी दूसरी वैंकिनपक या सशोधित योजना को तरजीह देंगे । देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत होगी।

"सरकार ने वाइसराय को यह भी श्रधिकार दिया है कि चुनाव के बाद के दिमंथानी काल के लिए वे एक ऐसी शासन परिपद् की स्थापना करने के उपाय करें जिसे भारत के मुरय राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो सके । ऐसा होने पर भारत श्रपनी श्राधिक व सामाजिक समस्याश्रों का हल कर सकेगा श्रीर एक नई विश्व-व्यवस्था की रचना में भी पूरी तरह भाग ले सकेगा।"

"भारत के प्रति विटश नीति की वही न्याख्या, जो १६४२ की घोषणा में निहित है श्रीर जिसे इस देश के सभी दर्जों का समर्थन प्राप्त है, श्रपने उद्देश्य श्रीर पूर्णता की दृष्टि से पूर्ववत् वर्तमान है। उस घोषणा में निटिश सरकार व विधान-परिषद् के मध्य एक संधि की जाने का विचार प्रकट किया गया था। सरकार तुरात ही सिध के मसिवदे की रूपरेखा तैयार कर रही है। यह कहा जा सकता है कि उस संधि में भारण के हित के विरुद्ध कोई भी घात नहीं रखी जायगी। भारत में विधान निर्मात्री-सस्था की स्थापना तथा उसके सचालन में जो कठिनाह्या श्रायंगी श्रीर जिन पर विजय प्राप्त करना श्रावश्यक होगा उन्हें भारतीय मामलों की जानकारी रखने वाला कोई श्रादमी नजरंदाज नहीं कर सकता । इससे भी श्रधिक कठिनाई का सामना भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को करना पढ़ेगा, जिन्हें चालीस करोड़ प्राणियों वाले महान् भू खढ़ के लिए विधान तैयार करना है।

"युद्ध के दिनों में भारत के योद्धाओं ने यूरोप, श्रक्षीका व एशिया में श्रत्याचार व श्राक्ष मण की शक्तियों को पराजित करने में खूव हाथ वेंटाया है। स्वाधीनता तथा लोकतश्रवाद की रहा करने में भारत संयुक्त राष्ट्रों का भागीदार रहा है। विजय हमें एकता के कारण शास हुई। वह हमें इसिलए भी शास हुई कि विजय के लच्य तक पहुचने के लिए हम श्रापसी मत-भेदों को भूल जाने के लिए तैयार हो गये। में भारतियों से इसी महान् श्रादर्श के श्रनुसरण का श्रनुरोध करूंगा। उन्हें मिलकर एक ऐसे विधान की रचना करनी चाहिए, जिसे देश के वहुसख्यक व श्रव्यसख्यक न्यायपूर्ण मान लें श्रीर जिसमें शानतों व रियासतों दोनों के ही लिए स्थान हो। इस महान् कार्य में ब्रिटिश सरकार श्रद्धिक श्रकार की सहायता। देने के लिए तैयार रहेगी श्रीर भारत ब्रिटिश जनता की सहायता की भी श्राशा कर सकता है।"

तार्ड वेयल का मापण भारतीय लोकमत के सभी वर्गों के लिए खीर विशेष कर कामेस के लिए निराशाजनक व शसतोपजनक सिद्ध हुआ । इसका कारण यह था कि भारत की स्वाधीनता की घोषणा नहीं की गई थी। छ महीनों के लिए न तो शन्तों में मित्रमटल ही कायम होंगे खीर न केन्द्र में शासन-परिपद् का ही पुनस्संगठन किया जायगा । परिणाम यह हुआ कि देश के एक बहुत वहे सकट ठाल में एक खनाचारपूर्ण शासन-न्यवन्था काम करती रही। गोकि यथासम्भव उत्तम निर्वाचक सूची के छाधार पर चुनाव करने को कहा गया था किर भी यह सत्य था कि देश में इस निर्वाचक सूची के विरुद्ध गहरा खसंतोप फैला हुआ था। चाइसराय का प्रस्ताव, जिसके उद्देश्य की न्याख्या प्रधानमन्नी एटब्री ने की थी, परपुट

188२ के किप्स-प्रस्तावों की ही पुनरावृत्ति थी। परन्तु किप्स-प्रस्तावों की तुल्ला में नये प्रस्ताव में एक भेद भी था। जब कि किप्स-योजना में युद्ध समाप्त होते ही प्रान्तों में मंत्रि-मंडलों के किर से काम जारी करने थ्रीर केन्द्रीय शासन परिपद् के पुनर्संगठन की बात थी वहां सितम्बर वाली घोषणा में न तो ऐसे कोई व्यवस्था की गई थी श्रीर न प्रान्तों में मंत्रिमंडलों की स्थापना का ही कोई समय निर्धारित किया गया था। सितम्बर वाले वक्तव्य के श्रनुमार जनता को १६४२ में वताई नई किप्स-योजना या घोषित नीति के श्रनुमार उसको किमी संशोधित रूप के मध्य पुनाव करना था। समस्या की पेचीदिगियों तथा श्रर्थसंख्यकों के हिनो का ध्यान रखते हुए एक नई बात यह जारी की गई कि नव-निर्वाचित धारासभाएं भी मत प्रकट करें कि किप्स-योजना उन्हें स्वीकार्य है श्रथवा कोई नई योजना जारी की जाय। परामर्श की बात यहीं तक नहीं रही, विक इसका विस्तार विधान-परिषद् के स्वरूप, उसके श्रधिकार व कार्य-पद्धति तक कर दिया गया। किप्स-योजना में विधान-परिषद् के कार्य पर ऐसी कोई रकावट नहीं लगाई गई थी। परन्तु सितम्बर वाली घोषणा में ऐसा किया गया था।

जहा तक विधान-परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधित्व का सवाल था, एक बिलकुल नई वात जोड़ी गई थी। घोषणा में कहा गया था कि रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करके यह जानने का प्रयस्न किया जायगा कि विधान-निर्मात्री-सस्था में वे किस रूप से काम करना चाहते हैं। यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि विधान परिपद् में केवल नरेशों के प्रतिनिधि रखे जायगे प्रथवा रियासतों की जनता के प्रतिनिधि रखे जायगे ग्रार यदि ऐसा किया जायगा तो रियामतो प्रजा के प्रतिनिधि धारासभाएं चुनेगी या प्रखिल भारतीय देशी-राज्य-प्रजा-परिपद्-द्वारा चुनाव किया जायगा।

यह भी कहा गया था कि प्रान्तीय चुनात्रों के नतीजे ज्ञात होते ही केन्द्र में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की सहायता से एक नई शासन-परिपद् की स्थापना की जायगी ।

इस घोषणा में किमी प्रान्त को प्रथक होने का श्राधकार नहीं दिया गया था; किन्तु एटली के वत्त क्यों में यह विल्क्डल स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि किष्म-योजना को मजूर करना है तो वह पूरी-की-पूरी ही मानी जानी चाहिए। मितम्बर की घोषणा के बाद जनता को यह विज्ञकुल स्पष्ट हो गया था कि श्मिला की वार्ता केवल ब्रिटेन के चुनाव के सम्बन्ध में ही थी और उस चुनाव समाप्त होते ही उम सम्मेजन को भी समाप्त हो जाने दिया गया। इसमें भी कोई सदेह न या कि सितम्बर बाला प्रस्ताव केवल छ महीने का समय प्राप्त करने के लिए एक चाल मात्र थी, क्योंकि प्रान्तीय चुनाव मार्च १६४६ से पूर्व समाप्त न होते श्रीर हम प्रकार भारतीय समस्या का हल छ महीने के लिए श्रीर टाल देने की चेष्टा की गई। एक श्राप्त के दिष्टिकीण से यही लाभ कुछ कम न था।

श्रिक्त भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में इन दोनों वक्तव्यों पर विचार किया और मत प्रकट किया कि सरकार के प्रस्ताव श्रपयीत तथा श्रस्पष्ट हैं।

तत्र भारत मत्री लार्ड पेथिक लारेंस ने २३ मितम्बर के दिन उन प्रस्तावों के स्पष्टीकाण का प्रयत्न किया। श्रापने कहा, ''सुके नई नोति की प्रतिकिया से कुछ भी निराशा नहीं हुई है। यह घोषणा स्वयं भारत की राजनितिक समस्या का इल नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए ऐसा इल नहीं किया जा सकता था।

"इस घोषणा से सिर्फ वह रास्ता खुल गया है जिस पर चल कर भारतीय स्वशासन छी

मंजिल पर पहुँच सकते हैं। इस मंजिल तक पहुचने से पहले उन्हें जिस भी सहायता था शोस्ताहन की जरूरत होगी, मैं उन्हें सम्राट्र की सरकार की तरफ दे यह देने को तैयार हूं।

"विटिश राष्ट्रमंद्रल के भीतर स्वशासन का जो श्रिधकार मिलता है उसके श्रंतगंत राष्ट्रमदल के भीतर रहने या न रहने की स्वतत्रता पहले ही दे दी जाती है। राष्ट्रमंद्रल के सदस्यों को जो बंधन यांधे रहता है वह सहमति के श्रलावा श्रीर कोई बंधन नहीं होता। यही बात भारत पर भी लागू होती है, किन्तु हमें श्राशा श्रीर विश्वास है कि जय भारतीयों को राष्ट्रमंद्रल में रहने या न रहने की स्वतत्रता दे दी जायगी तो वे श्रपनी हच्छा से श्रीर श्रपने हितों का ध्यान रखते हुए रष्ट्रमंद्रल में ही रहना चाहेंगे।"

लाई पेथिक लारेंस ने श्रपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में बताया कि "मेरा झादर्श तो यह है कि भारत और ब्रिटेन बराबरी के पद-द्वारा सामेदारी की भावना से बंध जायं। श्रधिकांश ब्रिटिश राष्ट्र भी इसी सामेदारी के श्रादर्श की प्राप्ति के लिए उरसुक हैं।

"वाइसराय लार्ड वेवता हमारे निमन्नण पर ही हंग्लेंड आये थे श्रीर भारत में पिछ्डे धुधवार को उन्होंने जो घोषणा की है उसकी मुख्य बातें वे यहीं तय कर गये थे । इस घोषणा की पहली बाव लो यह है कि भारतीय स्वयं ही स्व-शासन के श्राधार का निर्माण वरें श्रीर दूमरी यह कि बाइसराय मुख्य भारतीय राजनैतिक दलों की सहायना से नई शासन-परिषद् की नियुक्ति करें।"

श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रागामी जुनाव की तैयारी करने के श्रलावा उस श्राजाद हिन्द फोन के किनने हो श्रीभयुक्त श्रफ्तरों व सेनिकों की पैरवी का भी प्रवध किया, जिसकी स्थापना मलाया में १६४२ में हुई थी। इनके श्रलावा कुछ दूसरी जगहों के भी विचारा घीन श्रीभयुक्त भारतीय जेलों में पह हुए थे। कमेटी ने कहा कि यदि इंग्लैंड व भारत के बीध कट्ठता को श्रीर नहीं बढ़ाना है तो इनकी रिहाई करनी पढ़ेगी। कमेटी ने यह भी घोषणा की कि वर्तमान श्रप्रतिनिधिपूर्ण व गैर-जिम्मेदार सरकार के दायिख को स्थीकार करने के लिए भारतीय राष्ट्र बाध्य नहीं है। श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की श्राखिरी मांग यह थी कि युद्धकाल में भारत का जो स्टार्लिंग कोच इंग्लैंड में जमा हो जुका है उसका जल्ही-से-जलदी कोई निवटारा हो जाय ताकि इस धनराशि का उपयोग भारत की श्राधिक उन्नति के लिए किया जा सके। कमेटी ने चीन व दिख्या पूर्वी एशिया को समस्याओं श्रीर बर्मा व मलाया के भारतीय स्वार्थों के सम्बन्ध में भी उचित मत पकट किया। कमेटी ने श्रपनी कार्यवाही रचनात्मक कार्यक्रम व रियासती प्रजा के श्रिकारों सम्बन्धी कुछ निर्देशों के साथ समाप्त की।

वार्ड वेवल के इंग्लेंड से दूमरी वार वापस श्राते ही देश में श्राम चुनाव का शोरगुंब मच गया। गोंकि इंग्लेंड में लार्ड वेवल ने जो कुछ किया था उसने कमेटो खुश न यी किर भी उसने राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति लेकर चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। यह सफ था कि तरकालीन श्रवस्था में चुनाव का निष्पचता से होना श्रसम्भव था। उद्दोसा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख कांग्रेसियों के विरुद्ध चुनाव में भाग लेने पर प्रतिवध लगा दिये गये थे। सरकार के श्रादेश पर जिन लोगों को जेल में बद किया गया था उन पर चुनाव के सिलसिले में १२० दिन श्रादेश पर जिन लोगों को लेल में बद किया गया था जेकिन "निवास" का मतलब हरेक जिले के निवास की शर्त को कहाई से श्रमल में लाया गया। लेकिन "निवास" का मतलब हरेक जिले में श्रलग-श्रलग लगाया गया। कमेटी हन सभी श्रयोग्यताश्रों व प्रतिवधों से परिचित थी। परन्तु सुनाब में भाग लेने के विषय में उसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की इच्छा को प्रकट करना श्रीर

-

उसके लिए सरा। प्राप्त करना था। इसिलए चुनाव सम्बन्धी न्यवस्था फरने के जिए चुनाव-उप-समिति नियुक्त की गई। समिति में निम्न न्यक्ति रखे गये.

- (१) मी० श्रबुत कलाम श्राजाद
- (२) सरदार बल्लभभाई पटेल
- (३) ढा० राजेन्द्र प्रसाद
- (४) प॰ गोविद वएलम पंत
- (१) श्री श्रासफ सती
- (६) डा॰ पट्टाभि सीतारामैय्या श्रीर
- (७) श्री शंकर राव देव

कुछ ही समय बाद खुनाव के सम्बन्च में केन्द्र च शान्तों से ताएलुक रखनेत्राला एक बावणा-पन्न निकाल दिया गया।

भारत मंत्री जार्ड पेथिक जारेंस ने ४ दिसम्बर, १६४४ की जार्ड-सभा में भारत के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य दिया .—

'वाह्मराय ने भारत वापस पहुँच कर छुछ ऐसे उपाय बताये हैं, जो सम्राट् की सरकार को भारत में पूर्ण स्वशासन आरम्भ करने के जिए करने चाहिए।

"इन प्रस्तायों का भारत में ठीक तरह महत्व नहीं समझा गया है।

"चूं कि सम्राट् की सरकार का यह एँ विश्वास थ। कि भारतीय जनता-द्वारा निर्वाचिष व्यक्तियों से परामर्श करके ही बिटिश भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में कोई न्यवस्था होनी चाहिए, इसिलए सबसे पहले भारत में केन्द्रीय श्रसेम्बली व श्रान्तीय धारा-सभाश्रों के चुनाव खबश्य था।

"यह भी घोषणा की गई थी कि भारत में जुनाव होते ही बिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा रियासतों के मध्य विधान तथार करने के तरीके के सम्बन्ध में श्रधिक-से-श्रधिक ध्यापक जेत्र में मतंत्रय प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक बात-चीत श्रारम्भ की जायगी।"

जार्ड पेथिक जारेंस ने आगे कहा "इस सम्बन्ध में भारत में निराधार आफवाहें फैंज गई हैं कि यह बातचीत भी देर जगाने का एक अच्छा तरीका होगा । मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सम्राट् को सरकार विधान निर्मात्री-परिषद् की स्थापना तथा घोषणा मे बचाये गये अन्य प्रस्तावों को अमल में जाना बहुत ही जरूरी बात समसती है।

"इस गलतफहमी की वजह से सम्राट् सरकार यह भी विचार करने लगी है कि इस देश व भारत के वीच जिस वेयक्तिक सम्पर्क में इधर हाल के वर्षों में बाधा पड़ी है, क्या उसमें श्रव हृद्धि नहीं की जा सकती।

''सरकार इस बात को बहुत महस्व देती है कि हमारी पार्त नेंट के कुछ सर्स्यों की भारत के प्रमुख राजनैतिक नेताओं से मिजकर उनके विचार जानने का श्रवसर मिले।

"ये लोग इस देश की जनता की इस श्राम इच्छा को व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर सर्केंगे कि भारत ब्रिटिश-राष्ट्रमद्धल में स्वतंत्र भागीदार राज्य का श्रपना उचित श्रीर पूर्ण पद शीधला से प्राप्त करे। वे पालं मेंट की इस इच्छा को भी प्रकट का सकेंगे कि इस लच्य की प्राप्त में सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं।

"इसी जिए सन्नार्की सरकार प्रवायर पार्जमेंटरी एसी सिप्शन की चरफ से पार्जमेंट

१घोषणा पत्र के लिए परिशिष्ट न० २ देखिये ।

का एक शिष्टमंडल भारत भेजने का प्रवन्ध कर रही है।

"हरादा है कि यह दल इस देश में ययासम्भव शोध ही रवाना हो जाय। यातायात मम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह शिष्टमहल अधिक वड़ा नहीं होगा। शिष्टमंद्रज का चुनाव एसोसियेशन देश के मुख्य राजनैतिक-दलों के पार्लमेंटरी प्रतिनिधियों के सलाह-मशिवरे से करेगा।

"पूर्ण स्वशासन की स्रोर ते जानेवाते इस परिवर्तन-काल में भारत को कठिन वक्त से गुजरना है। गई सरकार रथापित होने से पूर्व राज्य की नींव को कमज़ीर होने देने स्त्रीर श्रिधिक कारियों के प्रति कर्मचारियों की श्रास्था को शिथिल होने देने से श्रिधिक स्त्रीर किसी वात से भावी भारतीय सरकार श्रथवा लोकतत्रवाद का श्रहित नहीं हो सकता।

"हसिं चिए भारत-मरकार पर तथा प्रावीय-सरकारों पर श्रमन व कानून बनाये रखने श्रीर वैधानिक समस्या को बज्जपूर्वक हज करने के प्रयरनों को निष्फल बनाने की जो जिम्मेदारी हैं उससे वह हाथ नहीं खींच सकती। स्वशासन की पूरी तरह से प्राप्ति राज्य की व्यवस्था का नियं-त्रण भारतीयों को हस्तावरित होने से ही हो सकता है।

"सम्राट् की सरकार शासन-सम्बन्धी कर्मचारियों या भारतीय सैन्य दलों की राजभिक नष्ट किये जाने के किसी प्रयत्न को सहन नहीं कर सकती थीर वह भारत-सरकार को भ्रपने कर्म- चारियों की काम करते समय रचा के लिए प्रत्येक प्रकार की सहायता करने को तैयार है। वह भारत-सरकार की इस विषय में भी सहायता करेगी कि भारत का विधान पश्चवत्न के जोर से श्रयवा उसकी धमकी देकर तैयार न किया जाय।

"इसके श्रवावा, भारत में चाहे जो भी सरकार शासनसूत्र सभाज रही हो, उसकी मुख्य श्रावरयकवा जनता के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा उठाने श्रीर उसकी शिचा व स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रवस्था में उन्नति करने की है।

"इस श्रावरयकता की पूर्ति के लिए योजनाए तैयार की जा रही हैं श्रीर सम्राट् की सर कार उन्हें श्रमल में लाने के लिए मोत्साहन मदान कर रही है, जिससे स्व-शासन की प्रगति के साथ ही सामाजिक श्रवस्था में सुधार का कार्य भी साथ ही चलता रहे।"

जार पेथिक जारेंस के भाषण के प्राय साथ ही वाहसराय ने १० दिसम्बर, १६४१ की कजकत्ता में एसोसियेटेड चेम्बर्स श्राव कॉमर्स के वार्षिक समारोह के श्रवसर पर निम्न राजनैतिक घोषणा की •—

'मैं श्रापको श्रसदिग्ध रूप से यह विश्वास दिला सकता हूँ कि विटिश-सरकार व शिटिश राष्ट्र हैमानदारी व सवाई के साथ भारतीय जनता को राजनैतिक स्वतंत्रता देना चाहती है भीर इस देश में उसोको इङ्डा के श्रनुपार सरकार या सरकार कायम करना चाहती है, परन्तु इस समस्या के श्रवर्गत बहुत सी बातें हैं, जिन्हें हमें स्वोकार करना चाहिए।

"यह कोई श्रासान समस्या नहीं है। इसे कोई सकेत शब्द श्रयवा गुर को हुइराने से हल महीं किया जा सकता। "भारत छोड़ों" का नारा वह काम नहीं कर सकता जो जादू का "सीसम" कहने से हो जाता था श्रीर जिसके उचारण से श्राचीवाबा की गुफा का दरवाजा खुन जाता था। यह समस्या न हिंसा से सुनम सकती है शौर न सुनमिता। वास्तव में हुन्धवस्था श्रीर हिंसा तो ऐसी बात है जिससे भारत की प्रगति में बाधा पढ़ सकती है। ऐसे कई-एक इन हैं जिनमें किसी-न-किसी प्रकार समसीता होना ही चाहिए। ये दन हैं, काभेन, जो भारत का सब से बड़ा

राजनीतिक दब है; फिर श्रव्पसंत्यक, जिनमें मुसलमान सब से श्रधिक शौर महत्वपूर्ण हैं, भारतीय नरेश और गिटिश सरकार। सबों का उद्देश्य एक है श्रधीन स्वतंत्रता शौर भारत का कल्याया। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि विभिन्न दलों में समकौता होना श्रसम्भव है। में विश्वास नहीं करता कि यदि सब दलों में सद्भावना, ज्यावहारिक ज्ञान श्रीर धेर्य हो तो इस कार्य में किंदि नाई भी हो सकते है। शौर इतने पर भी हम दुखान्त घटना के सिलक्ट हैं, क्योंकि जो वार्तावाप श्रमत्ते वर्ष होने वाला है उसे यदि साम्प्रदायिक श्रीर जातिगत विद्वेप के वातावरण से दूपिस किया गया शौर यदि उस वातावरण का परिणाम हिंसा हुशा तो यह बड़ी ही भीपण दुर्घटना होगी।

"में घापको विश्वास दिखा सकता हूँ कि सम्राट् की सरकार घौर उनके प्रतिनिधि के रूप में, में भारत को क्थिन-निर्माण करने में श्रीर केन्द्रीय-सरकार के शुख्य दलो का इसलिए समर्थन प्राप्त करने में, जिससे कि वे विधान में परिवर्तन होने से पहले के मध्यवर्ती वाल में देश का शासन भार वहन करने में समर्थ हो सके. ध्रपनो शक्ति, भरं कुछ भी न उठा रखूंगा। सम्राट् की सरकार ने दाल ही में स्पष्ट रूप से घोषणा करदी है और समझौते की तास्कालिक श्रावश्यकता पर जोर दिया है। वह जो कुछ कहतो है वही उसका वास्तविक श्रमिनाय है, किन्तु किसी भी सतोपजनक हल के लिए सुके सहायता श्रोर सहयोग प्राप्त होना चाहिये श्रीर कोई भी हल सतीपजनक नहीं कहा जायगा यदि उसका परिगाम श्रव्यवस्था व रक्षपात, व्यवसाय श्रीर उद्योग-धन्धों में हस्तत्त्रेय श्रीर सम्भवत श्रकाण व न्यापक दरिद्वता हो। में एक प्रराना सिपाही हैं इस-बिए सम्भवत में रक्तपात व कब इ, विशेषत. गृह-युद्द की विनीषिकाओं श्रीर नर्वादियों की श्रापमें से किसोसे भी श्रधिक श्रण्डो तरद सममता हूं। हमें इसने बचना है श्रीर इम इससे पच सकते हैं। इमें प्रापस में सममीता करना है और यदि हम सचमुच इसके लिए सकहर करलें तो हम सममौता कर सकते हैं। हिन्दुश्रों श्रीर मुसलमानों को इस विशाल देश में एक साथ रहना है इसलिए वे निश्चय ही उन शर्तों को ज्यवस्था कर सकते हैं जिन पर वे ऐसा कर सकते हैं। यदि भारतीय सब को उन्नति करनी है तो भारतीय रियासतो को, जो भारत में एक षहत बड़ा भाग है, श्रोर उनके नियासियों को भी इसमें सम्मिलित करना होगा क्योंकि वे भार-तीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोर बहुधा एक श्रायन्त प्रगतिशील श्रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रन्त में ब्रिटिश-सरकार व ब्रिटिश जनता की बात श्रा जाती है। मैं एक बार फिर दहराता हुं 6 यह हमारी हादिक इच्छा श्रीर प्रयश्न है कि भारत की स्वाधीनता दी जाय किन्तु कोई समुचित समकीता हुए विना हम अपने दावित्व को न छोड़ सकते हैं आर न छोड़ेंगे।

"भारतीय इतिहास की इस जटिल येला में मैं श्रत्यन्त गम्भीरता श्रीर सञ्जीदगी के साथ समस्त नेताश्रों से सद्मावना के लिए श्रयील करता हूँ। इम एक बहुत ही कठिन श्रीर नाजुक समय से होकर गुनर रहे हैं श्रीर यदि हमें भारी दुर्माग्य से यचना है तो ऐसे समय में इमें शांत-चित्तता व बुद्धिमत्ता की श्रावरयकता होगी। ध्यक्तिगत सम्पर्क के रूप में मैं जितनी सहायता कर सकता हूँ उतनी सहायता करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ।

"जनता का कल्याण और राष्ट्र का बड़प्पन व समृद्धि इसकी सिवसों—-सिविज सिवस, पुर्विस, सशहत्र सेनाओं—पर निर्भर है, जिन्हें सरकार का सेवक होना चाहिये, किसी राजनीतिक दल का नहीं। भारत के भिवेष्य का इसने वड़ा श्रहित श्रीर कुछ नहीं हो सकता कि सिवैंसों की श्रास्था को नष्ट करने या उन्हें राजनैतिक चेत्र में घसीटने का प्रयस्न किया जाय। में सिवेंसों को विश्वास दिलाता हैं, जैमा कि सन्नाट् की सरकार ने श्रभी हो दिलामा है कि उन्हें श्रमने कर्तन्य के समुचित पालन में सब प्रकार का समर्थन ब्राप्त होगा।"

इस मापण में एक मनहृतियत जान पहती है । उसका मय जोर उस एक बाध्य पर ही जान पहता है, जिसमें साफ पसकी दी गई है ।

रसमें सम्राट् की मरकार के इस विश्वास की पृष्टि की गई है कि सारवीय राष्ट्र के निर्वा दिठ प्रतिनिधियों के परागर्श से पिटिश भारत के भावी शासन के सम्पन्ध में दुष्ट निर्णय होना चाहिए। सदेह उठता है कि मिटिश भारत पर जो हतना जोर दिया गया है वो क्या उसमें रिया सतों को शामिज नहीं किया गया है। यदि विधान परिपद् को ही भावी विधान तैयार करना है तो किर 'परामशं से' शब्दों पर हमना जोर क्यों छाझा गया है। यदि घोषणा में विकं यहां यात कही जातो कि भावी शासन के सम्बन्ध में निर्णव निर्वाचित प्रतिनिधियों के हारा होगा तो वास्य चौर विधार प्रा हो जागा। परन्तु जब 'परामशं-से' शब्द छाते हैं तो पराष्ट्र कर से यह ध्वनि निक्रनतो है कि चौर भी कोई सस्या है, जो सजाइ देने पालो मंख्या के रूप में कुछ कार्य करेगी। इसिजिए कहा जा सकता है कि सिदान्त श्रायम-निर्णय नहीं है पिएक मिलकर गिर्णय करना है भीर इसीपर विधान के निर्माण की प्रक्रिया शाधारित है।

तीसरी ध्यान देने की यात यह है कि वनस्य में 'मिटिश भारत के निर्वाचित प्रनिनिधियों व रियानतों'। से प्रारम्भिक वातचीत की यात कही गई है। वाइसराय के सितम्पर वाले वकस्य में 'मिटिश भारत तथा रियानतों के प्रतिनिधियों' की यात कही गई थी। वाइसराय के वकस्य से स्पष्ट था कि रियानतों के प्रतिनिधि गरेश होना श्रावश्यक नहीं है श्रार श्रनुमान किया गया या कि हमनें रियानतों के प्रतिनिधि भी श्रा जाते हैं। परन्तु 'मिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व रियानतों' के शब्दों के टपयोग से तो हम किर किया-प्रताबों पर चन्ने नाते हैं, जिनमें सिर्फ 'देशो राज्य' शब्दों का ही प्रयोग किया गया था। परन्तु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि एक दूसरे निर्वाचित में वाहमराय ने कहा था कि 'रियानता श्रार उनहो जनता को भी भारतीय ,सष्ट में स्थान मिलना चाहिए।' परन्तु यहां सिर्फ स्थान देने की ही बात कही गई है।

वक्तन्य की एक नई यात यह सी है कि प्रारम्भिक यातचीत का उद्देश्य विधान वैयार करने के तरीके के सम्बन्ध में न्यापकतम श्राधार पर मतन्य प्राप्त करना है । यहमराय के सितम्बर, १६४४ वाले भाषण में सिर्फ यही कहा गया था कि प्रारम्भिक वातचीत यह जानने के जिए की जायगी कि विधान-परिपद् स्थापित करने के जिए किप्त-प्रस्ताव मान्य है श्रयवा परिपद् की स्थापना तथा उसके कार्यों व श्राधिकारों के विषय में कुछ परिवर्तन भी होना है। उस समय न्यापकतम श्राधार पर समकीते की यात कभी श्राई ही नहीं। यह यित कुल नई स्क थी; किन्त उसे प्रकट करने का दम जाई इर्गन जैसा ही था। लाई हरविन ने उस समय लदन के सम्मेजन का सहेश्य यताते समय श्रधिक-से-श्रधिक मतंत्र की बात कही थी।

ते किन सबसे शर्मनाक बात पाल मेंट का शिष्टमहत्त एमरायर पार्ल मेंटरी एसोसियेशन जैसी साम्राज्यवादी सख्या की तरफ से भेजने की योजना थी। इस एसोसियेशन के सदस्या में प्रति-कियावादी लागों को ही श्रिधिकता थो। यह शिष्टमढ़ ज तो सरकारी ही था श्रीर न गैर सरकारी ही। यह न तो श्रिधिकारियों को तरफ से जा रहा था श्रीर न यही कहा जा सक्ता था कि श्री कारियों से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह देवल एक सद्भावना मिरान था। यह समम्बना किहिन था कि प्रमुख राजनैतिक नेताओं से मिलकर श्रीर उनके विचारों को जानकर वह क्या करेगा।

प्रमुख व्यक्तियों से सलाह मशिवरा करने के दिन शब बीत जुके थे। परनतु इस शिष्टमहल का जो यह कार्य बताया गया था कि वह विधिश राष्ट्र की यह त्व्छा प्रकट करे कि भारत को विधिश राष्ट्र मंदल में शीव्रता से स्वतंत्र भागीदार राष्ट्र का पद प्राप्त करना चाहिए—यह तो विज्ञान मृखंता-पूर्ण ही था। श्राश्वासन क्या था, यह तो जाने टीजिये, किन्तु उसे किसी गैर सरकारी संस्था के धजाव किसी सरकारी संस्था हाना देना चाहिए था। विधिश राष्ट्र महल में "भागीदार राष्ट्र ' के रूप में स्थान देने की चर्चा वस्तुत. किष्स-प्रस्तावों से हटना था जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विधान-परिषद् यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र रहेगी कि सारत का सम्बन्ध विटेन से रहे चा नहीं। श्रकेला 'स्वतंत्र भागीदार राष्ट्र' शब्द समूह विरोधी विचारों को प्रकट करता है।

एसोसियेशन-द्वारा इंग्लैंड के प्रमुख राजनैतिक दलों के पालंमेंटरी प्रतिनिधियों की सलाह से शिष्टमंडल के सर्स्यों के चुनाव की बात तो हमें ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में ले जाती है, जब दोहरी गासन व्यवस्था थी । इस सबके जपर यह धमकी थी कि सम्राट् की सरकार शासन-सम्बन्धी उच्च कमंचारियों श्रथवा सेना की राजधिक में कभी करने के प्रयत्नों को सहन न करेगी श्रौर वह भारत-सरकार को इन सम्बन्ध में पूरी सहायता देगी । क्या इमसे सरकारी श्रक्तरां के मनमानी कार्रवाई करने के खिए प्रोत्साहन नहीं मिल गया । बहस के बीच केवल श्राशा की एक ही किरण थी ।

मेजर ज्याट ने कहा कि भारतीय जनता की हच्छा को अधानता मिलनी चाहिए श्रीर, जहां तक भारत का सम्बन्ध है, श्रीपनिवेशिक पद का टल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

इसके बाद घटनाचक बहुत तेजी से घूमने लगा । श्रव हम घटनाकम को भग करके श्राने की पातों का पूर्वामास देकर हो श्रागे बढ़े में । पार्जनेंट के सद्भावना शिष्टमङ्क की, जिसे वस्तुतः वश्य जानने वाला या दोप निकालने बाला शिष्टमंडल कहना चाहिए, भारत यात्रा के परचात् भारत मन्नो प प्रधान-मन्नो ने भारत-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में एक घोषणा की ।

भारतमंत्री कार्ड पेथिक बारेंस ने कहा—"सभा की सम्भवत स्मरण होगा कि बिटिश सरकार से परामर्श काने के उपरान्त भारत वापस छाकर वाइनराय ने १६ सितग्वन, १६४४ की नीति के सम्बन्ध में एक घोषणा की थी। इस घोषणा में उन्होंने बताया था कि वेन्हीय व प्रान्तीय चुनाव हो चुकने पर भारत में स्वरासन की पूर्ण रूप में प्राप्ति के जिए क्या उपाय किये जायगे।

इन उपायों में निम्न भी सम्मितित हैं, प्रथम, ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि ने ब भारतीय रियासर्तों से प्रारम्भिक बातचीत करके विधान-निर्माण करने के उपयुक्त तराके के विषय में स्थापक श्राधार पर कोई समर्माता कर लिया जाय।

"दूपरे, किसी विधान निर्मात्रो सहया की स्थापना, श्रीर-

'तीसरे, एक ऐसी शासन-परिषद् की स्थापना करना जिसे मुख्य राजनेतिक दुली का समर्थन प्राप्त हो।

"देन्द्र में चुनाव पिछ्ने वर्ष के श्रंत में हुए थे श्रीर कुछ मान्तों में भी चुनाव समात [हो चुके हैं श्रीर वहा उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है।

"अन्य प्रान्तों में अगते छु. सप्ताह में बोट पर्देंगे । या बिटिश सरकार विचार कर रही है कि चुनाव समाप्त होने पर टपर्यु क कार्यक्रम को किस सर्वोत्तम तरी है से ध्रमत में लाया जाय ।

"चू कि सारतीय क्रीकमत के नेताओं से द्वीनेवाली इस यातचीत की सफलता का महत्व केयब भारत और ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के ब्रिए ही नहीं, उदिक ससार की शान्ति के जिए भी है, क इसिनए बिटिश सरकार ने, सम्राट् की स्वीकृति से, मंत्रिसंडल के सदस्यों का एक विशेष शितिविध मडल इस सम्बन्ध में वाइसराय के साथ मिलकर कार्रवाई करने के लिए भारत भेजने का निश्चय किया है, जिसमें भारत मन्नी लार्ड पेथिक लार्रेस, व्यापार विभाग के श्रध्यन्न सर स्टेफर्ट किया श्रीर नौ सेनामनी श्री ए० वी० ऐलेग्जेंडर रहेंगे।

"इस निश्चय से लार्ड वेवल भी सहमत हैं।

"मुक्ते विश्वास है कि ऐने कार्य में जिस पर ४० करोड जनता का भविष्य निर्मर है श्रीर जिसने भारत व ससार विषयक महत्वपूर्ण समस्याश्रों का सम्बन्ध है, सभा मंत्रियों व वाह-सराय के प्रति श्रपनी सदभावना व सहायता उपलब्ध करेगी।

"इन मित्रयों की श्रमुपिस्थिति में प्रधानमत्री स्वयं नौसेना विभाग के कार्य की देखरेख श्रपने हाथ में लेंगे श्रीर लार्ड प्रेसीटेश्ट श्री हरवर्ट मारीसन व्यापार विभाग के कार्य का सचावन करेंगे।

"जहां तक भारत व वर्मा सम्बन्धी कार्यालयों का सम्बन्ध है, उप-मन्नी मेजर आर्थर हैडर्सन मेरी श्रजुपस्थिति में उनका प्रवन्ध करेंगे । परन्तु जब भी श्रावश्यकता होगी वे प्रधान मंत्री की सजाह लेंगे। वे वर्मा सम्बन्धी विषयों को ख़ासतीर पर प्रधान मन्नी के सामने उपस्थित करेंगे, क्यों कि वर्मा सम्बन्धी मामलों में सरकार मुक्तसे सम्पर्क नहीं रखेगी।"

प्रधानमत्री श्री क्लोमेंट एटली ने कामन सभा में एक इसी श्राशय का वक्तव्य दिया श्रीर कहा कि मिशन भारत को सार्च के श्रत में जायगा।

#### श्राजाद हिंद फौज के मुकदमे

शाजाद हिद फीज के मुकदमों से भारत भर में धड़ी सनसनी फैल गई। सबसे पहले कर्नल शाह नवाज, कप्तान सहगल व लेफिटनेंट दिन्तन पर मामले चलाये गये। सच तो यह है कि उन्होंके कारण शाजाद हिद फीज की स्थापना के हतिहास पर प्रकाश पड़ा। मारत में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका दिल फीन के रोमाचकारी श्रनुभवों व साहसिक कार्यों को जानकर हिल न उठा हो। जज-एडवोकेट की श्रदालत में जिन घटनाश्रों का बयान किया जाता था उन्हें भारत की साचर जनता वही उरक्ठा से नित्य ही पढ़ती थी श्रीर निरचर जनता बहो उरस्कृता से उसे सुनती थी। इन मुकदमों का विवरण सुनने के लिए निजी तथा सार्वजिन रेडियों के श्रास-पास भाड़ लगी रहती थी। इस सिल्लिलिले में श्री मूलाभाई देसाई व उनके दूसर साथियों की सेवाए श्रत्यन्त मृज्यवान सिद्ध हुई। श्रदालत में स्वच्छन्दतापूर्वक विचार प्रकट करने की जो सुविधा दो गई उसके कारण पराधीन राष्ट्र के श्रवनी स्वाधीनता के लिए लड़ने के श्रिकार सम्बन्ध उदार तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धातों का विकास हुआ। सुकदमे रोकने श्रीर श्रिकार सम्बन्ध उदार तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धातों का विकास हुआ। सुकदमे रोकने श्रीर श्रिकार करने के लिए ज्यापक श्रादोत्तन हुआ। सुकदमों की सुनवाई समाप्त होने पर त्रांनो श्रीभुकों को श्राजनम कारावास ना दृढ दिया गया, किन्तु प्रधान सेनापित ने उन्हें इस दृढ से सुक कर दिया। उनके होडे जाने पर देशमर में ख़िशया मनाई गई श्रीर देश भर में श्रवने दारे के वीच "जय हिंट" कह वर उनका स्वागत किया गया।

यहा यह बता देना श्रशसिंग न हो कि १६४१ के जाहों में श्राजाद हिंद फीज के श्रिभेयुक्तों को मुक्त कराने के श्राटोलन के सिलसिंग में देश भर में जी प्रदर्शन हुए उनके कारण कलकत्ते में गोली चली, जिसमें ४० श्रादमी मारे गये श्रीर ३०० से श्रीधिक धायब हुए। इसी प्रकार वयई में भी गोली चली जिस में २३ न्यक्ति मारे गये श्रीर जाभग २००

घायत हुए। श्राजाद हिए फौज के दृसरे मुबदमे में जब क्सान रशीद को प्राजनम घेंद्र की सजा दी गई श्रीर प्रधान सेनापित ने उसे घटा कर सात वर्ष का कटोर कारावाम कर दिया तो फिर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए, जिनमें मुसलमानों ने भी भाग जिया । इस सिलसिलों में जो प्रदर्शन कलकते में हुणा उम में ४३ व्यक्ति मारे गये श्रीर ४०० के कगभग घायल हुए। यह फरवरी १६४६ की बात है।

इन दिनों के इतिहास में जहां श्रपना श्राक्ष्य है वहां पेचीदिशया भी हैं। श्रीर स्वसे श्रधिक सुभाष के सम्बन्ध में । क्या उनका इतिहास है-वया अवर्षण है-शीर क्या पैचीदिगियां हैं १ सुभाप का जीवन बचपन से उसे एक तुकान था । उसमें हमें रहस्यवाद व यथार्थवाद, धार्मिक लगन व कठोर व्यवहार बुद्धि, गहन मानिहक उद्वेग व राजनैतिक कुटमीतिज्ञा फा निराला मेल मिल्ता है। हरिपुरा से त्रिपुरी तक वे कांग्रेस के श्रायम रहे श्रीर इस एक वप के असे में टन्होंने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। सुभाप बाबू अपनेको चारों तरफ के वातावरण दे-प्रापने उसी नेता के. जिसने उन्हें श्रध्यत्तपट के लिए हुना था, श्रीर कार्य-समिति के उन सदस्यों के जिनका निर्वाचन स्वयं इन्होंने किया था, श्रमुकुल न यना एके। गांधीजी के लिए साधन ही साध्य थे। सभाष बाबु के लिए साध्य साधन थे। दोनों के दिएकी ए में श्राकाश-पाताल का श्रंतर था। गाधीओ अपनी सहज शतुस्ति से प्रेरित होते थे। सुभाप वाब् का पथपदरांक तर्क था। वे सहसुस करते थे कि गांधी जी ने जो वार्य वम तैयार किया है टस में स्पष्टता का श्रमाव है श्रीर स्वयं गांधीजी को भी पठा गहीं है कि स्वाधीनता के लस्य तक पहुँचने के लिए तैयार किये कार्यक्रम में कौन वात किसके घाड आयेगी। यह सिर्फ सुभाष वात्र की ही शिकायत नहीं थी। गांधीजी के विरद्ध यह आम शिकायत रही है । १६२२ में जय गांधीजी से सामृहिक सविनय श्रवज्ञा के बारे में सवाज विया गया तो उन्होंने यही वहा कि मैं खुद भी नहीं जानता। वे दुहरे में मोटर चलाने वाले एक ऐसे ड्राइवर के समान हैं, जो सिर्फ १० गन श्रागे तक देख सकता है श्रोर श्रागे पर दहने पर श्रमने १० गज सक देख सकता है श्रीर उससे भी श्रागे बढ़ने पर धगले १० गज तक श्रोर इस तरह प्रपनी मंजिज पर पहुच जाता है। गांधीजी के पास मार्ग का नवशा नहीं रहता, जिसमें धारी बदने वाले धुगाव, पुलियां युज, य चौमुहानिया दिखाई गई हों। पिर भी उनकी यात्रा ठीक होती है, वयोंकि टनकी दिशा ठीक होती है। गांधीकी को श्रपनी सहज अनुभृति द्वारा ही उचित दिशा का बोध हो जावा है।

जिस समय सुभाप बाबू भारतीय सिविल सिवस को छोट्कर देगदन्छ दास के भटे के मीचे श्राये थे तो वे श्रपने नेता से परिचित थे श्रीर उसके मलडे को भी जानते थे, गोकि उन्हें खिर भी इस बात का पता म था कि कॉलेज का युवक रंगरट या १६२८ की वजनता वांभेस का जनरन श्राफिसर कमंदिग किसी दिन श्राज़ाद-हिंद कोल का प्रधान मेनापित यन जानगा। सुभाप बाजू ने श्रपने लिए सेवा शोर वष्टों का मार्ग खुना था, विन्तु यह मार्ग देगय-छु का दिखाया हुत्या था श्रीर देशवन्छ का स्वयं भी गांधीलों के कार्यक्रम की कितनी ही बानों के मन्दन्थ में उनसे मतभेद था। इसलिए जय गांधीली ने युवा सुभाप को दिखारा श्रीविण्यान की शांध्यक्रम के लिए खुना तो यह नहीं कहा जा सकता था कि वे सुभाप धानू क विचानों से ध्यतिचित थे। ये उन्हें १६२६ में ही खूब जानते थे, जह जाहीन के शांधिवेशन ते वे उद्धार खड नाथे ये शीर कांमम दिमोहैटिङ पार्टी के गाम से एक गये दल की स्थापता की थी। यही हाही, तुमाप बाजू मे वियना से विद्वलमाई पटेल के साथ १६३४ में गांधीली हास स्थिनय श्यका को बायस होने

के सम्बन्ध में जो यह मत प्रकट किया था कि गांधीजी ने ऐसा करके अपनी असफदाता स्वीकार की है, वह भी एक जानी हुई बात ही थी। दोनों ने शपने सयुक्त वक्तव्य में कहा था, "हमारा यह स्पष्ट मत है कि गांधीजी राजनैतिक नेता के रूप में असफता हुए हैं। गांधीजी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे किसी ऐसे कार्यम को हाथ में लेंगे, जो उनके जीवन भर के सिदावों के विरद्ध जायगा। इस जिल् श्रय नवीन सिद्धातों के आधार पर कांग्रेस का नये सिरे से सगठन करने का समय श्रा आगया। यदि समूची कांग्रेस में ऐसी तब्दी जी की जा सके तो इससे अच्छी और कोई बात न होगी। परन्तु श्रमर ऐसा न हो सके तो कांग्रेस के भीतर ही प्रगतिशीज जोगों के एक नये दल का सगटन करना होगा।" यही दल था जिसकी स्थापना सात वर्ष बाद रामगढ़ में हुई। श्राक्षर्य तो यही था कि सुभाप बात के विचार इसने स्पष्ट होने पर भी उन्हें हरिपुरा श्रिष्टिन का अध्यक्ष चुना गया और अपने कार्यकाज में वे बिना किसी कठिनाई के काम चला सके। परेशानी का सामना उन्हें श्रमजे सात वरना पहा।

सवाल उठना है कि गांधीजी दूसरे साल सुभाप वावू को श्रध्यच क्यों नहीं रहने देना चहते थे। उनके दूसरे वार चुने जाने की गांधीजी सहन न कर सके—यह एक ऐसी बात है लिसे उस समय भी गुप्त नहीं रखा गया था। कदाबित सुभाप वावू दूसरे वर्ष श्रध्यच इमीलिए रहना चाहते थे कि वियना से बताये हम पर कामस का सगठन कर सकें। श्रीर कुछ नहीं तो सिर्फ यही एक दात काफी थी, जिसके कारण गांधीजी को उनका विरोध करना चाहिए था। गांधीजी के विरोध का श्रीर कोई कारण था या नहीं—इसे सिर्फ वही बेता सकते थे। तथ तक जनता इस सम्बन्ध में दुछ भी मत स्थिर नहीं कर सकती।

ये सब घटनाए सुभाप के उस महान कार्य की मूमिका मात्र थीं जो उन्होंने २६ जनवरी, १६४। से १४ व्यास्त, १६४४ तक के साढ़े छ वर्ष में किया। यह चमरकारों का कात था। सुभाप बाबू के वीरता रिखाने और वीर से शहीद वन चुकने के बाद मामूजी तौर पर जोरदार शब्दों में उनकी तारीफ कर बेंडना आसान है। उनसे दूर का परिचन रखने वाला कोई व्यक्ति शायद ही कभी उनके चिरत्र की बिलम्रणता को ठीक-ठीक अनुभव कर सके। यहां हमें आज़ाद हिन्द फीज के जन्म या प्राने के कार्यों की चर्चा नहीं करनी है। संसार हलना भर जानकर सतीप कर सकता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति था, जो दूमरों के प्रकाश से नहीं चमका बिल्क जिसमें अपना आंतरिक प्रकाश था—जिसमें अपने दल से काम करने का साहस था। सुभाप बाबू जानके थे कि सफलता सकीची द्यक्तियों को नहीं बिल्क साहस पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलती है। जवाहरकाल ने लाहौर श्रधवेशन में श्रध्यच-पद से जो यह बात कही थी उस पर व्यक्त सुभाप ने ही किया श्रीर इसी सिद्धात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रपना मार्ग बनावा।

उपतंहार
राष्ट्रीय सस्था के रूप में काम्रेप को स्थापित हुए ६० सान बीत चुके हैं। देश की एक
कराई के नीचे लाने के उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है, गोिक पिछले पांच वर्ष में वह प्रपनी प्रार्थों
के घागे द्विगण्ड्र सिखात का विकास भी देख चुकी हैं। यह विदेशी शासकों से भारत के स्वाधीन
होते के दावे को मनवा चुकी हैं। शप्तु के विरुद्ध हिसा का प्रतिपादन किये विना ही दह इस
उद्देश्य की प्राप्ति कर चुकी हैं। यह सब है कि घहिमा पहले के देश-भक्तों का सिद्धांत न था।
मानुम्नुमि को घाजादी दिनान के निष् धपने ढग से काग करने के टह्देश्य से वे विदेश चन्ने गये
थे। जिन महानुआनों ने उन दिनों घपना जीवन इस पुनीत कार्य में धपने ढंग से बनाया इनमें

\_1

## निर्माखिलित गाम विरोप रप से उण्हीयनीय थे—

- (१) थ्री सीरेन्द्र च्होपाध्याय
- (०) श्री पीर मावरकर
- (३) धी एम० शार० राने
- (४) गुमारी कामा
- (४) श्री स्यासजी एप्या वर्मा
- (६) श्री सारकनाथ दास
- (७) धा सुधीन्त्र घे म
- (¤) भी राम विदारी योह
- (१) भी साधार्य

शार इस करों में शन्तिम थे, श्री सुभाष चन्द्र थोस, जिन्हें इनमें सर्मोत्त क्यान विषा जा सकता है सीर जो दो बार कांग्रेस के अध्यक निर्वाचित हा चुठे थे। उन्होंने प्रयना मार्ग थाप चुत्ता। यहा जाता है कि श्रापने भारत पर चदाई करने के जिए जांगी व जातान में दि हुन्न निर्यो की सेना का संगठन दिया। किर क्यर मिली कि क्ष्य श्रामन, १६४१ क दिन पायुपान-पृषंटमा में सापकी मृत्यु हो गई।

विश्वास श्राहिसा में श्रीर भी पहा हुआ और उसी वर्ष जुन व श्रयसूत्रर के मध्य में गांधीजी को कठिनाई से अपने अनशन शुरू करने के इरावे की स्यागने के लिए राजी किया जा सका। इसकें उपरान्त एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन उठाया गया श्रीरयह श्रादोलन श्रवतवर, १६४० के धन्त में शुरू हुआ। इन महीनों में बनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और यदि गांधीजी सुलह के प्रयत्नों में काग्रस का साथ देते तो भारत का भाग्य ही शायद बदल जाता। जून, १६४० में फ्रांस के पतन के उपरात भारत में युद्ध में सहयोग प्रदान करने के लिए पूना वाला प्रस्ताय पान किया गया । इस प्रस्ताव को गाधीजी की स्वीकृति नहीं मिली थी, बल्कि गाधीजी उसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ने की घोषणा कर चके थे। जुलाई, १६४० में उनके तथा श्री राजगोपालाचारी के मध्य खुले मतभेद का यहींसे श्रारम्भ हुश्रा था। यह दिल्ली की वात है। इसके बाद पूना में श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गाधीजी पूना में उपस्थित नहीं थे और उनकी श्रन्पिस्यति से ही पूना वाले प्रस्ताव के भाग्य का निवटारा हो गया। वाइसराय ने म श्रगस्त को एक घोषणा की श्रीर श्री एमरी ने १४ श्रगस्त को उसे पार्लमेंट में दुइरा दिया। यह पहला लिखित प्रयस्न था, जो ब्रिटिश श्रधिकारियों ने देश की राष्ट्रीयता को जांछित करने व भारत की फूट को बढ़ाकर दिखाने के जिए किया था श्रीर जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की मांग को श्रसफल बनाने के लिए देश के प्रमुख दलों को भडकाने श्रीर इस प्रकार पूना वाले प्रस्ताव का खारमा करने के उद्देश से किया था। यदि कोई देखना चाहता तो इसका कारण उसे स्पष्ट दिखाई दे सकता था। इस प्रस्ताव को गांधीजी की श्रम्मित प्राप्त न थी। वे तो उसके विरुद्ध थे। जवाहरजान ने भी उसके पत्त में श्रपना मत नहीं दिया था। श्रीर ऐसी श्रवस्था में कार्यसमिति-द्वारा पास किये गये प्रस्ताव हो मानने के लिए बिटिश श्रधिकारी तैयार न थे।

ज्यक्तिगत सरयाग्रद आंदोलन समाप्त हो चुका था। लोग अपने घरों को लौट आये थे। श्रव कुछ करना था। कार्य निमिति चुप नहीं बैठ सकती थी। लोग फिर गांधीजी के पास पहुचे। दिसम्बर, १६४१ में समिति की बैठक बाग्डोली में हुई। समिति के सदरयों में मतभेद था। इधर जापानियों के आक्रमण का आतंक वहा धीर उधर देश में असन्तोष की वृद्धि हुई। इसके वाद हिप्स प्रस्ताव श्राये, जिनके सम्बन्ध में उप-भारतमंत्री लार्ड मुस्टर ने कहा था कि प्रस्तावों का मसविदा सिगापुर व बर्सा के पतन पहले ही तैयार किया गया था और युद्ध में ध्योजों की श्यिति बिगइने से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। जो भी हो, सर स्टेफड-क्रिप्स की योजना गांघीजी को पसन्द नहीं श्राई-सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसका सम्बन्ध गवर्नर-जनरल की शासन परिपद् के पुनस्तागठन के श्रवाया मुख्यत भविष्य से था बल्कि उसमें भारत के प्रातों व रियासतों की खड खंड कर देने के बीज भी निहित थे। गाघीजी ने जिस दिन प्रस्ताव देखे वे उसी दिन दिछी से रवाना हो जाने वाले थे, किन्तु समका बुकाकर उन्हें थीर श्रधिक ठइरने के लिए राजी कर ितया गया शौर तव वे कहीं १ श्रप्रैल को दिल्ली से खाना हुए। किप्स योजना की श्रसण लवा के कई कारण दिये जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गांधीजी ने वर्धा से कार्य-सिमिति-द्वारा ष्ठसे श्रस्वीकृत करने का षड्यंत्र रचा, जो विवदुत्त ग्रसस्य है। श्रन्य लोगों का कहना है कि लंदन में चर्चिल ने किप्स के पीछे जो कार्रवाई की टसीके परिणामस्वरूप विचारधारा में एका एक परिवर्तन हो गया। चर्चित का हाथ हो इसमें निरुतन्देह होगा; किन्तु उन्होंने इस प्रकार पैतरा क्यों बदला ? कारण क्या यह था कि जिस प्रतिकृत परिस्थिति से प्रेरित हो कर किप्स योजना सैयार की गई वह अब नहीं रह गई और खब भारत पर जापान के साक्रमण की श्रारांका

भी नहीं थी। अथवा कारण यह था कि जिस प्रकार पूना वाले प्रस्ताव को गांधीजी का समर्थन प्राप्त न होने के कारण वह वेकार समभा गया था उसी प्रकार गांधीजी के समर्थन के अभाव में किएस-योजना को भी वेकार समभा गया। एक विचारधारा यह भी है कि किएस योजना का गांधीजी पर जो पहला प्रभाव पड़ा उसके वावजूद वे दिल्ली में रहकर वातचीत में भाग जेते तो योजना कदाचिद्र असफल न होती। परन्तु जो वात गार्धाजी ने अप्रेल, १६४२ में दिल्ली में स्वीकार नहीं की थी वहीं उ होंने अगम्त, १६४२ में बम्यई में मंजूर करली। परन्तु विटिश अधिकारियों में बढले की भावना पैदा हो गई थी और घयराइट में उन्होंने गांधीजी को उनके लाथियों सहित गिरफ्तार कर लिया और फिर हिंसा के पथ पर बढ़ना शुरू कर दिया।

#### गांधी-एक सश्लिष्ट मस्तिष्क

गांधीजी के दिन-प्रति-दिन के चक्त्व्यों में परस्पर विरोधी बातें खोज निकालना कोई कठिन नहीं है। हर रचनाएमक कार्य में ऐसी जुटियां, ऐसी किमयां छौर ऐसा विरोधाभाल मिल सकता है। कोई भवन-निर्माता रातभर में महल बनाकर खडा नहीं कर सकता। इसी तरह एक रात में कोई डावटर मरीज को छच्छा नहीं हर सकता, कोई चकील सुक्तमा नहीं जीत सकता, कोई महारमा पापी का सुधार महीं कर सकता छौर कोई प्रोफेसर विन्यार्थी को विद्या नहीं पड़ा सकता। सिरस्तष्ट मस्तिष्ट के ठविषयों के प्रयत्नों के परिस्ताम क्रमशः एकट होते हैं। छावरयकता इन परिस्तामों को एक साथ मिलाकर रखने की है। यही कारस्स है कि गांधीजी की बात क्रमी-क्रमी असम्बद्ध खौर परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं। इन सभीके एकीकरस्स की छावश्यकता है। इतना ही नहीं, असम्बद्धताओं को इटाकर और उन्हें एक साथ रखकर विचार करने की भी आवश्यकता है। तभी हमें एक सुन्दर भवन खड़ा दिखाई दे सकता है। जहा तक गांधीजी का सम्बन्ध है, वे स्पष्ट कहते हैं और कहीं भी कोई बात द्विपात नहीं हैं।

गांधीजी ने श्रारम्भ में ही बता दिया कि वम्बई वाला प्रस्ताव निर्दोष है श्रौर उसे वापस नहीं बिया जा सकता। उन्होंने यताया कि 'भारत छोड़ो' का दया तारवर्य है श्रीर फिर वे उसपर जम गये । जहां तक सविनय अवला का सम्बन्ध है, प्रधान सेनापति के रूप में उनके अधिकार का श्रन्त हो गया, किन्तु कांग्रेसजन श्रपना साधारण कार्य, जिसमें मासिक संडा-श्रभिवादन भी शामिल है, जारी रख सकते हैं । यदि इसमें वाधा पहती है तो इस वाधा का वे बहादुरी से सामना कर सकते हैं। इसका मतलब हुणा व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की अधिकार है। यह पूछे जाने पर कि यदि राजनैतिक मार्गे स्वीकार कर ती जाय तो युद्ध-प्रयत्न के प्रति घापका रुख क्या होगा, गाधी नी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि वे युद्ध प्रयत्न में कोई बाधा नहीं ढाजेंगे। गांधीजो से लदन के 'ढेली वर्कर' के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया कि भारत युद्ध-प्रयश्न से किस तरह हाथ वॅटायना ? गाधीजी ने उत्तर दिया कि भारत धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों का अपने मैतिक बल से समर्थन करेगा। जुलाई, १६४४ में पार्लमेंट में हुई बहस के दौरान में जब यह कहा गया कि शार्थिक उसति का राजनैतिक उसति की ऋषेता श्रधिक महत्व है तो गांधीजी ने श्रयनी पूर्व घोषणा को दुहराते हुए कहा कि 'भारत छोड़ो' का नारा कोई खविचारपूर्ण नारा नहीं है, विक यह सो भारतीय जनता की विचारपूर्ण माग है। गांधीजी ने अपनी स्पष्टवादिता का परिचय वाइस-राय से एए अपने इस पत्र-स्ववहार के दौरान में भी दिया, जब दे मृत्यु के निकट पहुच गये थे मीर जब इस कलक से बचने के जिए ही सरकार ने उनके जिल्द धारीपों को प्रकाशित करना उचित समका था। गाधीजी जिन लोगों से पत्र-स्ववहार करना चाहते थे जब हमसे पत्र-स्ववहार की

छनुमित उन्हें जेल में नहीं दी गई तो उन्होंने पन्न-स्यवहार विलकुल बन्द कर दिया और सिर्फ सरकार से ही लिखा पढ़ी करके उसके लिए परेशानी पैदा करते रहे।

साथ ही गांधीजी ने बदलती हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने मुख सिद्धान्तों में भी कम संशोधन नहीं किया। पहले कहा जा चुना है कि १४ जून, १६४० को प्राप्त का पतन होने पर गांधीजी ने भारत को श्रिहंमक राज्य घोषित करने का विचार टर्शस्थल क्या, जिसमें सेना या युद्ध के साधन क्छ भी न रहेंगे। कार्य समिति तथा गांधीजी के मध्य इस विषय को लेकर क,फी यहम हुई । उन्होंने 'प्रत्येक श्रंप्रेज के नाम' एक पत्र किखा । इस पत्र में उन्होंने श्रप्रेजों की जो सजाह दी थी यह पोज लोगों को दी हुई सलाह से भिन्न थी। खापने कहा कि यहि जर्मन ब्रिटेन पर चढ़ाई बरें तो धप्रेजों को एथियार दाल देने चाहिए। गाधीजी ने जर्मनों के विरुद्ध पोल लोगों के सशस्त्र श्रवरोध को एक हाल ही में हुई घटना के सम्बन्ध में मत प्रबट करते हुए श्रहिंसा बताया था । परन्तु श्रप्रेजों को दृषियार ढाल टेने की सलाह उन्होंने एक कार्व्यनिक स्थिति को मानकर दी थी । इसके उपरान्त गांधीजी की विचारधारा एक श्रीर ही दिशा में मुट गई । यग्यई में द श्रगस्त, १६४२ को श्राखिल भारतीय वाप्रेस कमेटी के सामने उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए गांधीजी ने युद्ध में सशस्त्र सहायता का समर्थन कर दिया, गोकि यह स्पष्ट था कि जग कामेस के लिए सहायता की योजना को श्रमन में लाने का श्रवसर श्रायगा हो गाधीजी स्वयं श्रनग रहेंगे श्रीर कामेस के इस कार्य में बाधा न टालकर सनीप कर खेगे। श्रपने यही विचार गाधीजी ने दो वप याद जुजाई, ११४४ में 'इली वर्कर' के प्रतिनिधि से बातें करते हुए दुहरा दिये। आपने एक समाज का जवाब देते हुए कहा कि यदि मित्रराष्ट्र अपने यद को न्याय का युद् मानते हैं और बहते हैं कि वे कोकतत्रवाद की रक्षा के किए जह रहे हैं तो उन्हें भारत को आजादी दे हेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गाधीजी यह मानने को तंयार थे कि लड़ा जाने वाला युद्ध लोकतत्रवाद के सिद्धान्त की स्थापना श्रीर ससार में उसके विस्तार का एक साधन है।

गांधीजी की विचारधारा का जो पेरस के पतन से लेकर वारसा तथा फ़्रेकाड की लहाह्यों तक घध्ययन करते रहे हैं, उन्हें इसमें जुल भी सदेह नहीं होगा कि आधुनिक विचारधारा तथा घदली हुई परिस्थितियों तक पहुंचने के लिए गांधीजी को किसना आगे बहना पए। होगा । इसके घलावा, गांधीजी की उन्थों ना एक और भी मनोरजक पहलू है । गांधीजी आपने आधारमूत सिद्धान्तों को यवलती हुई परिस्थितियों के अनुकृत बनाकर ही मास्त्री व वाशिगटन की महान् शिक्यों को चलायमान कर सकते थे । प्रेसीडेंट रूजवेल्ट, जो २१ जुलाई के दिन चंधी चार राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किये गये थे, लाइन जाने वाले थे । इन्हीं दिनों 'प्रयदा' में कहा गया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट चिंल पर मारत के सम्बन्ध में अटलांटिक अधिकारपत्र अमल में लाने के लिए जोर डालेंगे। इतना रक्तपात होने पर भी मारत पर इंग्लेंड के अधिकार को क्या धमरीका तथा रूस कभी सहन कर सकते थे ? बहुत से लोगों का विश्वास है कि जिस प्रकार किया योजना अमरीका के द्याव का परिणाम थी उसी प्रकार शिमला सम्मेलन रूसी टवाव का परिणाम था।

गांधीजी के महान् प्रयत्नों तथा कांग्रेस के छनके प्रति सहयोग का तात्कालिक परिणाम चाहे यो हो थोर गांधीजी ने युद्ध के प्रति अपने ६िष्टकीण में समय-समय पर चाहे जितने समस्तीते वर्गों त किथे हों, फिर भी जहां तक श्राधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति गुर्गों से खबे हुए पर्वत-णिखरों के समान अचल और जीवन के महान् सन्यों की तरह बाजेय रही और सत्य ध सिंद्धा के सिद्धान्तों के समाम दुर्भेय रही। गांधीओं भी संसार की नई न्यवस्था का स्वम देखते थे, किन्तु यह, ब्रिटेन व श्रमरोक्षा जैसी थेगली लगी हुई न्यवस्था न थी, जो साम्राज्यवाद का ही एक दूसरा रूप थी। गांधीजी के शब्दों में नई व्यवस्था की कसौटी यह थी कि वह निस्वार्थ भावना तथा विश्व प्रेम पर श्राधारित होनी चाहिए। गांधीजी ने शपनी नई व्यवस्था की रूपरेखा रूपनी कुछ मुलाकातों व वक्तव्यों के मध्य बताई।

गांधीजी ने कहा, "आपको एक ऐसी केन्द्रीय सरकार की करपना करनी पदेगी, जिसे विटिश सेना का समर्थन प्राप्त न होगा। यदि यह सरकार सेना के बिना कायम रह सके तो उसे हम नई ज्यवस्था कहेंगे। यह एक ऐसी घस्तु है, जिसके लिए इमें प्रयत्न करना चाहिए। यह कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसकी प्राप्ति इस सस.र में न हो सके। यह एक ब्यावधारिक कार्य है।" उन्होंने आगे कहा, "आप देखते हैं कि अब शक्ति का केन्द्र नई दिल्ली, एककता या बस्वई जैसे पहे शहरों में है । मैं इस शिक्त का हिन्द्रस्तान के सात जाख गावों में बाट देना चाहता हूं। इयका मतलब हुन्ना कि शदित फिर न रह जायगी। इसरे शब्दों में में तो यह चाहता है कि भाज जो सात जाख डाजर इंग्लैंड के इम्पीरियक बैंक में जमा हैं उसे घटासे निकालकर हिन्दुस्तान के साप्त जाख गांधों में बांट दिया जाय। तब हर गांच की एक एक डालर मिल जायगा। दिल्ली में जमा सात साख डातर जापानी वायुयान मे गिराये जाने वाले एक वम द्वारा ज्यामान्न में नष्ट हो सकते हैं. हिन्तु-गांव में जाकर कोई लोगों से उनका धन नहीं छीन सकता। तब इन सात साख गांत्रों में स्वेच्छापूर्वक सहयोग हो सकता है । यह सहयोग नाजी उपायों द्वारा प्राप्त एहयोग से भिल होगा । स्वेच्छापूर्ण सहयोग से सच्ची आजादी हासिल होगी । यह एक ऐसी न्यवस्था होगी. जो सोचियट इस-द्वारा कायम की नयी व्यवस्था से कहीं उत्तम होगी । कुछ कोग कहते हैं कि रूस के काम करने के उग में कठोरता जरूर होती है, किन्तु यह वठोरवा निर्धन तथा एक्तित वर्ग के लिए की जाती है, इस लिए अच्छी होती है । अके इसमें धच्छाई पिलरुल नहीं मिलती। कुछ लोगों का कहना है कि इस कडोरता के कारण ऐसी धराजकता मच वायगी, वैसी पहले कभी गद्दीं मची थी। मुक्ते विश्वास है कि इस घराजकता से हम इस देश में बच जायंगे।"

जिन दिनों सान फ्रांसिस्को में सम्मेलन हो रहा था, गांधीजी ने एक बशा खमस्कारपूर्ण वक्तस्य दिया। श्रापने कहा कि विश्व की शान्ति के लिए भारत की रदार्धानता श्रावश्यक है। १७ श्रमेल, १६४४ को महारमा गांधी ने वम्बई से एक वक्तस्य निकाल कर कहा कि खान फ्रांसिस्को में एकत्र राजनीतिज्ञों को क्या करना चाहिए.—

"शान्ति के लिए सब से पहली णावश्यकता सभी प्रकार के विनेशी नियन्नणों से भारत की सुक्ति है; निर्फ ह्नोजिए नहीं कि भारत साम्राज्यवादी गुन्नामी का ज्वलत ऐतिहासिक उदाहरण है बिएक हसलिए भी कि यह एक ऐसा पएा, प्राचीन च सन्कृत देश है, जो १६२० से सिर्फ सत्य व श्रिहेंसा के एक मात्र श्रस्त्र हारा लड़ता रहा है।" श्रापने आगे कहा, "प्रयनी श्रजादी की लड़ाई में भारत की इस श्रदिसा के हथियार से काफी सफलता मिस्ती है। भारत की राष्ट्रीयता भी श्रवर्राण्डीयता का ही वूसरा रूप है जैसाबि प्रक्षित भारतीय कांग्रेस कमेटी के ध्यारत वाले प्रस्ताव से प्रकट हो चुका है, जिसमें वहा गया था कि स्वाधीन होने पर भारत क्षित्र्व संघ में सिम्मितित हो जावगा श्रीर पंतर्राण्डीय समस्याशों के हक्ष करने में सहयोग प्रदान करेगा।

"गोकि में जानता हूँ कि कहे था लिखे हुए शंब्दों के मुकायके में सीन कहीं उत्तम होता है, किन्तु इस सिकान्त की भी हुछ सीमाएं हैं। छुछ दिगों में साम फोसिस्को-सन्मेजन हो रहा है। मुक्ते नहीं माल्म कि उसकी कार्य सुची बया है। शायद बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं जानता। यह कार्यम चाहे जो हो, इसमें सडेह नहीं है कि सम्मेजन में युद्ध के उपरान्त संसार की व्यवस्था के सम्ब ध में अवश्य विचार किया जायगा।

"मुक्ते आशका है कि विश्व सुरहा के जिस भवन का निर्माण किया जा रहा है उस के पीछे अविश्वास और भय छिपे हैं, जिनके कारण युद्ध हिदते हैं। हमिलिए, में युद्ध की तुलना में ग्रान्ति के प्रजारी के रूप में अपने विचार प्रकट करता हैं।

"में श्रापनी हम धारणा को फिर से प्रकट करना चाहता हू कि जवतक मित्र राष्ट्र व हुनिया वाले युद्ध श्रोर उसके साथ ध खे फरेबों का त्याग कर सभी राष्ट्रों व जातियों की श्राजादी व समानता के सिद्धान्त के श्राधार पर प्रयत्न न करेंगे तब तक वान्तिक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। यदि दुनिया से युद्ध का नाम-निशान मिटाना है तो उससे एक राष्ट्र-हुगा दूसरे राष्ट्र का शोपण व पराधीनता को पहले मिटा होगा। सिर्फ ऐसी ही हुनिया में सनिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र जोर-द्याव या शोपण से मुक्त रह सकते हैं।

"(१) शानित के लिए सब से पहली आवश्यकता सभी प्रकार के विदेशी नियन्नणों से भारत की मुक्ति हैं, सिर्फ इसिलिए नहीं कि भारत साम्र ज्यवादी गुलामी का जवलंत ऐ तहासिक खदाहरण है, विक इसिलिए भी यह एक ऐसा वटा, प्राचीन व सरकृत देश है, लो १६२० से सिर्फ सत्य व श्राहसा के प्रमात्र श्राह्म द्वारा लहता रहा है।

"गोकि हिन्दुस्तानी सिपाही ने हिन्दुस्तान की श्राजादी की जहाई नहीं लड़ी है फिर भी उसने युद्ध के दिमियान यह दिखा दिया है कि कम से-कम जहने में यह ससार के क्षोत्तम योद्धाशों में कम महीं है। मैं यह बात सिर्फ इस शारोप का उत्तर देने के जिए कह रहा हूं कि भारत ने शान्तिसय संग्राम सैनिकोचित गुर्गों के श्रभाव में किया है।

"इससे में यही परिणाम निकालता हूं कि यहावान के लिए हिंसा की तुलना में श्राहिसा का श्राश्रय लेने में श्रधिक वहादुरी है। यह धिल दुल दूसरी वात है कि हिन्दुस्तान श्रमी ऐसी श्राहिसा का विकास न कर पाया हो। फिर भी इस से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने श्राहिसा के हारा ही श्राजादी के लिए प्रयत्न किया है श्रीर टसे इस प्रयत्न में कुछ सफलता भी मिली है।

- '(२) भारत की श्राजादी से ससार के सभी शोपित राष्ट्रों को प्रकट हो जायगा कि उनकी श्राजादी समय भी निकट श्रा गया है श्रीर शब वे किसी हालत में शोषण के शिकार नहीं वनेंगे।
- "(३) शान्ति न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए द्यावश्यक है कि शान्ति कायम करते समय दृढ देने या बदला लेने की भाषना न रहे। जर्मनी श्रीर जापान को अपमानित नहीं करना चाहिए। शिक्तशाली लोग बदला लेने की भाषना से कभी कोई कार्य नहीं करते । शान्ति के फल का उपभोग हम सभीको बाट कर करना चाहिए। हमारा प्रयस्त शत्रश्रों को मिन्न बनाने का होना चाहिए। मिन्न-राष्ट्रों के पास कोकतन्त्र-भावना प्रकट करने का यही एक मान साधन है।
- "(४) उपर जो कुछ कहा जा चुका है उस से यह परियाम निकबता है कि निरस्त्र किये हुए जोगों पर श्रस्त्रों की सहायता से शान्ति न जादी जानी चाहिए। समीको निरस्त्र कर हेना चाहिए। शान्ति की शर्तों को श्रमज में जाने के बिए श्रंतर्राष्ट्रीय पुब्रिस होनी चाहिए।

यह श्रंतर्राष्ट्रीय पुलिस दल भी मनुष्य की कमजोरी के प्रति एक रियायत होगी; क्योंकि पुलिस-दक्ष को शान्ति प्रतीक नहीं कहा जा सकता।

"यदि शान्ति की ये शर्तें मजूर कर ली जाय तो त्रिटिश साम्राज्यवाद-द्वारा नामजद किये गये भारतीयों के प्रतिनिधित्व का स्वांग समाप्त हो जाना चाहिए। यह प्रतिनिधित्व न रहने से कहीं द्वरा है। इसलिए सानफ्रासिस्को में या तो भारत का प्रतिनिधित्व निर्वाचित प्रतिनिधित्द्वारा होना चाहिए श्रोर या प्रतिनिधित्व होना ही नहीं चाहिए।

"म श्रगस्त, १२४२ के कांग्रेस के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि श्राजाद भारत किस बात का

"यद्यपि इस संकट के समय श्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्बन्ध मुख्यत भारत की स्वाधीनता श्रीर रहा से है किर भी कमेटी का मत है कि भविष्य में ससार में शान्ति, सुरहा तथा सुक्वतिस्वत उन्नति केवन स्वाधीन राष्ट्रों के विश्व-सब की स्थापना से ही हो सकती है श्रीर कोई दूसरा श्राधार नहीं है जिससे श्राधुनिक संसार की समस्याप इल हो सकें, ऐमा विश्व-सब स्थापित होने पर उसके गठन में हिस्मा लेने वाले राष्ट्रों की स्वाधीनता की रहा हो सकेंगी, एक राष्ट्र का दूसरे द्वारा श्राक्रमण व शोषण से बचाव हो सकेगा, राष्ट्र य श्रह्मसख्यक समुदायों की रचा हो सकेगी, पिछुड़े हुए प्रदेशों व वर्गों की उन्नित सुनिश्चित हो सकेगी श्रोर सबके कल्याण के लिए सतार भर के साधनों का सकलन व उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे विश्वसंघ की स्थापना होने पर सनी देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव हो सकेगा। राष्ट्रीय रथल, जल तथा वायुसेनाथों की किर कोई श्रावश्यकता न रह जायगी श्रोर फिर सब की सेना विश्व में शांति कायम रखेगी श्रार राष्ट्रों का हमलों से बचायेगी। श्राक्राद भारत प्रसन्नतापूर्वक ऐसे विश्वसंघ में सम्मिलित होगा श्रोर श्रन्य देशों में समानता के श्राधार पर सहयोग करता हुश्रा श्रवर्शय समस्यान्नों के निवटारे में सहायक होगा।'

''इस तरह भारत की श्राज्ञादी की मांग स्वार्थपूर्ण नहीं।''

श्रय सतार महसून करता है कि श्रारम्भ में युद्ध-टइ श्यों की न्याख्या क्या नहीं की गई यी। यदि श्रारम्भ में कह दिया जाता कि युद्ध समाप्त होने पर सम्पूर्ण प्रिया श्रामाद यूरोप व श्रमरीका की जजीरों से यथ जायगा, बर्सा, निंगापुर, हिंद चीन, मलाया श्रीर जापान पश्चिमी देशों के गुलाम वन जायगे श्रोर चीन मित्रराष्ट्रों की द्या पर निर्मर रह जायगा तो किर कीन मित्रराष्ट्रों के युद्ध पयत्नों में हाथ वंटाता ? श्रामाद भारत की माग इन प्रियाई देशों को श्रामाद कराने को था। श्रामाद भारत सक्वे विश्व स्व का हामी है, जो प्राणा की रहा करता है न कि जो नष्ट करता है जो श्रमाव श्रीर क्ष का निवारण करता है वह वेकारों को महीं बढ़ाता, जो सहयोग की भावना का प्रमार करता है श्रीर प्रतियोगिता का माय नहीं पदा करता, जो देशों को एक-दूसरे के निकट लाता है श्रीर उन्हें एक-दूसरे से श्रीक धूर नहीं के जाता। श्रामाद भारत विनन्नता से प्ररन करता है कि शरीरों को जोदने तथा श्रास्माशों को प्रक करने से समार का क्या लाभ हो सकता है।

हेनीय तथा नेपोक्तियन के बारे में मशहूर है कि उन्होंने शशुओं की अपनी कला सिखान कर आनो पराजर के राज बाये। शायद काप्रम के लिए भी यही कहा जाय। कायस ने जिटिश अभिकारियों को सत्याप्रह के युद्ध का सबक पूरी तरह सिखा दिया है। शत्रु हमारे सभी सैनिकों व अक्सरों से परिचित हो चला है, जो विज्ञी समय में जह चुके हैं और जो आगे भी अप सेवाएं व्यक्ति करने के लिए वचनवर्ष हैं। पमक-सस्याग्रह के समय कांग्रेनियों ने जिस साहस तथा व्यानी याजि का परिचय दिया उसे देखकर लाक हरिया चिकत रह गये थे शौर उनकी दुढ़ि चकराने कारी थी। फिर उन्होंने लाठीचार्ज वथा सित्रयों को अपमानित व वायक हरने की तरकी व कि लाजी। लाह हरिवम ने जहां-समाप्त किया वहींसे लाह विलिगहन ने आरम्भ कर दिया। कार लियालिथनों एक परा जागे यह गये। उन्होंने उन सभी को गिरफ्तार करके अगस, १६४२ के आयोजन को रोका, जिनके आंदोजन में भाग केने की सम्भावना थी। यह जर्मनी के विटेन पर होने वाले सामू हिक हवाई इमले के समान एक हमला था। या वहा जाय कि यह हो पर हा वर्ष के समान अचानक इमला था, जिससे सरवाग्रह की शक्तियां जगमरा नाकाम हो गई और दुराग्रह व हिंसा की शक्तियां यजवाती हो टठीं। विटेन यही चाहता था। यह अहिंसा के स्तर पर जाना चाहता था, जिसमें उसकी शक्ति अजेय थी। सरवाग्रह को नाकाम करना वास्तव में कांग्रेस ने ही विटिश अधिकारियों को लिखाया था। फिर भी इस उच्य से कोई इनकार नहीं कर सफता कि खास्त, १६४२ का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस ने देश को विरेशी शायन से मुक्त करने का प्रयान किया, किन्तु उसे प्रस्ताव को अमल में लाने का समय नहीं मिल सका।

कीन कहना है कि कामेस श्रसफल रही ? क्या कभी ऐमा हुन्ना है कि माली ने किसी पीधे को खाद दी ही श्रीर दूसरे ही दिन सुबह देखा हो कि पित्तया श्रीर फल लगे या नहीं ? एया यह नहीं कहा गया कि धामिक उन्नित शहीरों केरक के बोज से हुई है ? परन्तु क्या धामिक उन्नित शहीरों केरक के बोज से हुई है ? परन्तु क्या धामिक उन्नित एकाएक छी हुई है ? क्या महादेव देमाई, रणजीत पितत, सध्यमूर्ति श्रादि ने श्रपने प्राय व्यर्थ ही दिये ? क्या तोगों से उदा दिये जाने वाले हजारों व्यक्तियों का लहू बेकार जायगा ? कीन जानता था कि कस्त्रवा स्मारक कीप में १, २४,००,००० हक्ट्ठे हो जायंगे, जबिक श्रीब सिर्फ ७४ लाख के लिए की गई थी ? यदि श्राप विश्वविद्यालयों के श्रेजुएटों से ऐसी भारतीय मारी के सम्बन्ध में श्राधा एष्ट लिखने को कहें तो यही दिक्कत होगी। ऐसी सती का नाम भारत मर में सुनहरे श्रन्तरों से लिखा हुश्रा है। श्राज तक किसी भी श्रान्दों का परिणाम उसके चलते समय देखने में नहीं श्राया। बीज को जमने में समय जगता है श्रीर तब कहीं पौधा उगता है श्रीर कृतता व फलता है। पौधे के पहले फल का उपयोग हम कर चुके हैं। यह फल था प्रान्तीय स्व-शासन श्रीर शोध ही हम वास्तिवक स्वराज्य का मजा भी चखेंगे।

ह्यता हुन्ना जहाज त्यपना ढाचा, व्यक्तियों तथा प्राण्रित्यों नौकान्नों को अपने में समेट सेता है। साम्राज्य के द्वते हुए जहाज से श्रमी हमारो रत्ता हुई है। हम उन ह्यते हुए जहाज की समेट में श्राने वाले थे, किन्तु ज्ककर हमने श्रपनी रहा कर ली। श्रव हम आजादी का सपनोग करने के लिए बच गये हैं।

सफजना सिर्फ वीरों को ही नहीं मिलती। वह न्याय के समर्थकों की भी कम ही मिलती है श्रीर यदि मिलती है तो देर से मिलती है। क्या अग्रेज जो अपने को न्याय के पह में समम्ति थे श्रीर बह दुर भी बनते थे कभी नारमड़ी के सेलारिनो नाम ह स्थान पर श्रीर दिल्लिए फ्रांस में फिर उत्तरने की कल्पना उस समय कर सकते थे, जब उनकी ढाई लाख सेना डक्क से सिर पर पर रखकर भागी थी ? १४ जून् १६४० को जब पेतिस का पतन हुआ था उम समय कीन कह सकता था कि २३ अगस्त १६४४ को ही पेतिस पर मिल्लाइमें का फिर से श्रिधकार हो जायगा ? समरा बार अपने सेना सिकदरिया से श्रीर जब उत्तरी अप्रिकार मिलराष्ट्रों के हाथ से निकला था श्रीर अर्मन सेना सिकदरिया से

७० मील की दूरी पर खल यामीन एक पहुंच गई थी, उस समय कौन कह सकता था कि उसी लर्मन सेना को जपना बोरिया-पंथना गांध कर दिगोली व द्र्यू निस से चले जाना पहेगा। जप रूस विजयिनी जर्मनद्यादिनी-द्वारा पददिलत हुन्ना था उस समय कौन कह सकता था कि वह स्टाखिन-प्राह की लाए हैं लाए कर १६४३ में १८१२ की उन घटनाओं की पुनरत्वृत्ति करेगा जय फ्रांमं सी सेनान्नों को पराजित होकर मास्कों से लीट ज्ञाना पड़ा था? उन दिनों की याद की जिये जब चेको स्लोवािकया पर कवता हुन्ना था और कीट पर पुरीराप्ट्रों ने विजय पाई थी-उस समय कौन कह सकता था कि एक दिन पूर्वी यूरोप के सभी देश एक एक करके हुनते हुए जहाज से निकल कर राप्ट्रीय जीवन का विकास करने के लिए बच जायंगे? हसी तरह किमका खयाल था कि जापान विना किसी शर्त के मिन्नराप्ट्रों के छागे ज्ञारम-समर्थण कर देगा? द्वितोया के दिन हमें प्राशा करनी चाहिए कि समय ज्ञाने पर पूर्ण चद्र आकाश में किर चमकेगा छोर जो संसार यंधकार में हुन्ना हुन्ना है उसे पुन. ज्ञालोकित कर देगा।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सिवनय श्रवज्ञा-द्वारा यिद् तुरंत सफलता नहीं मिलती तो कम-से कम उसकी वाकालि क श्रसकल ना से वह श्रव्यवस्था श्रीर मायूसी नहीं धाती, यह निराशा, नषु सकता व सुस्ती नहीं फैलती, जो सशस्त्र विद्रोह या श्रावकवादी पद्यन्त्र की धसकलता के याद फैल जाती है।

युद्ध के दिनों में कामेम पर स्वाधीनता प्रथमा राष्ट्रीय सरकार प्राप्त न करने के लिए दोषागीरण किया जाता है और इस इष्टि से उसकी नीति व शतिवादी की खालोचना भी की जाती है। चलिए तर्क के त्रिचार से एक चण के जिए मान जिया जाय कि कामेस की पराजय हुई। परन्त क्या मनुष्य सिर्फ मफलता का ही दावा का सकता है ? यह उसकी शक्ति के बाहर की बाव है। इसान का फर्ज सिर्फ कोशिश करते रहना और इप कोशिश के घीच, ज़रूरत हो तो, सत्य व छहिसा की सदद ते घपने मकसद तक पहुंचने के लिए कष्टों के स्वागत व घलिदान करने की तैयार रहना है। वर्नार्दशा ने कहा है कि ''फोशिश व काम करने से गत्ततिया होती हैं छौर सफलता भी मिलती है; किन्तु कुछ ने करके खुपचाप बैठ रहने की तुलना में गलतियां करने में जीवन न्यतील कर दिया जाय। इन्ह्या यह है कि यह जीवन कहीं श्रिधिक सम्मानपूर्ण व उपयोगी है।" कार्यसनन के लिए यह सोचता छुंछी तसली नहीं कही जा सकती, बिक उनका दिल में यह सन्तोप करना उचित ही कहा ज यगा कि उनकी सेवाएं श्रीर उनके बिलारान व्यर्थ नहीं गये बिल्क उनमे हमारी राष्ट्रीय स्वाधे नता व श्राजारी की टोस नींव पड़ गई। कांग्रेस ने बम्बई वाला प्रस्ताव पास करके देश की ऐतिहासिक श्रावश्यकता के श्रनुपार काम किया या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक श्रावश्यकता के श्रनुसार काम किया। किप्स योजना की असक तता के बाद इमारे अन्दर एक कमी आ गई थी और यह कमी धम्बई वाले प्रस्ताव से दूर हुई। यदि प्रस्ताव का स्पष्ट परिणाम दिखाई देता तो सभी महात्मा की तारोफ करते । इस स्पष्ट परिणाम के श्रभाव में महारमा एक ऐसा गाधी हो गया, जो गलती कर बैठा। यहा यही कहा जा सकता है कि पहले हुए निश्चय पर बाद के अनुभवों के आधार पर कोई निर्णय न देना चाहिए।

सस्य इतना ही नहीं है। गांधोजो ने वाइमराय के सम्मुख "निश्चित तथा रचानात्मक नीति" का जो ममिवदा उपस्थित किया उसमें वाइमराय से भारत को स्वाध नता की तुरन्त घोषणा करने की बात कही गई थी। इस बात ने बिटेन के खतुदार, उदार तथा मज़दूर-दलों

# मंत्रिमंडल की सफलता

कांग्रेस की सफताता पर श्रधिक विस्तार से विचार करने से पूर्व शारत तथा उसके प्रान्तों की श्रार्थिक ब्यवम्था के सबन्ध में एक शब्द कह देना श्रसगत न होगा, क्योंकि हस तरह हम उसमें हुए परिवर्तनों को भकी-भांति समक सकेंगे।

राजनैतिक तथा शासन-सम्बन्धी चैत्रों के समान भारत की श्राधिक व्यवस्था भी संघ प्रणाजी की तरफ उसति कर रही थी । १६१६ तक भारत की श्रार्थिम-ज्यवस्था एक प्रकार से सम्मिक्ति तथा अखंदनीय भी और इस दृष्टि से प्रान्तीय सरकारें जिला वोडों से भी गई गुजरी थीं. क्योंकि जब जिला बोहीं को नये कर लगाने के श्राधिकार थे प्रान्तीय सरकारों को ये श्राधिकार म थे। १८७1 तक प्रान्तीय खर्च की प्रत्येक पाई पर केन्द्रीय निमत्रण रहता था श्रीर उसके वाद १६१६ तक कुछ ढील कर दी गई थी। १६१६ में केन्द्र व प्रान्तों के प्राय के साधनों का विभा-जन हुआ और कुछ साधन जैसे भूमि की माजगुजारी, आवकारी आयकर, स्टाम्प, जङ्गलात व रिजिस्ट्री-कराई सम्मिलित रखे गये । केन्द्रीय साधन थे, श्रफीम, नमक, जकात, व्यापारिक कार-बार, छौर प्रान्तीय साधन, सिविल विभाग, प्रान्तीय निर्माण कार्य तथा प्रान्तीय महसूल छादि थे। मॉं-टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार श्रमत में श्राने पर श्रायकर सम्मिलित साधन नहीं रह गया । केन्द्र के पास डाइ, श्रायकर, रेखवे, टेलीयाफ श्रीर सेना के साधन थे श्रीर प्रान्तों के पास भूमि से प्राप्त होने वाली मालगुजारी, सिंबुाई की दरें, स्टाम्प, रिजस्ट्रेशन, छावकारी छीर जहलात के साधन थे। प्रान्भें को आयकर का भी एक अंश मिलता था। मेस्टन निर्णय के श्रनुमार १६२२-२३ से घंगाळ को तथा १६२४-२६ से अन्य प्रान्तों को वेन्द्र-द्वारा रकमें देने की प्रणाजी तोष दी गई । यह प्रणाली १६२ द-२६ में विलक्कल समाप्त करदो गई । परन्तु श्रय भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को कर्ज देती है।

१६३४ के कानून के शंतर्गत श्राधिक व्यवस्था इस प्रकार थी । प्रान्तों को श्रपने चेत्र
में स्वायत्त शासन दिया गया श्रीर श्राधिक दृष्टि से उन्हें नये सिरे से काम करने का
श्रमसर दिया गया । केन्द्र के प्रति उनका १६३६ से पहले का जो कर्ज १६ करोड़ के
सामग था उसे रह कर दिया गया । इसके श्रलाया प्रति वप उन्हें केन्द्र को जो रकम
देनी पहली थी उसमें १॥ करोड़ की श्रीर कमी की गई । इसके श्रतिरिक्त, उन्हें श्रायकर
की रकम में से श्राधो मिलने बगो, जिसके परिणामस्वरूप प्रान्तों को १६३७-२८ में १९ करोड़
का श्रीर १६३८-३६ में १९ करोड़ का जाम हुश्रा । इसके कारण देन्द्र के श्रनुपात में लगातार
कमी होने बगी। एक तीसरी मद जूर के निर्धात-कर की थी जो जूट उत्पन्न करने वाले चार प्रान्तों
को दी गई। इस न्यवस्था के श्रनुसार इन प्रान्तों को १६३७-३८ में २९ करोड़ व १६३८-३६ में

२३ करोड़ रुपये मिक्षे । उसके खदावा, केन्द्र की सरफ से पाँच प्रान्तों को वार्षिक सहायता भी मिसवी थी ।

संयुक्त प्रान्त में मंत्रिमंद्रल की स्थापना साधारण परिस्थिति में नही हुई बिल इसके कुछ महरवपूर्ण परिणाम हुए । चुनाव से पूर्व कांग्रेस की बहुमत प्राप्त करने की चिन्ता थी, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्तप्रान्त में कांग्रेस व कींग के मध्य कुछ सहयोग देखा गया जबिक दूसरे प्रान्तों में उनके बीच एतकर संघर्ष हो रहा था।

फ़र्रेंद्स सोसाइटी के श्री दोरेस धजे केंदर 'फ़िप्स के समय से भारत' में संयुक्त प्रान्त की राजनीति की चर्चा करते हुए लिखते हैं. "१६३७ के चुनाव से पूर्व कांग्रेस व मुश्लिम लीग में चुनाव सम्बधी सममौता सा था। स्युक्तपानत में, जिनमें कांग्रेस की घकेले बहमत गाप्त करने की आशा म थी, उनके मिलकर काम करने की सम्मीद की जाती थी और कहा जाता था कि अगर मिन्न-मंडल कायम हुया तो उसमें दोनों ही भाग लेंगे।" वास्तव में वस्तुस्थिति यह न थी। दरप्रसल हुआ यह कि मुस्लिम लीग के प्रसिन्द नेता तथा प्रान्तीय पार्लीमेंटरी घोड के प्रधान चेंघरी खर्जी कुरजमा ( जो की गी रम्भीद्वारों के चुनाव की देखरेख कर रहे थे ) श्रीर प्रान्तीय मांग्रेस के चुनाय-सम्बन्धो श्रधकारी उम्मीदवारों के चुनाव के विषय में मिल गुल कर काम कर रहे थे। चुंकि सुम्बिम सीटों के लिए ताल्लुकेदारों का दल नवाब छनारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था इसलिए कांग्रेम के लिए लीग से मिलजलकर कार्य करना स्वाभाविक था । यह सलाइ-मर्शावरा यहा तक बढ़ा कि मि॰ रफी श्रहमद किंद्वई, के श्राम-चुनाव में हार जाने पर, जब वे एक सीट के उप-चुनाय के जिए खड़े हुए तो उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खडा नहीं किया गया श्रीर वे निर्वि-रोध चुन क्विये गये। इसमे कुछ लोगों में यह धारणा फैल गई कि सयुक्तप्रान्त में मिली खुली वज्ञारत होगी। फम-से-कम उसमें खली हु जमा का रहना तो निश्चित ही था। कामेस की खनाव में छ फेले ही बहुमत प्राप्त हो गया । फांग्रेस पालंमेंटरी बोड के जेत्रीय सदस्य मौ० अबुल कवाम श्राजाद ने पोड के श्रध्यत्त सरदार बल्लम भाई पटेल से ची० खलीकुज्जमा को मंत्रिमहत्त में लेने की थनुपति प्रस कर लो। खली कुरनमा साथ में नव व मोहरमद इस्माइल को भी म निमंडल में बेना चाहते थे। परनतु दो मुस्लिम मत्री मि० किदवई व हा फिज इबाहिमके पहले ही होने के कारण स्थान केवल एक ही बचा था। दूसरी क ठेनाई यह थी कि कांग्रेस का रुपष्ट बहुमत होने के कारण मित्ती जुली बज़ारत बनाने का विरोध होने लगाथा । ऐसी अवस्था में जबकि कांग्रेस व सुह्तिम क्वीग में कोई स्पष्ट समक्तीवा या चादा नहीं हुन्ना था, इस प्रकार के विरोध को दबाया नहीं जा सकता था। खैर, चाहे जो हो, कहा जाना है कि ऋाप्रेस और लीग जैसे दो कट्टर विरोधी दर्जों के मध्य सहयोग का प्रभाव सम्भवत चुनाव के बाद भी रहता । यह भी कहा गया है कि सहयोग जारी न रहने से कहुना बद गई छौर उसोसे पाकिस्तान की नींव पड़ी, जिसके जिए बंगाल या पजान के मुमलमानों में तो कोई जोश नहीं था, किन्तु संयुक्तमान्त के मुस्लिम नेता उसके बिए उत्सुक हो उठे थे।

प्रान्तीय श्रसेन्यजी की २२८ सीटों में से ६४ (२८ प्रतिशत ) मुसलमानों के लिए सुर लित थीं, जिनका जनसङ्गा में श्रनुगत निर्फ १६ प्रतिशत था। इनमें से १६३७ में २६ लीग ने, २८ स्वतन मुस्जिम उम्मीदवारों ने, ६ नेशनज ऐप्रिकरचरिस्ट दलते श्रीर सिर्फ १ कांमेसी मुस्लागन ने ली थी।

मौलाना भाजार ने १६३७ में लीर्ग के प्रान्वीय नेता के श्रामे निम्न शर्ते उपस्थित की थीं।

- (१) युक्तप्रान्सीय धाराससा में सुिस्यम खीगी दश्च प्रथक् यक्ष के छग में काम करणा
- (२) प्रान्तीय सर्तेम्बसी के सुस्टिस सीगी दल के मौजूरा सदस्य कांग्रेसी दल के श्रग सन जायंगे श्रीर कांग्रेसी दल के श्रन्य सदस्यों की सांति इलकी सदस्यता के श्रांधकारों दा उपभोग करेंगे। वे श्रन्य सदस्यों के साथ परावरी के पद से दल की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे श्रीर धारा- सभा के कार्य तथा सरस्यों के श्राचरण के सम्बन्ध में कांग्रेसी दल के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होंगे। सभी विषयों का फैसका बहुमत से होगा श्रीर प्रत्येक सदस्य केवत एक घार ही मत दे सकेगा।
- (३) कांग्रेस कार्य-समिति ने घारासभाशों के अपने सदस्यों के लिए लो नीति निर्धारित की है तथा उपयुक्त कांग्रेसी संस्थाओं ने लो आदेश जारी किये हैं उन पर कांग्रेसी एक के सभी सदस्य, जिनमें ये सदस्य भी शामिल हैं, लमल करेंगे। सयुक्तप्रान्त का मुस्लिम लीग पार्लमेंटरी बोर्ड तोड़ दिया जायगा और यह बोर्ड कियां उपज्ञनाय के लिए उम्मीद्वार एका नहीं करेगा। यदि आगे जाकर कोई स्थान खाली होता है और उसके लिए कांग्रेय किसो व्यक्ति को नामजद करती है तो दल के सभी सदस्य उसका कियात्मक रूपमें समर्थन करेंगे। कांग्रेसो दलके सभी कांग्रेपी इल के सभी नियमों का अनुसरण करेंगे और कांग्रेस के दिस व उसकी प्रतिष्ठा को बदाने के लिए अपना पूण व वास्त्रिक महयोग प्रदान करेंगे। यदि कांग्रसा वल ने मित्रमदल या लीग से इस्तीका करने का फैसला किया लो उपर्युक्त सदस्य भी इस्तीका देने के लिए वाध्य होंगे। इन शतों के साथ मौलाना ने अपना एक नोट भी लोइ दिया था। (पायनियर, ३० जुज्ञाई, १६३७) प्राशा की गई थी कि यदि हम शतों को स्वीभार कर लिया जाता और मुन्तिक लीगी सदस्य हामेसी दल में सम्मिलत हो लाते तो सुस्लिम लीगी दल का अस्तित्व ही न रह जाता। ऐसी श्रयस्था में प्रातीय मित्रमंदल में उनहें मित्रानिधित्व दे दिया जाता।

कांग्रसी मिन्नमंडलों की सफलताओं का श्रिधक विस्तार से श्रध्ययन् करके हम यहुत सी श्रावश्यक वार्ते जान सकते हैं। कांग्रस ने चुनाव से पूर्व जो घोषणापत्र जारी कियाथा उसमें निकट भिवाय में कार्यान्वित हो सकने वाले समाजवादी सिद्धान्तों का समावेश किया गया था। कांग्रेस को जिन शान्तों में शासनसूत्र पास हुश्रा था उनमें कांग्रसी सरकारों का फर्ज उन सिद्धान्तों के श्रनु- रूप कार्रवाई करने का था। इस कार्रवाई की सफलता तथा यह सफलता कितनी तेजी से होता ह, हसी पर जनता की श्राधिक व सामाजिक उन्नति निर्मर थी। कहा भी गया ह कि "राजनतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों का समृद्द है, जो शासन मदन्ध के सम्बन्ध में जनता के लिए प्रत्येक श्रावश्यक कार्रवाई करता है श्रीर इतनो तेजी से करता है कि जनता में घसतोप उत्पद्ध न होने पाये।" दल जनता की श्रावश्यकता समक्षने में गलती कर सकता है। वह कार्रवाई समय सं पूर्व या बहुत देरी से करने की भी गलती कर सकता है। ऐसी श्रवस्था में यह पराजित होकर भक्त भी हो सकता है।

### कांगे सी सरकारें

फरवरी, १६३७ के चुनाव के परिणामस्त्रस्य जिन कामसी सरकारों की स्थापना हुई उनके कार्यों का सचेप यहा देना सिर्फ सगत ही नहीं यहिक प्रावश्यक भी है। १६३४ के कानून के अनु सार हन सरकारों की स्थापना पहने पहन हुई थी। पहने क मनो सरकार महाम, विदार, मध्यमान्त संयुक्तमान्त, बम्बई सौर उद्दोसा में हो कायम हुई भीर आसाम, बगाल, सोमाप्रान्त, पनाब द

र्बगाल में गैर-फांग्रेसी सरकार कायम हुई। नीचे हम को सिएस विवरण दे रहे हैं वह केवल कांग्रेसी प्रान्वों के ही सम्बन्ध में है।

कांग्रेसी सरकारों के सफल कार्य के सम्यन्ध में कुछ जिल्लने से पूर्व इस म्रारीप की चर्च कर देना भी श्रसंगत न होगा कि धारासमाश्रों के दक्षों तथा वजारतों के बीच में एक तीसरी सस्या के हस्तचे र के कारण शान्तीय स्वायत्त शासन का मूज बच्य श्रमफत हो गया । यह सस्या कांग्रेस कार्यसमिति श्रौर उसका पार्लेमेंटरी वोर्ड या। यह सममना कठिन है कि जव कार्यसमिति द्वारा चुनाव का श्रायोजन करते श्रीर घोषणापत्र का ससविदा वनाने पर कोई श्रापत्ति नहीं की गई वो वजारतों के काम की देखरेख रखने पर ही क्यों ख्रापत्ति उठाई गई। इससे इनकार नहीं किया जाता कि मन्त्री शासन सम्बन्धी कार्य के जिए नये थे श्रीर कार्यसमिति के सदस्यों जैसे श्रनुभवी व्यक्तियों की सलाह से छनका कुछ बिगद न जाता । एक द्सरी उल्लेखनीय बात है कि मारत के प्रान्त उस प्रर्थ में श्रलग राज्य नहीं थे, जिस प्रर्थ में क्रान्ति से पूर्व समुक्त राष्ट्र ग्रमरीका की प्रादे-शिक इकाइयों को राज्य माना जाता था । भारत के प्रान्त वेन्द्र से शासित व्यवस्था के श्रङ्ग थे श्रीर किसानों के उत्थान, शिचा के सुधार, किसानों की शिकायतों की दूर करने, शराव-वन्दी करने, सहयोग जारी करने, किसानों को कर्जदारी से छुटकारा दिवाने, छुरेलू दस्तकारियों तथा माम्य उद्योगो में नव नीवन का सचार करने, सिंचाई की सुविधाश्रों का विस्तार करने, देदातों में सहकें बनवाने, धूमखोरी को समूत नष्ट करने, शासन की हृद्यहोन ब्यवस्था से विशिष्ट व्यक्तियों के प्रभाव को नष्ट करने श्रीर जनता के स्व।स्थ्य में सुधार करने की समस्याए उन सभी प्रादेशिक हकाहयों में एक जैसो थीं। ऐपा एक भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जिसमें कार्यसमिति ने कानून बनाने या श सन सम्बन्धो कार्यं में हस्तच्य किया हो । यदि उसने प्रान्तीय सरकारों से मादक वस्तु निषेष जैसे समाज-सुवार के कार्य श्राधक तेजी से करने का श्रनुरोध किया तो हसे किसी भी तरह हसारेप नहीं कहा जा सकता । केवल सघ योजना तथा पूर्ण स्व.धानना के सम्बन्ध में हो उसने प्रान्तीय मंत्रिमहर्ला से एक प्रस्ताव पास करने का श्रवुरोध किया था। युद्ध छिड्ने पर कई प्रान्तीय सरकारों द्वारा एक ही समान मार्गे डपस्थित करना आवश क हो गया। यदि कार्य समिति ने छुछ कार्यों के सम्बन्ध में किसी मन्त्री या मित्रमंडल के विरुद्ध श्रनुशासन की कार्रवाई करने पर जोर दिया हो प्रान्तीय शामन-व्यवस्था को शुन्द और सची रखने के लिए ऐसा झावश्यक था । कांग्रेस ने जिन उपायों से काम चिया उनको इसने यही स्रोर क्या प्रशसा हो सकती है कि इन उपायों की सबसे बदी धालोचक मुस्लिम लीग ने ही बाद में उनका अनुकरण किया।

प्रोफेनर क्रालैंड ने कामेत के सिद्धान्तों की आगी पुस्त ह में जी 'एक दल राष्ट्रीयता' बताया है, यह बहुत ही अनु चित था। प्रत्येक संस्था के कुछ न-कुछ सिद्धान्त होते हैं। प्रश्न यही है कि उसमें अन्य वर्गों को स्थान है या नहीं ? दिलिया भारतीय लिवरल फेडरेशन में सिर्फ अमाहाया थे श्रीर माहायों को उससे अलग रखा गया था। इसके १६१७ से १६२६ तक इस रूप में बने रहने और १६२६ तक हत एक तीन-तीन वर्ष के लिए दो बनारतें कायम करने के बाद मदास के गवर्नर लाई गोशन के कहने पर उसनें अन्य लोगों का सिन्मितित करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। कांग्रेपने कभो भी किसी यूरोपोय या भारतीय को आगी सहस्या से वितत नहीं किया। मिल्लिम लीग, सिख खालसा तथा हिन्दू महासभा में अन्य सम्प्रदाय वालों को स्थान नहीं था। ये सस्थाएं सङ्घान होने के बावनूह राष्ट्रीय होने का दावा करता रही हैं। किर कांग्रम के सम्बन्ध में बिद्धान प्रोफेसर महोदय को स्था आपित है, जिसके द्वार सभी सम्प्रदायों व वर्गों के लिए खुने रहें हैं,

श्रीर जो श्रपने सदरयों से शान्तिपूर्ण उपायों-द्वारा स्वराज्य प्राप्त वरने की शर्त पर जोर देती रही है ? यदि कोई-कोई कांग्रेसजन समानान्तर सरकार की बातें करते रहे तो कारण यह था कि वाहस-राय ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में श्रावश्यक श्राश्वासन देने से इनकार कर दिया था श्रीर ऐसी श्रवस्था में कांग्रेस के पास श्रपनी पंचायतें, घरेलू घंधों को प्रोत्साहन देने वाली श्रपनी सस्थाएं, राष्ट्रीय विद्यालय श्रीर स्वदेशी को श्रास्सर करने व ली संस्थाए कायम करने के श्रालावा श्रीर कोई रास्ता नहीं रह गया। इसमें क्या राजती थी ? इसका क्या मजाक उद्याना चाहिए था ? यह बात ध्वान देने की है कि बानतीय मंत्रिमहलों के कायम होते ही सितग्बर, १६६८ तथा जून, १६३६ में काग्रस ने श्रादेश निकाला कि स्थान य कांग्रेम कमेटियां मित्रमंहलों या श्रपसरों को प्रभावित करके साधारण शासन-प्रवध में इस्तचेप करने की चेष्टा न करें। वांग्रेस ने यह भी श्रादेश निकाला कि स्थानीय कमेटियों को नीति सम्बन्धी विवादासपद श्रनों पर खुले श्राम मत न प्रकट करना चाहिए। ऐसी हालत में कार्यसमिति पर टोबारोपण दिस श्राधार पर किया जा सकता है ?

१६३ में श्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रागे निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया गया धौर उसके द्वारा पास भी कर दिया गया —

"चूं कि कुछ लोग, जिनमें दुछ कांग्रेसजन भी हैं, नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हत्या, आगजनी, लृटपाट तथा हिंसास्मक उपायों-द्वारा वर्ग युद्ध का समर्थन करने लगे हैं श्रीर दुछ समाचारपत्र मिण्या वार्तो व हिंसा का प्रचार करने लगे हैं, जिससे पाठकों में हिंसा व साम्प्रदायिक संघर्ष के किए प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कांग्रेस चेतावनी देती है कि हिसा करना श्रथवा उस को प्रोत्साहन देना श्रीर मिण्या बातों का प्रचार करना नागरिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है— इसिकए, श्रगचें नागरिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुशा है फिर भी श्रपनी परम्परा के श्रनुसार वह जन-धन रक्षा सम्बन्धी कांग्रेसी सरकारों की नीति का समर्थन करेगी।"

यह सत्य है कि कांग्रेस कार्यसमिति ने मध्य-प्रान्तीय मित्रगंडल-द्वारा दो वार्तो की जांच के सम्बन्ध में कोई इसक्षेप नहीं किया —

(१) मि॰ शेरीफ द्वारा स्कूलों के एक इस्पेग्टर को समय से पहले छोड़ देना, जिसे एक जहकी पर बलात्कार करने के श्रीभयोग में १३ साल के कारावास का दंड दिया गया था, श्रीर (२) प्रधानमंत्री-द्वारा कार्यसमिति से सलाह लिये विना गवर्नर के श्रागे इस्तीका दे देना, जिससे कि श्रपने मित्रमंडल के उन्छ साथियों से वे श्रपना पीछा छुड़ा सकें। इन दोनों ही विषयों पर उपयुक्त स्थान पर पूरा प्रकाश डाला गया है।

सामाजिक, कृषि व श्रीधोगिक सुधार के चेत्रों में कांग्रेसी वजारतों की कामयाबियों की चर्चा हठाने से पहले पाठकों को उन कांठनाइयों की एक मजक दे देना श्रनुचित न होगा, जिनमें उन्हें काम करना पड़ रहा था। उन पर जिन्मेदारिया तो पूरी थीं; किन्तु प्रान्तों का शासन चलारे के श्रीकार श्रपर्यास थे। श्रभी तक उनके सिरों पर हैंध शासन की तलवार मूल रही थी। खलाई, १६३७ में जबकि मंत्रियों से पद स्वीकार करने को कहा गया था, हुछ लोग श्रभी तक पद प्रहण करने के खिलाफ थे, क्योंकि १६३४ के कानून का सघ-पोजना वाला श्रश श्रमल में नहीं द्याया गया था। इस तरह मित्रयों को प्रान्दों में कटी-इटी शासन व्यवस्था स्वीकार करने को कहा गया था। जिस प्रकार देश एक धीर श्रावमास्य है उसी प्रकार उसकी शासन-व्यवस्था भी शार एक

खिमाज्य होगी चाहिए । केन्द्रीय भीर प्रान्तीय के रूप में दसका विभाजन हो सिर्फ शासन सम्बन्धी सुविधा के किए किया जाता है । यदि कामन-स्वयस्था एक और श्रविसाज्य होनी चाहिए वो षाधिक प्रवन्ध भी एक शीर श्रविभाष्य होना चाहिए । उहाहरण के लिए पाठकी को सम्मवह रमश्या होगा, वि गांधीली ने लानवरी, १३३० में जार्ड हरविन को किसे श्रापने पत्र में जो १६ मांगें उपस्थित मां भी भीर किन्दें जैल से मि॰ रक्षोकीम्य की दी नई शपनी शर्कों में भी समिम हित्त कर लिया गया था उसमें उन्होंने सेना का रार्च घटाकर आधा हर देने, शराब, अफीम और मसक से प्राप्त धन का त्याग करने श्रीर युद्ध में जबरन सन्मिधित करने के विरुद्ध मांगें भी शामिब कर जी थीं। श्रास्मा यह भी कि मांव घालों पर युद्ध के लिए धन देने छी, नावबाखों पर नाव देने को, किसानों को फरात देने को और मालिकों से सकान पाली करने की द्याय ढाला जा रहा था और इस सम्बन्ध में बोई एस भी महीं कर मबता था '। अब बांग्रेस या तो नेतृत्व से द्वाय पींचकर कृटनीति का कामरा लेकी और या अपना नाम निशान मिटा दिये जाने का खतरा उठावे हुए साह्स पूर्वक चान्द्रोजन में कृद परही। उन दिनों सैनिक स्वय लगभग ४० करोड़ या श्रीर उसमें थाथी रकम घटने पर २१ करोड़ की चचत होती झीर शराब ( १७ करोड़ ), नम≢ ( ७ करोड़ य ) यफोम (१ फरोड़ ) की भागद नो यन्द होने पर हानि मो इसनो ही रोजो। परन्त पक किताई थी । जहां पुरु तरफ नमक और चफ स केन्द्रीय विषय ये वहाँ शराम प्रान्दीय विषय थी । उधर सेना वेन्द्रं य शिवग थी । इसलिए जब तक संविमडलों का केन्द्रीय व प्रान्तीय चेत्रों में समान रूप से नियद्रण न रहे तब तक इस प्रकार का सुधार होना बसरभव या । इसी प्रकार गांधीजी ने भूमि की मालगुजारी और सरकारी दर्भचारियों के चेतन घटाहर द्याधे कर देने का मी सुमाय टप स्थित किया था । मदास प्रान्श में इस प्रकार हिसाप यरावर हो सकता था । परन्तु कटिनाई यह थी कि जहां मालगुजारी की वसूली प्रान्तीय विषय थी यहां मौकाशाही के वेतन सुर-क्ति विषय के शतर्गत थे श्रीर उनके सम्दन्ध में प्रान्तीय मंत्री बुद्ध भी दक्क नहीं दे सकते थे। हमने यह लम्या उद हरण यह दिखाने के लिए दिया है कि कांग्रेसी व गैर-कांग्रेसी दोनों ही प्रकार के मित्रमंद्रका विम प्रकार परेशान थे, उनके श्रधिकार फितने सीमित ये घीर वे कितने सहानुभूति के पात्र थे। हमें यह रवीकार करना चाहिए कि नौकरशाही ने कांग्रेसी य गैर-कांग्रेसी मात्रमहर्के की कठिनाई में किये कार्य के जिए उनकी प्रशस्ता हो की, घुराई नहीं । परनत जनता की आशाएं पहुत गढ़ गई थीं। किलान कर में बसी चाहते थे, मजदूर अपनी अवस्था में सुधार के इच्छुक थ थीर कर्तदार कर्ज के भार में कमी की पाशा जगाये थे। फिर किसान संस्थाएं धान्दीतान कर रही थीं। उन्पर कायुनिस्टों का प्रभाव था धार उन्हीं की प्रेरणा से मजदूरों के समान किसानों ने भी ध्यपनी मांगें बड़ा रखी थीं। वे उन्हें पाशिक रूप से राजनैतिक छग की हजतातें करने के बिए मी उकता रहे ये। साथ ही कांग्रेसी वजारतों को साम्प्रदायिक उपदर्शी व खाकसारों के इमझें का भी सामना करना पर रहा था । क्या उन्हें दमनकारी कानूनों का शास्त्र केना था, जिनमें से इड़, जैहे सम्बर्ध का इंडियन प्रेस एमर्जेन्सी पावस ऐक्ट, क्रिमिनल का स्प्रमेंद्र मेंट प्रेस्ट भौर सबसे सहस्व-पूर्ण किमिनल प्रोसीजर कोट की धारा १४४ अभी तक कायत थे १ समाचारपत्र सम्बन्धी कान्न का धम्बई में, क्रिमिनक का अमेंटमेंट ऐक्ट का हिन्दी-विरोधी आन्दोक्षनकारियों के विरुद्ध महास में खौर धारा १४४ का भारत भर में सर्वत्र ही प्रयोग दिया गया । समास में घारा १४४ के बतुः सार श्री बाटलीवाका पर सुकदमा चलाया गया, जिलमें उन्हें कारावास का दृह मिला चौर हाई-कोई ने भी इस फैसले की पुष्टि की; किन्तु बाद में काशवास की शविष समाप्त होने से पहले हैं

स्विभयुक्त को रिहा कर दिया गया । कानून भंग करने वालों की गांधीजी ने खुद खबर ली । संदूबर, १६३७ में स्नापने 'हरिजन' में लिखा था, "यह कहा गया है कि बांग्रेमी मंत्रिम्हल स्विद्धा के पुजारी होने के कारण ऐसी कानूनी कार्रवाई का स्नासरा नहीं के सकते जिससे स्वभियुक्त क दह सिलता हो । श्राहसा के सम्बन्ध में मेरी श्रथवा कांग्रेस की यह विचारधारा नहीं है । मंत्रिम्हज दिसा के लिए उक्साने तथा उस भाषणों की उपेक्षा नहीं कर सकते।"

हमके श्रलावा साधारण कांग्रेटलन ने कालेजों, विश्वविद्यालयों हाक दंगलों तथा सरकारी व स्थानी । सत्थाओं की हमारतों पर राष्ट्रीय महा फहराने के लिए जो श्रसाधारण उत्साह दिखाया इस ने कांग्रेमी मित्रयों की परेशानी बढ़ गई। इस पर उसी प्रकार श्र पत्ति की गई जिस प्रकार व्यवस्था पिका सभाकों का श्रधिवेशन श्रारम्भ होने पर 'वंदे-मालरम' के गायन पर श्रापणि की गई थी। वंदेमालरम तथा तिरंगा कंडा, दंगों पर जो रोक लगी उससे वंग्रेसियों को पढ़ी निराशा हुई, क्यों कि पर मिलने पर कांग्रेसियों हारा लगाये गये इस प्रतिवन्ध को वे श्रश्वामाधिक मानते थे। सम्प्रदायिक उपह्व भी कांग्रेसी मित्रयों की श्रशानित का काग्य थे। प्रोफेसर कृपलें ह श्रपने प्रथ ''इहियन पालिटिक्म'' में लिखते हैं, 'श्रवह्यर, १६३७ के श्रारम्भ तथा मितस्वर, १६३६ के सन्य सम्पूर्ण कांग्रेसी शान्तों में १७ गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से १४ विहार में १४ सयुत्तपान्त में, ११ मध्यपान्त में, ५ मम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से १४ विहार में १४ सयुत्तपान्त में, ११ मध्यपान्त में, ५ मम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से १४ विहार में १४ सयुत्तपान्त में, ११ मध्यपान्त में, ५ महास में, ७ बस्वई में, १ दक्षी मा में हुए और १ मोमाणन्त में हुया। कुल १००० व्यक्ति श्राइत हुए जिनमें से १३० की जानें गई। इसी प्रविध में गेरकां से हुया। लगभग ३०० व्यक्ति श्राहत हुए जिनमें से ३६ व्यक्ति की जानें गई।'' इन दगों के साथ हरयाओं, श्रागजनी, लूटपाट श्रीर रक्तपात का भी बाजार गर्म रहा। दंगे जबखपुर, इलाहावाद, यनारत, गया, वरार, शोल पुर, वम्बई व महास में हुए।

वांप्रेसी मित्रमंडलों पर मजदरों की भी कोई खास क्रपा नहीं रही। श्रहमदायाद में मजदरों की हहताल नवम्बर १६३० में श्रारम्भ हो गई। यहां की देख यूनियन पहले महारमा गाधी के नेतृत्व में विश्वास रखती थी, किन्तु १६३७ से उसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव वड़ गया । शाद में ट्रेप्ट यूनियन पर फिर से नियंत्रण कर लिया गया। चम्बई च कानपुर में कई खतरनाक उपद्रव हए-ष्पीर भी बुरी वात यह हुई कि बम्बई सरकार ने हड़ताल तथा मिलों की ठाले वंदी रोक्ते के जिए जो 'श्रौषोतिक सगड़ा कान्न' बनाया था उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए । बम्बई सरकार ने यह छानून ध्री छान बीत के बद पास किया था। परन्तु कम्युनिस्टों ने इस बिना पर हहताल कराई कि टसके कारण मजबूरों के श्रधिकारों पर हुटाराघात होता है। यम्बई की ७७ मिलों में से १७ में इइतालें हुई। परन्तु कांग्रेसी मंश्रिमण्डल ने इदता से काम लिया और उपद्भव दवा दिये गये । १६२७ तथा १६२८ में कानपुर में फिर इड़ताजें हुईं । प्रान्तीय संस्कार ने पुरु श्रम जांच समिति मियुक्त की और उसकी रिपर्ट को मजूर कर जिया। सिफारिशें जितनी मिल माजिकों को श्रवाह-र्मय जान परी उतनी ही सबद्रों को भी, फिन्तु श्रंत में समक्रीता हो गया । फिर फिसा है पुर,नी थार्थिक व कु.पि-सम्बन्धी समस्याएं १क परने को पड़ी थीं । विसान-सान्दीवन ने विशेषकर विदार में हुछ गम्भीर रूप धारण कर लिया । फलक लूटी और मष्ट की रई । गोकि दिसम्बर १६३७ में दी मूमिकर वित पास कर दिया गया था फिर भी स्वयहेवकों की कार्रवाई और ज क मंदे का जोर बदवा गया । संयुक्तपान्त में भी इसी प्रकार के प्रदर्शन हुए, गोकि वे हिंसापूर्ण नहीं थे। भूभिकर-सम्बन्धी नई शर्थों के फारण किसानों को खगान न देने के जिए मोरसाइन सिखा ।

परन्तु परिस्थिति मंत्रिमगढत के नियंत्रण में थी श्रीर उसके श्रनुरोध करने पर किसानों ने जमींदारों को लगान दे दिया।

मद्राम और बम्बई के राजनैतिक बंदियों की रिहाई होने पर भी संवुक्तप्रान्त में १४ और बिहार में १२ वटी रह गये। हन्में से कुछ ने धनशन भी खारम्भ कर दिया था। तब बीमों प्रान्तों के गवर्नरों व मित्रमण्डल के बीच कगहा उठ एड़ा हुआ। गवर्नर-जनरस ने अपने विशेष अधि-कारों के श्राधार पर इस्तचेप किया थीर कहा कि संयुक्त प्रात व विद्वार में राजनेतिक विदेशों की सामृद्दिक रिदाई का परियास पदोली पजाब व बगाल बान्तों के लिए ठीक न होगा जिनमें उप्रवादी कैदी काफो श्राविक सख्या में हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नरों ने मित्रयों के प्रति हेपपूर्ण व्यवहार किया, किन्तु इसमें कुछ सदेह नहीं है कि उनके व्यवहार के कारण मगड़ा बढ़ गया। जनता समकती थी कि जिस प्रकार राजद्रोह के जिए मुकदमा चलानाया भूमि-सम्यन्धी दमनकारी कानुनों पर श्रमन करना कांग्रेसी सरकारों के लिए श्रमुद्धित बातें थीं उसी प्रकार उनके लिए श्रपनी श्रधीनता में राजनेतिक वंदियों की बनाये रखना एक श्रतम्य श्रपराध या कर्तेम्य का उव्लघन था। गवर्नरों का ख़याल था कि उन्हें भारत श्रयवा उसके किसी भाग में श्रमन व शान्ति बनाये रखने के लिए सतकं रहना चाहिए। इसी दृष्टि से गवर्नरों ने चिवयों की रिहाई की अनुमित देने से इनकार कर दिया। तब दोनों प्रधान मन्त्रियों ने हस्तं फे दे दिये । जब इरिपुरा कांग्रेय ने इस प्रश्न को उठाया तो गवर्नर जनरल कुक गये थीर वंदियों को दो महीनों में छोड दिया गया। स्युक्तपान्त में वारह फरवरी, १६३८ में श्रीर तीन इसी वर्ष मार्च के महीने में रिहा कर दिये गये जबिक बिहार में दम तुरन्त श्रीर एक के सिवाय शेप सभी मार्च, १६६ के मध्य में रिहा किये गये।

नये मन्नयों के न्याने एक न्यार करिनाई थी। गवर्नरों के विशेषाधिकारों के म्रतिरिक्त मिन्नसंदलों के पीछे स्थानी सेन्नेटरी थे, जिन्हें सिर्फ जम्बा झनुमव ही नहीं था बिल्क कानून के श्रानुमार उनकी स्थिति भी सुरिक्त थी। वे मंत्रियों के श्रमजाने में ही गवर्नरों से सीधे शिव सकते थे ग्रीर उन्होंके हस्ताकर से सरकार के सभी श्रादेश निकाले जाते थे। कम से कम वम्बई में यह परम्परा काम्म कर जी गई थी कि यदि वोई सेक्टररी गवर्नर से मिन्नता था तो गवर्नर से स्मान वात्रवीत का सार उसे पेश करना पहता था। गवर्नर ने भी मन्नूर कर जिया कि जिन विषयों में उसे श्राने श्रधिकार से कार्याई बरने का हक है उनमें भी यह मन्नी से श्रवश्य सजाह लेगा। यह भी सच था कि इन्हासन-सम्बन्धी जिस कार्याई के विषय में सभी मन्नी मिन्नकर सिफारिश करते थे, उसे कार्यान्वित करने के श्रलावा गवर्नर के पास श्रीर कोई चारा नहीं रह जाता था। परन्तु जब मदास प्रान्त में विज्ञगापटम के जिला मजिस्ट्रेट पर जाच कमीशन ने चिन्नीवन्नसा कार खाना गोलीकाड की जिम्मेदारी निर्धारित की तो गवर्नर ने उसका उटकमड के जिए तबादना ही संभूर किया। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट के विरोध करने पर उसे मन्नागर श्रीर वहांके लिए भी विरोध करने पर वेलारी भेजने का निश्चय किया गया श्रीर ये दोनों ही जिले श्रेष्टता की दिश मान्त में दूवरे श्रीर तीसरे नम्बर के माने जाते थे।

कांग्रेसी मित्रियों को ऐसी कठिनाइयों व याधाणों के बीच अपना सामानिक आर्थिक व कृषि-सुधार-सम्बन्धो कार्य कम आगे बढ़ाना पढ़ता था। कृषि के सिलसिले में कांग्रेसी मित्रयों ने सबसे पहले पट्टे की अवधि तथा जमींदारों व विसानों के मध्यस्थों का सवाल हाथ में जिया। जब कि बम्बई में सिर्फ रैयतवारी प्रणाजी थी, मदास में कुछ भूमि इस्तमरारी बंदोबस्त पर थी और थड़ी हाज उदीसा में भी था। उधर वंगाळ, विहार तथा संयुक्तवान्त मुख्यतः इस्तमरारी बंदोवस्त पा श्राधे इस्तमरारी बंदोवस्त वाले छेत्र थे।

मद्रास में मालमंत्री के प्रस्ताव करने पर 'मद्रास प्रस्टेट लेंड एक्ट' की जांच करने के खिए दोनों धारासभाश्रों के सवस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के कार्य के परिणामस्वरूप एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें इस्तमरारी बंदोवस्त पर श्रिषकार प्रवैक
विचार किया गया। रिपोर्ट के साथ एक बिल भी तैयार किया गया धौर उसे ज्यवस्थापिका-सभा
के सम्मुख उपस्थित किया गया। निम्न धारा सभा ने तो मालमंत्री के प्रस्ताव करने पर यह
सिफारिश करने का निश्चय किया कि समिति के बहुमत की रिपोर्ट के श्राधार पर कानून धनाया
जाय। परन्तु ऐसा होने से पहले ही कामेसी मित्रमंडल ने इस्तीफा दे दिया श्रोर इस्तमरारी
बंदोवस्त के किसानों के कष्ट दूर करने की बात बीच में ही रह गई। कहा जाता है कि कामेसी
मित्रमंडल ने एक विशेष श्रफसर प्रस्तावों की जांच करने श्रोर उन्हें बिल में सम्मिलित करने के
लिए नियुक्त किया था, किन्तु इस श्रफसर ने मुख्य सिफारिशों के विरुद्ध श्रपना निर्णय दिया।
सच तो यह था कि जहां मंत्री प्रगतिशोल विचारों के थे वहां श्रफसर उन्नित में याधा डालते थे।
साथ ही एक मंत्री ने भी, जो खुद एक जमींदार था, मुख्य सिफारिश के विरुद्ध एक मोट

जहाँ तक रैयतवारी भूमि का सम्बन्ध था,मालगुजारी तथा श्राबपाशी की दुरें तीन जिलों के सम्बन्ध में १६२६ में तथ होने को थीं; किन्तु हम सिफारिणों को मुलतवी रखा गया। मांटफोर्ड जमाने के मन्त्रिमयडल ने कृष्णा तथा गोदावरी जिलों के सम्यन्ध की सिफारिशों को भी स्थिगित रखा था। फिर व्यन्तकिलीन मन्त्रिमयडल ने मि० मार्जोरी वेंक्स की प्रधीनता में एक सिमिति नियुश्त की, किन्तु श्रन्तकिलीन मन्त्रिमयडल के हस्तीफे के कारण इस समिति की सिफारिशों प्रकाशित नहीं की गई। तय कांग्रेसी मन्त्रिमयडल उन सिफारिशों को श्रमल में साया। इन सिफारिशों के श्रमल में खाने पर प्रान्त भर में ७४ लाख रुपये की छूट मिलनी थी, लिसका किसानों के लिए श्रसाधारण महत्त्व था, किन्तु १६४६ में सलाहकार सरकार ने इस छूट की रह कर दिया।

#### (२) माद्क वस्तु-निषेध

इस सुधार के लिए मदास के प्रधानमन्त्री विशेष रूप से उत्सुक थे। उन्होंने व्यवस्था-पिका-समा में श्रापकारी कानून का संशोधन करके, जिस से श्रदालतें भी सामाजिक सुधार के कार्य में इस्तचेप न कर सकें, सलेम जिले से मादक वस्तु निपेध का कार्य श्रारम्भ किया। फिर वाष्ट्र में कार्यक्रम का विस्तार उत्तरी श्रकीट, चित्तूर, कुद्दपा जिलों तक कर दिया गया श्रीर इससे लग-मग १ करोड़ की हानि का श्रनुमान क्या गया। इस हानि को पूरी करने तथा श्रागे होने वाली हानि का श्रनुमान करके एक विकी-कर लगाया गया। इस बिकी-कर से पहले ही साल १ करोड़ की श्राय हुई, किन्तु १६४४ तक तो इस साधन से प्राप्त होने वाली श्राय विग्रुनी हो गई।

#### (३) किसानों को कर्ज सम्बन्धी सहायता

१६३७ में ही किसानों के कर्जों की अदायगी रोकने के जिए एक आर्थिनेंस निकालने का विचार किया जाने को था, किन्तु वाद में यह निचार त्याग कर व्यापक आधार पर कर्ज सम्बन्धी सहायता विपयक एक कानून पास किया गया और कानून-सम्बन्धी अवन्ध , करने के जिए प्रांत-भर में बोर्ट कायस किये गये। परिणाग यह हुत्या कि दिसम्बर, १६४४ को समाप्त होने वाले मर महीनों में १६ म म लाख रुपये के कर्ज को घटाने के जिए श्रिजियां श्राई और उसे घटाकर ४४ म ०६ लाख कर दिया गया। कर्ज में यह कभी असके श्रालावा हुई, जो कानून के अन्तर्गत निजी तौर पर कर्ज निवटाने के जिए हुई थी।

#### (४) शिचा

भारत भर में मदास का शिशा सम्बन्धी यजट सबसे विशाज था। यह वृद्धि गुख्यतः स्त्रियों व हरिजनों की शिशा के विशेष प्रवन्ध के कारण हुई।

मदास सरकार ने बुनियादी शिक्षा के प्रसार में भी खास दिख्यस्पी जी। श्रक्त्यर १६३७ में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन हुश्रा था जिसमें प्रस्ताव पास करके सुमाव उपस्थित किया गया कि पहले सात वर्ष तक वालक की शिक्षा किसी शारीरिक या उत्पादन कार्य में केन्द्रित होनी चाहिए। मदास सरकार ने बुनियादी शिक्षा का एक ट्रेनिंग स्कूल दिख्या में खोबा भौर उत्तर में एक दूसरे स्कूल को शाथिक सहायता प्रदान की।

#### (४) घरेलू उद्योगों को सहायता

करघे पर बने कपहे को प्रोत्साहन देने के लिए नियम बनाया गया कि मिल का बना कपए। वेचने वालों को लाइसँस लेना पहेगा खर करघे का कपड़ा इस प्रतिवध से मुक्त कर दिया गया। श्रीखल भारतीय चरला सघ के लिए २ लाख रुपये वाधिक की रक्तम मंजूर की गई। एक विशेष वोर्ड के जिरये दूसरे घरेलू उद्योगों को भी सहायता प्रदान की गई। मद्रास में एक केन्द्रीय म्यूजियस खोला गया।

#### (६) हरिजनों की श्रवस्था में सुधार

द्वित जातियों का यह दावा स्थाभाविक था कि उनकी सामाजिक, धामिक व भाषिक ध्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसिलए उनके रहने का नया प्रयन्ध किया गया भ्रथवा पुराने मकानों में सुधार किया गया। साथ ही लढ़के व वह विशेष के छात्रावाम के लिए भी श्रद्धी रकमें दी गई।

'मलाबार-मिद्दर-प्रवेश कान्न' पास किया गया, जिसमें यह विधान था कि यदि किसी वाहलुका के मवर्ण हिन्दू दिलत जातियों के मिन्दर-प्रवेश का घहुमत से समर्थन करें तो उस वाहलुके के मिद्दर दिलत-जातियों के लिए खोल दिये जाय। इसी प्रकार एक दूसरा कान्न 'मद्रास टेम्पिल ऑथराइज़ेशन एयह इंडे मिनटी' नाम से पास किया गया। इस कान्न-द्वारा मिन्दर के संरक्षकों को श्रिधकार दिया गया कि सरकार की स्वीकृति मिलने पर वे चाहें तो मन्दिर को हिरे जनों के लिए खोलने का निश्चय कर सकते हैं। इस कान्न को प्रांत के किसी भी मंदिर पर वागू किया जा सकता था।

नागरिक प्रतिवधों को एक दूमरे कानून-द्वारा हटाने का प्रयस्न किया गया। इस कानून के पास होने पर हरिजनों को किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त करने, किसी सार्वजनिक स्थान से जाज लेने, सार्वजनिक मार्ग से जाने, सार्वजनिक गाड़ी पर बैठने खयवा किसी ऐसी गैर-धार्मिक संस्था में भाग लेने से जिसमें साधारण हिन्दू जनता भाग ले सकती है अथवा जो साधारण हिंदू खनता के लिए है थयवा जिसका व्यय सार्वजनिक कोष से चलता है, रोकना असम्भव हो जायगा। इस कानून में यह भी कहा गया था कि हरिजनों पर लगे किसी नागरिक प्रतिवन्ध को कोई खदालत न मानेगी। इसी कानून के अन्तर्गंस महुरा का प्रसिद्ध मीनाची भदिर खोज दिया गया। सम्य सुधार-कार्यों में (1) गांवों में जल की उपलब्धि के जिए उत्तम प्रवंध करने के उद्देश

से २४ लाख की एक मुरत तथा १० लाख की वार्षिक मंजूरी, (२) कॉनरेरी मेडिक्ट सर्विस का संगठन, (३) श्रम-विभाग-द्वारा वेकारों के श्रांव कों का सक्खन, (४) सहकारिता की जांच के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करना, श्रीर (४) सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों पर राज्य का श्रीधकार रखना भी थे। वस्वई

बम्बई में जमींदार नहीं हैं। एसलिए इस्तमरारी बंदोबस्त ने वहांके कांग्रेसी मंत्रिमंडख के कार्य में वाधा नहीं डाली। किसानों के कर्ज का भार कम करने के सम्बन्ध में एक कानून इस प्रान्त में भी पास हुया। इस कानून में सहकारिता समितियों की मध्यस्थता से कर्ज के निषटारे की बात भी समितित थी। कांग्रेसी सरकार ने एक भूमि-सम्बन्धी कानून भी पास किया। यम्यई के प्रान्तीय ग्राम-सुधार-बोर्ड की योजना भी काफी लोकप्रिय हुई। यम्बई-प्रचायत कानून के श्रंतर्गत १,४०० पंचायतें कायम हुई, जिन्हें फौजदारी व दीवानी के कितने ही श्राधकार दिये गये। मदास की तरह बम्बई में भी डाक्टरों को सहायता देकर बसाने की, देहाती सदकों के सुधार की श्रीर जल-उपलब्ध करने की योजनाएं जारी की गई।

परन्तु वम्बई-सरकार के सबसे महस्वपूर्ण कार्य 'मादक वस्तु निषेध योजना' व श्रम-सम्पन्धी कान् ये। वम्बई में 'मादक वस्तु निषेध योजना' केन्द्र प्रधान थी, जबकि मदास में वह जिद्धा- प्रधान थी। मदास में वह जिजों से श्रारम्भ हुई जबिक वम्बई में वह राजधानी से श्रारम्भ हुई। कांग्रेसी मंजिमंदल की सफलता का महस्व कम करने वाले सिर्फ यही नहीं कहते कि उसकी सभी सुधार-योजनाओं की करणना श्रस किलीन सरकार पहने ही कर चुकी थीं, पिक वे यह भी कहते थे कि कांग्रेस ने 'मादक वहतु निषेध' सम्बन्धी श्रपना खन्त प्रा करने के लिए लोगों पर १६१ खाल का कर लाद दिया। वम्बई-सरकार ने मकान के कर में सशोधन किया जिसकी श्राधी शताच्छी पहले करणना तक नहीं की जा सकती थी। मत्ताधारियों के स्वार्थ हतने श्रधिक थे कि वम्बई की कांग्रेसी सरकार की 'मादक वरतु निषेध योजना' वास्तव में भारी कफलता ही कही जागगी। श्राय में जो कमी हुई उसे सरकार ने मकानों के कर में बृद्धि करके पूरा किया। इस कर-वृद्धि के कारण लोगों का चिल्लाना स्वाभाविक था। इमारतों के मुसलमान मालिकों तथा शराम के पारसी ठेकेदारों पर शराबवंदी का श्रसर पदा धौर वे गुल-गपादा मचाने लगे। परन्तु मंत्रिमंदल ने गोजना पर कड़ाई से श्रमल किया और 'मादक बह्नु निषेध' के पहले दिन श्रसाधारण साहस भीर श्रमृतपूर्व संगठन-कोशल का परिचय दिया।

बम्बई प्रान्त की धारा समा ने जो 'श्रौद्योगिक मगद्दा कानून' पास किया घह वास्तव में एक ग्रसाधारण कानून था। उसे गहन श्रध्ययन तथा श्रमपूर्ण प्रयस्त का पित्याम कह सकते हैं गोकि श्रम-सम्बन्धी श्रदात्तत में श्रौद्योगिक मगद्दों के निवटारे की ग्यवस्था पहले से थी, फिर भी नये कानून-द्वारा श्रौद्योगिक मगद्दों के निवटारे को श्रोर श्राधक प्रोरसाहन दिया गया। बम्बई सरकार ने बुनियादी शिचा योजना को लोकप्रिय बनाने में खूब दिल बस्पी ली श्रीर इस दिशा में स्युक्तप्रान्त व विहार के साथ वह काफी श्रागे बद गई। १६३३ की गमियों तक बुनियादी शिचा चुने हुए खेत्रों के ४६ विद्यालयों में तथा रम श्रन्यत्र फैले हुए विद्यालयों में जारी कर दी गई। वयस्क शिचा के लिए ४०,००० ए० से एक बोर्ड कायम किया गया जिसकी देखरेख में ६६४ वयस्क विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में २१,००० व्यक्ति श्रिष्ठा प्राप्त करते थे।

वम्बई-सरकार की एक महान् सफलता उम लोगों की जमीनें वापस दिलाना या जिनसे ११३०-३२ के संरवापह-श्रान्दोलन में जमीनें छीनकर सरकार ने श्रन्य लोगों की घेच दी थी। इसके जिए प्रान्तीय सरकारों को एक विशेष कानून बनाना पड़ा। संयुक्तप्रान्त

किसानों के श्रधिकारों में सुधार की माग सबसे श्रधिक संयुक्तशानत व बिहार से श्राई थी। मान्तीय सरकार ने धारा सभा में एक विशाल बिल उपस्थित किया जिसमें लगभग ३०० धाराए थीं। बिल का उद्देश्य भूमि पर किसानों का श्रधिकार बढ़ाना, सरकार-द्वारा लगान तय करना, सथा कारतकारों पर लगाये गये कितने ही प्रतिवधों को ह्टाना था। मंत्रिमटल के इस्तीका देने के समय यह बिल वाइसराय के श्रागे उनके इस्तालरों के लिए पहुँचा था श्रीर कुछ दिक्कत के साथ ही इस पर उनकी स्वीकृति मिल सकी। मादक वस्तु निषेध योजना से ३७ लाख रुपये की हानि हुई जबिक प्रान्त का इल राजस्य १४३ लाख था।

निरस्रता के विरद्ध जोश्शोर से आन्दोलन ग्रुरू किया गया। १६४० तक २,३०,००० प्रयस्क व्यक्ति, जिनमें ६००० स्त्रियां भी थीं, सास्र बनाये गये। ७००० व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से अध्यापन का कार्य किया और इन्हें किये हुए काम के अनुसार पारितोषिक भी दिये गये। इलाहा-वाद में एक येसिक ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया और उसके साथ एक स्कूल भी मन्बद्ध कर दिया गया। जिला वोर्ड के अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दी गई जिससे वे दूसरे स्कूलों को खिन-यादी स्कूल दना सकें। आम की एक विस्तृत योजना अमल में लाई गई। आम-सुधार का विभाग एक अवैतनिक ढाइरेक्टर की अधीनता में कायम किया गया। गायों में काम करने के लिए १,२०० वैतनिक कार्यकर्ता रखे गये।

### विहार

सयुश्तप्रान्त की तरह यिद्वार में भी भूमि-सम्बन्धी कानूनों के सुधार की मांग जोरों पर थी। एक कानून पास किया गया जिसके ख्रनुसार लगान को घटाकर १४११ के स्तर तक लाया गया ख्रीर लगान की यकाया रकमों को काफी कम कर दिया गया। जमींदार लगान की वस्बी के लिए जिन दसनकारी उपायों से काम लेते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिये गये। कुछ विशेष कदा के छारतकारों को लगान न देने की ख्रवस्था में भी बेदलल नहीं किया जा सकता। उनहें वेदलब सिर्फ उसी हालत में किया जा सकता है जब वे जसीन को खेती के ख्रयोग्य बना हैं। किसानों का कर्ज कम करने के लिए जो कानून पास किया गया उसके परिणामस्वरूप ६ प्रतिश्वत से श्रीवक व्याज पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रान्त में श्रांशिक रूप से मादक वातु निषेध का कार्यक्रम श्रमत में जाया गया जिसके कारण कुत्त ११६ लाख के प्रान्तीय राजस्त्र में से १३ लाख की हानि हुई।

1 7

वयस्क शिक्षा के १४,२४६ केन्द्र कायम हो गये, जिनमें ३,११,००० व्यक्ति शिक्षा प्राप्त फरने जागे। १६४०-४१ में वयस्क-शिक्षा-शाखा पर २,०८,००० रु० खर्च हुए जबकि पहले वर्ष में १०,००० रु० और दूसरे वर्ष में ८०,००० रु० खर्च हुए थे।

#### सध्यप्रान्त

इस प्रान्त को 'विद्या मंदिर योजना' के कारण विशेष रुयाति प्राप्त हुई। इस योजना की आवश्यक बात यह थी कि स्कूल की अपनो जमीन और अपनी इमारत होनी चाहिए। जहात मम्भव हो, जमीन दान के रूप में मिलनी चाहिए। स्कूड़ का खर्च तैयार को हुई वस्तु शों की विक्री तथा जमीन की आमश्नी से चलना चाहिए। १६३६ में ६३ विद्या मिद्र चल रहे थे और उनमें २,४६६ विद्यार्थी शिद्या प्राप्त कर रहे थे। कुल खर्च ६२,००० रु० था जबिक जमीन के दुइदों से ही आमदनी लगमन ४१,००० रु० थी।

मध्यप्रान्त में जेल की भी एक योजना जारी की गई जिसमें राजनैतिक विदेशों की कचा पृथक् थी। परन्तु यह कानून व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों भंग कर दिया गया। कर्ज कम फरने तथा किसानों के सम्बन्ध का सुधार-कार्य भी मध्यप्रान्त में आरम्भ किये गए।

#### **उ**डीसा

१६३ में एक बिल पास हुआ जिसके भनुसार प्रान्त के एक भाग में मालगुजारी की दरें निकटवर्ती जमींदारी चेत्र की दरों के बराबर कर दी गई। प्रति रुपये दो आना जमींदार को इरजाने के रूप में भी मिलना था। इसके फारण कुछ जमींदारों को ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक हानि होतो थी। परन्तु इस यिल को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति नहीं मिली और इसी धीच मित्रमढल ने इस्तीफा दे दिया।

पद-प्रह्ण करने के बाद कांग्रेसी मित्रमहलों को मालगुजारी में काफी छूट देनी पही।
सदास में यह छूट ७४ लाख की दो गई, किन्तु इसके बावजूद मूमि से प्राप्त होनेदाली कुल
मालगुजारों में ११ प्रतिशत की चृद्धि हुई। खानाम में कांग्रेसी मित्रमहल कुछ देर से बना। यहां
पूर्ववर्शी मित्रमहल २४ लाल रुपये की छूट पहले ही दे खुका था किन्तु कांग्रेसी मित्रमण्डल ने
उसे बढ़ाकर ४० लाल कर दिया, जो प्रांत के छुल राजस्व का ख्रष्टमारा था। वम्बई में छोटे
जमींदारों को मालगुजारी में काफी छूट देने के बावजूद एक 'लेंड रेवेन्यू एमेंडमेंट ऐस्ट' पाल
किया गया जिसके अनुसार मालगुजारी बढ़ाने का काम नाधारण खफसरों से छीन लिया गया।

१६३६-३७ में भारत भर में श्रावकारी से १४.०७ करोड़ रु० की आय हुई। काम्रेसी मांतों में कम या श्रधिक मात्रा में मादक वस्तु निपेध का कार्यक्रम श्रमल में लाया गया जिसके कारण वजट में कुत १.४ करोड़ रु० की द्दानि का श्रनुमान किया गया जब कि बंगाल में २१ लाख की चृद्धि का श्रनुमान किया गया श्रीर पंजाब में बिक्की-कर से ७ लाख रु० के राजस्व का श्रनुमान किया गया। मदास ने विक्की कर कै प्रतिशत से श्रारम्भ किया जिससे १६३(-४० में ३४ लाख की श्रीर १६४०-४१ में ७२ लाख की श्राय हुई। श्रमें १६० से सलाहकार सरकार ने उसे घटाकर श्राधा कर दिया, किन्तु फिर बाद सें उसे बढ़ाकर १ रु० सेंकड़ा कर दिया।

फिर प्राय प्रस्थेक प्रात ने चुनी हुई वस्तुओं जैसे तमाख्, मोटर-स्पिरिट, मशीनी तेज, बिजली म्नादि पर विक्री-कर लगाया। प्रस्वई ने कपड़े के सम्प्रन्थ में ऐसा कर लगाने का कानून पास किया, किन्तु कामेसी मन्त्रिमण्डल के इस्तीफा देने पर उसे वास्तव में लगाया नहीं गया।

कृषि-भायकर लगाने का प्रयोग केवल आसाम (२४ लाख ) व विद्वार (१४ लाख )

में ही किया गया; किन्तु दर श्रधिक-से-श्रधिक मति रुपया २॥ श्राने तक थी।

यम्यहें व श्रह्मदाबाद में वार्षिक किराये के १० प्रतिशत की दर से एक कर वहांकी शहरी श्रचल सम्पत्ति पर लगाया गया। यह कर म्युनिसिपल दरों के श्रतावा था।

मध्यप्रांत में २८ रु० श्रीर ३० रु० वार्षिक का कर नौकरियों, पेशों तथा रोजियों पर १६३७-३८ में लगाया गया। संयुक्त प्रांत में यह कर २,४०० वार्षिक से श्रिधिक वेतनों पर १० प्रित्यत लगाया जाने वाला था; किन्तु गवर्नर-जनरत्न ने कानून को श्रपने सुरक्तित चेत्र में वे किया। साथ ही पार्लमेंट ने कानून में एक नई घारा १२४-ए जोड़ दी जिसके श्रनुसार यह नियम बना दिया गया कि कोई ज्यक्ति किसी प्रांत श्रथवा स्थानीय संस्था को कुल मिलाकर ४० रु० से श्रधिक न देगा। इस प्रकार सयुक्त प्रांत को यह योजना सफल नहीं हुई।

संयुक्त प्रांत व बिहार में कारखाने में श्राने वाले गन्ने पर प्रति मन २ पैसे का महसूख खगा दिया गया जिस प्रकार बंगाल में जूट पर महसूज लगता था। इस महसूज से प्राप्त धन को गन्ने के सुधार पर लगाने के लिए श्रलग रख दिया गया।

कांग्रेसी प्रांतों के सम्मिबित प्रयान की एक श्रीर बात कहने से बची है। ११३८-३१ में पाव सुभाषचन्द्र बोस की श्रध्यत्तता में कांग्रेस कार्य-समिति ने पं॰ जवाहरजाल नेहरू की श्रध्य-इता में एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति स्थापित करने का निश्चय किया था। जिस समय यह निरचय किया गया था, प० जवाहरलाल इंग्लैंड में थे। समिति ने देश के बड़े तथा छोटे घरेलू उद्योगों की जाच करने तथा उनकी उन्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए अनेक डप-समितियां कायम करदीं। इस तरह कार्य धारम्भ हुखा। २ व ३ धक्तूबर, १६३८ को दिल्ली में उद्योग मन्त्रियों का एक सम्मेलन सुमाप बाबू की श्रध्यक्ता में हुआ। सम्मेलन-द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति की बैठक १७ दिसम्यर को हुई जिसमें मैसुर, हैदरावाद व बड़ौदा के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। समिति ने २३७ प्रश्नों की एक प्रश्नावती तैयार की जिसे देश भर में वितरित किया गया। समिति को प्रांतीय सरकारों से सहायता प्राप्त हुई और १६३६ में उसके पास ३७,००० रु॰ थे। समिति की बैठक जून, १९३९ में फिर हुई। समिति स्वाधीन भारत के विचार से योजना बना रही थी। ३१ डप-समितियां भी कायम की गईं जिनमें सभी प्रातीय-सरकारों के श्रवावा देदराबाद, मैसूर, भोपाब, बड़ीदा, ट्रावनकोर व कोचीन रियासतों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित थे; परन्तु कांग्रेसी मिन्त्र मण्डलों के इस्तीफा देने पर प्रातीय सरकारों ने सद्दायता देने से इनकार कर दिया। समिति की तीसरी बैठक मई, १६४० में हुई, परन्तु समी उप-समितियों की रिपोर्टे तैयार महीं थीं। समिति की कार्यवाही का सुकाव रचा, उद्योगों, वड़े वड़े व्यवसायों, सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की स्रोर था। साथ ही वह सहकारिता के स्राधार पर खेनी की उन्नति करने स्रोर देद्वाती दस्तकारियों व घरेलू उद्योगों की सामृद्दिक रूप से रचा करने व डनके प्रोत्साहन की समर्थक थी।

उपसंहार

मिन्त्रयों के कार्य की वाइसराय व गवर्नरों ने सिर्फ सराहना ही नहीं की बिल्क बिना किसी संकीच के खुत्ते दिता से सराहना की। लार्ड जिनिल्यिगों ने जो यह कहा था कि प्रांतीय सरकारों ने ''अपने कार्य का सचाजन यही सफतावापूर्वक किया ' इस पर कोई भी सन्देह नहीं कर सकता। इन प्रस्तावों में ग्रासन-सूत्र चाहे जिस राजनैतिक-दब के हाथ में रहा हो, जनता पिछ्लो ढाई वर्ष के सार्वजनिक कार्य की सफलता पर संतोष कर सकती है। लार्ड लिन लियगों ने धपने पद से अवकाश प्रहण करने के बाद साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में लिखा था —

"मेरे मत से साम्प्रदायिक समस्याओं के विषय में कार्रवाई करते समय साधारण रूप से मन्त्रियों ने निष्पद्म दृष्टिकोण से काम लिया और जो उचित जान पड़ा वही करने की इच्छा का प्रदर्शन किया। सच तो यह है कि कार्यकाल के श्रन्तिम दिनों में हिन्दू-महासभा उनकी यह शाजोचना किया करती थी कि वे हिन्दु श्रों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे गोकि इस शालोचना के किए कोई न्यायपूर्ण श्राधार या नहीं।"

सच तो यह है कि जब श्रक्त्यर, १६६६ में कांग्रेमी मित्रमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो वाइसराय व गवर्गर इससे खुश नहीं थे श्रीर यह एक श्रामतौर पर जानी हुई वात है कि उन्होंने कांग्रेसी मन्त्रियों से ध्याने पदों पर बने रहने का श्रमुरीध किया। परन्तु उनकी इस सद्भावना से कहीं श्रिषक बतावती युद्ध प्रयस्नों में माग जेने से पहने देश को श्रामादी देने की शर्त थी। कांग्रेसी मन्त्रियों का सब से बड़ा श्रपराध यही था कि वे श्रामाद व्यक्तियों के रूप में धुरीराष्ट्रों से नदना चाहते थे श्रीर श्रपने घर में खुद गुजाम रहते हुए विदेशियों की स्वतंत्रिया के जिए तक्षिते से उन्होंने इनकार कर दिया था। इस दइ दृष्टिकोण का परिणाम यह हुश्रा कि गवर्नर उनसे नाराम हो गये श्रीर उसो समय से भारत मन्त्री, चाइसराय, गवर्नर श्रीर चाद में सर स्टेंफर्ड किप्स व उनके दल के साथों भी कांग्रेस को तानाशाही सत्था बताकर उसपर कीचड़ उद्यानने न्तरी, कार्य-सिनित को हाई कमाड कहने लगे, कांग्रेसो नियत्रण को केन्द्रीय निरकुशता व कांग्रेस को प्राधिकारपूर्ण संस्था कहने लगे।

# प्रान्तीं में प्रतिक्रियावादी कार्य

अन्त्यर व नवम्बर, १६३६ में काग्रेसी मंत्रियों के इस्तीफा देने पर, जैसी कि आशा की जाती थी, पान्तीय सरकारों ने कुछ प्रतिक्रिया कार्य किये। काग्रेसी मित्रयों के इन्तीफे के बाद प्रान्तीय शासन का कार्य गवर्नरों के सलाइकारों को मिला और उनसे यही आशा की जा सकती थी। मदास में सबसे पहला कार्य 'मादक वन्तु-निपेध' के चेत्र का विस्तार रोकने का किया गया और इसके लिए युद्ध का बहाना बताया गया। दूसरी तरफ बिकी कर को घटा कर आधा कर दिया गया। याद में यह कर मूल दरों की अपेचा दुगुना कर दिया गया और फिर क्रमश बजट से उसका नाम निशान ही मिट गया। खदर के लिए सहायता जारी रखी गई—गोकि रकम में कमी जरूर हो गई। बिहार में 'मादक वस्तु-निषेध' की नीति में एक मौलिक परिवर्तन हुआ जैसा कि निम्न-विज्ञित से स्पष्ट हो जायगा.—

"सरकार ने 'मादक चस्तु-निषेध' उठा जेने का निश्चय नरो की चीजों की नाजायन श्रामद बढ़ने के कारण किया है। इस कार्रवाई के कारण सरकार को जहा एक तरफ १६ से २० जाल रुपये तक श्रतिरिक्त श्राय होगी वहा दूसरी तरफ 'मादक वस्तु निषेध' के सिलसिने में जो कर्मवारी रखे जाते थे उन पर होनेवाने खर्च की भी चचत हो जायगी।''

शिक्तों की वर्धा योजना व विद्या-मंदिर योजना से सिर्फ साचरता की ही वृद्धि नहीं हुई धिक इससे एक ऐसी दुनियादी शिक्ता का प्रचार हुन्ना जिसका राष्ट्रीय जीवन से धिनिष्ठ सम्मन्य या श्रीर जिसकी यदि उन्नित होने दी जाती तो युद्ध के दिनों में कपड़े की जो कमी हो गई थी वह न होने पाती। बिहार श्रीर सयुक्तपान्त ने निरचरता की जड़ खोदने का संकल्प कर लिया या। विहार में मुख्य प्रयत्न श्रध्यापकों की सहायता से हुआ। सयुक्तपान्त ने १००० वयसक विद्यालयों, ४,००० चजते किरते पुस्तकालयों श्रीर ३,६०० नि श्रुक्त वाचनालयों-द्वारा एक मनी-रंजक प्रयोग श्रारम्म किया था। हर शिचित न्यक्ति से एक व्यक्ति को साचर करने का वचन किया आता। इस प्रतिज्ञापत्र पर जगमंग ४ लाख व्यक्तियों ने हस्ताचर किये। इस प्रकार उम्मोद बधी कि २० साल में निरचरता नष्ट हो जायगो। कामेती मात्रमहलों के इस्तोफ से इनमें से कितनी ही योजनाएं वेकार हो गई।

संयुक्तपानत में तो गित पीछे को तरफ धारम्म हो गई। कांग्रेसी वजारत के दिनों में प्रान्त ते निरचरता मिटाने के लिए एक साहसपूर्ण कदम छठाया था। भारत में ससार की एक-तिहाई निरचर जनता है। साचर कहे जानेवाले व्यक्तियों में ऐसे भी शामिल हैं जो दिक्कत से लिख या पढ़ सकते हैं श्रीर इससे भी श्रिधिक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो सिर्फ हस्तावर ही कर सकते हैं। श्रभ्यास छूट जाने पर साजर व्यक्तियों में से बहुत से फिर निरचर हो जाते हैं।

त्र भू नाम रहे हासनकाल में शिवा-चेत्र में भी हस्तचेप हुआ। इस सम्बन्ध में प्रसिद

बिवरन-नेवा सर चिमननान सीतनवाद के, जो वम्बई विश्वविद्यालय के वाहस-चांसनार रह चुके हैं. भाष्य का एक ग्रंश हरलेखनीय है। यह भाष्य सर चिमनलाल ने वम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों पर प्रान्त के शिचा डाइरेक्टर-द्वारा नियंत्रण कायम करने के प्रयत्न का प्रतिवाद करने वाले प्रस्ताव के समर्थन में दिया था। श्रापने कहा-'यह विश्वविद्यालय अपनी तथा श्रपने से सम्बद्ध कालेजों की प्रवन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता के श्रिधिकार के विषय में श्रिंडिंग रहा है श्रीर इस श्रवसर पर भी रहेगा।' तर चिमनलाल ने बताया कि शिचा विभाग के हाइरेश्टर ने गत वर्ष श्रनुशासन के सम्बन्ध में दो गश्ती चिट्टियां भेजी थीं श्रोर उन्होंने श्रहमदाबाद के कविषय विद्यार्थियों के सम्यन्ध में ये पादेश निकाले ये कि जब तक उनके मिसिपल कुछ प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार न कर लेंगे तय तक विद्यार्थियों को उनकी छात्रयृत्तिया न दी जायगी। शिचा-विभाग के डाइरेश्टर का कहना था कि इस प्रकार का आदेश वे विश्वविद्यालय कानून के अन्तर्गत निकाल सकते हैं। सर चिमनलाल का कहना था कि सरकार से सहायता पाने षाली सस्थाओं से वे कुछ बातें पूछ सकते हैं, किन्तु जिन संस्थाओं से शिचा विभाग के छा देश्टर ने पूछताह की है उनसे नहीं। जिन सस्थायों को सरकार से सहायता नहीं मिलती उनसे पूछताछ करने का लरकार को कोई स्रधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय व कालेज सरकार के नियत्रण से जितने ही मुक्त रहेंगे उतना ही उच्च शिहा की प्रगति के लिए श्रच्छा होगा। सर चिमनलाल सीतज्ञवाद ने बताया कि यही बात सर ऐजिन्जेंडर प्रांट ने बम्बई के गवर्नर सर बार्टजे फ्रोरी से विदा तीते समय कही थी जो १=६६-६७ में बमबई प्रान्त के शिचा-विभाग के छाहरेश्टर व बम्बई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे।

सर चिमनलाल सीतलवाद ने बम्बई के गवर्नर सर जार्ज क्रार्क-द्वारा १६० में विश्व-विद्यालय के कार्य में हस्तचेप की एक घटना का हवाला दिया। सर जार्ज मेंद्रिक्यु जेशन परीचा को बोहना चाहते थे, परन्तु लार्ड विलिगटन के गर्निर होने पर इस कनड़े का सद्भावनापूर्यक निषटारा हो गया।

१६२० में एक और घटना हुई। उन दिनों सर चिमनलाल खुद बम्गई विश्वविद्यालय के घाइस चांसलर थे। बम्बई के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड ने पत्र लिखा कि विश्वविद्यालय को अपनी घड़ी एक निर्धारित तारीख तक ठीक कर लेनी चाहिए अन्यथा सरकार खुद उसे सुधरवाने का प्रबंध करेगी। विश्वविद्यालय की सिडीकेट ने उत्तर दिया कि घड़ी विश्वविद्यालय की सम्पत्ति हैं श्रीर सरकार की तरफ से उसे हाथ लगाया जाना सहन न किया जाया।

श्रत में सर चिमनताल ने कहा कि यह प्रस्ताव उपस्थित करते हुए उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। श्रापने कहा कि शिचा-विमाग के छाइरेक्टर सीनेट के सदस्य तथा उनके मित्र हैं श्रोर उन्हें श्रपनी गलती मजूर कर लेनी चाहिए।

श्रासाम के प्रधानमंत्री ड्रिम्गृद जिले में राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चे की एक वैठक में बढ़ी दुविधा में पढ़ गये। उन्होंने जनता से कहा कि उसे अपनी कपड़े की समस्या चरखे की सहायता से हल करनी चाहिए। जनता ने कहा कि पिछ ते ही साल श्रापके पुलिय के सिपाही हमारे चरखे तो इ खुके हैं। प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि यदि सबूत मिळा तो वे इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करेंगे।

मद्रास की मादक वस्तु निषेध-नीति में यहा अतिकियापूर्ण परिवर्तन हुआ। मद्रास या किसी दूसरे सूर्व में मादक वस्तु-निषेध की नीति की शुरुवात विना किसी गम्मीर सोच-विचार के

नहीं की गई थी। यह ठीक है कि कांग्रेसजन उसके खासतौर पर हामी थे। लेकिन स्मरण किया जा सकता है कि केन्द्रीय असेम्यली में १६२४ ही में सभी गरसरकारी सदस्यों के समर्थन से एक प्रस्ताय मादक वस्तु-निषेध के सबम्ब्य में पास हो जुका था। वाद में १६२८ में सभी प्रात्तीय धारा सभाओं ने मादक वस्तु-निषेध के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया। १६२८ में कलकत्ता के सर्वद्व सम्मेजन में विधान का जो मसविदा तैयार किया गया था उसमें भी मादक वस्तु-निषेध को स्थान दिया गया। १६३१ में कराची के अधिवेशन में मीलिक अधिकारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें भी इसका उल्जेख था। मदास के मादक वस्तु-निषेध का प्रमाव हस्तची कितनी बड़ी दुखद घटना थी वह इस बात से जाना जा सकता है कि कार्यक्रम का प्रमाव ४ जिजों व २४, ००० वगमोज में रहनेवाला ७० लाख जनता पर पढ़ रहा था और इसी समय वाड़ी की ६००० दूकानें किर से खोल दी गई।

मद्राप-सरकार ने मादक वस्त-निषेत्र उठाने के सम्यन्ध में जो विज्ञिष्त प्रकाशित की थी घह पढ़ते हो बनतो है। कहा गया है कि नाजायज सुत्र से ताड़ी तैयार करने के ६००० सामले हर साल पकड़े जाते हैं। लेकिन इसका श्रासत १४ देनिक के हिसाब से पहला है। यह देखते हए कि 'मादक वस्तु-निषेध-कार्यक्रम' ४ घड़े जिलों में किया गया है और यह करने से पूर्व इस भ्रनैतिक कार्य से खगभग १ करोड़ को आय होतो थी. यह श्रीसत श्रधिक नहीं जान पहता । एक चण के लिए मान लीजिये कि ताड़ी नाजायज तोर पर तैयार की गई तो क्या खुद सरकार ही उन्हें ताड़ी पीने के लिए निमत्रण दे, उनके घरों के पास वाहोधर खुलवाये और शैवानियत का नंगा माच होने दे। माजायज तौर पर ताड़ी बनाये जाने के श्राकड़ों से तो मादक वस्तु-निषेध की सफलता का ही पता चलता है न कि उसकी श्रसफलता का । चिरकाल से मदास सरकार की सलेम.चिरत्र, कुइप्पा व उत्तर अर्काट जिलों की सियों की बदद शाए मिल रही थीं। अब उसे अनतपुर जैसे शेष जिलों की खियों की दुआए मिलने को थीं, क्योंकि खासकर अनन्तपुर के लोग अपने यहां मादक वस्तु-निषेध किये जाने की श्राशा जनाये वैठे थे श्रीर इसी श्राशा में जिले के कुछ भागों में श्रपने ही द्याप ताड़ीवनदी हो भी चुकी थो । परन्तु इस श्रमागी तहसील को यह गौरव श्रधिक दिन न मिज सका । सरकार ने नशावदी उठाने के सम्बन्ध में श्रकाल, बाद, बजट का घाटा व सुव -वाहुक्य के जो कारण दिये हैं वे बहाने ही अधिक हैं। इससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि सरकार ने नशावदो इसलिए उठाई कि उसमें नैतिक भावना का प्रभाव था श्रीर समात-सुधार के कार्य में नैतिक भावना का महत्व होता है।

दूमरी ध्यान देने की बात यह है कि नाजायज तौर पर 'यहक' बनाई जा रही थी, जिसके सम्बन्ध में निषेत्र जारी था। फिर 'यहक' नाजायज तौर पर बनाई जाने से ताड़ी बनाने की यतुमित देने की बात कहा से पैदा हुई। यह नहीं कहा गया कि ताड़ी नाजायज तौर पर बनाई जाती है इसिलिए ताड़ी बनाने की अनुमित दे देनी चाहिए। एक ध्यादमी नारियल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ा, किन्तु जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा कि में पेड़ पर नारियल चुराने नहीं बिक घास छे जने गया था। मदास सरकार की सफाई भी इसी तरह की थी। यदि नशाबदी कानून तोइने के लिए ताड़ी नाजायज तौर पर बनाये जाने का कारण दिया जाता है तो क्या इस बात से इनकर थोड़े ही किया जा सकता है कि नशाबन्दी न होने पर भी तो नाजायज तौर पर ताड़ी बनती थी। फिर प्रावकारी कानून को किस आधार पर तोड़ा जा सकता है। थी राजगोपालावारी ने ठीक ही कहा है कि ताड़ी नाजायज तौर पर बनाये जाने का कारण नशे का प्रेम नहीं बरिक रपमे

का लोभ है। मदास-सरकार का कार्य तो उस श्रादमी के पागलपन के समान हुआ जिसने चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए शपने घर में ही श्राग लगा दी।

सुदा-बाहुल्य के कारण नशेयंदी के हटाये जाने का तर्फ पढ़कर हम हैं में या रोयें ? एक चण के लिए मान जीतिये कि वशाखोरी के शिकार होने वाले जोगों के पास पैसा ज्यादा है । वास्तव में ये जोग भूखों मरते हैं। तो क्या उनका पैसा खर्च कराने के जिए ताड़ी की दूकानें खुकवाना उचित होगा ? यदि पियक्कड़ लोग पैसा खर्च करते हैं तो नह ताड़ी के ठेकेदारों के ही हाथों में जाकर इकट्टा होता है और वहां उसके दुरुपयोग होने की अधिक सम्भावना है । यह कह देना काफो नहीं है कि पेड़ों पर कर लगा दिया जायगा। सभी जानते हैं कि मदास-सरकार को नशे से सिर्फ ४ करोड़ की ही श्रामदनी होती है, किन्तु नशाखोरों को जगभग ४७ करोड़ की रकम खर्च करनी पढ़ती है। इस भारी धन-राशि की तजना में साइसेंस की फीस या पेड़ों का कर वितना द्योगा ? सरकार ने सुदा बाहुल्य का सामना करने के लिए तो 'केंश सर्टिफिकेट' की विसी की थी जिन्हें युद्ध के बाद फिर सुनाया जा सकता था । इसके श्रलावा, सरकार के लिए नशे का रुपया श्रीर विक्री-कर दोनों ही पर दावा करना कहा तक उचित था ? विक्री का कर तो कांग्रेसी सरकार ने मादक वस्तु-निषेध की द्वानि को पूरा करने के लिए लगाया था । नया कर चीजे खरीइने वालों पर पड़ता था; किन्तु इसके ऐवज में उन्हें नशे से छुटकारे का नैतिक लाभ होता था। परन्तु नीकर-शाही तो दोनों ही हाथों से पेट भरना चाहती थी । उसने नैतिक विचार को तिलांजित दे दी । सजाहकारों की सरकार ने धारा सभा की अनुमित जिये विना यह परिवर्तन करके अपने अनैतिक दृष्टिकोण का परिचय दिया और अपने इस दावे का खोखलापन प्रकट कर ;दिया कि नौकरशाही को सर्वसाधारण की भलाई का खयाल रहता है।

मदास की बदनाम नोकरशाही ने सिर्फ नशाबंदी ठठाकर ही दम नहीं लिया। उसने शिक्षा के छेत्र में ऐसा नियम बनाया कि राजनैतिक श्रान्दोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने से पहले शिचा-विभाग के ढाइरेक्टर की श्रनुमृति लेनी पड़े। स्थानीय शासन के छेत्र में नौकरशाही ने जिलों के कलक्टरों को श्रिधकार दिये कि वे चाहें तो जिला बोड वया म्यूनिसिपल बोड के इन्छ सदस्यों को चेयरमैन या वाहस चेयरमैन के श्रिधकार दे सकते हैं। कोकनद म्यूनिसिपलिटी ने म्यूनिसिपल कानून के इम प्रकार स्योधन की निन्दा की और विरोध में हसके चेयरमैन व वाइस-चेयरमैन तथा श्रन्य कितने ही सदस्यों ने इस्तंक भी दे दिये।

## साम्प्रदायिकता

सिंध के म्यूनिसिपत चुनावों के दिन्दू निर्वाचन चेत्र इस बिना पर भंग कर दिये शिये कि दिन्दू-निर्वाचनचेत्र पाकिस्तान की भावना के खिलाफ हैं। काश्मीर में सुस्लिम कान्कों स ने कहा कि यदि किसी मामले में कोई एक पच सुमलमान हो तो उस मामले का फैसला सुस्लिम जज द्वारा ही दोना चादिए।

# हावड़ा म्युनिसिवैलिटी

भारत में स्थानीय सस्यात्रों के खिलाफ जो प्रविक्तियापूर्ण कार्य हुए उनमें सबसे उन्हें खनीय जून १६४४ में हावहा म्यूनिसिरेलिटी के खिलाफ की गई कार्रवाई थी। दूसरे स्थानों पर तो यह कहा जा सकना था कि प्रतिक्तियापूर्ण कार्य धारा ६३ के प्रमुमार स्थापित सरकार द्वारा-किये गये थे; िन्यु गंगाल में तो पहले श्री फ्रज़लुत श्रीर किर सर नाज़िसुदीन की श्रधोनता में लोकियि सरकार काम कर रही थीं। धगाल के गर्वनर

सर जान इषेटें ने मृरयु से पूर्व अपना अन्तिम कार्य नाज़ीमुहीय मिन्नमहत्त की स्थापना किया था और सबसे विचित्र बात तो यह थी कि एक मंत्री श्री पेन, जो हरिजनों के प्रतिनिधि थे, मन्त्री रहते हुएभी हावज़ा स्यूनिसिपैकिटी के चेयरमैन घने हुए थे। इससे कार्परिशन के सदस्यों में विद्रोह की भावना भड़क उठी और उन्होंने मस्त्री-चेयरमैन के विरद्ध अविश्वास का प्रस्ताव अपस्थित कर दिया। प्रस्ताव पास हो गया और एक एक्जीक्यूटिव अफसर भी नियुक्त कर दिया गया। सरकार ने इस कार्रवाई का मुकाबजा करने के लिए भारत-रज्ञा-विधान के अन्तर्गत स्यूनिसिपैकिटी को अपनी अधीनता में कर लिया। तब हाईकोर्ट में एक दरस्वास्त दाख़िल की गई कि एक्जीक्यूटिव अफसर कार्य न कर सके। यह कहा गया कि भारतर्ज्ञा नियमों की सहायता इसलिए ली गई कि विशेपाधिकार कान्न के अन्तर्गत स्यूनिसिपैकिटी को द्याने के लिए घूसखोरी या ववहन्तजामी के आरोप करना धावश्यक था जो प्रातीय सरकार कर नहीं सकती थी। खेर, हाईकोर्ट ने एक्जीक्यूटिव अफसर पर पावटी लगाने की वात अस्थायी रूप से मंजूर कर ली। परन्त वाद में प्रकट हुआ कि एक्जीक्यूटिव अफसर के हटने ही से काम न चलेगा, क्योंकि सिर्फ इससे स्यूनिसिपैकिटी की अधिकार किर न दिये जा सकेगे। अस्तु, सरकार को मामले का फरीक वनाया गया और तब पहले वाली स्यूनिसिपैकिटी-किर से काम करने लगी।

श्रदालत में उठाये गये एक इलफनामे से एक मनोरजक वात यह जाहिर हुई कि मन्त्री-चेयरमैन ने कार्पोरेशन के कुछ सदस्यों को यह धमकी दी कि यदि श्रविश्वास का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो म्यूनिसिपैलिटी सरकार की श्रधीनता में चली जायगी श्रोर इस सन्बन्ध में -सरकार का श्रादेश भी उनके पास है। जिस्टिस ईजर्ले को इससे काफी परेशानी हुई कि एक ऐसा -इयिक म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बना हुआ है, जो मन्त्री नियुक्त किया जा चुका है।

### स्थानीय सस्थान्त्रो की प्रतिक्रिया

किसी राष्ट्र को तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती, जब तक उसकी सस्थाओं में इसकी उसकेंडा जाग्रत नहीं होती। भारत में सार्वजिनक कर्मचारी आजादी के लिए अपने पहों का मोह स्थाग नहीं पाये। इसका कारण यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारी राजभक्त हैं, बिल्क इसके विपरीत उनके मन में भी असतोष की घटाएं घरा करती हैं। बात यह है कि अंग्रेज़ी शिला ने उनमें पराधीनता की भावना भर दी है जिसके कारण उनमें स्वार्थपरता व दहनूपने की प्रवृत्तियों यह गयी हैं। यही बात भारतीय सेना में देशभक्ति की भावना के अभाव के सम्बन्ध में कहीं जा सकती है। पेट की जरूरत के कारण देशभिक्त का कला घोंट दिया जाता है। जरूदी विवाह हो जाने तथा जीविका-निर्वाह का कोई दूसरा जाभदायक साधन न होने के कारण पराधीनता की लाखना का अनुभव करने वाले युवकों को भी सेना में भरती होना पहता है। परन्तु जब वे सेना से वापस आते हैं तो उनमें असतोप की मात्रा दस गुनी वढ़ जाती है।

इस तरह लोकमत सिर्फ स्थानीय संस्थाश्रों-द्वारा ही प्रकट हो सकता है। भारत पूर्ण स्वराज्य चाहता है या नहीं, इसका उत्तर स्थानीय सस्थाश्रों की कार्यवाही से प्राप्त किया जा सकता है। श्राधी से कम न्यूनिसिपेलिटिया व स्थानीय चोर्ड राष्ट्रीय मंडा फहरा कर, कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करके या कांग्रेसी नेताश्रों की रिहाई का श्रानुरोध करके राष्ट्रीय माग का समर्थन कर चुकी हैं। इनमें से श्राधिकांश स्थानीय सर्थाश्रों से श्रापन प्रस्ताव वापस जीने की वहा गया श्रीर ऐसा न करने पर उनके श्राधिकार छीन जिए गये श्रथवा वैसनिक श्रफसर शासन-प्रयन्ध की जिए नियुक्त कर दिये गये या कुछ स्थानों में गौर-सरकारी व्यक्तियों को स्थानीय संस्थाभों के

धन व कर्मचारियों के प्रवन्ध का कार्य सौंप दिया गया।

इन इनारों स्थानीय सस्थाओं में श्रहमदावाद म्यूनिसिपैबिटी भी है। श्रहमदाबाद भारत के सब से बड़े शहरों में से है। उसकी जनसंख्या ६ लाख है और म्यूनिसिये बिटी की ४० लाख रुपये की भाय प्राप्त होती है। बाईस वर्ष तक कांग्रेस हस स्युनिसिवैलिटी के कार्य का संचालन करवी रही है। सरदार बल्लभमाई पटेल इसके पहले कामेसी चेयरमैन रहे श्रीर पाच वर्ष तक उन्होंने इसका काम किया। फिर १६२८ में वारदोत्ती का करवदी शांदोलन छिड़ने पर उन्हें श्चरने इस पद से इस्तीफा देना पहा । यह म्यूनिसिपंतिटी १६४२-४३ तक श्रपने पारम-सम्मान की निरन्तर रहा करती रही। प्रारम्भिक कहान्त्रों के १००० श्रध्यापक बाहर कर दिये गये श्रीर स्कूल बोर्ड वन्द कर दिया गया। काम्रेसी नेताओं की रिहाई तक कर्मचारियों ने काम करने से इन्हार कर दिया। कार्रोरेशन को शानदार इमारत पर राष्ट्रीय मंद्रा फहराता रहा श्रीर पुलिस के उसे हटाने पर कर्मचारियों ने तब तक काम करने से इन्कार कर दिया जब तक कि माण्डा फिर से न फहरा दिया जाय । कुछ उच्च कर्मचारियों पर राजनैतिक आधार पर काम छोड़ने पर मुक-दमा भी चलाया गया। एइ इजीनियर को मातहत-श्रदालत ने सना भी दी, लेकिन श्रपील करने पर उसे छोए दिया गया। नागरिकों ने भी कम देशभिनत का परिचय नहीं दिया। उन्होंने श्रहिंसात्मक रूप से सत्यापद-श्रादोन्नन चन्नाया। गांधोजी व उनके साथियों की गिरफ्तारी की सारील पर हर महीने जुलूम निकालकर प्रतियन्ध-सम्यन्धी आदेश को भंग किया जाता था। हर सदीने गोबी चलती थी श्रीर कहा यही जावा था कि जनता के हेले फेंकने पर पुलिस को गोबी चलानी पही । दर भट्टीने जुलूम निक्रलता श्रीर जनता प्रसन्नवापूर्वक परिस्थिति का सामना करती। नगर तथा म्यूनिसिपैतिटी ने ऐसा काम किया कि इनका नाम स्वाधीनता-संग्राम के इति-हास में अवश्य जिला जाना चाहिए। ये समाएं और जुलूस सिर्फ राजनैतिक प्रदर्शनमात्र नहीं होते थे। नीचे एक शिलाबिद का मत दिया जाता है जिससे प्रकट होता है कि कांग्रेस का यह उपयोगी कार्य निर्वाचित कमेटी के स्थान पर नियुक्त नयी कमेटी के शासन-प्रवंध में भी जागी रखा गया।

"श्रहमदाषाद म्यूनिसिपल योर्ड ने उत्तम कार्य किया है। लगभग ६२ 'बाल्य-सहफारिता-समितियां' हैं। मुस्लिम बालिक।श्रों की शिला को श्रोत्साहन देने का विशेष ध्यान रखा लाता है; किन्तु मुस्लिम श्रध्यापिकाश्रों की सचमुच कमी है।

'पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस कार्य का श्रीगणेश कांग्रेस के प्रभाव के कारण हुआ था थीर यह अब भी ( जुलाई, १६४३ में ) जारी है। कार्य का सब से मनोरजक थंश विद्यार्थियों-द्वारा की जानेवाली दस्तकारी है। यारवाला में यहा श्रण्डा सोखता, रनपुर में चटाइयां श्रीर मोदासा में मोमवित्तयां वनायी जाती हैं। धोलका में कताई का उत्तम प्रवन्ध है। परन्तु दस्तकारी के विद्यालय का सर्वोत्तम उदाहरण श्रम्यकी में है जो श्रहमदाबाद से १० मील दूर है। उसमें खेती, वदईगीरी, ठठेरे का बाम श्रीर हाथ की चुनाई की शिक्षा दी जाती है। उत्पादन का श्रधिकांश विद्यार्थियों में ही थाँट दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी श्रपने लिए कपड़ा प्राप्त करने के श्रलावा ४०) वार्षिक कमा लेता है। यह उत्तम कार्य श्रहमदाबाद-किला स्कूल-योर्ड के प्रवधक रावसाहद प्रीतमाराय बी० देसाई की देख रेख में होता है जो श्रहमदाबाद सहकारिता के श्राधार पर गृह-निर्माण के जिए प्रसिक्त है। गुजराल के सभी स्कूल-योर्डों को इस श्रदाहरण से लाम सहाना चाहिए।

गुजरात के रयुनिसियल घुनावों में कांग्रेस की विजय होने पर सरकार ने सहमदाबाद के प्रबन्ध के लिए १० सदस्यों की एक समिति कायम की, जिनमें ४ मुसलमान श्रीर ४ में से २ हिन्दू सरकारी वकील, १ हरिजन, १ रायवादी श्रीर पांचवां पारसी था। मुस्किम सदस्यों से ज्ञात हुश्रा कि उन्होंने तीन वर्ष के लिए नियुक्ति की श्राशा की श्री जब कि सरकारी श्राज्ञा पत्र में "श्राज्ञा श्रादेश होने तक" शब्द लिखे हुए थे।

# कलकत्ता कार्पोरेशन

सर मज़ी मुद्दीन की वजारत कायम होने से बंगाल श्रसेम्वली के यूगेपियन दल को श्रपनी शिक्त का श्रज्ञभय हुआ शौर तब उसने कलकत्ता नापों रेशन की श्रोर भी ध्यान दिया। कापों रेशन को एक छोटा प्रान्त कहा जा सकता है; क्योंकि उसकी श्राय चार करोद के जगभग थी। कापों रेशन की प्रधानता विभिन्न दलों के मगदे का मुख्य कारण भी रह चुकी थी। यूरोपियन एसोसियेशन की कलकत्ता-शाखा ने जल-उपलब्धि तथा सफाई के सम्यन्ध में कापों रेशन के प्रथध की कड़ी आलो-चना की शौर कहा कि कापों रेशन के कुश्यध के कारण कलकत्ते के नागरिकों तथा सिनिकों के स्वास्थ्य के लिए सकट उपन्थित हो गया है। इस श्राधार पर यूरोपियनों ने श्रनुगेध किया कि कलकत्ता न्यूनिसियल ऐक्ट की १५ से १८ धाराश्रों के श्रंतर्गत कापों रेशन का प्रवध श्रधिक जिम्मे- हार ब्यवितर्शे को सोंप दिया जाय।

कार्णे रेशन के प्रबंध में पहले जो भी जुटि रही हो, पर जिस समय का यह जिक है उस समय उसे विशेष किटनाह्यों का सामना करना पए रहा था। उसकी लारिया सेना के अधिकारियों ने ले ली थीं जिसका परिणाम यह हुआ था कि कार्णे रेशन के पास कूड़ा-कर्कट आदि शहर के बाहर ले जाने के लिए यातायात के साधनों का अभाव हो गया था। बाटर-वर्ष्स की मशीनों के लिए कोवला की जरूरत थी और अधिकारी आवश्यक मात्रा में कोवला पहुँचा महीं रहे थे। जबिक १६, जुलाई, १६४३ तक कार्णे रेशन को होयले के २५० डिग्बे मिलने चाहिए थे, उसे मिले सिर्फ ३० ही हिन्वे थे और यह आश का उत्पन्न हो गयी थी कि यदि कोवला मगाने का तुरन्त प्रवध मिले विशेषा गया लो बलकत्ते में पानी मिलना बिरुकुल बंद हो जायगा, प्योंकि उपर्यु पत तारीख़ को सिर्फ १० दिन का कोयला बाकी बचा था, कलकत्ता के यूरोपियन सिर्फ यही आलोचना करके शान्त नहीं हो गये। उन्होंने कार्णे रेशन की आलोचना इसलिए भी की कि मिलारी कूढ़े के देरों में से अन्न बीना करते हैं और सदकों पर लाशें पदी रहती हैं और उन्हें उठाया नहीं जाता। अन्न की कमी के कारण मुखे कूड़े के देरों तक जाते थे और लोग देहातों से भाग-भागकर शहर में आ रहे कमी के कारण मुखे कूड़े के देरों तक जाते थे और लोग देहातों से भाग-भागकर शहर में आ रहे थे। यूरोपियन जोग जरा भी सोचते तो उन्हें पता चल जाता कि ये सब बातें युद्ध-परिस्थित के परिणामस्वरूप थीं, जिसके सम्बन्ध में वे खुद ही कहते थकते न थे।

इस सिनसिन में इग्लेंड की स्थानीय सस्थाओं की चर्चा करना श्रसंगत न होगा। वहाँ भी धूमस्रोरी की श्राशका होती है, किन्तु बीटरों के दर से इसका बचाव होता रहता है। स्थानीय शासन का सुव्याध उसी हालत में सम्भव है जब बीटरों के हित को सबसे ऊपर रखा जाय। वहां ३० प्रतिशत बीट पहना साधारण बात है।

भारत में पहले तो स्थानीय सस्थाओं के जेल में पड़े सदस्यों के स्थान रिक्त होने की घोषणा की गयी अथवा कुछ स्थानीय सस्थाओं का शासन प्रमंध अपने अधिकार में कर बिया गया और किर बोटरों को अपने अधिकार से काम लेने का अवसर देने के लिए नये जुनाव की घोषणा की गयी। ऐसे जुनावों में दो उदाहरण विशेष रूप से उक्लेखनीय हैं। धम्बई शहर में १४ स्थानों की गयी। ऐसे जुनावों में दो उदाहरण विशेष रूप से उक्लेखनीय हैं। धम्बई शहर में १४ स्थानों

के स्रोर दंगकोर शहर में २४ स्थानों के फिर से चुनाव किये नये। यम्बई में कुल १४ स्थानों पर तथा वगलोर में २४ स्थानों पर फिर कामेसी अम्मीदकार ही चुने गये। वम्बई में हिन्दू महासमा, परिगणित जाति या जीन के उम्मीदवारों को खहा करने का प्रयस्न किया गया, विन्तु सफलता महीं मिलो। श्रीर मजा यह कि चुने वही व्यक्ति गये जो पहले इन स्थानों पर थे।

हा० गिरुहर के नजरबंद होने के कारण जो वन्बई का मेयर-पद खाली हुन्ना था उम पर कांग्रेमी दल के उन्मीदवार श्री एम० श्रार० मसानी चुने गये। मेयर के पद पर इस युवा कांग्रेस-जन का चुना जाना वास्तव में ईश्वरी न्याय ही था।

#### खहर

दमन के तुफान में खहर व उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाए भी श्रक्वी म बर्ची। इन्हें राजनीति से जिस सावधानीपूर्वक श्रला रखा गया था उससे श्राशा की जा सकवी थी कि कांग्रेस के रचनारमक कार्यक्रम के इस श्रष्ट को श्रद्धता होड़ दिया जाता। यह नहीं कहा जा सकता कि श्रक्ति भारतीय चरका संघ श्रथवा हममे सम्बन्धित संस्थाश्रों के न्यक्तियों ने कभी सायाश्रह-श्रान्दोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन ऐसे न्यक्तियों से श्रपने पदों से हस्तीफा देने, श्रपने प्रावीडेंट फढ के हिसाव खत्म करने और पदों पर कोई दावा म रखने को कहा जाता था और तय कहीं वे छान्दोलन में भाग ले सकते थे। यह नियम व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा सामूहिक श्रान्दोलन, दोनों के ही सम्बन्ध में जागू था। इसके बावजूद, हुन्ना यह कि सगठन के श्रवैतनिक मन्नी श्रीकृत्य जाजू-जैसे निरपेत्त व श्राकांत्रारहित व्यक्ति को भी, जो १६३८ में मध्यप्रान्त के प्रधान मंत्रिस्व का पद स्वीकार करने से इन्कार कर चुके थे. राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर जिया गया श्रौर दो वर्ष की मजरवन्दी के बाद ही छोड़ा गया। चरखा-संघ के समस्त कार्य में खासकर विद्वार, बगाल व सयुक्तप्रान्त में अव्यवस्था फैल गयी। चरखा-सघ १ करोड़ रुपये की खादी तैयार कर चका था और उसमें जालों नरनारी कताई-बुनाई का काम गहरते थे। श्रकाल, महामारी, बाद, करदे की कमी और अन्न के अभाव के इस काल में निरीष्ट हिन्नयों व जुलाहों से उनकी जीविका का साधन छीन लिया गया। उत्पादन-केन्द्र तथा विक्री की दकानों को गैरकाननी संस्था घोषित कर दिया गया। जाखों रुपये का खदर जब्त करके बिगड़ने व नष्ट होने के जिए छोड़ दिया गया।

ऐसे समय जब कि कपहें की कमी थी श्रीर मूल्यों की चर्चा तो क्या की जाय, विदेश से माल श्राना ही वन्द हो गया था, सरकार ने कांग्रेस द्वारा चलायी कुछ ऐसी संस्थाओं का काम भी धन्द कर दिया जो सहायता मिले विना ही कायम हो रही थीं। पर सरकार ने क्या किया? उसने सैक्ट्रों उत्पादन केन्द्रों व खादी की दूकानों को, खासकर बगाल व संयुक्त प्रान्त में धन्द कर दिया। इससे बुरी बान सरकार श्रीर क्या कर सकती थी? यदि वह स्नावश्यक समस्तती तो एक श्रादिनेंस पास करके इन सस्थाओं पर श्रपना श्रधिकार कायम कर सकती थी श्रीर फिर उनका सचालन कर सकती थी। यदि सरकार श्रद मदायाद की कताई व बुनाई की मिलों को तीन महीने वद रहने के चाद खुलने के लिए मजबूर कर सकती थी तो वह खहर व माम-उद्योग संस्थाओं का भी सचालन कर सकती थी। इसके बजाय सरकार ने प्राप्त-उद्योग-संगठन के प्रधान को ,िगरपतार कर लिया और उसे जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया। फिर मच्यप्रान्तीय सरकार ने ३० जून, १६४३ को वर्धा तहसील के नालबन्दी व पौनार स्थानों में काम करनेवाड़े प्रामसेवा मरुल,सत्याप्रह-श्राक्रम व गांधी-सेवा-संघ को गैर कानूनी सस्थाएं घोषित कर दिया।

विद्वार में एक विशेष प्रविक्रियापूर्यं नीवि का अनुसरमा किया गया। अखिल भारतीय

धरखा-संघ की विद्वार-शाखा ने अगस्त, १६४२ में संघ के धन को जहत कर खिया था। जब शाखा ने उस धन को वापए करने श्रीर प्रान्त में श्रपमा वार्य पुनः जारी करने का श्रनुरोध किया तो प्रान्तीय सरकार के चीफ सेकेंटरी ने उत्तर देते हुए कहा कि वे इस श्रनुरोध को कुछ शतों के साथ मानने को तैयार हैं। शतें यह बतायी गयी कि श्रखित भारतीय घरखा-सब की विद्वार-शाखा श्रीर खदर-भड़ार जिला-मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्य करें श्रीर जिला मजिस्ट्रेटों को समयसमय पर उनका निरीक्षण करने व हिसाब-किताब की जांच करने का श्रधिकार रहे। जिला-मजिस्ट्रेटों को यह निर्णय करने का भी श्रधिकार होगा कि दिया हुश्रा धन किस प्रकार खर्च कियाजाय। खुननेवाले खदर-भड़ार स्वीकृत व्यक्तियों की देखरेख में काम करेंगे श्रीर वही शर्ते पूरी करने के लिए-जिला मजिस्ट्रेटों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

श्रिक भारतीय चरका संघ की विद्वार शाका ने खाढी-उत्पादन करनेवाकी संस्था के रूप में कार्य करने की जो श्रनुमित मागी थी वह बिद्वार-सरकार ने देने से इन्कार कर दिया श्रौर शाका की जिन कई जाक रुपये की चीजों पर सरकार ने श्रिषकार कर जिया था वह भी जौटाने से उसने इन्कार कर दिया। यही नहीं, शाका के पास कपदा व सूत का जो स्टाक था उसे प्रान्तीय सरकार ने ढाइरेक्टर तथा स्वीकृत एजेंटों द्वारा वेचने का निश्चय किया।

श्रिक्त भारतीय चरला सघ की १६ सस्थाएं तथा उसी प्रकार की श्रन्य कितनी ही संस्थाएं वंगाल के विभिन्न भागों में नाजायज घोषित कर दी गर्यो। इस प्रकार की २७ संस्थाओं के पास जो खादी व नकद रूपया मिला उसे जन्त कर लिया गया। इस सब का मूल्य १ लास रुपये के घरावर था। इनमें श्रिक्त भारतीय चरला सघ, खादी प्रतिष्ठान च श्रभय-शाश्रम भी शामिल थे।

वगाल-लेजिस्लेटिव लोंसिल की बैंटक में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सगाल के प्रधान-मन्त्री सर नज़ीमुद्दीन ने सुचित किया कि ''जिस माल य कोप पर कब्जा किया गया है, वह सिवाय उस कपदे के सबका सब प्रान्तीय सरकार के पाम सुरत्तित है, जिसका अपयोग १६ अव्ह्यर १६४२ को त्फान य समुद्री लहर से पीक्षिं के लिए अपयोग में लाया जा चुका है। कब्जा किया गया माल ६६,२०१ २०, ७ आ० ३ पाई मूव्य का है छोर बैंक में जमा धन को मिलाकर कुल नकदी ४,६६४, १४ साना १॥ पाई है।'' सर नज़ीमुद्दीन यह नहीं बता सके कि यह सब संस्थाओं को कब वापस किया जायगा। आपने सिर्फ यही कहा कि संस्थाओं पर से शेक हटाने के याद ही उनके धन की वापसी के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

णुलाई, १६४२ से जनवरी, १६४३ तक श्राखिल भारतीय चरखा-एघ के कार्य की समीदा करते हुए सघ के स्थानायन्न अध्यस श्री वी०वी० जेराजानी ने बताया कि १६७१ धरमें खादी का अध्यादन सबने श्रीधक यानी लगभग १ करोड़ रुपये का हुआ था। यह कार्य १४००० से अधिक गांवों में होता था और उसमें ३ ४ लाख दस्तकार पूरे समय या आधे समय काम में लगे थे और उन्हें ४० लाख रुपये के लगभग मजदूरी दी जाती थी। इस सफलता से श्रीसाहित होकर अगले वर्ष के लिए उत्पादन में वृद्धि करने का कार्यक्रम तैयार किया गया था। नये वर्ष के प्रारम्भ में आखिल भारतीय चरखा-सब के पास लगभग ४० लाख रुपये का नकद कीष था। अनुभय के शाखार पर हिसाव लगाया गया था कि इससे लगभग १ करोड़ रुपये की खादी तैयार की ला खोगी। साथ ही बड़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रुपया उधार भी खिया जा गहा था भीर गांधी-जयन्ती के शवसर पर १० लाख रुपये चन्दे के रूप में एकत्र करने का भी विचार हो रहा था, परन्तु मविष्य में होना कुछ लौर ही था। उपर्यु क निर्मण के कारण मान्तीय शाखाए भारत

भरित बनने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नये कर्मधारी भरंती कर रही थीं। एकाएक श् श्रगस्त, १९४२ में विद्वार सरकार की विज्ञित ने उन्हें स्तब्ध कर दिया जिसके कारण प्रान्त में इस पुरुष-कार्य पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध ही लगा दिया गया था। विज्ञित इस प्रकार थी.—

"चू कि गवर्नर को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रिखित भारतीय चरखा-संघ की प्रान्तीय समिति के पास नकद या उधार का ऐसा रुपया है जिसे गैर-कान्नी संस्था के कार्य के लिए काम में जिया जा रहा है श्रीर जिसका इस तरह से काम में जाने का हरादा है। इसिजिए विहार के गवर्नर १६०८ के भारतीय किमिनज जा एमेंडमेंड ऐक्ट की धारा १७-ई की ठप-धारा १ के श्रन्तर्गत प्राप्त श्रपने श्रिधकार से श्रिखित भारतीय चरखा-संघ, खहर-भंडार च बिहार प्रान्तीय समिति को श्रादेश देते हैं कि वे इस नकट या ऋण के रूप में जमा रुपया का बिहार सरकार की श्रवमित के बिना किसी भी प्रकार का कोई जेन-देन न करें।"

यह बड़ी विचित्र बात है कि बिहार सरकार ने यह विज्ञप्ति उसी दिन जारी करने का निश्चय किया जिस दिन महारमा गांधी, कार्य-समिति के सदस्य तथा श्रन्य कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया गया था। यह भी श्राश्चर्य की बात है कि जिस खादी-कार्य को श्रवतक प्रान्तीय सरकारों से सहायता मिल रही थी उसे सन्देह से देखा गया। बंगाल, सयुक्त-प्रान्त श्रीर उद्दीसा की सरकारों ने भी विद्वार के उदाहरण का श्रमुकरण किया। हमारी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र व श्रासाम वाली शाखाओं को भी छोड़ा नहीं गया, गोकि उनके कार्य में पहले चार प्रान्तों-जितना हम्तचेप नहीं किया गया। इस प्रकार के हस्तचेप की खबरें हमें केरल, तामिलना श्राध्न, कर्नाटक व बम्बई की शाखाओं से भी नहीं मिली हैं। इन शाखाओं के कार्य में बाधा उपस्थित नहीं की गयी।

हमारे कितने ही शाखा सेक्टेरी व श्रन्य उच्च कार्यकर्ता गैर-कान्नी घोषित कार्यों में भाग विये बिना ही गिरफ्तार कर विये गये। खहर-महारों तथा खादी-उत्पादन-केन्द्रों को काम बन्द करने का श्रादेश दिया गया, उनमें ताला हाल दिया गया श्रीर माल को मुहर लगाकर बंद कर दिया गया। कितनी ही जगहों में माल में श्राग तक लगायी गयी। श्रन्य स्थानों में हमारा माल तो छोद दिया गया, किन्तु हन चेन्नों में काम करने पर रोक लगा दी गयी। सरकार की यह नीति विलक्कल समक में नहीं श्राती थी।

सरकारी कार्रवाई के परिणामस्वरूप बगाल, विद्वार व संयुक्तप्रान्त की शाखाओं में ६मारा कार्य विलकुल रुक गया। कार्रवाई के प्रत्यच या अप्रत्यच परिणामस्वरूप दमारे ४०० से भिधिक केन्द्रों ने काम बद कर दिया। उत्पादन कार्य म लाख रु० से •बटकर सिर्फ ४ लाख रुपये का दी रह गया और देद लाख के लगभग दस्तकार वेकार हो गये।

मध्यप्रान्त व बरार के उद्योग-विभाग के ढाइरेक्टर ने महाराष्ट्र घरखा-सम के एजेंट को सूचित किया कि चरखा-सम को हाथ की कताई व बुनाई के प्रोत्साहन के लिए १२,१६० रु० की जो रकम बजट में रखी गयी थी उसे काट दिया गया।

पाटकों का ध्यान चरखा-संघ-द्वारा चलाये गये एक मामले की तरफ आइप्ट किया जाता है जिसमें २७ मार्च, १६४४ के दिन बादी को हिंग्री मिली थी। यह मुकदमा ११ अक्तूबर, १६४२ को अखिल भारतीय चरखा-सब की बगाल शाखा केंद्र फ्तर, गोदाम व दुकान से पुलिस कमिश्वर द्वारा चीजों की जम्ती के सम्बन्ध में अखिल भारतीय चरखा-सब, कलकत्ता-काणें रेशन तथा सब की बंगाल-शाखा के कमैंचारियों की तरफ से चलाया गया था।

श्रावित भारतीय चरवा-सघ की यंगाल शारा को ४ मार्च, १६४३ के झाटेश-द्वारा गैर-कानूनी सस्था घोषित किया गया था। तब पुलिम कमिश्नर ने सभी चीजों की एक सूची बनायी खीर कहा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मिलकियत का दावा कर सकता है ताकि वह जव्त न की जाय। तब प्रावित भारतीय चरखा-संघ के सरचकों की तरफ से पी० डी० हिम्मतसिहका एंड कम्पनी ने संव की वंबई शास्त्रा की तरफ से कुछ वस्तुओं का दावा पेश किया, कलकत्ता कार्पोरेशन ने श्रचत-सम्पत्ति का तथा वंगाल-शाखा के कर्मचारियों ने कुछ श्रन्य वस्तुओं का दावा पेश किया।

इस मामले में चीफ जज ने श्रिष्तिल भारतीय चरला सब, वस्मई के दावे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे गैर-कान्नी संस्था नहीं घोषित किया गया था, श्रीर यही बंगाल शाखा की तरफ से सब काम कर रहा था। कलकत्ता-कार्पो रेशन व कर्मचारियों के दावों को भी मजूर कर लिया गया। पुस्तिकाश्रों, मैजिक लेंटने श्रादि के सम्बन्ध में सरचकों ने श्रपना दावा त्याग दिया। जज ने इस तर्क को भी श्रस्वीकार किया कि माल की विक्री के रुपये का गैर कान्नी उद्देश्य के लिए -उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि माल पुलिस की देखरेख में है।

#### कांग्रेसी हलकों में प्रतिक्रिया

जब कभी असहयोग आन्दोलन अधिक दिन तक चलता है, जैसा ११३२-३३ में हुमा, या समय से पहले स्वस्म हो जाता है, जैसा ११२१ में हुमा था, तो पीछे रह गये या छोड़ दिये गये कांग्रेसजनों का रुख वैध कार्यक्रम की तरफ होने लगता है। जब फरवरी, ११२२ में गांधीजी ने प्रस्तावित सामृहिक आन्दोलन का विचार त्याग दिया तो देशवधु दास ने कोंसिल-प्रवेश व कोंसिल के भीतर से असहयोग करने का वैकल्पिक कार्यक्रम बनाया। ११३४ में जब गांधीजी ने सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन स्वय ही बंद कर दिया तो फिर केन्द्रीय-असेम्बली के चुनाव का प्रश्न सामने आया। वाद में जब ११४३ में चर्चिल, एमरी और जिनिलिथगो बराबर पिछली बातों के वापिस जेने, खेद प्रकट करने, और भविष्य में सहयोग का आश्वासन जेने की बात पर जोर देने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या था कि कुछ नौजवान लोग आश्वास सहयोग की वातें उठाकर गतिरोध को समाप्त करने का सुमाव पेश करने लगें। पूर्वीय भारत में यह सवाल जीवनलाल पिडत ने उठाया और अपने कथन की पृष्टि में भोजन की समस्या का तर्क दिया और पिरचम की तरफ से श्री मुनशी ने भी वही बात कही और यह भी कहा कि युद्ध-स्थित में पिरवर्तन होने के कारण नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उच्च चेत्रों में भी ऐसे कांग्रेसजनों की कमी न थी जो कार्यक्रम में परिवर्तन के सुमाव का स्वागत करने को तैयार थे।

जून १६४३ के अन्त में सियुक्तप्रान्तीय कांग्रेसियों के एक वर्ग ने राजनीतिक भड़ने को समाप्त करने के जिये एक प्रस्ताव किया श्रीर श्रक्षिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य जेज से बाहर थे, उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की जाने जागी। भूतपूर्व पार्जीमेंटरी सेक्रेटरी श्री गोपी-साथ श्रीवास्तव ने, जो श्रक्षिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य थे श्रीर हाज ही में जेज से छूटकर श्राये थे, इस प्रस्ताव के स्पष्टीकरण में एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था.—

''हमारा मत है कि गांधीजी की अनुपश्चित में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेडी परिस्थिति की समीचा करने की अधिकारियी है और 'चू कि सरकार अगस्तवाले प्रस्ताव को राजनीतिक गतिरोध अनिश्चित काल तक कायम रखने का बहामा बनाये हुए है, हमारा सुमाब है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के ऐसे सदस्य, जो जेज से बाहर हों श्रीर जिनकी संख्या श्रावश्यक कोरम से श्रिष्ठक ही है, सामृहिक रूप से देश की वर्तमान परिस्थिति की समीचा करके प्रस्ताव को उस समय तक स्थिति कर सकते हैं जब तक श्रिष्ठित भारतीय कांग्रेस कमेटी बाकायदा श्रपनी बैठक करके पिछजी घटनाश्रों तथा भावी श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति पर विचार न कर सके।"

१६२२ में समस्या यह थी कि सत्याग्रह जारी रखा जाय या नहीं ? इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गयी । इस समिति में पद्म व विषद्म में बराबर मत थे । परिणाम यह हुआ कि सरयाग्रह वापस तो लिया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए भूमि तैयार हो गयी। १६२३ में इस पार्टी को कांग्रेस की केवल ऋनुमितमात्र ही थी, किन्तु १६२४ में वह उसकी श्रीरस प्रत्री बन गयी। जून १६२४ में देशवधु की सृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर मोतीजाबजी दब के एकमात्र नेता वने । १६२६ तक मोतीलाल नेहंरू भी कौंसिलों में घुसकर कार्य करने की नीति से जब उठे श्रीर गांधीजी पर कौंसिलों से बाहर श्राने की नीति पर जोर देने लगे। फिर कौंसिलों का मोर्चा ११२४ में केन्द्रीय श्रसेम्बज्ञी में श्रीर बाद में प्रान्तों में किस प्रकार दुबारा कायम हुआ श्रीर वाइसराय के श्राश्वासन देने पर किस प्रकार प्रान्तों में मंत्रिमढल कायम हुए श्रीर १६३६ के श्रवत्वर व नवम्बर मास में इन मंत्रिमडलों को किस तरह श्रचानक इस्तीफे देने पहे, यह सब इतने थोड़े समय पहले की कहानी है कि उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस-वृक्त की कुछ शाखाओं में घुन लग चला था और वृत्त की रत्ता करने के जिए उन घुन लगी हुई शाखाओं का काटा जाना प्रावश्यक था। दक्षिण भारत में एक भारी तुफान मई, १६२४ में श्राया था जिससे नारियल के वृत्त प्राय श्रधमरे हो गये थे, किन्तु सीन वर्ष बाद उनमें तिगृने फल लगे। इसी मकार कांग्रेस में भी एक तूफान थाने को था। वह श्रीवास्तवों, मुंशियों व जीवनलालों की दृष्टि में श्रथमरा हो रहा था. किन्तु सच्ची श्रास्था व दुरदर्शिता रखनेवाले व्यक्ति देख रहे थे कि उसमें नये पत्ते श्रावेंगे श्रीर वक्त श्राने पर पहले से दसगुने फल लागेंगे।

यह बड़ी विचित्र बात थी कि वम्बईवाज़ा प्रस्ताव पास होने के ११ महीने बाद श्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई सदस्य हमारे नेता की श्रनुपिन्थित में श्रगस्त, १६४२ के प्रस्ताव में परिवर्तन करने की वात सोचता। साथ ही श्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस सम्बन्ध में हस्तचेप करने का कोई नैतिक श्रिधिकार भी न था।

परन्तु श्रिखित मारतीय कांग्रेस कमेटी की चैठक बुकाने और प्रातों में तथाकियत जीगी वजारत कायम करने के विरुद्ध शीघ ही जोकमत कहा हो गया। इसका विरोध एक ऐसे व्यक्ति ने किया, जिसकी परनी और माई जेज में थे और जिसने विरोध प्रकट करके श्रपने परिवार की नेकनामी कायम रखी थी। स्वर्गीय जमनालाल बजाज के पुत्र श्री कमलनयन बजाज ने स्पष्ट व दृढ़ शब्दों में इन सुमानों का विरोध किया। श्रापने यह भी कहा कि श्रिखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की चैठक बुजाना सिर्फ श्रनियमित ही न होगा बिक्क ऐसा करना गांधीजी पर विश्वास प्रकट करने या न करने का सवाज भी बन सकता है। श्री बजाज ने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थित में पार्वीमेंटरी कार्यक्रम वेकार होगा और इस सम्बन्ध में उन्होंने सिंध के श्रि हाहबल्श की बर्जास्त्रगी तथा बगाज के फजलुज हक के उदाहरण दिये। श्रापने कहा कि जो जोग जेज से बाहर हैं उन्हें खाद्य तथा भोजन के श्रभाव से दुखी जनता में श्राधिक व सामाजिक कार्य करने के जिए प्रयत्न दरना चाहिए, गोंकि उन्होंने ठीक यह नहीं सोचा था,क्योंकि खाद्य-समस्या सैन्य-समस्या

का थंग थी और राष्ट्र के हाथ में शक्ति आये विना चुछ भी हीना असम्भव था। श्री कमकनपत्र धजाज के बाद सीमाप्रांत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की विरोधपूर्ण आवाज काबुल तक गूंज गयी।

बिटिश-सरकार की चाल देश के श्रामे वैध कार्यक्रम लाने की रही है। इसी कप्रिस का मुकाव प्रापने क्रांतिकारी लाप्य की और रहा है और कभी वह धैध कार्यक्रम की और मुकती रही है। परिवर्तन-काल में कार्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक रही है। वह इस प्रकार के सहयोग से बचती रही है। सच तो यह है कि असहयोग के युग का नाम ही ऐसे निश्चय के कारण पड़ा है। परन्तु जी लीग बौद्धिक स्तर पर जड़ने के आदी रहे हैं वे उसके दिए अत्यन्त ही आहर रहे हैं। १६२६ में उन्होंने फिर कैंसिज-प्रवेश कार्यक्रम का प्रमुसरण किया और अपने दक्त का नाम स्वराज्य पार्टी रखा। ११२६ में स्वयं कांग्रेस ने ही काँक् ज-प्रवेश का कार्यक्रम अमल में लाने का निश्चय किया। १६६० के नमक-संस्थाप्रह तथा १६६२-३३ के आंदीलन के परिणामस्वरूप १६३४ में कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम फिर शारम्भ हुआ और गाधीजी ने स्वयं ही सविनय अवज्ञा-आंदोलन को बन्द कर दिया। तभी यह भी कहा गया कि कांग्रेस में कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अब बना रहेगा। यह सिर्फ बना ही नहीं रहा घृष्कि इसका रूप बाधक या विरोधी से रचनात्मक हो गया श्रीर तब मन्त्रिमण्टल का निर्माण हुना। युद्ध छिइने पर इस कार्यक्रम में फिर बाधा पड़ी। परनतु स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध से कोसिल-प्रवेश कार्यक्रम में नहीं बहिक मन्त्रिमण्डल कार्य-क्रम में वाधा पड़ी थी। धारा सभाष्रों के सदस्यों ने इरतीफा नहीं दिया था। अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर वे श्रपने पदों पर विसी भी वक्त पिर जा सकते थे। ऐसी हासत में स्वराज्य पार्टी को जन्म देने की बात वहना मूर्वता ही थी। स्वराज्य पार्टी कायम करने का उद्देश्य अन्य दसों से मिलकर मिन्त्रमण्डल कायम करना हो सकता था जब कि कांग्रेस के नेता तथा धारासभागी के कितने ही काग्रेसी सदस्य जेलों में थे। जिन्मेदार कांग्रेसजन ऐसे कार्यक्रम को घृणा करते थे। प्रांतों में प्रतिक्रियापूर्ण नीति

नौकरशाही चुनाव के चेत्र में किस प्रकार वाधा उपस्थित कर सकती थी, यह मदास के पु जिस कमिश्नर के इस आदेश से स्पष्ट है जो उसने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री जी॰ रगय्या नाय इ की तरफ से होनेवाली खुनाव-सभार्थों को रोकने के लिए दिया था। यह खुनाव श्री सत्यमूर्ति की मृत्यु के परियामस्वरूप केन्द्रीय धसेम्बनी में रिक्त हुए स्थान के खिए सहा जा रहा था। जब जनता ने शहर के पुलिस-र्थाधकारियों से कांग्रेसी उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं करने की अनुमति मांगी, तो पुलिस कमिश्नर ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया और इसके समर्थन में ध्यपने २४ ध्यगस्त, १६४२ के उस धादेश का हवाला दिया जिसके द्वारा महास में कांग्रेस कमे टियों तथा उनसे सहानुमूति रखनेवालों पर सभा करने या जलूस मिकाक्षने पर पावंदी सगादी गयी थी । जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार को श्रपनी तरफ से खुनाव का प्रचार करने की पूरी भाजादी थी । दूसरी तरफ नागरिक स्वाधीनता का श्रपहरण करके चुनाव के क्षोकतंत्रपूर्ण श्रधिकार का मजाक धनाया जा रहा था। चार युवक हाथ में पोस्टर जिए चले जा रहे थे। उन्हें बिना भनुमित के जुलूस निकालने के श्रमियोग में गिरफ्तार कर किया गया। जुलूस खूब था! दो व्यक्तियों पर १४-१४ रु० श्रीर हो व्यक्तियों पर १०-१० रु० जुर्माना किया गया। प्रविस के बादेश से कांग्रेस उम्मीद्वार के चुनाव-सम्बन्धी अधिकारों में इस्तच्चेय होता था। बारवर्ष तो यह था कि जनता ने, जो जुनाव के सम्बन्ध में सभा, जुलूस तथा प्रदर्शनों की बादी थी, एक ऐसे बम्मीदबार का समर्थन कैसे किया, जो सिर्फ कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व वहीं करता वा विक जिसका विश्वेधी

उम्मीद्वार के ही समान सरकार भी विरोध कर रही थी। चुनाव का नतीजा आशा से कहीं श्रिष्ठक श्रव्या रहा .—

| ·                              | बीट   |
|--------------------------------|-------|
| जी० रगच्या नायद्व (कांप्रेस )  | ४,६४= |
| टी॰ सुन्दरराव नायझू ( जिस्टस ) | १,२०८ |
| श्रिनियमित चोट                 | १६१   |
| कृष चोट                        | ६.३६३ |

मद्रास में चुनाव ४ जून को होनेवाला था इसिलए २८ मई से ४ जून, १६४८ तक होने-वाली श्रदालवी कार्रवाई का लाम भा कांग्रस को नहीं मिन सका। पुलिस किमरनर के श्रादेश में सिर्फ श्रनियमित ठहरायो गयी सस्थाओं के सदस्यों पर ही नहीं, घिक उनके समर्थकों या सहा-नुभूति रखतेवालों पर भी जुलून निकालने श्रीर सभा करने की पायन्दी लगायी गयी थी। श्री रंगच्या नायहू ने श्रनुमित पाने के लिए खुद ही जिला था, किन्तु उनसे पूछा गया कि वे श्रादेश में निर्दिष्ट किसी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं या नहीं, श्रीर जब श्री नायहू ने हस प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर दिया तो पुलिस कमिश्वर ने कहा कि उत्तर न देने के कारण वह चुनाव की सभाशों के जिए इजाज़त देने में श्रसमर्थ हैं।

सरकार की इस कार्रवाई से कांग्रेसी उम्मीदवार की शक्ति वह गयी जिससे उन्होंने जिस्टस पार्टी के उम्मोदवार की श्रव्हें बहुमत से इस दिया। यदि जुलूम व सभाशों की सुविधा होती तो पड़े वोटों में क्या श्रंतर होता, इस सम्बन्ध में श्रनुमान जगाना वेकार है। मद्रास सरकार की खुनाव-सम्यन्धी नीति का परियाम खुद उसी के विरुद्ध हुश्रा श्रीर इसे ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय तो प्रकट होगा कि स्युक्त प्रांत, बिहार व गदास की सरकारों ने उच्च धारा-सभाशों के रिक्त स्थानों के खुनाव का विचार स्थागकर खुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया। सरकार को कांग्रेस की सफलता का दर पैदा हो गया। सिर्फ दो महीने पहले ही डा॰ गिल्डर ने बम्बई के मेयर पद का खुनाव जेल से लड़ा था श्रीर श्रपने प्रतिस्पर्धी को श्रासानी से हरा दिया था।

मार्च, १६४३ में एक नजरबन्द बाबू रयामापद भट्टाचार्य बरहामपुर म्युनिसिपेलिटी के अध्यक्त निविरोध चुने गये श्रीर उधर दूसरी तरफ केन्द्रीय श्रसेम्बली के लिए १६४१ में पालको के श्री ए॰ सत्यनारायण श्राध्र देश से निविरोध चुन लिए गये। यह सब नौकरशाही की श्रांख में काटे की तरह गढ़ रहा था श्रीर इसीलिए वह कामेस को चुनाव के चेत्र से इटाने के लिए प्रत्येक प्रयस्न करने लगी।

# समाचार-पत्रों का सहयोग

अपर के पृष्ठों में भारतीय आन्दोक्षनों की ब्रिटेन व भारत में और भारत के विभिन्न सम्प दायों व प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की चर्चा की जा चुकी है । म अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने समाचारपत्रों से निम्न अपील की. "समाचारपत्रों को अपना फर्ज स्वच्छदता व निर्मयता से श्रदा करना चाहिए। समाचारपत्रों को यह मौका न देना चाहिए कि सरकार उन्हें दवा सके या घूस देकर उनका सह बन्द कर सके। समाचारपत्रों को अपना दुरुपयोग किये जाने के स्थान पर बन्द हो जाना ज्यादा अञ्जा सममना चाहिए और फिर उन्हें श्रपनी हमारत. मशीन व दूसरे साज-सामान से हाथ थो लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सम्पादक-सम्मेलन की स्थायी समिति ने सरकार को जो श्राश्वासन दिया है, समाचारपत्रों को उससे मुकर जाना चाहिए। पकल साहब को समाचारपत्रों का यही उत्तर हो सकता है। समाचारपत्रों को श्रपना सम्मान खोकर जाछन के सामने श्रारम-समर्पण न करना चाहिए। श्राजकल की दुनिया में समाचारपत्र ही लोकमत को बनाते या विगाइते हैं श्रीर वही सत्य का प्रचार करते हैं या उसके सम्बन्ध में श्रम फैक्सते हैं । दमनकारी कुठार सबसे पहले इन समाचारपत्रों पर पड़ा। सरकार का एक आर्डिनेंस ६ ग्रगहत, १६४२ की प्रकाशित हुआ, जिससे साफ साफ वता दिया गया कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं ॥ इस श्रार्दिनेंस के कारण समाचारपत्र भीचक्के रह गये । समाचारपत्र उस व्यक्ति के समान महसूस करने लगे जो पहले बहते हुए पानी में श्रवाधित रूप से तैरने का श्रादी हो श्रीर ·जिसे श्रव हाय-पैर बाधकर व आक्षों पर पट्टी लगाकर तूफानी नदी में फेंक दिया गया हो और ऐसी हाजत में उससे भवरों व ज्वार-भाटे के प्रवाह से बचने की श्राशा की गयी हो। यह स्वाभाविक ही था कि समाचारपत्र ऐसी त्फानी नदी में छुलाग लगाने से पहले खूब सोच-विचार करते। अखिब मारतीय पत्रकार-सम्मेजन की प्रयन्ध-समिति की बैठक २३ अगस्त को बम्बई में हुई झौर उसमें इन प्रति-यधीं का विरोध किया गया।

युद्ध एक असाधारण घटना है। उसके कारण युद्धचेत्र व अन्य चेत्रों को शान्ति व कानून में खखल पढ़ जाता है। १० नवस्वर को आस्ट्रेलियन न्यूजपेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन के अध्य के भाषण करते हुए सिक्क्ती में कहा, ''ऐसा कहने से मेरा यह इरादा नहीं है कि लोग समर्के कि यह सरकार पिछली सरकार की तुलना में श्रव्छी या तुरी है या उसकी नीयत में कोई तुराई है. लेकिन यह कहा जा सकता है कि सेंसर-व्यवस्था का श्रिषकाधिक उपयोग ऐसी बातों के लिए होने लगा है, जिनसे जनता का कल्याण नहीं होता ....यि श्राप समाचारपत्रों की खबरें पाने या वितरित करने के साधनों से वंचित करते हैं तो श्राप सेमर-व्यवस्था के ही समान दमन करते हैं।... समाचारपत्रों की स्वाधीनता का मतलव यही है कि श्राप जो चाहें कहें भीर किलें।...... "परन्तु समाचारपत्रों की स्वाधीनता का मतलव यही है कि श्राप जो चाहें कहें भीर किलें।....... "परन्तु

भारत को इस तथ्य से संतोष न मिल सकता था कि उसीके समान दूसरे देशों में भी सेंसर या निरीक्षण की ज्यवस्था काम कर रही है।

समाचारपत्रों की समस्या पर राबर्ट लैश ने प्रकाश ढाला, "सच तो यह है कि समाचारपत्र तभी स्वतंत्र हो सकते हैं, जब उनके स्वामी उनका स्वतंत्र होना चाहेंगे। श्रमरीका में ( श्रौर भारत में भी ) एक वैधानिक क्रान्ति की जरूरत है जिसमें राजाश्रों यानी प्रकाशकों के श्रधिकार प्रधान-मंत्रियों यानी सम्पादकों को हस्तातिरत कर दिये जायं। समाचारपत्रों को बाहरी शत्रु से लढ़ने के बजाय भीतरी शत्रु से लढ़ना चाहिए। जितनी स्वाधीनता का उपभोग वे खुद करते हैं श्रौर जितनी स्वाधीनता जनता को प्राप्त है, इसके मध्य एक खाई है श्रौर इस बढ़ती हुई खाई को हमें एक चेतावनी के रूप में मानना चाहिए।" ये शब्द 'शिकागो सन' (लेफ्टविंग) के लेखक श्रीराबर्ट लैश ने श्रपने एक लेख में लिखे थे जिसके लिए 'एटलांटिक मथली' ने उसे १००० ढालर पुरस्कार में दिये थे। यही सलाह भारत के समाचारपत्रों की भी पथ-प्रदर्शक होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम पूर्व व पश्चिम में समाचारपत्रों के नियत्रण करनेवालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

एडवर्ड थॉम्पसन ने मेटकाफ के जीवन चरित्र सम्बन्धी श्रपनी पुस्तक में भारतीय समाचार-पत्रों के विकास पर प्रकाश ढाला है.—

भारत में सेटकाफ ने समाचारपत्रों को स्वाधीनता प्रदान की जिससे ढाइरेक्टर व प्रवकाश-माप्त श्रिषकारीवर्ग नाराज हुए। परन्तु मेटकाफ ने मारतीय पत्रों को स्वाधीनता थोड़े ही दी थी। उसने तो स्वाधीनता भारत में श्रंश्रेजों के समाचारपत्रों को दी थी। वारेन हेस्टिंग्स के समाने में श्रंभेजी पत्रों की गन्दगी व गैर-जिस्मेदारी से बचाव का एक ही तरीका हिंसा थी। कवकत्ता का यूरोपीय समाज श्रनाचार व श्रशिष्टाचार के प्रति श्रांखें मू दे हुए था। श्रपने कारनामों की श्राखी-चना उसे प्रिय न थी। यूरोपीय पत्रकारों में सबसे प्रमुख जेम्स ए० हिकी की कई बार मर्भमत हो चुकी थी। शताब्दी के समाप्त होते-होते लाई वेलेज़ली ने संकटपूर्ण परिस्थिति होने के कारग समाचारपत्रों पर लगे हुए नियन्नण को फिर कड़ा किया। जो लाई वेलेजली चाहता था उसे पत्रकार जिख सकता था, किन्तु अगर पत्रकार विरोधी यात जिखना चाहता था तो इसे भारत से बाहर चले जाना पड़ता था। लार्ड मिंटो सरकार के इस अस्पष्ट रुख की श्रीर श्रागे ले गये। बिना किसी रुकावट के बातें प्रकट करने का भय श्रव बहुत बड़ी न्याधि बन गया । उन विनों हुसारी ( अप्रेजों की ) नीति हिन्दुस्तान के निवासियों को वर्यरता व श्रधकार में रखने की थी श्रीर यह मीति कम्पनी-राज्य की सीमा के बाहर में भी काम में जायी जाती थी। एक बार निजाम ने यगेपीय मशीनों में कुछ दिलचस्पी जाहिर की थी। रेजिबेंट ने तुरन्त निजाम को हवा भरनेवाला पम्प, छपाई की मशीन श्रीर जंगी जहाज के नमूना मंगा दिये। साथ ही रेजिसेंट ने इस कार्य की स्वना अपनी सरकार के पास भेजी जिसपर यह कहकर उसकी भर्सना की गयी कि छापे की मशीन-जैसी खतरमाक वस्तु एक देशी नरेश के हाथ में क्यों दी गयी। रेजी हेंट ने श्रपनी सफाई में कहा कि निजाम ने छापे की मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं जी है और अगर सरकार जरूरत समके तो निजाम के तोशाखाने से उसे नष्ट कराया जा सकता है। १६१८ में 'कबक्ता जर्नेल' की शुरूश्चात की गई। इसमें आरम्भ से ही सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को प्रकट किया जाने लगा। सरकारी अधिकारी श्रपनी कमजोरियों के इस प्रकार प्रकाश में जाये जाने पर श्रापत्ति करने जगे. क्रेकिन खार्ड हेस्टिंग्स ने उपेना-भाव प्रकट करते हुए कोई कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। १४ मार्च व १४ अप्रैल, १८२३के कानुनी-द्वारा सरकालीन विटिश पत्रों का सुंह वन्द कर दिया गया।

यूरोपियनों को इस पर बड़ी नाराजी हुई श्रोर लार्ड एमइस्ट के वक्त में जब कोई कार्रवाई इस समाचारपत्र-फानून के श्रन्तर्गत न की गई तो भी इस नाराजी में 'कुछ कमी नहीं हुई। वेपिटन के वक्त में समाचारपत्रों की स्वाधीनता का काफी विस्तार हुआ। पत्रों में गवर्नर-जनरक्त को दुरा-भवा कहा जाता था, किन्तु वे इसका दुरा नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि समाचारपत्र जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके सबसे बड़े साधन हैं। मेटकाफ भी उनसे पूर्णतथा सहमत थे।

बेकिन माजकम पत्रों की श्वाकोचनाश्रों से श्वाग बबूला हो गये श्रोर उन्होंने जिस्रा —

"गोकि में सहनशीन न्यक्ति हूँ फिर भी मेरी सहनशीन की सीमा है, जिसे हर शरीफ़ श्रादमी समस सकता है .. श्रापका 'कनकता जर्नन' एक गड़ बढ़-घोटाना है। यह प्रस्थेक यात का विरोध करना है। उसमें छापे की शनतियों की भरमार रहती है। उसका कहना है कि पान्नीमेंट में भारत के सम्बन्ध में जो यहस हुई है उसकी श्रतिनिषि छुप। कर चगान में रखी नाय, वाकि यहां जनता को प्रकट हो कि भारत में भाषण की स्वतन्त्रता का दमन करने में हम साधारण कानृन की सीमाश्रों को पार कर गये हैं।"

भारत में समाचारपत्र जितने सरकार के समर्थक रहे हैं उतने ही उसके विरोधी भी। एक गुजाम देश में, जिसमें राष्ट्रीय भावना जाग उठी है, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि समाचार-पत्र मीकरशाही की पत्येक बात का समर्थन करेंगे। कांग्रेस के जन्म से पहले ही मारत में समाचार पन्नों का दमन आरम्भ हो गया था । १८७८ के 'वर्नाक्यूतर प्रेस ऐक्ट' के अन्तर्गत बाई बिटन के समय में समाचरपत्रों का मुंह बन्द कर दिया गया था। उस समय से लेकर ग्रमी तक ब्रिटिश सरकार श्रमेजी में प्रकाशित होनेवाजे पत्रों की तुजना में प्रांतीय भाषाश्रों के पत्रों से श्रिक भयभीत रही है। गोकि १८७८ का कानून बहुत पहले ही रद कर दिया गया था, लेकिन मारत के राजनीतिज्ञों के समान उसके समाचारपत्र भी दमन-नीति का शिकार होते रहे। समाचरपत्रों का यह दमन राजविद्रोह के सम्बन्ध में धारा १२४-ए (१८६७) द्वारा वर्गवृणा के सम्बन्ध में धारा १४३--ए द्वारा, १६०८ के समाचारपत्र ( श्रपराधों के लिए प्रोतसाहन )-कानून-द्वारा तथा १६१० के समाचारपत्र-कानून-द्वारा होता रहा । जमानत जमा करनेवांका कानून नये तथा पुराने पत्रों पर श्रवाग-श्रवाग दग से श्रमव में वाया जाता था। इस कानून के पास होने से पाच वर्ष की श्रवधि के भीतर १६१ पत्रों तथा प्रेसों पर उसका वार हुआ और चेतावनी देने से लेकर मारी जमानतें मागी जाने श्रीर जन्त किये जाने की घटनाए हुई । जमानतें मांगी जाने के परिगामस्वरूप १७३ मये छापेखानों व १२६ नये पत्रों की शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गयी श्रीर १६१० से वास् होने वाले ७० पत्रों व छापेखानों को जमानवी कार्रवाई के कारण भारी हानि उठानी पड़ी। १६२१ में श्राम्य त्मनकारी कानूनों के साथ 'समाचारपत्र कानून' को भी रद कर दिया गया; किन्तु इस पुक कानून के रद होने पर अन्य कितने ही दूसरे कानून पास हुए। इस बार नरेशों की रहा के बहाने से समाचारपत्रों पर पावनिदयां लगायी गयीं श्रीर देशी राज्य-द्रमीवना-नित्र रिक कानून व नरेश-संरच्या कान्न पास हुए।

इस तरह हमें सात या श्राठ साब के लिए कुछ चैन मिल गया। फिर नमक सत्याग्रह का श्रारम्म होते ही श्राहिनेंस-शासन भी श्रारम्म हो गया। श्रायद सबसे पहला श्राहिनेंस समाचार-पत्रों से संबन्धित झाहिनेंस या श्रीर छ महीने के भीतर ही इसके श्रनुसार १३१ पग्नों से २,४०, ••० इ० मटक लिया गया। सबसे झिथक जमानत एक पत्र से ३०,००० ६० की मांगी गयी। परम्य जिन पत्रों ने जमानतें जमा कर दी थीं उनसे कहीं श्रिषक कष्ट उन पत्रों को हुआ, जो जमानतें दे नहीं सके। जगभग ४४० पत्र जमानतें नहीं भर सके। १६३४ में ७२ समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी श्रीर लगभग १ लाख रुपये की जमानतें मांगी गयीं। केवल १४ पन्न ही मांगी गयी जमानते दे पाये। दूसरे महायुद्ध के समय भारत-रचा विधान ऊपर से था। श्रीखल भारतीय सम्पादक-सम्मेनन का कहना है कि अगस्त, १६४२ के पिछ्ने तीन सप्ताहों में ६६ पत्र या तो दबा दिये गये श्रीर या उन्होंने अपने ही श्राप श्रपना काम बन्द कर दिया। मद्रास प्रान्त में १७ दैनिक पत्रों का श्रीर १ साप्ताहिक पत्र का निकलना वन्द हो गया। वस्बई प्रान्त में ६ दैनिक पत्रों, १७ साप्ताहिकों श्रीर १ मासिकों का निकलना वन्द हो गया । श्राखिल भारतीय पत्र-सम्पादक-सम्मेजन की स्थापचा व विकास का इतिहास व्यक्तिगत सत्याग्रह (1880-89) के वर्णन के साथ दिया गया है। १६४२-४३ के उपद्रवों में स्थायी समिति को कितनी ही नाजुरु व कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा श्रीर सम्पादकों के रूप में श्रपने श्रधिकारों की रचा तथा राष्ट्रीय कार्यों में जनता के प्रति थ्यपना कर्तन्य पूरा करने के लिए उसे कितने ही सवर्ष करने पड़े। उसे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने सदस्यों पर भी दृष्टि रखनी पड़ी और कभी-कभी उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ी। कितनी ही बार स्थायी समिति बडी श्रिवय परिस्थिति में पह गयी और उसे दमन का शिकार होनेवाले कुछ ऐसे समाचारपत्रों की श्रालोचनाश्रों का शिकार बनना पड़ा, जो श्रात्म-सम्मान की रचा करते हुए सरकार की शर्वें स्वीकार करके उनपर श्रमञ्ज करने में श्रसमर्थ थे। यदि कोई श्रविखित सममीता भंग होता है तो विखित सममीता भग होने की तुलना में अधिक असन्तोष होता है। यह कान्। कानूनी विवाद की अपेचा नैतिक कान्। बन जाता है। कामूनी सगढ़े का निबटारा तो श्रदालतों में होना सम्भव है, किन्तु नैतिक सगढ़े का निवटारा दोनों पत्तों के श्रन्त:करण की श्रदालत के श्रजावा श्रीर कहा नहीं हो सकता। श्रजिखित सममीता उसी हालत में भंग होता है, जब श्रन्त:करण की वाणी मौन हो जाती है। श्राखिल भारतीय पन्न-सम्पादक-सम्मेलन को ऐसी कितनी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढा।

सरकार ने ६ श्रगस्त को कांग्रेस पर जो त्फानी हमला किया उसकी शुरूश्रात प्रकट रूप से तो गांधीजी व उनके साथियों की गिरफ्तारी से हुई थी, किन्तु समाचारपत्र सम्बन्धी श्रादेश का मसिवदा म श्रगस्त को ही तैयार कर लिया गया था। इस श्रादेश के द्वारा श्रिखल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा कथित सामूहिक श्रान्दोलन श्रयवा उसके विरुद्ध सरकारी उपायों के संबन्ध में सरकारी सूत्रों, श्रसोसियेटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, श्रोरियटल प्रेस श्रथवा रिजस्टर्ड पत्र-प्रतिनिधि-द्वारा मेजे गये समाचारों के श्रितिरक्त श्रीर कोई खबर छापने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इस सबन्ध में बबई-सरकार-द्वारा समाचारपत्रों के सम्पादकों के नाम भेजी गयी निम्न गश्ती खिट्टी मनोरंजक होगी:—

"गोपनीय, श्रस्यावश्यक

पी॰ डग्रस्यू॰ डी॰ सेक् टेरियट वम्बई, ४-द-१९४८।

प्रिय महोदय,

कामेंस कार्यसमिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिस सामूहिक सविनय अवज्ञा-आन्दोल्जन का हवाला दिया गया है, उसके सम्बन्ध में में आपको सूचित करना चाहता हू कि जहां एक तरफ सरकार की इच्छा प्रस्ताव के रचनात्मक अश के सम्बन्ध में विवाद या कामेस दल के रूख की व्याख्या पर कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं है वहां यह बहुत ही 'प्रवालनीय है कि एक ऐसे आन्दोलन का समर्थन किया जाय जो खुद गांधीबी के शब्दों में खुला विद्रोह होगा और जिस पर अभी श्रिक्ति भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति मिलनी शेष हैं। इसलिए श्रापके श्रपने हित में ही में श्रापको सलाह देता हूँ कि श्राप ऐसे वक्तन्यों व लेखों को प्रकाशित न करें, जिनके कारण प्रत्यच या श्रप्रत्यच रूप से श्रान्दोलन को समर्थन या प्रोत्साहन मिलता हो श्रथवा जिनसे श्रान्दो- लन चलानेवालों की योजना के श्रमसर होने की सम्भावना हो।

में श्रापको यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ऐसे श्रान्दोलन का एकमात्र उद्देश्य सरकार की शासन-व्यवस्था में खलल ढालना होगा श्रीर इस प्रकार युद्ध-संचालन में इस्तचेप होना श्रीनवार्य है। ऐसी हालत में समाचारपत्रों-द्वारा इस प्रकार के श्रान्दोलन का समर्थन श्रीखल भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक सम्मेलन-द्वारा दिये वचन के विरुद्ध होगा।

सेवा में---

श्रापका—

बम्बई मगर के समाचारपत्रों के सभी सम्पादक

(६०) ह्याम एस० इजराइज स्पेशक प्रेस पद्यवाहनर''

इस गश्ती-चिट्ठी से पूर्व भारत सरकार के गृह-विमाग ने सम्पादक-सम्मेलन के श्रध्यक्त के पास एक तार भेजा था। श्रध्यक्त महोदय का गश्ती पत्र, जिसमें उपर्युक्त तार भी सम्मिलित है, नीचे दिया जाता है.—

श्रिखल भारतीय समाच।रपत्र-सम्पादक-सम्मेलन

''गोपनीय

कस्त्री विल्डिंग, माउंट **रोड** मदास, ३१ जुलाई, १६४२

प्रिय मित्र,

में श्रापका ध्यान भारत सरकार के गृह-विभाग के निस्न तार की श्रोर श्राकृष्ट करता हूं। यदि श्राप इसका सारांश श्रपने चेत्र के श्रन्य पत्रों के पास भेज सकें तो वही कृपा होगी .-

''श्रीनिवासन, श्रध्यत्त, श्रिखित भारतीय समाचार सम्पादक-सम्मेलन, हिन्दू, मदास ।

"इघर हाल में हमें समाचारपत्रों में ऐसी बहुत-सी पाठ्य सामग्री दिखायी दी है, जिसे सर-कार के विरुद्ध सामूहिक थ्रान्दोलन करने के लिए प्रोत्साहन कहा जा सकता है। हम श्रापको स्मरण दिलाना चाइते हैं कि दिल्ली-समक्तीते के श्रनुसार समाचारपत्र किसी ऐसे श्रान्दोलन का समर्थन नहीं कर सकते जिससे युद्ध-सचालन में श्रनिवार्य रूप से गम्भार हस्तचेप होता हो। यदि श्राप सम्पादक-सम्मेलन के सभी सदस्यों तथा प्रान्तीय कमेटियों के श्रायोजकों के पास इसकी सूचना भेज सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी—गृह विभाग।"

> श्रापका ग्रुभचिन्तक— (ह॰) के॰ श्रीनिवासन ।

केन्द्रीय सरकार ने २६ श्रगस्त के दिन एक श्रादेश निकालकर श्रपने म अगस्तवाले श्रादेश को, जहा तक उसका सम्बन्ध दिल्ली प्रान्त के सम्पादकों, सुद्रकों तथा प्रकाशकों से था, रद कर दिया। म श्रगस्तवाले श्रादेश के श्रनुसार सुद्रकों तथा प्रकाशकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि श्रस्तिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा सजूर किये गये सामृहिक श्रान्दोलन के या उसके दमन के लिए किये गये सरकारी उपायों के सम्बन्ध में उनके सवाहों के श्रतिरिक्त श्रीर कोई सबाद नहीं प्रकाशित कर सकते, जो सरकारी स्कॉ, सवाद-समितियों या जिल्ला-मजिस्ट्रेटों-द्वारा रजिस्टर्ड नवाददावाशों द्वारा प्रेषित हों। गृह-विभाग के एस श्रादेश के साथ ही चीफ कमिश्नर ने निम्न श्रादेश भी प्रकाशित किया, "सूं कि चीफ कमिश्नर का विश्याम है कि सार्वजनिक शान्ति व सुरचा कायम रखना श्रीर युद्-सञ्चालन मुचार रूप से चलते रहना श्रायण्यक है, हमलिए निम्न श्रादेश आशे किया जावा है .—

भारत रहा विद्यान के नियम ४१ के उप-नियम (1) के श्रवनंत प्राप्त विशेष श्रधिकारों के श्रमुमार चीण क्रियमर ने दिएी प्रांत के सुद्रकों, प्रकाशकों य सम्पादकों के नाम निन्न श्रादेश निकाला है—(क) अधिक-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रपनी प्रग्यहें की प्रदेक में = श्रमहत, १६४२ के दिन जिस मामृद्दिक श्रांदोजन की मंन्री दी थी उसके मम्यन्ध में, उस चेंटह के समय से भारत के विभिन्न भागों में जो प्रदर्शन य उपद्रव हुए हैं घीर श्रधिकारियों ने मामृद्दिक श्रांदोलन य प्रदर्शनों य उपप्रवां से सामना करने के लिए जो उपाय किये हैं, इन सब के सम्बन्ध में तथ्य विषयक वोई मंबाद या चित्र श्रासिट्ट मेम प्रवच्चाइनर लाजा मानिशीयमाद श्रथना चीण क्रियम द्वारा हुनी उद्देश्य के लिए नियुक्त कियी दूसरे श्रक्रमर को प्रकाशित होने से पहले दिसाय जाय, श्रीर (य) किया समाधार-पत्र या विसी भी कागज (क) में निदिष्ट कोई मामग्री सब सब प्रकाशित म को जाय जय तक नियुक्त श्रिकारी उसे प्रकाशन के उपयुक्त प्रमाशित न करदे ।"

गृह सब्स्य ने कहा कि मम्पादक सम्मेखन य मरकार के मन्य दिही में प्रकाशित होने-वाज बसी तथ्य गम्दन्धी संवादों की जांच के दिषय में समकीता हो चुका है। नम्मेजन के सेकेटरी ने इसमें इन्हार करते हुए कहा, ''मुक्ते श्रचरज हुशा है कि मरकार के दो जिम्मेटार प्रतिनिधियों ने धारासभाशों में दो ऐसे प्रणब्य दिये हैं जो तथ्यों के विक्य है शांर विनक्ता राहम न किया गया तो सदस्यों व जनता में गहरुषहमी पैस सक्जी है। सम्बंध में कहा:--

"इस गम्भीर घटना के बारे में एक शब्द भी जनता तक नहीं पहुँचने दिया गया है। क्या इसे रंचमात्र भी न्याय कहा जा सकता है। हिन्दू-समदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण सरकार को यह समाचार प्रकाशित होने देना चाहिये था। प्रतिवन्धों की वर्तमान प्रणाली इस भांति काम कर रही है कि जनता च पत्र यह महसूस करने लगे हें कि सरकार केवल उन समा- चारों के प्रकाशन पर ही प्रतिवध नहीं लगा रही है, जिनका सैनिक दृष्टि से महस्व हो या जिनसे उपद्रवों को प्रोत्साहन मिलता हो, चिक वह तो राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसके दमन के सिलसिले में किये जानेवाले अत्याचारों की सवरों को भी द्वा रही है। यही नहीं, सरकार देश की वर्तमान अवस्था की खबरें धमरीका, चीन व सुद बिटेन तक जाने से रोक रही है। भारत-सरकार की नीति के सबन्ध में यह सब से गम्भीर आरोप है।"

पिंदत कुं जरू ने श्रागे कहा कि ''वर्तमान श्रसाशारण परिस्थित को ध्यान में रखकर मैं यह श्रारोप लगा रहा हूँ। मुक्ते श्राशा है कि इस बहस के परिणामस्वरूप सरकार की नीति में परिवर्तन हो जायगा। सरकार श्रनुभव करेगी कि श्रनुचित उपायों को काम में लाकर तथा इस देश की वास्तविक श्रवस्था का चित्र भारत की जनता तथा श्रन्य देशों तक न पहुँचने देकर सरकार श्रविश्वास व श्रसतोष में वृद्धि कर रही है। सरकार उन लोगों से भी मुंह मोह रही है जो कांग्रेस की नीति के निन्दक हैं।"

यह प्रस्ताव ६ के विरुद्ध २३ भवों से श्रस्वीकृत हो गया। सर रिचार्ड टीटनहम ने बहुस का उत्तर देते हुए कहा .—

"जहा तक काशी दिन्दू विश्वविद्यालय संवधी खबरों का सबंध है, मेरा निजी रूप से विश्वास है कि घटना होने के समय खबरों का प्रकाशित होना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होता। परन्तु मद्दास के 'दिन्दू' ने यह समाचार १३ सितम्बर को प्रकाशित किया था। श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी में गांधीजी का जो भाषण हुआ था वह उस श्रादेश के श्रन्तर्गत नहीं श्राता जो उपद्रवों या सामूहिक श्रादोलनों के तथ्य विषयक समाचारों के सम्बन्ध में निकाला गया था। यह संभव है कि सवाद-एजेंसियों ने स्वयं ही भाषण को काट छाट के लिए उपस्थित किया हो या सवाद-समितियों ने खुद ही सम्पूर्ण भाषण को प्रकाशित न करने का निश्चय किया हो। हस श्रादेश के सबध में एक याद रखनेवालो वात यह है कि उसका सबन्ध सिर्फ तथ्यों सवन्धी सवादों से था। संपादकीय श्रात्योचना के संबन्ध में कोई भी प्रतिबंध न था। इस महस्वपूर्ण विषय को सरकार ने सपादकों के निणय पर छोड़ दिया था। सूचना सदस्य सर सी० पी० राम-स्वामी श्रय्यर ने पन्न-प्रतिनिधियों के मध्य भाषण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक विचार प्रकट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।"

१६४२ में श्रिलित भारतीय सपादक सम्मेजन के कार्य की समीदा करते हुए वसके श्राध्य श्री के० श्रीनिवासन ने सरकार पर दिखीवाजा समभीता तोइने श्रीर "भीतर शत्र होने" का भय दिखाकर भारतीय समाचार-पत्रों को हुरी तरह काट-छाट करने का श्रारोप जगाया। "यदि हमारे मत से कोई प्रस्ताव अपमानजनक तथ्य पेशे की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है श्रयवा जिसके कारण एक जिम्मेदार समाचार-पत्र के रूप में हमारा श्रह्तिस्व श्रवम्भव हो जाता है, तो उसे हमारे स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।"

श्रखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन से पूर्व श्रवत्वर के पहले सप्ताह मे

प्रकाशन स्थिति कर नैयाले सम्पादकों में कुछ बेचैनी का भाव उत्पद्म हो गया श्रौर उन्होंने 'हंडि-यन एक्सप्रेस' के सम्पादक श्री रामनाथ गोहनका की श्रध्यचला में एक पृथक् सम्मेलन किया श्रौर सर्वसम्मति से चार प्रस्ताव पास किये। तीसरा प्रस्ताव इस प्रकार है .—

हस मम्मेजन का मत है कि श्रावित भारतीय समाचार-पत्र-सम्पादक-सम्मेजन वर्तमान संकटकोल में देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों का नेतृत्व करने में श्रसफल रहा है। इसीलिए वह सम्मेजन से श्रनुरोध करता है कि देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों की तरफ से वह श्रीर कोई वचन न दे। श्रव तक जो वचन दिये जा चुके हैं अनके सम्बन्ध में जिम्मेदारी से भी वह श्रपना हाय सींचता है।"

श्रवित भारतीय समाचार-पत्र-सम्मेतन का श्रधिवेशन श्रपना नया विधान स्वीकार करने तथा नयी स्थायी समिति का चुनाव करने के बाद ४ श्रवत्वर को समाप्त हो गया। उसमें समाचारों की काट-छांट-प्रणाली, समाचार सम्बन्धी तारों के देशे से पहुचने श्रीर पत्रकारों की गिरफ्तारी व नजरवन्दी का विरोध किया गया। सम्मेतन ने मत प्रकट किया कि वह समाचारों की पहले से काट-छांट की प्रत्येक प्रणाली का विरोधी हैं। सामूहिक श्रांदोलन या उपद्वों से सम्बन्ध रखने-वाली किसी भी घटना का विवरण उपस्थित करने के लिए समाचार-पत्र श्राजाद रहने चाहिए। परन्तु सम्मेतान यह श्रावश्यक सममता है कि इस प्रकार के विवरण प्रकाशित करते समय पत्र संयम से काम लें श्रीर ऐसी कोई चीज प्रकाशित न करें, जिससे

- (क) जनता को विध्वंसारमक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता हो.
- (ख) गैर-कान्भी कार्यी के लिए सुकाव या घादेश प्राप्त हों,
- (ग) पुलिस, सैनिक श्रथवा श्राय सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्रधिकारों के श्रायधिक या श्रज्जित प्रयोग के सम्बन्ध में श्रथवा यदियों या नजरददों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में निराधार या श्रतिर जित विचरण मिनता हो, श्रीर
- (घ) सार्वजिनिक सुरचा की भावना कायम होने में बाधा पहती हो। यदि कोई समाचार-पत्र इस प्रस्ताव में उछिष्तित नीति के विरद्ध चक्ते तो उसके सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय समाचार पत्र सजाइकार समिति के प्रामर्ग से कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत की विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने इस प्रस्ताय को स्थीकार कर खिया।

राजपिरपद् के जादेवाके अधिवेशम में समाचार-पत्नों की स्थिति के सम्बन्ध में एक जीर-दार पहल हुई। यह यहल पित इदयनाथ कुंजरू के प्रस्ताय पर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के अतिरिक्त अन्य विषयों के समाचारों पर से, खासकर उम समाचारों से जिनमें आंतरिक राजनंतिक परिस्थिति तथा जमला के आधिक कहयाया पर प्रकाश पदला हो, प्रतिबंध हटा होमा चाहिए, और प्रांतीय सरकारों को भी हमी मीति का अनुमरण करना चाहिए। गृह-विमान के सेक टेरी थी कॉर्नन स्मिय ने कहा कि प्रस्ताव बहुत ही संकृषित हैं और सरकार उसे स्वीकार महीं कर सकती, गोकि वह प्रस्ताव की मायता से सहमत हैं। परन्त सच तो यह है कि प्रस्ताय को इसिंद्धए स्वीकार नहीं किया गया कि सरकार इस नीति का अनुसरण नहीं कर रही थी। सरकार के विरद्ध शिकायत यह थी कि वह देश की घांतरिक, राजनीतिक व आधिक परिस्थिति-सम्बन्धी समाधारों को सुरका-मन्यन्धी नियमों के अन्तर्गत प्रकाशित महीं होने दे रही थी। पंडित कुंजरू ने हस विषय में कई उदाहरों हा हवाखा दिया।

ताहाँ तक माण्डीय शासन का सम्यन्ध है, केन्द्रीय सरकार ही देश की सुरका का यहाना

यताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रयन्ध कर रही थी और उधर ठील यह पीटे जा रहे थे कि प्रान्तीय रवायत्त शासन मजे में कायम है। प्रान्तीय शामन के श्रंतर्गत भग्न के प्रवन्ध से लेकर समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक श्रनेक गातें ऐसी श्रा नावी थीं जिन पर केन्द्र का प्रमुख चल रहा था। गंगाल के तरकालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुल हक ने मई १६४२ में इस विषयमें जो रहस्योद्धाटन किया उससे प्रान्तीय ऐत्र में हस्तचेष का शारोप ठीक प्रमाणित होता है। यह सभी जानते हैं कि १६४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानून व व्यवस्था सम्यन्धी प्रान्तीय विभागों का सचालन पूरी तरह केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्रों की स्वाधीनता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोथी दलीलों का शाश्रय प्रहण किया।

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिध्या बातों का भी प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में इस 'बंबई क्रॉनिकल' के साप्ताहिक शक्ष से ऐसे ही मिय्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं। प्रष्ट ७२७ पर ४ श्रगस्त के 'देखी स्केच' के प्रयम पृष्ट का फीटोचित्र दिया हुया है । इसमें पांच कालम का निम्न शीर्षक देकर पत्र के लाखों पाडकों में मृठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, "गाधी'ज हृष्टिया-जैप पीस प्लान पुरुसपोडह" ( गाधी की मारत-जापानी सिध योजना का भढा-फोड़ )। समाचार को श्रधिक मनोरजक बनाने के जिए नीचे गांये कोने में भीरा बेन (मिस स्लेड) का एक चित्र दिया हुन्ना दे शोर चित्र के साथ मोटे च चरों में शीप क दिया गया है-"श मेज स्त्री गांधी की जापानियों के लिए दूत।'' गांधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में जाने का दावा 'ढेली स्केच' ने किया है वह केवल कार्यसमिति की कार्रवाई का वह अप्रमाणित विवरण है जो सरकार ने कांग्रेस के सदर दफ्तर की चलाशी लेते समय पाया था भौर जिसे उसने अखिल-भारतीय कामेस कमेटी को ववईवाली चैठक से ठीक पहले प्रकाशित कियाथा। इस 'रहस्योद्घाटन' से भारत में किसी को भी संतीप नहीं हुआ और इससे सिर्फ सरकार की ही बदनामी हुई कि एक गजत वात की प्रमाणित करने के जिए उसे कैंसे-कैंसे साधनों से काम जैना पढ़ता है । सच तो यह है कि महात्मा गाधी व पडित जवाहरजाल नेहरू दोनों ही कह खुके थे कि काग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों श्रीर खानकर चीन व रूस के दितों की दानि पहुचने की संभावना हो। यदि गाधीजी के मिस्तिष्क में जापान जाने की घात उठी हो तो यह तो एक महातमा का विचार था जिसका उद्देश्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को समका-बुमाकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस उद्देश्य में चाहे उन्हें श्रसफलता ही मिलती, किन्तु हिसे गद्दार का कार्य कहना एक सफेद फुठ था। यह जानवृक्त कर जगाया गया एक कमीना श्रारोप्या। 'महे डिस्पैच' में उसके वम्बई-स्थित संवाददाता एच० श्रार० स्टिम्सन का एक विवरण

प्रकाशित हुणा था, जिसके कुछ श्रश नीचे विये जाते हैं।

नर्तकिया

"पडित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया श्रीर कहा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं कहा जा सकता। श्रापने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान करने का प्रस्तावमात्र कहा जा सकता है।

"अर्थाताता के समय कुछ मर्तकियां लाई गई, जिन्होंने कांग्रेसजमों के श्रागे गायन भीर

नृत्य किया।
"इस वृिग्यत रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है भीर अपित्समान को 'ट।इम्स आव इहिया' के सपादकीय महल के एक सहस्य बताये जाते हैं, इस

कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन श्रपनी सफाई में कहते हैं कि 'संडे छिस्पेच' ने उनके मूल तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है श्रीर श्रपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार की प्रतिलिपि दिखाने श्रीर उसे सेंसर-श्रिकारियों से प्रमाणित कराने को तैयार हैं।



( 'डेली रकेच' के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गैंगा है उसका असली चित्र । )

"इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी जेने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संढे दिस्पैच' के उसी श्रद्ध में एक श्रीर ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम छुपा है श्रीर उन्होंने इस के संबंध में श्रपनी जिम्मेदारी से इन्कार नहीं किया है।

"एक 'कोई श्रीमती गांधी' भी हैं, शीर्षक विशेष जेख है। इस जेख में महात्मा गांधी को एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो श्रपनी वृद्धा, श्रशक पत्नी पर विस्तर लादकर उसे मीलों पैदल जाने के लिए मजबूर करता है जबकि वह खुद मोटर पर जाता हैं। बम्बई पहुंचनेपर महात्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं.—

"१४ सिनट वाद, जब प्लेटफार्म लगभग खाजी हो खुक। था, एक घृद्धा व अशक्त स्त्री ने उसी हिन्दे की खिइकी से बाहर की तरफ कांका। उसके पैर नगे थे और बह घर में कते सूत की साड़ी पहने हुए थी। खुपचाप उसने विस्तर जापेटा और उस विशाल बिइला भवम के लिए चढ़ा. पड़ी जो वहां से तीन सील की दूरी पर था और जहां महात्मा गांधी उहरे हुए थे। यह ंधा

घताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रयन्ध कर रही थी श्रीर उधर ढोल यह पीटे जा रहे थे कि प्रान्तीय रवायत्त शामन मजे में कायम है। प्रान्तीय शामन के श्रतगंत श्रत के प्रयन्ध से लेकर समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक श्रमेक बातें ऐसी था जावी थीं जिन पर केन्द्र का प्रमुख चल रहा था। बगाल के तरकालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुल हक ने मई १६४३ में इस विषयमें जो रहस्योद्धाटन फिया उससे प्रान्तीय चेत्र में हस्तचेष का श्रारोप ठीक प्रमाणित होता है। यह सभी जानते हैं कि १६४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानून व व्यवस्था सम्यन्धी प्रान्तीय विभागों का सचालन पूरी तरह केन्द्र से ही रहा था। श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्रों की स्वाधीनता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोधी द्वीलों का श्राश्रय प्रहण किया।

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिध्या बातों का भी प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में हम 'ययई फ़ॉनिकन्न' के साप्ताहिक शहा से ऐसे ही मिय्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं। प्रष्ट ७२७ पर ४ धरास्त के 'ढेकी स्केच' के प्रयम प्रष्ट का फोटोचित्र दिया हुआ है । इसमें पांच कालम का निश्न शीर्षक देकर पत्र के लाध्तों पाठकों में मृठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, "गांधी'ज़ हंडिया-जैंप पीस प्लान प्यसपोडह" ( गांधी की भारत-जापानी संधि योजना का भडा-फोड़ )। समाचार को श्रधिक मनोरजक बनाने के लिए नीचे बांग्रे कोने में भीरा थेन (मिस स्लेड) का एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के साथ मोटे श्रक्तों में शीप क दिया गया है- "श्र भेज स्त्री गांधी की जापानियों के लिए दूत ।'' गाधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में जाने का दावा 'डेली स्केच' ने किया है वह केवल कार्यसमिति की कार्रवाई का वह अप्रमाणित विवरण है जो सरकार ने कांग्रेस दे सदर दफ्तर की तलाशी जेते समय पाया था भीर जिसे उसने अखिब-भारतीय कांग्रेस कमेटी को वबईवाली चैठक से ठीक पहले प्रकाशित कियाथा । इस 'रहस्योद्घाटन' से भारत में किसी को भी संतीप नहीं हुआ और इससे सिर्फ सरकार की ही बदनामी हुई कि एक गजत बात की प्रमाणित करने के जिए उसे कैंसे कैंसे साधनों से काम जेना पहला है । सच तो यह है कि महात्मा गांधी व पडित जवाहरलाज नेहरू दोनों ही कह खुके थे कि काग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों श्रीर खासकर चीन व रूस के हितों को हानि पहुचने की संमावना हो। यदि गाधीजी के मह्तिप्क में जापान जाने की बात उठी हो तो यह तो एक महातमा का विचार था जिसका उद्देश्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को समका-बुक्ताकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस उद्देश्य में चाहे उन्हें श्रसफलता ही मिलती, किन्तु हिसे गद्दार का कार्य कहना एक सफेद फुठ था। यह जामवृक्त कर लगाया गया एक कमीना श्रारोप्या। 'संडे डिस्पैच' में उसके वम्बई-स्थित संवाददाता एच० श्रार० स्टिम्सन का एक विवरण

'सह । डस्पच' म उसक वन्धह-।स्थत सवाद्याता पुच प्रकाशित हुन्ना था, जिसके कुछ श्रश मीचे दिये जाते हैं।

नर्तकिया

"पडित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कहा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं कहा जा सकता। श्रापने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान करने का प्रस्तावसात्र कहा जा सकता है।

'कार्यवादी के समय कुछ मर्तिकया लाई गईं, जिन्होंने कांग्रेसजनों के आगे गायन और

नृत्य किया।
''इस घृणित रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है भौर
श्री स्टिम्सन जो 'टाइम्स आव इहिया' के सपाइकीय महल के एक सदस्य बताये जाते हैं, इस

कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन श्रपनी सफाई में कहते हैं कि 'संदे ख्रिस्पेष' ने उनके मूल तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है श्रीर श्रपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार की प्रतिलिपि दिखाने श्रीर उसे सेंसर-श्रिकारियों से प्रमाणित कराने को तैयार हैं।

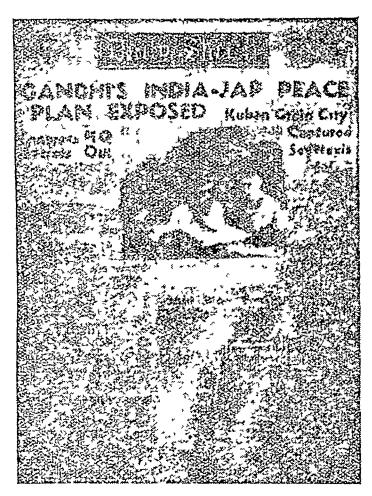

( 'डेली स्केच' के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गंया है उसका असली चित्र । )

"इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संडे दिस्पैच' के उसी श्रद्ध में एक श्रीर ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम झपा है श्रीर उन्होंने इस के संबंध में श्रपनी जिम्मेटारी से इन्कार नहीं किया है।

"एक 'कोई श्रीमती गांधी' भी हैं, शीर्षक विशेष लेख है। इस लेख में महात्मा गांधी की एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो श्रपनी वृद्धा, श्रशक परनी पर विस्तर लादकर उसे मीलों पैदल जाने के लिए मजबूर करता है जबकि वह खुद मोटर पर जाता है। बम्बई पहुंचनेपर महारमाजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं.—

"१४ मिनट वाद, जब प्लेटफार्म जगभग खाली हो खुका था, एक युद्धा व अशक स्त्री ने उसी हिन्दे की खिदकी से वाहर की तरफ कांका। उसके पैर नगे थे और वह घर में कते सूत की साड़ी पहने हुए थी। खुपचाप उसने विस्तर जापेटा और उस विशाल विद्वा भवन के लिए चक्क पढ़ी जो वहां से तीन मील की दूरी पर था और जहां महात्मा गांधी उहरे हुए थे। यह गांधी शी

बताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रबन्ध कर रही थी श्रीर उधर ढोल यह पीटे जा रहे थे कि प्रान्तीय रवायत्त शासन मजे में कायम है। प्रान्तीय शामन के श्रवगंत श्रक्ष के प्रबन्ध से लेकर समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक श्रनेक वातें ऐसी श्रा जाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रभुख चल रहा था। वगाल के तक्कालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुल हक ने मई १६४३ में इस विपयमें जो रहस्योद्धाटन किया उससे प्रान्तीय चेत्र में हस्तचेप का श्रारोप ठीक प्रमाणित होता है। यह सभी जानते हैं कि १६४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानून व व्यवस्था सम्बन्धी प्रान्तीय विभागों का संचालन पूरी तरह केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्रों की स्वाधीनता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोथी दलीलों का शाश्रय प्रहण किया।

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिथ्या वातों का भी प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में इम 'बंबई कॉ निकल' के साप्ताहिक शक्त से ऐसे ही मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं। पृष्ठ ७२७ पर ४ श्रगस्त के 'डेली स्केच' के प्रथम पृष्ठ का फोटोचित्र दिया हुश्रा है । इसमें पांच कालम का निम्न शीर्षक देकर पत्र के जाखों पाठकों में मूठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है. ''गाधी'ज़ इंडिया-जैप पीस प्लान पुरसपोडह'' ( गांधी की भारत-जापानी संधि योजना का भटा-फोड़ )। समाचार को श्रधिक मनोरजक बनाने के लिए नीचे बांगे कोने में भीरा बेन (मिस स्लेड) का एक चित्र दिया हन्ना है और चित्र के साथ मोटे श्रहरों में शीप क दिया गया है-- ''अं प्रेज स्त्री गांधी की जापातियों के लिए दूत ।" गांधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में जाने का दावा 'देली स्केच' ने किया है वह केवल कार्यसमिति की कार्रवाई का वह अप्रमाणित विवरण है जो सरकार ने कांग्रेस के सदर दफ्तर की तलाशी लेते समय पाया था भीर जिसे उसने ऋखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी को वबईवाली वैठक से ठीक पहले प्रकाशित कियाथा। इस 'रहस्योद्घाटन' से भारत में किमी को भी संतोष नहीं हुआ और इससे सिर्फ सरकार की ही वदनामी हुई कि एक गजत बात को प्रमाणित फरने के लिए उसे कैसे कैसे साधनों से काम जेना पढ़ता है । सच ती यह है कि सहात्मा गांधी व पहित जवाहरजाज नेहरू दोनों ही कह खुके थे कि कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों श्रीर खासकर चीन व रूस के हितों को हानि पहुचने की संभावनां हो। यदि गाधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की बात उठी हो तो यह तो एक महात्मा का विचार था जिसका उद्देश्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को सममा-बुक्ताकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस ष्ठहेश्य में चाहे उन्हें श्रसफलता ही मिलती, किन्तु हिसे गहार का कार्य कहना एक सफेद फूट था। यह जानवूम कर लगाया गया एक कमीना आरोप्या।

'संहे हिस्पैच' में उसके चम्बई-स्थित संवाददाता एच० श्रार० स्टिम्सन का एक विवरण प्रकाशित हुथा था, जिसके कुछ श्रश भीचे दिये जाते हैं।

### नर्तकियां

"पिंडत नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कहा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं कहा जा सकता। श्रापने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान करने का प्रस्तावमात्र कहा जा सकता है।

'कार्यवाही के समय कुछ नर्तिकयां लाई गई, जिन्होंने कांग्रेसजनों के आगे गायन और नत्य किया।

'ह्स पृश्यित रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है भीर श्री स्टिम्सन जो 'टाइम्स आब इंडिया' के सपादकीय महल के एक सदस्य बताये जाते हैं, इस कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन धपनी सफाई में कहते हैं कि 'सडे डिम्पैच' ने उनके मूल तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है श्रीर धपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार की प्रतिलिपि दिखाने श्रीर उसे सेंसर-श्रिकारियों से प्रमाणित कराने को तैयार हैं।

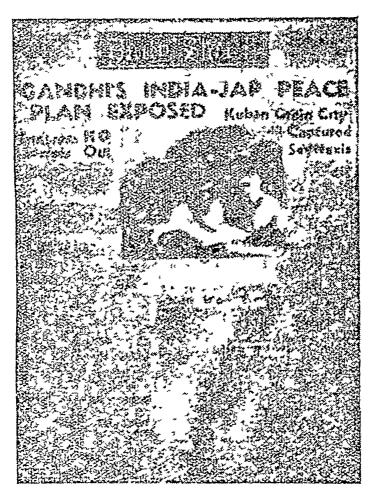

( 'डेली रकेच' के जिस विवरण का हवाला पृष्ट २८६ पर दिया गँगा है उसका श्रमली चित्र । )

"इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी जैने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संडे दिस्पेच' के उसी श्रद्ध में एक श्रीर ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम छुपा है श्रीर उन्होंने इस के संबंध में श्रपनी जिम्मेटारी से इन्कार नहीं किया है।

"एक 'कोई श्रीमती गाधी' भी हैं, शीर्षक विशेष तेख है। इस लेख में महात्मा गांधी की एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो श्रपनी वृद्धा, श्रशक्त पत्नी पर विस्तर लादकर उसे मीलों पैदल जाने के लिए मजबूर करता है जबकि वह खुद मोटर पर जाता हैं। बम्बई पहुंचनेपर महात्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं:—

"१४ मिनट वाद, जब प्लेटफार्म लगभग खाली हो खुक। था, एक युद्धा व अशक्त स्त्री ने उसी दिन्दे की खिड़की से वाहर की तरफ कांका। उसके पैर नगे थे और वह घर में कते सूत की साड़ी पहने हुए थी। खुपचाप उसने विस्तर जपेटा और उस विशाल विहला-भवन के लिए चक्क पड़ी जो वहां से तीन मील की दूरी पर था और जहां महातमा गांची उहरे हुए थे। यह गांधीओ

की पत्नी कस्तूर वा थीं। इस घटना से क्या कुछ प्रकट दोता है।"

श्री स्टिम्सन, यह सफेद मूठ पच नहीं सकता। श्रोफेसर मसाली ने श्राष्टी व चिम्र कांडी के सम्बन्ध में जो ग्रनशन किया था वह ६३ दिन चला था। मध्यप्रान्त की सरकार ने श्रनशन के समाचार पर प्रतिवंध लगा एक नयी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। प्रखिल भारतीय सपादक सम्मे त्तन से जो समसौता हुन्रा था, वह इस न्नादेश-द्वारा भंग हो गया। त्रव सम्मेलन के सामने भ्रपने श्रिधकार के जिए दावा उपस्थित करने के श्रितिरिक्त श्रीर कोई रास्ता नहीं रह गया।

३० दिसम्बर १६४२ को प्रिखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यस भी के० श्रीनिवासन ने निम्न वक्तस्य प्रकाशित किया --

''ग्राखिल भारतीय समाचारपत्र सम्मेलन की स्थायी समिति ने बम्बई में १म, १६ व २१ दिसम्बर को श्रपनी बैठक में जो प्रस्ताव पास किया था उसके श्रमुसार मैंने ६ जनवरी, १६४३ का दिन १ रोज की इड़ताल के लिए निर्धारित किया है। श्रनुरोध किया जाता है कि संचालकाण उस वारी खवाले पत्र प्रकाशित न करें। प्रतिवाद का दिवस सफल वनाने के लिए भारत भरके समाचारपत्रों से सहयोग प्रदान करने का श्रनुरोध किया जाता है।

''प्रस्ताव के दूसरे भाग में सिफारिश की गयी है कि भारत भर के समाचार-पन्न भादेश चापस क्रिये जाने तक ग्रथवा मेरे द्वारा ग्रन्य कोई निर्देश किये जाने तक निम्न पाट्य सामग्री प्रका-शित न करें :--

- (१) गवर्नमेंट हाउस की सभी गरती चिट्टियां
- (२) नये वर्ष की उपाधि-सूची, श्रीर
- (३) बिटिश सरकार, भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के सदस्यों के पूरे भाषण, किन्तु भाष्या के उन शंशों को प्रकाशित विया जा सकेगा जिनमें विसी निश्यय की सूचना होगी अथवा कोई घोषगा की जायगी। यह निर्देश १ जनतरी, १६४३ से श्रमत में नाया जायगा श्रीर आगामी स्चना देने तक जारी रहेगा।

"मुक्ते बड़ी अनिच्छापूर्वक यह प्रस्ताव अमल में लाना पड रहा है; वयों कि पिछले सप्ताह

में भारत सरकार को राजी करने के सभी प्रयान बेकार गये।

'टाइंग्स थाफ इंडिया' के सम्पादक ने सरकार व सम्मेलन के मध्य सम्मौता कराने में प्रमुख भाग लिया था। उन्होंने हहताल के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रपने पत्रमें निम्न सम्पादकीय मोट विस्वा -

अखिल भारतीय समाचारपन्न सम्पादक सम्मेलन के श्रध्यकु ने स्थायी समिति के सिफारिश करने पर सरकार के हाल के आदेश का प्रतिवाद करने के लिए समाधारपत्रों की हहताल का दिन निश्चित किया है और कुछ समाचारों को प्रकाशित न करने का भी मिर्देश दिया है। पिछ्ले दो वर्षों में सम्पादक-सम्मेजन ने भारत के समाचारपत्रों में जिस एकता को जन्म दिया है उसके महत्व को महसूस करते हुए भी हमारे खयाल में विरोध करने का यह तरीका वेकार होगा श्रीर इससे कोई अच्छा परिणाम निक्लने की ही आशा नहीं की जा सकती है। इसके श्रतावा समाचार-पन्नों को एकदिन प्रकाशित न करने तथा श्रन्य दिनों में उनमें कुछ सवादी की न रखने से श्राप जनता को कुछ ऐसी जानकारी से वंचित करते हैं, जिसे पाने की वह श्रधिकारियां) है। सरकार-द्वारा काम में लाये गये कतिपय उपायों से भन्ने ही हम सहमत न हों, किन्तु यह भी उचित नहीं है कि समाचारपत्र जिन दातों के जिए सरकार की दोषी सममते हों उनके बिए प्रान्ता की दंड का भागी होगा पढे।

मद्रास-सरकार के चीफ सेकेंटरी ने नये वर्ष की उपाधि-सूची शकाशित न करनेवादे श्रेशेजी तथा देशी भाषात्रों के पत्रों के पास २ जनवरी, १६४३ को निम्न पत्र मेजा:—

"मुक्ते आपको यह सूचित करने को कहा गया है कि चूँ कि आपने नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित नहीं की है, इसिजिए सरकार ने निश्चय किया है कि आपके संवाददाताओं को विज्ञिष्तिया तथा अन्य सरकारी पाठ्य-सामग्री प्राप्त करने के लिए सेक्केटरियट में जाने की जो सुविधाए श्रभी प्राप्त हैं उन्हें वापस ले लिया जाय। इस निश्चय को तत्काल ही श्रभन में जाया जा रहा है। जिन समाचार-पत्रों ने नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित नहीं की है उनके प्रतिनिधियों के हवाई हमले के स्थलों को निरीक्षण करने के परिचय-पत्र भी रद किये जारहे हैं।"

नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित न करने पर महास सरकार का उपर्यु कत आदेश निम्न पत्रों के सम्बन्ध में अमल में लाया गया 'हिंदू', 'स्वदेश मित्रम्', 'इण्डियन एक्सप्रेस', 'दिनमांग्', 'आध-पत्रिका', 'भी प्रेस', 'भारत देवी' और 'आंध-प्रसा'।

मद्रास सरकार ने श्रपने विभागों के प्रधानों तथा श्रपने श्रधीन श्रन्य श्रधिकारियों के पास एक गरती चिही भेजी थी कि जिन पत्रों ने नये वर्ष की उपाधि सूची प्रकाशित न की हो उन्हें सरकारी विशापन भी न दिये जायें।

श्रनशन के समाचारों पर प्रतिवन्ध तथा विज्ञापन-सम्बन्धी श्रादेश १२ जनवरी को रद कर दिये गए। यदि कभी सरकार व सम्पादक-सम्मेजन में कोई सममौता होता था तो सरकार उसे मंग करने के जिए उत्सुक जान पहती थी। दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' के नाम श्रादेश निकाला कि श्रकाशित करने से पहले सभी समाचारों का सेंसर करा जिया जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रसेम्ब्रजी में एक काम रोको-प्रस्ताव भी उपस्थित किया गया।

२७ फरवरी, १६४३ को सरकार ने वम्बई के गुजराती देनिक 'जन्म-सूमि' के विरुद्ध कार्रवाई की। वम्बई-सरकार ने 'जन्मसूमि मुद्रणालय' के 'कीपर' के नाम आदेश निकाल कर उसे जबत कर लिया। कारण यह बताया गया कि २४ फरवरी के 'जन्मसूमि' तथा १४ व २६ फरवरी के 'नृतन गुजरात' में महास्मा गाधी के अनगन के सम्बन्ध में समाधार प्रकाशित किये गए थे और प्रकाशित करने से पूर्व हन समाधारों को प्रातीय प्रेस-एडवाहजर को नहीं दिखाया गया था। सरकार ने 'जन्मसूमि' की जमानत भी जब्त कर ली। इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाया गया। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि सरकार-द्वारा जमानत जब्त करना अनुचित था।

# समाचार-पत्रों का संचालन

जपर समाचार-पत्रों के सम्पादकों की जिन किठनाह्यों का वर्णन किया गया है उनका सम्बन्ध मुख्यत सवादों तथा टिप्पियों के प्रकाशन के सबंध में सम्पादकीय दायित्व तथा युद्ध व उपद्रव-सबधी सवादों के सम्पादन से रहा है। एक दूमरे प्रकार की किठनाह्या वे भी रही हैं जिनका संवंध सम्पादकों से नहीं विलक पत्रों के संचालकों से रहा है। ये किठनाह्यां कागज की उपलिध, समाचारपत्रों के मृत्य, विज्ञापन की दरों तथा ऐसी ही अन्य वालों के संवंध में हो रही हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के साथ साथ 'भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समिति' नामक एक और सस्था काम करने लगी है। समस्याओं के अभाव के कारण हस संस्था के संवंध में पहले अधिक नहीं सुनाई देता था। युद्ध के कारण विदेश से आने वाले अखवारी कागज की कमी हुई। भारत में पहले अखवारी कागज के विपय

में श्रात्म-भरित वनने की चेष्टा नहीं की गई थी। इसी जिए युद्ध छिड़ने पर सिमिति को कागज की कमी की समस्या का सामना करना पदा। पहले मिमिति के श्रव्यच्च श्री श्रार्थर मूर थे श्रोर फरवरी, १६४३ के बाद श्री देवदास गांधी निर्वाचित हुए। ममाचारपत्रों की मखवारी कागज- संबंधी समस्या भी कुछ कम मनोरंजक न थी, किन्तु स्थानामाव के कारण इसकी समीचा करने में हम श्रसमर्थ हैं।

एकाएक सरकार ने देश के सम्पूर्ण श्रखवारी कागज पर नियन्त्रण कायम कर लिया श्रीर समाचारपत्रों के लिए देश के उत्पादन का सिर्फ दशमाश ही देना स्वीकार किया। इससे देशभर में हो-हल्ला मच गया श्रीर सरकार से कई डेपुटेशन मिले। तब कहीं सरकार ने कोटा बढ़ाकर ३० प्रतिशत करने का निश्चय किया। जहाँ तक हाथ से बने कागज का सम्बन्ध है, सरकार ने हस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया। यही नहीं बहिक श्रिप्तिल भारतीय प्राम-उद्योग-संघ के सेकेटरी को गिरफ्तार कर लिया श्रीर फिर उन पर 'प्रामोद्योग-पत्रिका' में प्रकाशित ''रोटी के बढ़ले पत्थर" लेख के सम्बन्ध में मुकदमा भी चलाया गया।

भारतीय समाचारपत्रों की वाइसराय भारत व इग्लैंड में कई वार प्रणसा कर चुके थे, किन्तु सरकार का रुख भारतीय श्रयवा विदेशी पन्नों के प्रति वदणा नहीं, यह श्रगस्त १६४३ की दो घटनाश्रों से स्पष्ट हो जाता है।

कुछ समय तक समाचारपत्रों के सम्यन्ध में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। फिर जून, 1883 में सरकार ने यह घादेश निकाल कर कि लुई फिशर के लेख छथवा भाषण सेंसर कराये विना न छापे जायें, अखवारी दुनिया व जनता में खलबली पेटा कर दी। स्थायी समिति ने पिरिस्थित पर विचार करने के लिए जुलाई में एक विशेष बैठक छुलाई। इस बीच में सूचना सदस्य का जो पद सर सी० पी० रामास्वामी अथ्यर के इस्तीफे से रिक्त हुआ या उस पर सरकार ने सर सुजतान अहमद को नियुक्त किया। सर सुजतान अहमद ने घोषणा की कि वे अपने विभाग का संबंध जोकमत से कायम करेंगे और सरकार तथा समाचारपत्रों में निकटतम सम्बन्ध कायम करेंगे। जून के अन्त में ज्ञात हुआ कि दो गैर-सरकारी सलाइकार बोर्ड माननीय सदस्य को जोकमत के सम्पर्क में रखेंगे। इनमें से एक घोर्ड में भारत की राजधानी में काम करने वाले देशी व विदेशी पत्र-प्रतिनिध रहेंगे। इसमें से एक घोर्ड में भारत की राजधानी में काम करने वाले देशी व विदेशी पत्र-प्रतिनिध रहेंगे। इसमें से सम्पादकों के सस्पादक, केन्द्रीय धारा सभा के सटस्य तथा प्रातीय प्रतिनिधि रहेंगे। इस बोर्ड में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादकों को भी प्रतिनिधिख देने का प्रयस्त किया जायगा। दोनों बोर्डों के अध्यक्त सूचना सटस्य सर सुजतान अहमद रहेंगे। एक तीसरा बोर्ड सूचना सदस्य के आधीन विभिन्न विभागों के प्रधानों का रहेगा और यह नीति तथा कार्यक्रम का एकीकरण करेगा।

ह अगस्त से ही 'मेंचेस्टर गार्जियन' भारतीय समस्या को नये दृष्टिकोण से हल करने हा आगस्त से सेन्नीपूर्ण वातचीत शुरू करने का द्वामी रहा है और अपने न्याय व सहानुभूतिपूर्ण इस दृष्टिकोण के ही कारण उसे भारत में अधिकारियों का कोपमाजन बनना पहा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में ब्रिटिश तथा अमरीकी पत्र-प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सर रामास्वामी मुदा-वित्यर ने किया था और उस में 'मेंचेस्टर गाजियन' के प्रतिनिधि को नहीं आमन्त्रित किया गया। कहा नहीं जा सकता कि ऐसा 'मेंचेस्टर गाजियन' को उसकी वाहसराय-विरोधी तथा एमरी-विरोधी टिप्पिएयों के लिए दग्ड देने के लिए किया गया था, यह सम्मेलन ब्रिटिश ठथा एमरी-विरोधी टिप्पिएयों के लिए दग्ड देने के लिए किया गया था, यह सम्मेलन ब्रिटिश ठथा

श्रमरीकी पत्रों के सिर्फ प्रवेत प्रतिनिधियों के लिए था। यदि पिछ्जी चात ही मानी जाय तो कहा जा मकता है कि भारत मरकार के एक भारतीय सदस्य ने एक भारतीय श्री वी० शिवराव का श्रपमान किया श्रीर वह भी एक ऐसे भारतीय का, जो "हिन्दू" व 'मेचेस्टर गाजियन' के प्रतिनिधि के रूप में पत्रकार जगन में तथा वाइमराय की शासन-परिपद् के सदस्यों में पर्याप्त सम्मान के श्रविकारी थे। यह तो गांख की बात थी कि भारत की राजधानी में कम-से-कम एक विटिश पत्र का प्रतिनिधि भारतीय है। यदि पहला कारण माना लाय तो कहना पढ़ेगा कि शासन-परि- वद् के से भारतीय सदस्य गुद भी हाइट हाल व दिख्ली के देवताश्रों की दुर्भाग्ना में हिस्सेदार ये शार 'मेंचंहटर गाजियन' ने न्यायपूर्ण रूप की कद्द नहीं कर पाये थे।

इसक श्रतावा भारत-सरकार व श्राधित भारतीय समाचारपत्र सम्पादक-सम्मेलन के मध्य हुए समस्राते के भंग होने का एक श्रोर भी उदाहरण दिया जा सकता है। कराची के सुप्रसिद्ध मिधी हैनिक 'हिन्दू' को फिर से प्रनाशित होने की अनुमृति नहीं दी गई। यह उन पत्रों में था, जिन्होंने श्रगस्त, १६४२ में जगाये गये प्रतिजन्धों के कारण काम बद कर दिया था।

इस मामले पर हमें हुछ श्रधिक विस्तार से विचार करना चाहिए। 'हिन्दू' उन कितने हा पत्रों में एक था, जिन्होंने श्रगस्त १६४२ संसर की कड़ाई के कारण प्रकाशन वद कर दिशा था। वार में प्राचारी कागल पर भी नियत्रण लगा। ग्रुलाई, १६४३ में संवालकों की फिर पन प्रकाशित करने की इच्छा हुई। जब 'हिन्दू' ने श्रप्पारी कागल के लिए श्रावेदन-पत्र भेजा तो उत्तर मिला कि प्रकाशन का कार्य भारत सरकार की जिशेष श्रनुमति लिये विना श्रारम नहीं किया जा मकता। श्रनुमति भागने पर उससे प्रकाशन स्थिति करने का कारण पूछा गया। कारण यताने पर श्रनुमति देने में इन्कार कर दिया गया। यह सममन। किन है कि श्रनुमति देने में इन्कार किम श्राधार पर किया गया, क्योंकि इम सम्यन्ध म सिर्फ एउ ही कानून, '१८ फरवरी के श्रादेश' की जात सोचो जा सकती है श्रोर यद श्रादेश स्थिति होने क बाद फिर में प्रकाशित होने वाले पत्ते पर लागू नहीं हो सकता। उस श्रादेश में तो सिर्फ यही कहा गया कि केन्द्रीय मस्कार के लिखित शादेश के बिना ऐसा कोई पत्र प्रकाशित नहीं हो सकता, जो १८ फरवरी से पूर्व नहीं ल्वना था। 'हिन्दू' १८ फरवरी से पूर्व छपता व श्रवाशित होता था, किन्तु इसका यह सकलय नहीं हुशा कि १८ फरवरी तक छपता हो। इस प्रवार की गई कार्रवाई व निश्चय दोनो हो गलत थे।

एक अन्य सामल में 'हित्याद' के सपादक जी मिश्च से एक सवादणांग का नाम बताने को कहा गया। सपाटक को भारत रहा विधान र नियम ११६ ए क अतर्गत मायबाटा च परार रे चीक संगेटरी हारा आणि दिया गया। श्री मिशा ने उत्तर टिया ''आपने जा सापनीण जाल पूद्धे है उसे बतारे स इन्कार करने वे श्रालावा मेरे पास और दोई पारा नहीं है। गोंद है कि जी नाम और पता पूट्ध गया है उहाँ में बता नहीं सहसा।''

६ दिसागर ता मा प्रमान्ताय सर तार ने भारतन्त्रजा विधान के निगम अद्देश के प्राद्श मानती विकाल पानिस १८ वर विधा। एक विज्ञातिन्द्रामा प्रलाया गया कि स्वपादक के प्राद्श मानती पर प्रान्तीय समाधार प्रमाणार पण प्रकार पार-पिनित के कामी यह सामला प्रदिश्य किया गया। स्विति के विवादित की कि इस मामती को उद्दो-पा गया द्राव दिया काय, पर्मेति स्वाप्त ने संपादक प्रसीदान के प्रवाद मा पर विचाद मानवाद के सम्पर्य के स्वाद के समय स्वादित के प्रवाद के विधा काय की है को स्वाद के समय स्वादित की हुआ। यह प्राद्ध कि काय के इत्योग के सम्बद्ध मा श्राणात प्रकास का विधा की सम्बद्ध मा श्राणात प्रकास का विधा की सम्बद्ध मा श्राणात प्रकास का स्वाद की सम्बद्ध मा श्राणात प्रकास की सम्बद्ध मा श्राणात प्रकास का स्वाद की सम्बद्ध मा श्राणात प्रकास की सम्बद्ध मा श्राणात प्रकास करता की सम्बद्ध मा श्राणात स्वाद की सम्बद्ध मा श्राणात स्वाद करता की सम्बद्ध मा श्राणात स्वाद करता करता की समाधात स्वाद की समाधात समाधा

के विषय में निकाला गया था। मि० व्लेयर एक म्राई० सी० एस० सफसर वंगाल के चीफ सेक्रोटरी थे स्रोर उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिया था।

परन्तु 'श्रमृत वाजार पत्रिका' के विरुद्ध निकाला गया श्रादेश दमन के पिछ्के सभी कार्यों से वढ़ गया। पत्रिका के २८ स्त्रीर २६ सितम्बर वाले समस्वा के संबंध में थे। प्रान्तीय समाचार-पत्र सलाहकार-बोर्ड ने उन्हें निर्दोप बताया, किन्तु बगाल सरकार की दृष्टि में मे श्रापत्तिजकक थे। उसने सलाहकार वोर्डं की राय के विरुद्ध पत्रिका पर पहले से सेंसर का हुक्म तलब कर दिया। यही नहीं, प्रान्तीय सरकार ने बगाल के समाचार-पत्रों को इस संबध में कोई टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। यह तो बिलकुल एक निराली ही घटना थी। दोनों लेखों को पढ़ने से कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। बगाल की तस्कालीन परिस्थितियों की क्रान्ति से पूर्व रूस से तुलना करने श्रीर फ्रांस की राज्य क्रान्ति के उरुजेखमात्र से यह परिणाम नहीं निकाला जा सक्ता था कि जनता को क्रान्ति के लिए उत्तेजित किया गया है, जेखो से श्रिधकारियों में घवराहट फैल गई। पिछुजी घटनाओं तथा परिस्थितियों के उच्लेखमात्र में उन्हें सकट दिखाई पढ़ा। इससे सेंट्रज जेल में हुई एक घटना का स्मरण हो श्राता है। बदियों के पढ़ने के लिए बाहर से श्रानेवाली पुस्तकों की जाच की जाती है। जाच करने वाले श्रिषकारी की कर्तव्यिनिष्ठा की भावना इतनी तीव थी कि उसने 'क्रान्ति' शब्द के कारण "फोटोब्राफी में क्रान्ति" शीर्पक पुस्तक की श्रनुमित देने से इन्कार कर दिया। 'श्रमृत बाजार पत्रिका' ने कुछ समय तक अमलेख के कालम में कुछ स्थान छोड़ना श्रीर जारी रखा श्रीर इस प्रकार बगाज सरकार ने कम-से-कम कुछ समय के जिए "शान्ति" का उपभोग किया।

भारत-रच्चा-विधान के श्रन्तर्गत वोषित किया गया कि समाचार-पत्रों के लिए विदेश से श्राने वाले तारों के श्रलावा श्रमरीकी पत्रकार लुई फिशर द्वारा भारत के सम्बन्ध में कहे या लिए गये शब्दों को विदिश भारत में मूल या श्रनुवादित रूप में समाचार-पत्र, पुस्तक या पुस्तिका में छापने से पहने उन्हें मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक-द्वारा जाच के लिए चीफ प्रेस एडवाइजर (नई दिल्ली) के सामने उपस्थित करने चाहिए श्रीर इस प्रकार की कोई पाठ्य सामग्री चीफ प्रेस एडवाइजर (नई दिल्ली) की लिखी श्रनुमित के बिना प्रकाशित न होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पहले निकाली गई श्राज्ञा को रद्द कर दिया गया।

उन दिनों भारतीय-समाचार पत्रों पर प्रतिबंध श्रत्याधिक थे, यह मत भारतीय समाचार पत्रों में दिलचस्पी रखने वालों या भारतीय राजनीति की श्रोर मुके हुए लोगों का ही नहीं है बिल्क एक ऐसे व्यक्ति का भी है जो भारतीय परिस्थिति का श्रध्ययन करने के लिए यहा का दौरा कर रहा था। समाचारपत्रों पर लगे हुए प्रतिबन्धों पर मत-प्रकट करते हुए पालेंमेंट के श्रनुदार दल वाले सदस्य श्री ग्राट फैरिस ने कहा था कि प्रतिबंध "वास्तव में हुरे हैं श्रीर शत्रु के लिए उपयोगी हो सकने वाले युद्ध संवाहों को छोड़कर श्रन्य सवाहों पर इगलेंड में नहीं लगाये जा सकते थे।"

'हितवाद'' के सम्पाटक श्री ए० ढी० मिण के विरुद्ध प्रतिबंध व नजरबदी आहिंनेंस के धंवर्गत श्रतिरिक्त जिला मिजिस्ट्रेट श्री आर० के० मिश्र ने फर्द जुर्म लगाया। श्री मिण ने एक लिखित वक्तव्य में कहा कि पत्रकारी पेशे का एक आधारभूत सिद्धान्त गुप्त रूपसे काम करना है। श्रिधिकारियों तथा जनता को यह जानने के लिए उत्सुक न होना चाहिए कि कर्मचारी-मदत्व के किस सदस्य ने वह संवाद दिया। श्रापने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया कि जब सम्पादक

पर मुकरमा चलाया जा रहा है तो श्री ए० के॰ घोप व श्री एच० सी० नारद पर श्रमियोग क्यों लगाया गया। श्रापते यह मो उताया कि मंत्राद छुएने के समय वे खुद डिल्जी में धे श्रीर श्रिवित-भारतीय-ममाचार पत्र सम्मेजन की स्थायी निमिति की नेठकों में भाग के रहे थे। मागपुर से गैरहाजिरी होने तथा पवाद के प्रकाशित होने के लिए कियी प्रकार जिम्मेदार न होने खावजूर यदि कानून उन्हींको जिम्मेदार मानता है तो वे स्वय वह जिम्मेदारी स्वीकार करने की तैयार हैं।

श्री ए० के० घोष ने एक जवानी वयान में रहा कि वे 'हितवाट' के सम्पादक, सुद्रक ष प्रकाशक कभी नहीं वे श्रीर न उन्होंने वह खवाद प्रकाशित ही किया, क्यों कि वे रात को काम नहीं कर रहे थे।

श्री नारद के वकील ने कहा कि श्री नारद ने नजरबदों के विरुद्ध फर्द हुर्म नहीं बताया था, उन्होंन तो सिर्फ श्रटक्लबाजी से काम लिया था।

नये वर्ण की सबसे उन्होलनीय घटना श्रखिल भारतीय समाचार-पद्र-सम्पादक सम्मेलन का खुला श्रधिवेशन था। सम्मेशन श्रपने जनम के तीन वर्ण समाप्त कर दुका था श्रीर तीन वर्षी में ही पूर्ण योजन प्राप्त कर चुका था । सम्मेलन की तुलना उन देवताओं से की जा सकती है, जो श्रपुरों का सामना करने के लिए जन्मते थे। श्रपुर देवताश्रों के तप में हम्तचेप करते थे. श्रीर उनके शिधकारों की श्रवदेलना करने थे। इन देवताथों (पत्रकारों) ने भी निरकुश मामन के जिरद श्रावाज उठाई श्रीर उपमे लोहा लंने के लिए कटियद हो गये । युद्ध के समय शाहिनंस श्रनिशाय होते हैं, किन्दु एक सतर्ज लोकनम्र में निकाले गये आहिनंस उन आहिनेसी से भिन्न होते ई जो भारत की गैर-जिम्मेदार सरकार-द्वारा निकाल गये थे। सम्मेजन का जनम निरकुगता य धमन्त्रोप के मध्य हुआ था, फिन्तु नीकरगाही ने सोचा कि जीश य कहुता समाप्त होन पर मन्मेलन को भी धन्य कितनी हो सस्याश्रों की तरह अपना साधन बना लिया जाय, जो श्रविकारिया की सरफ में श्रविय काम करता रहे, बहुत कुछ उसी प्रकार जिल प्रकार केंदियों को जल में वार्डर बना दिया जाता है श्रीर फिर वही दूसरे केंदियों को पाटते हैं। परन्तु सम्मेजन कार सौर ही चोज से यना या शार वह प्रान्तीय सरकारों की धनेक चोटों की सफलतापूर्वक चदांस्य करता रहा। फिर भी देश में यह भावना फेल गई कि डिल्ली में केन्द्रीय प्रेस सलाहकार व समकीता करन समय बमोलन जितना कुरु नया यह गांधीजी को पयन्द नहीं आया श्रीर एसमें उन्तें दुःख भी तुथा, बाद में सम्मेजन पर छोर भी बार हुए। सम्मेजन ने १६९६ की उपाधि सूची न छापकर एइता का द्वी परिचय दिवा, किन्तु उसने विज्ञापन के रूप में चित्रों के साथ विशय स्थक्तियाँ का नाम प्रकाशित करने में सदस्यों को नहीं रोका । दोनो नरफ स चुनीतियाँ दी गर्वी । सरकार ने अपराधी' समाधारपत्रों की विज्ञापन दना यद कर दिया; किन्तु एक प्रान्तीय सरकार के मुद्द जाने में भगता धाधिक नहीं बदने पाया। परीचा का समय उस समय द्याया, जब माक्स्मादी न पत्रभरों का मलाइकार-बांड में निवुगत वस्न का प्रकासन दिया। पप्रकार शुक्र नाये । एक समय धाया, जब पप्रकार सदके सद एरलं,फा देकर इसका प्राथित्वत का सकते थे। किन्तु इरवीका विकं मंस्था के सदस्य वने स्पवित शहा ने दिशा प्रस्तात का चेत्र भी क्रविक मापक हो। सरभाषा । इन सबके बाद हमें इतर अपन का संवाधी का कर करनी चाहिए, विशेषरर ऐन समय जरकि सम्मद्धन का जनम हुन। या चार टमे शासकी मौरासाही में स्रोहा सेना था। किर सर्यक्षता का सप प्रा एपक पुरु सं छवी है, वं सि

पर पहा, जो बोस वर्ण से एक प्रमुख पत्र के सम्पादक थे। श्री त्रो जावी श्री श्रीनिवासन के समान अपने पत्र के स्वामी न थे श्रीर उन्हें प्रत्येक श्रवस्था में श्रनेक किंठनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक पराधीन देश में समाचारपत्रा को जिन पिन्धितियों में से गुजरना पहता है उनमे वे खूव परिचित थे। उनके ये शब्द विशेष महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं कि ''देश में वास्तिवक लोकतंत्रवाद की स्थापना के जिए श्रन्य किसी सस्था की दिलचस्पी सम्मेजन से श्रीयक नहीं हो मकती।'' दूसरे शब्दों में इसका श्रर्थ यही है कि समाचार-पत्रा से लोकतत्रवाद की उन्नित होती है श्रीर लोकतत्रवाद की उन्नित सं समाचारपत्रों को प्रोत्साहन मिलता है। श्री व जवी को मदास के सम्मेजन में एकत्र होने वाजे ००० सम्पादकों तथा ३०० प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त था। सम्मेजन में सरकार के सम्बन्ध में, एक सार्वजनिक सस्था के रूप में समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में श्रीर पेशे के रूप में पत्रकारी के सम्बन्ध में कितने ही प्रस्ताव पास किये गए श्रीर सम्मेजन के जोवन का एक नया श्रध्याय श्रुष्ट होने के जलगा दिखाई देने जगे।

मार्च, १६४४ में मध्यप्रान्तीय सरकार ने 'नागपुर टाइम्स'की जमानत ज्ञव्त करने के लिए यहा विचित्र कारण दिया। सरकार का श्रारोप था कि पत्र ने एक ऐसी बात जान -वृक्त कर प्रकाशित को है जो १६४४ के श्राहिंनेन्स ३ की धारा २ (२) के श्रन्तर्गत गोपनीय थी श्रोर इस श्रमियोग के कारण सरकार ने पत्र के सम्पादक व सुद्रक को गिरफ्तार कर लिया था। जमानत ज्ञव्त किये जाने के समय स्थिति यह थी कि श्रमियुक्तों का मामजा विचाराधीन था। श्रमियोग यह था कि सरकार ने नजरवन्दों के पास कुछ सूचना भेजी थी श्रीर इसे श्रमियुक्ता ने मध्यप्रान्त की सरकार से श्रन्मित लिये बिना ही छाप दिया था। उपर्युक्त कार्रवाई के श्रजावा 'नागपुर टाइम्स' को यह भी श्रादेश दिया गया कि सुरचा के विचार से रखे गये नजरबन्दों के सम्बन्ध में कोई भी बात प्रकाशित करने से पूर्व उसे सँसर के लिए श्रवश्य उपस्थित किया जाय। इस तरह जबकि न्यायालय में एक मामजा विचाराधीन था, उसी समय सरकार ने उसके सम्बन्ध में दो दखडात्मक कार्य किये। शासन-सम्बन्धी श्रधिकारियों को इन दो श्रादेशों के कारण श्रदालत में होने वाली कार्रवाई एक प्रकार से ज्यर्थ हो गई थी।

इससे स्वष्ट है कि राजनीविज्ञों की तुवना में नोंकरशाही के हथियार श्रधिक तीच्या थे। यह बात इसिवाए श्रोर भी थी, कि युद्ध में समाचार पत्र बिटेन के ममर्थक थे श्रीर सिवनय श्रवज्ञा श्रान्दोवन को उन्होंने श्रधिक महत्व नहीं दिया था, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि समाचार पत्र श्रान्दोवन के मिलसिवों में होने बाब्बो नेताश्रों की गिरफ्वारियों का जोरदार विरोध का रहे थे।

वस्वई सरकार ने 'बाम्बे सेंटीनेल' के सपादक पर 'सेंटीनेल' को बन्द करने का हुनम तामीळ किया। हुनम इस प्रकार था 'च् कि ब्रिटिंग भारत की सुरक्षा तथा उत्तमतापूर्वक युद्ध-सचालन के लिए इसकी श्रावश्यकता है, इसलिए वस्वई सरकार भारत रचा विधान की जिसा ४१ के श्रनुसार 'बान्धे सेंटीनेल' के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाती है।"

बगाल में समाचार पत्र सलाहकार समिति नयम्बर, १६४० में स्थापित कर दो गई थी। परन्तु ऐमे बहुत-से मामले हुए जिनमें उससे सलाह लिये बिना ही श्रधिकारियों ने कार्य किया। प्रधानमन्त्री ने बताया कि १६ मामलों में समिति से सलाह लिये विना हो कार्रवाई की गई। छ मामलों में कार्रवाई प्रान्तीय समाचार पत्र सलाहकार समिति की सलाह से की गई। इनमें ४ में समिति ने कार्रवाई करने की सिकारिश की थी और २ में उसकी सलाह के विरुद्ध काम

किया गया था। पहले ऐ सेंसर कराने के २, जमानत की जन्ती का १, सम्पादक, सुड़क व प्रकाशक को दगड़ देने का १ तथा किसी विशेष श्रंक को सभी प्रतियों की जन्ती का १ हुनम निकाला गया।

समाचार पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के जिए वन्द करने के सात थाटेश निकाले गये। इनमें से सिर्फ एक मामला समिति के सामने उपस्थित किया गया थार उसमें समिति की सिफा-रिश के विरुद्ध कार्रवाई की गई। समाचारों का पहले से संसर कराने के थादेश चार मामलों में निकाले गये। इनमें से दो मामलों में कार्रवाई समिति की सजाह से थार एक मामले में उसकी सजाह के विरुद्ध की गई। यह कार्रवाई पहले से संसर कराने का थादेश जारी करना, जमानत जन्त करना, सम्पादक, सुद्दक व प्रकाशक पर सुकहमा चलाना, पत्र को थ्रस्थायी रूप से बन्द कर देना, पत्र की प्रतियों को जन्त वर जेना थार छापेलाने के माजिक पर सुकहमा चलाना थादि भी।

इस प्रकार स्पाट है कि सरकार व सम्पादक सम्मेजन में निरन्तर सघर होता रहा। १६४४ में सेंसर के प्रश्न को लेक्र सम्मेजन व सेक्रेटियेट में उम्र विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें सेक्रेटियट ने यही सत महण किया कि सैनिक-सुरचा के विचार को राजनीतिक व श्रम्य विचारों से प्रथक करना प्राय. श्रसम्भव है। शिकायत की गई कि सम्पादक सम्मेजन द्वारा स्थापित सजाह सम्बन्धी व्यवस्था का प्रान्तीय सरकारों ने पूरा लाभ नहीं उठाया। इसके ज़वाब में कहा गया कि इस व्यवस्था से सहायता नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार सामेजन एक स्थानीय वोर्ड की स्थिति में श्रागया, जिससे सरकार चाहे तो सजाह ले गा न ले श्रीर चाहे तो उसकी राय की उपेचा ही कर दे।

समाचारों के सेंसर का यह विवाद १४ श्रागस्त, १६४४ को युद्ध समाप्त होने के कारण खत्म हो गया। भारत सरकार के चोफ प्रेस एडवाइजर ने एक श्रादेश निकाल कर कहा कि समाचारपत्रों को ''सलाह देना'' श्रव श्रोर श्रावश्यक नहीं रह गया है।

## प्रचार

प्रत्येक प्रकार के सवप में, वह चाहे युद्ध हो या राजनीतिक विम्रह, शत्रु की शक्ति व धारमविश्वास की भावना को घटाने का प्रयरन किया जाता है। कोई सेना युद्ध चेत्र में सफेद मंडा लगा
कर श्रारम-समर्पण सिर्फ उसी हाजत में करती है जब ध्रपनी शक्ति घट जाय या शत्रु की शिक्त
का श्रनुमान श्रधिक होने के कारण साहस व श्रारम-विश्वास उसके हाथ से जाने लगे । गत्रु
की भावना पर प्रचार के द्वारा विजय पाई जाती है। यह प्रचार हमेशा या घट्टुधा सत्य नहीं
होता या सिर्फ श्रर्द्ध-सत्य होता है। यह रणनीति भारत व विटेन के बीच होने वाले राजनीतिक
सवप में भी उसी प्रकार काम में लाई जा सकती है जिस प्रकार पहले व दूसरे महायुद्धों में
उसका प्रयोग किया जा चुका है। इस नये प्रकार के सवप का उदेश्य, जैसाकि जेलक श्रेशाचिंबावद
सक्तीन का मन है, श्रानो स्थित तथा उद्श्य के पवय में समार के लोकपत का समर्थन प्राप्त
करना होता है। इसमें युद्ध चेत्र मानव विचारचारा होती है। जेलक के शब्दों में ''कोई राष्ट्र
मानसिक सत्ता पर सवप हसिलए करता है जिससे शत्रु को विश्वास हो सके कि वह जीत नहीं
सकता तथा शेष ससार को विश्वास हो जाय कि वह खुद हो जीत सकता है वही जीतेगा, उसी
को जीतना चाहिए श्रीर उसे विजय में सबकी सहायता प्राप्त होनो चाहिए।''

कोष-समह करने वाले विद्वान कोषकार भी किस प्रकार प्रचार के शिकार हो सकते हैं यह पंग्विन पीलिटिकज डिन्शनरी में कांग्रेस शब्द के दिये हुए श्रथं से प्रकट है। "कांग्रेस सुख्यत. हिन्दुओं की सस्था है, जिसमें कुछ सुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं श्रीर नेतृस्व ब्राह्मणों के हाथ में हैं।" श्रज्ञान श्रथवा गलतबयानी किस हद तक पहुँच सकती है, यह समक्ष के वाहर की बात है। भारत की जनता को श्रदालती, रजिस्ट्रो के दफ़तरों या रेलवे—स्टेशनों पर निरतर उनकी जाति का स्मरण दिलाया जाता रहा है। स्टेशनों पर तो विभिन्न जातियों व सम्प्रदायों के लिए श्रुश्च जग्न भोजनालय भी हैं।

यदि श्राप कांग्रेस कार्य-सिमिति पर ही दृष्टि द्वार्जे तो प्रकट होगा कि १४ में से ४ व्यक्ति मुयलमान हैं। एक ऐसी स्त्री है, जिनके पिता ऐक सुमितद ब्राह्मण थे श्रोर ब्राह्मण-कृत्व में जनम लेकर भी जिन्होंने एक श्रवाह्मण से विवाह किया है। दूसरे सदस्य बिहार के एक कायस्य हैं। एक श्रव्य सदजन बगाल के कायस्य हैं। तीन स्त्री हैं। एक विनया (श्रप्रवाल) हैं। एक पट्टीदार (इपक) हैं। तीन ब्राह्मण हैं, जिनमें सब-के सब एक-दूसरे के साथ तथा हरिजनों के साथ बँठ कर भीजन करते हैं। कांग्रेस में जोग एक दूसरे की जाति की परवाह नहीं करते। यदि कुछ कांग्रेसी प्रधानमंत्री ब्राह्मण हैं तो लोकतत्रवाद में उन्हें श्रपने पद से विचत कैसे किया जा सकता है।

गोकि श्रमरीका व इंग्लैंड दोनों में भारत के पत्त में प्रचार होता रहा है फिर भी ऐसे सवाददाताओं की कभी नहीं रही जो लम्बी सफर करके मारत श्राये हैं श्रोर यहासे उन्होंने ब्रिटेन व श्रमरीका में विरोधी प्रचार किया है श्रीर यह सब उन्होंने ब्रिटिश श्रधिकारियों की श्रावमगत में किया है। जब-जब भारत में राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने सिर उठाया है। इस देश में विदेशी पत्रकारों का जमघट हो गया है श्रीर १६४२-४३ में तो यह जमघट खासतौर पर वड़ गया था। ऐसे ही विदेशी पत्रकारों में एक ये श्री वेवर्जी निकोज्जस जिन्होंने भारत में श्राने से पहले ही इस देश में श्रपनी इस घोषणा-द्वारा धूम मचा दी थी कि "मैं भारतीय परिस्थितियों का निष्पत्त श्रध्ययन करने था रहा हूँ।" पहुँचते ही उन्होंने वाहसराय के जिए तूमार बाधना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना परिश्रम पड़ता है। श्रापने यह भी बताया कि बाइसराय के महत्त में संग-मरमर की कितनी प्रचरता है श्रीर साज-सामान कैसा है श्रीर साथ ही यह मत भी प्रकट किया कि भारत जैसे पूर्वी देश की जनता में अप्रेजोंके प्रति सम्मान व आतक के भाव भरनेके लिए यह सबआवस्यक था। साथ ही छापने भारतीय पाठकों को यह भी बताया कि ''इन्तैड में ५० व्यक्तियों के पीछे एक को भी यह जानकारी नहीं है कि भारत में कितने लोग जेलों में बद हैं। वे यह महसूस नहीं करते श्रीर यह एक बड़ी खेदजनक बात है।" इंग्लैंड के सम्बन्ध में श्रापने सचित किया कि वहा साधारण जनता में क्रान्ति हो खुकी है, लेकिन सम्मानित वर्ग उसे यह सज्ञा दहीं देना चाहते। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, साम्राज्य की पुरानी विचारधारा भर चुकी है । ब्रिटिश जनता यह भी महसूस करती है कि भारत को स्वाधीनता मिलनी चाहिए, किन्तु भारतीय लोकमत में परस्पर विरोधी वर्ग को देखकर वह दुविधा में पह जाती है, खासकर ऐसी हालत में जबकि स्टाबिन श्रौर चर्चिब जंसे विरोधियों के सम्मिखन जैसे चमरकार हो चुके हैं। तभी उन्हें श्रचरज होता है कि गांधी व जिसा मितकर एक क्यों नहीं हो जाते । मई के श्रंत में जो घटनाएं हुई श्रीर जिनसे महात्मा गाधी को जि॰ जिन्ना से मिलने की हच्छा प्रकट हुई, उनसे यह भी पता चल गया कि विटिश सरकार यह भेंट नहीं होने देना चाहती श्रीर साथ ही मि० जिल्ला के श्रमद्रतापूर्ण उत्तर से भी इंग्लैंड के वेविर्तियों व स्मिथों को भत्ती प्रकार उत्तर मिल जाता है कि दोनों महानुभावों की भेंट में सबसे बड़ी बाधा क्या थी।

'सहे क्रांनिकल' को भेजे गये एक विवरण में श्रो बेदलों निकोलस ने भारत के सम्बन्ध में कहा--

"िकर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत की वर्तमान परिस्थिति श्रसा-मियक है। यह श्राप वाइसराय के भवन में पहुँचकर श्रीर उसकी समस्त पृष्टिभूमि को ध्यान में रखकर श्रनुभव करते हैं। यह पृष्टभूमि प्राचीन रीति-रिवाज श्रीर पूर्वी तक्षक-भड़क की है, जिमे देश के निरङ्श शासकों ने उसकी करोड़ों जनता की श्रांखों में चकाचोंध पैदा करने के लिए बनाये रखा है। इससे तर्क का गला घुट जाता है। नई दिल्ली इस चित्र के श्रनुरूप है। पुरानी महान् परम्परा कायम रखी गई है। हाइट हाऊस की सादगी वरती जाना यहा मजाक जान पढ़ेगा। उसे देखकर हिन्दू हैंसेंगे। मुसलमान घृणा करेंगे। नरेश इसे पागलपन कहेंगे।"

इसका जोरदार उत्तर मार्गरेट पोप ने निम्न शब्दों में दिया.---

''मैं नहीं कह सकती कि श्री बेवर्जी निकोजस को यह किसने छुकाया कि भारत में उन्हें सफजता मिळेगी। जदन के समाचारपत्रों में वे जो कुछ जिख रहे हैं उससे जेकर ताजमहत्त होटल के उनके ब्याख्यान तक से मैं तो यही श्रंदाज जगा पाई हूँ कि उन्हें यहा प्रचार करने के लिए भेजा

गया है। नहीं तो उनके जैस। हृष्टपुष्ट युवक की इंग्लैंड मे भारत क्यों श्राने दिया जाता श्रांर भारत में 'दौरा' करने के लिए त्राजाद छोड़ दिया जाता । ताजमहत्त होटलमें 'राष्ट्रीय सेवा' के श्राटेश को लापरवाही से फेंक देने की जो मनोरजक घटना हुई है उससे यह सदेह घटने के बजाय बह ही गया है। हाल से बाहर जाते वक्त ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि श्राखिर ये क्या करने जा रहें हैं। मै तो यही कहना चाहती हू कि श्री वेवर्ता निकोत्तस पत्रकारी करें या प्रचार--इससे हनके श्रपने तथा जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का टावा वे करते हैं, उसके सम्मान के प्रति धव्या ही लगेगा। मैं तो उन्हें यही सलाह दुंगी कि छिधक हानि होने से पहले ही उन्हें प्रथम उपलब्ध वायुयान द्वारा इस देश से चले जाना चाहिए। श्री निकोलस, ध्यान रिखये कि यह कोई जोशीला भारतीय नहीं चिकिक उन्हींके देश की एक ऐसी स्त्री कह रही है जिसका चमहा उन्हींके जैसा श्वेत है। यह ठीक है कि सुक्ते वाइसराय-भवन को निकट से देखने का श्रवसर नहीं मिला श्रोर न मैं ताजमहल होटल में ही योल पाई हूँ श्रीर न श्रमुविधाजनक प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने बहानेबाजी ही की है। परन्तु मैंने भारत में गम्भीर जांच-पड़ताल की है। मैंने दिल्ली के बाइसराय-भवन की श्रपेता कुछ श्रधिक महत्वपूर्ण चीजों को देला है श्रीर यह रवामाविक है कि मैं कुछ ऐसी बातें जान गई हूं जिनसे श्री निकीलय श्रनजान हैं। उदाहरण के लिए, भारतीयों को उनकी श्रपनी समस्याभों के सम्यन्ध में उपदेश देश्वर मूर्ख न बनने की बात मैं जान गई हु, जैस कि वे किसी कॉनेज की प्रथम कचा के विधार्थी हों। इन कारणों से श्री निकोन्नस को मेरी सन्नाह मानकर तुरन्त भारत से चले जाना चाहिए।

"यदि उनकी ताजवाली सभा भाषण की दृष्टि से घ्रसफल यी तो उनका 'सडे कॉ निकल' वाला लेख तो पत्रकारी की दृष्टि से एक लांछन है । भारत की भूमि पर पैर रखने के समय से अमेज पत्रकारों की द्भपूर्ण शैलो के सम्बन्ध में मुक्तमे शिकायत की जाती रही है श्रीर श्री निको-त्तस का लेख तो सीमा का श्रतिक्रमण कर गया है। श्रधिकाश भारतीयों ने, पढ़ने की तो दूर रही. उनकी पुस्तकों के बारे में सुना तक नहीं है श्रीर उनके लिए यह विश्वास तक करना कठिन होगा कि दे पत्रकार नहीं वरिक कहानीकार हैं। इधर हाल में वाइसराय-भवन की तहक-भड़क के सबन्ध में उन्होंने जो साहित्यिक छटा दिखाई है उसके सबन्ध में भारतीय यह नहीं सोच सकते कि यह उनकी करपशाशक्ति का परिणाम है, बरिक वे वो उसे बौद्धिक बेईमानी ही समसेंगे । मेरी तरह श्री निकोत्तस भी जानते हैं कि वाइसराय का वेतन इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री की श्रपेता दुगुना है । लेकिन मुक्ते शक है कि वे जानते हैं या नहीं कि 'चकाचौंध में श्राने वाली' जनता की श्रीसत श्राय र पाँड वार्षिक से भी कम है । श्री निकोत्तस ने भारत को बिटिश स्युत्तियम कहा है, लेकिन म्युजियम यह उसी सीमा तक है जिसलक श्रंप्रेजों का संगन्ध है। इस म्युजियम की दर्शनीय वस्तुए पहले तो वह वाइसरायी तड़क-भड़क है जिसे श्री निकोलस पसद करते हैं, श्रीर दूसरे वह पतनो-न्मुख साम्राज्यवादी शासन-भ्यवस्था है जिसे वैध सरकार का नाम दिया जाता है। श्राधुनिक भार-तीय विचार-धारा में साम्राज्यवाद मर चुका है श्रीर वह यहा फिर नहीं पनप सकता। लेकिन इंग्लैंड में साम्राज्यवाद मरा नहीं है । वह अभी तक एमरी व उनके साथियों के मस्तिष्क में बना हुआ है। श्री निकोन्नस चाहें जो सममें, जाद्-द्वारा भी भारत को विटिश म्युजियम से वदनकर सग-िंदत राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता । भारतीय जादू में यकीन नहीं करते । उनका विश्वास जनता की, जनता के द्वारा श्रीर जनता के लिए सरकार कायम करने में है, जैसाकि मुक्ते दिखाई दिया है। उनका विश्वास अपने उस नेता पर है जो जेल में पड़ा है। भारतीय जनता विटिश राज को

ष्राधिनिक भारत का सपसे बड़ा ऐतिहामिक विरोधाभाय मानती है। उसका विश्वास है कि स्वाधीनता उसका जन्मियह श्रधिकार है थोर वह उसे प्राप्त करके रहेगी। उसका श्रप्रेजों के प्रचार श्रीर उनकी मिथ्यावादिता में तिनक भी विश्वास नहीं है श्रीर सुमे खेद है कि वे श्री वेवर्जी निको- जस की बात का भी विश्वास नहीं करते।

''दोनों देशों के लिए, श्री निकोलस, घर वापस जाइये श्रीर यात्रा सबन्धी कोई दूसरी पुस्तक लिखिये। याद रिखये कि 'घर' जैसी जगह श्रीर कोई नहीं होती।''

श्री वेवर्ली निकोलस ने भारत के सबन्ध में एक पुस्तक 'वर्डिक्ट श्रान इंडिया' लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था.--

''गाधीजी की सत्य के प्रति श्रास्थ। नहीं है। '

"हिन्दू-धर्म का कोई ऐतिहासिक श्राधार नहीं है।"

"भारतीय पत्रकार सूर्ख होते हैं।"

"भारत में सची कला का श्रभाव है।"

"भारतीय समाचारपत्र श्रफवाह, दुर्मावना तथा, श्रज्ञान का गडबढ़ घोटाला होते हैं।"

इन बातों से दम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि इंग्लैंड से कला सम्बन्धी रुचि से धीन एक मूर्ख किस प्रकार श्रफवाह, दुर्भावना तथा श्रज्ञान का गड़बड़ छोटाला एकत्र कर ले गया श्रीर •उसे ऐतिहासिक श्राधार के बिना ही सत्य के रूप में प्रकाशित किया।

श्रव इम उन विदेशी पत्रकारों की चर्चा करते हैं जो भारत में रहकर सत्य पर प्रकाश डोजने के लिए सचेष्ट रहे हैं। सबसे पहिले इम दो महिला पत्रकारों की चर्चा करंगे। इनमें पहली मागरिट पोप हैं, जिनका उद्धरण इम जपर दे चुके हैं। दूसरी हैं सोनिया तोमारा। मार्गरेट पोप ने बताया है कि वे इग्लैंड में सस्य पर प्रकाश ढालने में क्यों श्रसमर्थ हैं —

"वश्बई पहुचने के समय से सैंकड़ों व्यक्ति सुक्तसे कह चुके हैं कि जब श्राप भारत के सम्बन्ध में सत्य से प्रवगत हैं तो लिखकर इंग्लैंड क्यों नहीं भेजतीं ? हा, मुक्ते विश्वास है । कि मैं सत्य से श्रवगत हूँ । परन्तु खुद जानना श्रौर युद्ध के समय दूसरों की बताना ये दो भिन्न बात हैं। में एक राष्ट्र की हूं धीर श्राप दूसरे राष्ट्र के हैं, किन्तु इससे कोई श्रवर नहीं पहता । मारत-सम्बन्धी यथार्थ स्थिति की सूचना देने के बारे में इग्लैंड से कोई रिश्रायत नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में प्रतिवन्ध हैं। मैं भारत में दो मान काम कर चुकी हूँ। मैं ऐसी वार्ते देख श्रीर कर चुकी हूँ जिन्हें देखने व करने की दिम्मत श्रधिकाश विदेशी पत्रकार दस साता में भी न करेंगे। मैं शासन-व्यवस्था के भीतर व वाहर रहकर काम कर चुकी हूं। परन्तु मैं हमेशा ही साम्राज्यवाद के खिलाफ काम करती रही हूं। में ऐसे स्थानों व पदों से जरूर हट गई हूं, जिनके कारण तथ्यों की जानकारी के एमवन्ध में मेरे अनुसधानों में बाधा पड़ी है, और वह भी ऐसे तथ्यों के सम्बन्ध में जिन्हें मेरे श्रिधिकांश साथी या तो छोड़ देते हैं या जिन्हें वे विकृत रूप में संसार के सामने उपस्थित करते हैं। परन्त इन साथियों को मेरी तुलाना में एक सुविधा प्राप्त है । उनके लिखे हुए विवरण जासी न्यक्ति पढ़ते हैं ख़ौर जो भी कुछ वे कहते हैं उस पर ये जाखों पाठक विश्वास कर जेते हैं। जो कुछ वे लिखते हैं उसे उनके उच्च श्रधिकारी पसद करते हैं श्रीर सेंसर वाले भी उसे पसद करते हैं। श्रीर में ? में जानती हु कि भारत के सम्यन्ध में मेरा वही दृष्टिकीया है जो फासिस्टों के एक सच्चे विरोधी का होना चाहिए। इसे मैं सिद्ध कर सकती हू । परन्तु श्रपने विचारों की मैं चाहे जहा प्रकट नहीं कर सकती। यदि मैं भारत में श्रंमेजों के सामने उन विचारों को मकट करती ह तो वे विश्वास नहीं करते, परन्तु हागकांग से बर्मा तक हन्होंने किसो नई बात पर यकीन नहीं किया। यदि मैं जैकों से बाहर वाले बारवोयों से कहती हू तो वे अपने मुँह छिपाते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ मैं कहती हू सत्य है, किन्तु वे इस सत्य को सुनना नहीं चाहते। श्रंग्रेजों में श्रभिमान भने ही हो; किन्तु जो भारतीय उनके साथ सहयोग करते हैं उनमें दुर्भावना होती है।"

भारतीय स्वाधीनता की जड़ाई के दोरान में हुए राजनीतिक खड़गे तथा कामेस के विरुद श्रमेजों का प्रचार समय-समय पर विभिन्न रूप प्रदेश करता रहा है। भारतीय परिस्थिति के विषय में जो समीचाए प्रकाशित हुई उनमें जितनो दिबवस्यी समाचारपत्रों ने जो उससे कम दिवचस्पी सरकार ने नहीं ली । सर वेर्लेटाइन शिरोल तथा उनके विरुद्ध लोकमान्य विजक ने इंग्लैंड में मान हानि का जो सुकदमा चलाया था वह होमरूल श्रान्दोलन व उससे पहले की एक चिरस्मरणीय घटना है। १६३० के नमक-सत्याग्रह के समय श्री स्लोकोम्ब भारत श्राये थे। १६३२-३३ में गाधी-इरविन सममौता भग होने पर जो दुवारा सत्याग्रह शुरू किया गया उस समय एक मजदूर दल की समिति भारत आई थी, जिसकी सदस्या कुमारी विविक्तसन भी थीं। लुई फिशर, एढगर स्नो,स्टीब, सोनिया टामारा, मार्गरेट पोप झौर रेडियम बाला मंडम क्यूरी की पुत्री कुमारी क्यूरी जैसे कितने ही पत्र-प्रतिनिधि स्वय भी भारत आये थे। 'न्यूज कॉ निकल,' 'सडे डिस्पैच' व बंसडे कॉ निकल' के श्रवावा भारत को इन सवाददाताश्रों-द्वारा तिले विवरण पढ़ने को नहीं मिले । परन्तु इन पत्र-प्रतिनिधियों में एक लुई फिशर ऐसे थे, जिन्होंने भारत से वापस जाने पर श्रमरीका में श्राश्चर्यजनक कार्य किया । उन्होंने पत्रो में भारत के सम्बन्ध में लेख जिले खीर न्याख्यान दिये । श्रपने जेखों पर रोक लगने से पूर्व उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य सानफ्रानिस्की में एक व्याख्यान देकर किया, जिसका पूरा विवरण मई, १६४३ में भारत के कुछ दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इससे नौकर-शाही के धेर्य का श्रत हो गया श्रीर निटिश मारत में लुई फिशर के लेख या भाषण प्रकाशित करने पर रोक लगा दो गई। यह घादेश पुस्तक में श्रन्यत्र दिया हुआ है।

लुई फिशर के लेखों व भाषणों के भारत में प्रकाशित होने पर यह प्रतिवध लगना एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि १६४२ में एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने भारत में समाचार पत्नों की दी हुई स्वाधीनता पर श्राश्चर्य प्रकट किया था। श्रापने कहा था कि "सरकार व सरकारी उपायों की इतनी श्रालोचना श्रीर कहीं नहीं होने दी जाती।"

परन्तु इस आदेश से न्याय का भो गला वांटा गया है । भारतीय समावारपत्रों को छई फिशर के लेख व भाषण न छापने का आदेश देकर सरकार ने उस सममीत को भग किया, जो उसने अलिक भारतीय समावारपत्र सम्पादक सम्मेलन से किया था और जिसे मानने के लिए सम्मेलन के सदस्य राजो हो गये थे । अतिवन्ध दूसरे शन्दों में पहले से समर कराने की आजा देना था। सरकार तथा सम्पादकों के सम्बन्ध युद्ध-प्रयस्नों में बाधा न डालने की एक बात पर निर्भर थे। जहांतक समावारपत्रों का सम्बन्ध था उन्हें युद्ध-प्रयस्न में बाधा न डालनी चाहिए और उधर सरकार को पहले से सेंसर करने की प्रणाली लागू न करनी चाहिए । सरकार ने म अगस्त के बाद के तथ्य-सम्बन्धी समावारों पर प्रतिवध लगाने का जो प्रयस्न किया था उसका सम्मेलन ने आरम्भ में ही खास्मा कर दिया था। उसके प्रस्ताव का इससे सम्बन्ध रखने वाला अश नोचे दिया जाता है।

'सम्मेखन पहले से सेंसर करने की प्रथा के विरुद्ध है । समाचारपत्र पहले किसी जाच के विना सामूहिक श्रान्दोत्तन तथा उपदवों के निष्पत्त विवरण प्रकाशित करने को स्वतन्न रहने चाहिए। जेकिन सम्मेखन यह श्रावश्यक समकता है कि सम्पादकों को ऐसे विवरण प्रकाशित करने में संयम से काम लेना चाहिए और कोई ऐसे विवरण न प्रकाशित करने चाहिए जिनसे जनता को विश्वसा-तमक कार्य के लिए प्रोत्ताहन मिलता हो या जिनसे गैर-कान्नी कार्य के लिए सुमान या श्रादेश मिलते हों श्रथवा जो पुलिस, सेना या श्रन्य सरकारी कर्मचारियों-द्वारा श्रिषकारों के दुरुपयोग या श्रत्यधिक प्रयोग या नजरबदों व दूसरे केंद्रियों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में निराधार या श्रति-रंजित विवरण हों श्रीर जिनसे जनता में सुरचा की भावना कायम होने में वाधा पडती हो । यह जो साधारण नीति निर्धारित की गई है, इसे जानव्मकर भंग करने वाले समाचारपत्र के विरुद्ध प्रान्तीय सरकारें श्रपने यहा की प्रान्तीय समाचारपत्र सजाहकार-समिति की सलाह से कार्रवाई करेंगी।"

श्री जी० एता० मेहता श्रतर्राष्ट्रीय कारवार सम्मेलन के श्रधिवेशन में शरीक होने के लिए मारतीय प्रतिनिधि मंदल के उप-नेता होकर श्रमरीका गये थे। श्रापने बताया कि श्रमरीका में भारत के हाष्ट्रीय श्राब्दोलन झोर खासकर कांग्रेस के विरुद्ध काफी प्रचार हो रहा है, श्रापने कहा—''श्रमरीकी जनता की भारतीय श्राकाचाश्रों के प्रति सहानुभूति हैं, किन्तु भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में उनकी जानकारी श्रधिक नहीं हैं। श्रमरीका की श्रधिकाश जनता की भारत में दिलचरिप है, किन्तु वे उसके बारे में जानते कुछ नहीं हैं। भारत के विषय में जानकारी की सचमुच कभी है। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति भी जो भारत के लिए काम करते रहते हें, जैसे पर्ल धक, श्री वानश (पर्ल बक के पति), जुई फिशर, श्री जिन यूतंन, श्री नार्मन टॉमस (जो समाजवादियों की तरफ से श्रमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे) ने कहा कि उन्हें खुद भारत के सम्बन्ध में बहुत कम सूचनाए मिजती हैं।

"यह भी हुर्भाग्य की बात है कि भारतीय एजेंट जनरल का वाशिगटन वाला कार्यालय विटिश दूतावास की शाखा की तरह काम करता है। कार्यालय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन, और विशेषकर बांग्रेस कें विरुद्ध निरतर नीचतापूर्ण प्रचार करता रहता है। ब्रिटिश सरकार भारत के विरुद्ध प्रचार में जो लाखों पाँड खर्च करती है उसके अलावा भारत सरकार भी लाखों रुपये खर्च करती है। इस प्रचार से अमरीकी जनता में भारत की हालत व आकाचाओं के बारे में अम फैलता है। जैसाकि सभी जानते हैं, भारत व इंग्लैंड से अमरीका के लिए प्रचारक भेजे जाते हैं। कुछ ही समय पहले खबर मिली थी कि श्री बेवर्जी निकोलस अमरीका आने वाले हैं या सम्भवत. वहां पहुँच कर उन्होंने अपना दौरा आरम्भ भी कर दिया है।

"यह प्रचार करने के लिए कि भारतीय अनेक्य ही उसकी आज़ादी की राह का रोहा है और कांग्रेस व गाधीजी धुरीराष्ट्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बीसियों न्याख्यानदाताओं से काम विया जाता है और कितना ही साहित्य देश भर में वितरित किया जाता है।

"रेडियो पर भारत के सम्बन्ध में लुई फिशर तथा विटिश द्तावास के एक छिछकारी सर फ्रेंडरिक पकल के मध्य तथा एक तरफ श्री नार्मय टॉमस व सिनेटर सेकर छोर दूसरी तरफ सर फ्रेंडरिक पकल में विवाद हो चुके है। यदि हिन्दुस्तान में संवादों की काट-छांट सिर्फ सैनिक कारणों से होती है तो इन विवादों की टाइप की हुई प्रतिलिपिया भारत में प्रकाशित की जायं ताकि भारतीय जनता जान छके कि श्रमरीका में कैसा प्रचार हो रहा है।

"भारतीय एजेंट-जनरत्त के कार्यात्वय की दिखचस्पी यहां छाने वाले भारतीय यात्रियों व विद्यार्थियों पर नजर रखने में जितनी श्रधिक है अतनी अनका सम्पर्क श्रमरीका की जनता से कायम करने में नहीं है। इसकी तुलना में भारत की राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से प्रकाशन की स्यवस्था कम प्रभावद्दीन है श्रौर उसके साधन भी सीमित हैं। डा॰ सैयद हुसैन, श्री जे॰ जे॰ सिह, श्री श्रन्पसिंह, श्री कृष्णलाल श्रीधराणी व प्रन्य भारतीय राष्ट्रीय श्रादोलन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करने व भारतीय दृष्टिकोण को उपस्थित करने के लिए यथाशक्ति श्रयत्न कर रहे हैं। न्यूयार्क में एक भारतीय न्यापार-मदल भी है, किन्तु उसके भी साधन सीमित हैं।

"श्रमरीका में जो सस्थाए काम कर रही हैं उनकी शक्ति बढ़ाने तथा उनतक पर्याप्त सूचानाए पहुँचाने की श्रावश्यकता है। श्री जे० जे० मिह व्ह श्रमरीकियों के सहयोग मे श्रमरीका हृडिया लीग को चला रहे हैं श्रीर साथ ही वे भारतीयों के श्रमरीका श्राकर बसने से प्रतिवध को हटवाने का प्रवध कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक बिल श्रमरीका की कांग्रेस में उपस्थित किया जाने वाला है। ढा० श्रनूपसिंह श्रीर उनके साथियों ने वाशिगटन में भारतीन स्वाधीनता की राष्ट्रीय-समिति कायम की हैं श्रीर वे 'वायस श्राफ हृडिया' नामक एक मासक पत्रिका भी चला रहे हैं। 'इडिया लीग' एक बुलेटिन प्रकाशित करती हैं।

श्री मेहता ने आगे कहा, ''हमारे श्रितिनिधिमंडल के जाने से पूर्व भारत से जो भी श्रितिनिधिमडल श्रमरीका गये थे वे सब-के सब सरकारी थे या सरकार-द्वारा नामजद किये गये थे। इसिजिए यदि वे चाहते तो भी भारत की आर्थिक श्रवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टता व निर्भयता पूर्वक, विचार नहीं रख सकते थे।

"भारतीय दृष्टिकोण सबसे पहले विटेन बुद्स सम्मेलन में उपस्थित किया गया जिसमें गैर मरकारी सदस्य सर ष्यमुखम् चेट्टी व श्री ए० ढी० श्राफ ही नहीं बिव्क भारत-सरकार के -म्रार्थ-सदस्य सर जर्मी रेजमैन तक ने स्टार्लिन पावने तथा देश की युद्ध के कारण हुई श्राधिक परिस्थित के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण प्रकट किया।

''श्रीमती विजयाल दमी पंडित की यात्रा तथा प्रशान्त सम्पर्क सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति से भारतीय दृष्टिकीण को बल मिल सकता है और वहां हमारे मित्रों की शक्ति भी बढ़ सकती है। श्रमरीका में भारतीय सवादों के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक सममीता हो चुका है फिर भी मैं यह मानता हूँ कि भारतीय कारबार प्रतिनिधि मंडल के कार्य का श्रमरीकी पत्रों में श्रदश्चा प्रकाशन हुआ।

"मेरे लगभग छ सप्ताह के प्रवास में श्रमरीकी पत्रों में भारत के सम्बन्ध में शायद ही कोई खगर श्राई हो, सिवाय कुछ एकांकी खगरों के जो वाशिंगटन से भेजी गई थी, जहा भारत में सार्जेन्ट-योजना की निन्दा की जाती हैं श्रीर उसे खत्म करने का प्रयत्न किया जाता है, श्रमरीका में खबरें प्रकाशित की जाती हैं कि सरकार योजना को श्रमता में जा रही है। इसका उद्देश्य श्रमरीकी जनता को यह दिखाना है कि सरकार युद्धोत्तर पुनिर्माण-कार्य तेजी कर रही है श्रीर भारतीय जनता का श्रीकाधिक कल्याण करता चाहती है।"

श्री मेहता ने बताया कि कतिपय शक्तियों के प्रभाव के कारण श्रीमती पहित के कार्य को श्रमरीकी पत्रों में काफी स्थान नहीं मिला।

फिलाडे निफया के श्रम-सम्मेलन में भारतीय मिल-मालिकों का प्रतिनिधित्व श्री मुरुद्देरकर ने किया था। श्रापने पन्न प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में बताया कि श्रमरीका में भारतीय समस्याश्रों के सम्यन्ध विचित्र तरीके का प्रचार किया जाता है।

श्री मुख्देरकर ने कहा — "भारत ससार के राष्ट्रों में सम्मानपूर्ण स्थान पाने लिए जो समाम कर रहा है उसकी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने की उत्कठा श्रमशीका के साधारण टैक्सी ड़ाह्बर से लेकर बड़े-से-बड़े उद्योगपित में दिखाई देती है। श्रमशिका में भारत की श्राकांचाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा है हमकी पूर्ति भारत-सरकार व विटिश-परकार देश भर में प्रचार के द्वारा कर रही है। वह प्रचार भी ऐसा रहा है कि उसे देखते हुए सरकारों की प्रशंसा नहीं की जा सकती।

'मुक्ते हितनी ही बार न्यूयार्क के श्राधिक हलकों के प्रमुख व्यक्तियों से भारतीय समस्यात्रों के विषय में बातचीत करने का श्रवसर मिल चुका है। उस प्रकार के प्रचार के प्रति विवेकशील तथा उच्च वर्ग के श्रमरीकी नागरिकों के जो विचार है उन्हें जानकर मेरा बड़ा मनोरंजन हुआ। परन्तु भारतीय गहारों को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ''प्रसिद्ध पत्रकारों तथा सार्वजनिक जीवन में प्रमुख भारतीयों'' के रूप में जिस प्रकार उपस्थित किया जाता है उस से देश की राजनीतिक श्रवस्था के सम्बन्ध में सध्यम श्रेगों के श्रमरीकी नागरिक श्रम में पड़ जाते हैं। मेरा ख्रयाल है कि भारत के रुपये से श्रमरीका में जो प्रचार हो रहा है श्रोर भारत की हालत के सम्बन्ध में श्रमरीकी जनता नमें जो श्रम फैलाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को जानकारी प्राप्त करने का श्रधिकार है।''

श्री मुन्हेरकर ने बताया कि श्रमरीका में ३०० प्यक्ति दावतों तथा भोजों के श्रवसर पर ग्याख्यान देते फिरते हैं श्रीर इसमें से श्रधिकाश भारतीय हैं। श्री मुन्हेरकर ने बताया कि ये जोग भारत का जैमा चित्र खींचते हैं उसकी एक मलक पूछे हुए प्रश्नों से मुक्ते मिल चुकी है। एक उल्ले-खनीय बात यह है कि इन ब्याख्यानों का प्रबन्ध ब्रिटिश द्तावास के श्रिधकारियों-द्वारा किया जाता था।

हन न्याख्यानों में ऐसी वार्ते कही जाती हैं. जैसे भारत से छड़ेजों के चले छाने पर देश से ईसाई धर्म का नाम-निशान मिट जायगा। ऐसी वार्ते कहने से कम-से-कम महिलाछों में तो भार-तीयों के प्रति रोप की भावना फैल ही जाती है। दूसरी छाम बात यह कही जाती है कि छप्रेजों के चले छाने पर भारत में गृह युद्ध छिड़ जायगा, दिन्तु स्वाधीन होने के बाद स्वय छमरीका में गृह-युद्ध चला था इसलिए इस बात का छिषक छसर नही होता।

श्री मुस्हेरकर ने श्रागे वहा, ''ऐने वातावरण में श्रमरीका के श्रीधोगिक व श्रार्थिक इत्तके देश के श्रीधोगीकरण के सम्बन्ध में भारतीय उद्योगपतियों की विचारधारा के बारे में जब कोई सवाल उठाते थे तो उससे बड़ी राहत मिलतो थी। श्रमरीकी उद्योगपति युद्ध के वाद भारत को मशीनें व कारीगर भेजकर सहायता पहुँचाना चाहते हैं।

"जब श्रमरीकी पूँजीपितयों से कहा गया कि मारत के पास डालर-सम्बन्धी साधन थे, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने उनका न्यय साम्राज्य के हित में कर दिया तो, उन्होंने उत्तर दिया कि युद्ध के बाद ब्रिटेन को श्रंतर्राष्ट्रीय श्राधिक जगत् में श्रपनी स्थित की रचा करने के जिए स्टिचेंग पावने की समस्या का, जो भारत ने श्रनेक कर्षों से जमा किया है, न्यायपूर्ण हज करना होगा।,"

ढालर पावने की समस्या के न्यायपूर्ण हल के सम्बन्ध में आमरीका की सहानुमूर्ति प्राप्त करना भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। यह सहानुमूर्ति क्या रूप प्रहर्ण करेगी, यह अभी से यताना कठिन है, किन्तु ऐसा जान पहता है कि अमरीकी सरकार जिटेन पर इस बात के लिए जोर देगी कि वह भारत को उसके हिस्से के खालर उपलब्ध करे। यह ढालर भारत के हिसाब में १६३६ से अवतक अनुकूल न्यापारिक सतुलन होने के कारण तथा अमरीकी सरकार-द्वारा भारतीय सरकार को उस सामान का भुगतान करने के कारण अमा हो गये हैं जो भारत में रखी गई प्रमारीकी सेना के लिए दिया गया था। श्रमरीकी उद्योगपितयों से बातचीत करने के परिगामस्वरूप ज्ञात हुश्रा कि वे मारत को मोटर, वायुगान, जहाज, भारी रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद तथा पेट्रोज की जगह काम में श्रानेवाते श्रन्नकोहल के उत्पादन के जिए मशीनें उपलब्ध करने को तैयार हैं। श्री सुरुहेरकर को श्रमरीका में बदे-बढ़े कारखानों के गुष्ट बनाने के विरुद्ध भावना दिखाई दी, जैसा गुष्ट तेज के उद्योग में है।

श्री मुन्हेरकर ने बताया कि श्रमरीकी पूँजीपित भारत को पूँजी सम्बन्धी सहायता देने की मी तैयार हैं। यदि भारतीय श्रमरीका के श्रार्थिक साम्राज्य की सम्भावना से भयभीत हैं तो ७४ प्रतिशत पूँजी भारतीय श्रीर २४ प्रतिशत पूँजी श्रमरीकी बगाई जा सकती है। श्रापने यह भी कहा कि श्रमरीकी कारखानों में श्रभी कितनी ही उत्पादन शक्ति फाजतू पड़ी है हुई है, जिसके कारण युद्ध-सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों की पृति के बाद भी गैर सेनिक माग पूरी करने व निर्यात के लिए उत्पादन-कार्य हो सकता है।

भारतीय सेना के श्रमेज श्रफ्तरों में 'श्रवर इहियन एम्पाइर' शीर्षक एक पुत्तिका प्रचारित की जा रही थी जिसका स्वतन्न मजदूर दक्त के मन्नी श्री फैनर ब्रेक्वे ने विरोध किया । श्रापने कहा, ''मेरा खयाज है कि भारतीय सेना में काम करने के विष् जानेवाले श्रमेज श्रफ्तरों में 'श्रवर इहियन एम्पाइर' नामक जो पुत्तिका वितरित की जाती थी श्रौर जिसकी कुछ समय पूर्व मैं सार्वजिनिकरूप से श्रालोचना कर चुका हू, श्रव युद्ध कार्यालय द्वारा वापस ले लो गई है।

श्री टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट श्रॉन इण्डिया'

मारतीय इतिहास के सकटकाल (१६४२-४४) में भारत के सम्बन्ध में श्रनेक,पुस्तर्के प्रकाशित हुई। इनमें एक टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट श्रॉन इिएइया' थी। श्री रमन ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के लिए भारत का दौरा कर रहे थे। उनकी पुस्तक की एक मनोरजक श्रालोचना 'न्यू रिपब्लिक' (१० जनवरी, १६४४-प्रष्ट ६०) में प्रकाशित हुई।

"भारत के सम्बन्ध में सर जान सीखी ने १००० में जिला था— 'श्रिषक समय तक पराधीन रहना किसी देश के राष्ट्रीय पतन का एक सबसे महत्त्वपूर्ण कारण होता है।' यह निस्सदेह सत्य है। इसका सबसे ताजा उठाहरण टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट श्रान इण्डिया' पुस्तक है जिलमें लेखक ने श्रपने राष्ट्र पर विदेशी प्रभुता के पह में सफाई उपस्थित की है (जरा कल्पना कीजिये कि जर्मनों से घन लेकर कोई फ्रांसीसी एक ऐसी पुस्तक जिलें जिसमें श्रमत्यच रूपसे फ्रांसीसी देशभक्तों की निन्दा की गई हो श्रीर फ्रांस के जर्मन प्रभुत्व की प्रशसा की गई हो, भारतीय की दृष्टि से देखा जाय तो यही टी० ए० रमन के कार्य की श्रस्तियत है )। जेकिन सर जॉन के सिद्धान्त का एक रूसरा पहलू है, जिसकी उन्होंने उपेचा की यी। ऐसा कोई देश खुद मी, जो किसी टूसरे राष्ट्र को श्रपनी श्राधीनता में रखता है, राष्ट्रीय पतन से यच नहीं सकता। यह दु खद पुस्तक श्रांक्सफोर्ड यूनियर्मिटी प्रेस ने प्रकाशित की है जो इसके श्रतिरिक्त सदा सम्मानपूर्ण रहा है। इसमें हमे दोहरे पतन की वृ श्राती है।"

### श्रमरीका के लिए प्रतिनिधि मडल

नवम्बर १६४६ में केन्द्रीय थ्यसेम्वली में सरकार के विरुद्ध एक निन्दा का प्रस्ताव पास किया गया। यह प्रस्ताव ध्रमरीका को भारत के युद्ध-प्रयक्तों के सम्बन्ध में न्याख्यान देने के लिए मार-तीयों का प्रतिनिधिमरदल भेजने के सम्बन्ध में था।

मारत का युद्ध-प्रयरन एक मानी हुई बात थी फिर उसे सिद्ध करने के लिए चार राजमक्त

भारतीयों को श्रमरीका भेजने की जरूरत क्यों पड़ी ? भारत से जन और धन की सहायता के श्रांकड़े उपलब्ध थे श्रीर इन श्रांकड़ों के बावजूद देश में राजनीतिक श्रमंतीष के बादल घिर रहे थे। केन्द्रीय श्रमेग्वली के सदस्यों को श्राशङ्का थी कि प्रतिनिधि-मण्डल कहीं राजनीतिक शहेश्य से तो नहीं भेजा जा रहा। पहले प्रतिनिधि-मण्डल के नेता श्रीर बाद में एक सरकारी प्रवक्ता इस श्राशङ्का का खडन कर चुके थे। परन्तु भारत जानता था कि पहले दो मिशन श्रमरीका में कैसा दौरा कर रहे थे। इनमें से पहले मिशन में सर्व श्री एच० एस० एल० पोजक, एस० के० रेटलिफ श्रीर टी० ए० रमन थे श्रीर दूसरे में लवन स्थित भारतीय, हाई कमिशनर सर एस० रेंगनाथन थे। दोनों ही कामेस व उसकी राजनीतिक मांग के विरुद्ध भाषण कर रहे थे। यह भी ज्ञात होचुका था कि दोनों भारतीय प्रतिनिधियों का खर्च भारत सरकार ही उठा रही थी।

वेन्द्रीय एसेम्बनी के जो सदस्य निन्दा के प्रसाव के समर्थक थे वे इस कथन को सहन नहीं कर सके कि यह नया प्रतिनिधि-मण्डल, जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे और उनकी संख्या ४ होगी, कोई राजनीतिक उद्देश्य लेकर नहीं जा रहा है। अत में १० कांग्रेसजनों की सहायता से, जो कांग्रेस के प्रसाद के विरुद्ध असेम्बनी में आकर बहस में शरीक हुए थे, यह प्रस्ताव पास हो गया। कांग्रेसी प्रतिनिधि श्री जी० वी० देशमुख ने बहस आरम्भ की थी। कांग्रेसियों की असेम्बन्ती में उपस्थित तथा निन्दा का प्रसाद पास हो जाने से कुछ हनकों में जो सनोप हुआ था वह इस बात से फीका पढ़ गया कि प्रतिनिधि-मण्डल उसी दिन इंग्लैंड को रचाना, हो रहा था। मंडल दो-दो सदस्यों के दो दनों में वट गया था और यह निश्चय हुआ था कि दोनों दन्न बारो बारी से इंग्लैंड व अमरीका का दौरा करेंगे।

प्रतिनिधि-मण्डल ने इंग्लैंड में जाते ही अपना प्रभाव सो दिया। उसे पहले ही दिन स्वीकार करना पड़ा कि केन्द्रीय असेम्बली उसकी निन्दा का प्रसाव पास कर चुकी है और यह असेम्बली मी जनता का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि प्रतिनिधित्व न करने वाली असेम्बली ने ऐसा किया तो प्रतिनिधित्व करने वाली असेम्बली न जाने क्या करती। और फिर उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दल युद्धप्रयत्नों के विरद्ध हैं। फिर प्रतिनिधि-मण्डल का लिस किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रतिनिधि-मण्डल के नेता सर प्रसः शर्मा ने कहा कि उम-से-उम का प्रसजन भी जापान-विरोधी है और जापानियों की विजय की इच्छा गहीं करता। आपने यह भी कहा कि यदि गांधीजी व कां मेसी नेताओं को रिहाकर दिया जाय ता सममीता हो सकता है। इसका लदन में एक खंडन भी प्रकाशित किया गया।

प्रतिनिधि-मण्डल का वास्तिविक स्वरूप भी शीघ ही प्रकट हो गया। अपने पिछले कथन के बावजूद प्रतिनिधि मण्डल के सभी सदस्य एक एक करके राजनीति की दुखदल में फंस गये। भारत के उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल के नेता सर एस. शर्मा ने जो विचार प्रकट किये थे वे उन्हें भारत-मन्त्री कार्यालय के कहने पर दापस लेने पहे। श्री गिमाजुद्दीन ने कृटनीति का चोगा उतार कर खुले शब्दों में मान जिया कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल युद्ध-प्रयानों में भाग जैने के विरद्ध शपना मल प्रकट कर खुके हैं। दिखन जातिया या हरिजनों की दुरबस्था के लिए श्री गियाजुद्दीन ने श्रमेज़ों को ही दोषी टहराया। हरिजन नेता ने गुद्द भी कुछ ऐसी चार्ते वहीं, जो जन्दन की सभा में एकविन श्राहें० सी० एम० य शाईं० हुं० एस० के सदस्यों को रुक्किर नहीं सभीं। श्रापने कहा कि श्रपने १६० वर्ष के शामन-काल में हरिजनों की हालत के लिए श्रमेज़ शासक ज़िम्मेदार हैं। प्रतिनिधि मण्डल ने 'साम्बद्धिय

निर्णय' का भी गुणागान किया; किन्तु इस बात का ध्यान नहीं रता कि गाधीनी के अनशन के ही कारण साम्प्रदायिक निर्णय में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन को हरिजनों व श्री रें मज़े मैंकडानण्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इस परिवर्तन के कारण हरिजनों को जगभग १४१ सीटें मिर्ली, जबकि पहले उन्हें सिर्फ ७१ ही सीटें दी गई थीं। कांग्रेसी सरकारों तथा स्थानीय बोडों ने उन स्कूलों को आर्थिक सहायता देने से इन्कार कर दिया, जो अपने यहां अस्पृष्टरयता को कायम रखे हुए थे। कांग्रेस ने हरिजनों के धार्मिक मामले में इस्तचेप नहीं किया। सिख, मुस्लिम या ईसाई पथों में से जिस भी धर्म को प्रहण करने से उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार होने की आशा हो उसे प्रहण करने के लिए वे स्ववन्त्र थे। संयुक्तप्रान्त में हरिजनों का एक गाव-का-गांव सिख हो गया। परन्तु डा० अम्वेदकर ने जो यह प्रस्ताव किया कि हरिजनों को उसी धर्म में जाना चाहिए, जो उन्हें सबसे अच्छा आर्थिक व सामाजिक पद दे सके, उस पर विचार करके निर्णय करने की आज़ादी तो प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति माग ही सकता है। जहा तक कांप्रेस का सम्बन्ध है, हरिजन हिन्दू धर्म के ही श्रंग माने गये श्रीर उन्हें निर्वाचित सस्थाओं में पृथक् व निश्चित प्रतिनिधित्व दिया गया और उनकी सामाजिक व शिक्षा सम्बन्धी अवस्था में सुधार के लिए योजनाए अमल में लाई गई।।

इस गैर-सरकारी प्रविनिधि मण्डल की श्रमरीकी शाखा के सम्बन्ध में एक उपहासास्पद् पेचीदगी उरपन्न हो गई उसके श्रमरीका पहुँचने में देरी होने का यह कारण बताया गया कि सदस्यों के प्रवेश पत्र देर से पहुंचे। प्रवेश-पन्न उसी हालत में मिल सकते थे जबकि न्याख्यान देने वालों को श्रमरीका की कम-से-कम दो सार्वजनिक सस्याओं से निमन्त्रण मिलता। भारत सरकार हम न्याख्यानदाताओं में से प्रत्येक को ६०,००० रु० दे रही थी। यद्यपि उमके भेजे जाने की केन्द्रीय श्रसेम्बली निन्दा कर चुकी थी, फिर भी प्रस्ताव पास होने के दिम ही उन्हें भारत से रवाना कर दिया गया। प्रतिनिधि मण्डल व सरकार दोनों ही का दावा था कि सरकार की तरफ से खर्च मिलने के बावजूद प्रतिनिधि मण्डल गैर सरकारी ही है। इस विचित्र स्थिति के ही कारण प्रवेश-पत्र मिलने में देरी हुई।

बाद की घटनाओं से सर सुजतान श्रहमद का यह दावा गजत हो गया कि प्रतिनिधि मण्डल का सम्बन्ध सिर्फ भारत के युद्ध प्रयग्नों तक ही सीमित रहेगा। परन्तु ज्याख्यानदाता श्रथवा जनता दोनों में किसीने भी यह प्रतिबन्ध नहीं माना और श्रन्त में वह राजनीतिक प्रतिनिधि मण्डल ही प्रमाणित हुआ।

हंग्लेंड में श्री एमरी ने कहा कि एक पीड़ी बाद भारतीय समस्या में ऐसा परिवर्तन हो जायेगा कि उसे पहिचाना भी न जा सकेगा। श्रापने हस बात का विशेष ध्यान रखा कि स्वीकृत तेखकों व ब्याख्यानदाता हों के द्वारा साम्राज्यवादियों के कट्टरपथी विचारों को ही श्रमरीका में प्रोत्साहन मिले। हम सर सेमुखल रगनाथन तथा श्री एच० एस० एल० पोलक द्वारा श्रमरीका के दौरे का हाल पढ़ चुके हैं। इनमें से रंगनाथन तो भारत के जन्दन-स्थित हाई-कमिशनर बना दिये गये। इन दोनों सज्जनों के बाद श्री होडसन श्राये, जो पहले 'राउपड टेबुल' के सम्पादक थे श्रीर बाद में भारत सरकार के शासन-सुधार कमिशनर भी रह चुके थे। इन श्री होडसन ने न्यूयार्क के 'फारेन श्रफेयर्स' में एक लेख लिख कर इंग्लेंगड व भारत की प्रवृत्तियों की तुष्ठना की। श्रापने कहा कि जहां भारत में राष्ट्रीय प्रवृत्ति की श्रधकता है वहां इंग्लेंगड में श्रन्तर्राष्ट्रीय इष्टिकोण की प्रधानता है श्रीर एक ही सम्राट की श्रधीनता में विश्व-व्यापी संगठन कायम रखने

में अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। श्री होडसन के शब्दों में "श्रिटेन जानता है कि स्वाधीनता एक प्रवंचना है श्रीर इसीजिए वह श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता के जिए प्रयत्नशीज है, उधर दूसरी तरफ मारत की आशका है कि कहीं स्थिरता का परिणाम उन्नति में बाधा पडना न हो श्रीर वह राष्ट्रीय स्वाधीनता के जिए जाजायित है।" गांधीजी की प्रवृत्तियों को "तानाशाही व किसी भी वस्तु में विश्वास न करने की प्रवृत्ति की श्रीर मुकाव" तथा श्री जिल्ला के "दुरापह" की चर्च करने के पश्चात श्री होइसन ब्रिटेन को उसके कर्तन्य का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि श्रगस्त १६४० में बार्ड जिनजिथगों ने श्रमनी शासन-परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की जो घोषणा की थी उस पर श्रमज होना चाहिए। श्री होडसन जिल्लते हैं, "श्रभी हमें काफ्री दूर तक इसी नीति का श्रनुसरण करना है। स्वराज्य के मकसद तक पहुँचने के जिए भारत की प्रगति इसी तरह से हो सकती है, किसी तडक महक वाली नीति से नहीं।"

श्री दन्त्यू० एव० चेम्बरत्तेन 'येल रिन्यू' व 'क्रिश्चियन साइन्स मानीटर' के रूस, सुदूरपूर्व व फ्रांस में प्रतिनिधि रह चुके हैं। श्री चेम्बरत्तेन ने 'येल रिन्यू' में एक लेख लिख कर भारत को स्व-शासन प्रदान करने के विरुद्ध भारतीयों में सममौते के श्रभाव का तर्क उठाया श्रोर कहा कि श्रमेज़ों के भारत से चले जाने पर भारत में श्रराजकता फेल जायगी श्रोर बिटेन ने जो शान्ति व न्यवस्था स्थापित की है वह समाष्ठ हो जायगी। लेख में यह सुमाव भी उपस्थित किया गया कि यदि श्रमरीका बिटेन को श्राक्षमण से सुक्ति का श्राश्वासन दे सके श्रोर न्यापार तथा जकात के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दे सके तो वह भारत में स्वशासन की गति श्रधिक तीन कर सकता है श्रीर साम्राज्यवाद की कुछ विशेषताश्रों तथा एकाधिकारों से वचित रहना स्वीकार कर सकता है।

जून, १६४४ में सर संमुश्रल रगनाथन ने, जो फिलाडेरिफया में होने वाले श्रंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, कहा कि "भारतीय राजनीतिक श्रवंगे के बारे में श्रमरीकी नागरिक कोई मत नहीं प्रकट करना चाहते, किन्तु श्रमरीका वाले भारतीय समस्या का निवटारा जरूर चाहते हैं, क्योंकि मित्रराष्ट्रों की युद्ध-सम्बन्धी कार्रवाई का यह श्राघार है।" हमारे मत में इसमें दो वातें गलत कही गई हैं। सर सेमुश्रल कहते हैं कि लोकमत प्रकट नहीं हुआ। यदि लोकमत प्रकट नहीं हुआ तो उन्हें यह कैसे जान पहा कि अमरीका के लोग भारतीय समस्या का निवटारा चाहते हैं। यह ठीक है कि वे एक, या दो, या आधे दर्जन श्रमरी कियों के विचार प्रकट नहीं कर रहे थे, जेकिन भ्रगर इन थाधे दर्जन न्यक्तियों में वेंहेल विहकी, हैनरी वालेस. विवियम फिलिप्स, सुमनर वेरुक्ष, गुंधरकेट, एक॰ मिचेर्स और लुई फिशर हों तो उनका भी महत्व है। श्रगर सर सेमुश्रल का कहना है कि श्रमरीकी लोग भारतीय समस्या का निवटारा चाहते हैं तो यही मत्त्वव हो सकता है कि श्रमरीका का श्रिष्ठकांश जोकमत यही चाहता है। फिर सर सेमुध्रत के इनकार करने का क्या मतलव है ? कारण यह दिया गया है कि श्रमरीका वाले समस्या का निवटारा इसिजिए चाहते हैं कि भारत उनकी युद्ध-सम्बन्धी कार्रवाई का आधार है। यह तो श्रमरीकियों के विवेक व नैतिक स्तर पर धारोप है। श्रमरीका के जोग भारतीय समस्या का नियटारा हमिलिए नहीं चाहते ये कि वह जापान के विरुद्ध सुद्ध का श्राधार था विवक हमिलिए कि स्वाधीनता के लिए भारत का दावा न्यायपूर्ण श्रकाट्य व श्रत्यावश्यक था, जो श्रमरीका वाले खुब जानते थे धौर यह विचार फितनी ही बार प्रकट भी कर खुके थे।

जनवरी, १६४४ में "मैं धारोप वगाता हूं" शीर्पक से 'जीदर', इवाहाबाद में कई मधो-

रजक जेख 'इंसाफ' के नाम से प्रकाशित हुए हैं। इन जेखों का साराश नीचे दिया जाता है --

श्रमरीका में विटिश तथा भारतीय सरकार के दूत भारत के राष्ट्रीय श्रान्द्रोत्तन विशेषकर कांग्रेस के विरुद्ध जीरदार श्राद्रोतन कर रहे हैं। श्रमरीका की इण्डिया जीग के कार्यों का मुकाबता करने के लिए श्री देन्नेसी को प्रकाशन श्रिष्ठकारी बनाकर भेजा गया; किन्तु यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसके याद भारत सरकार के स्चना विभाग के सेफ्रेटरी सर फ्रेडरिक पकल तथा भारत-मन्त्री के कार्यालय के प्रकाशन श्रफसर श्री जोइस दोनों ही को श्रमरीका भेजा गया। उन्होंने सुमाव उपस्थित किया कि सूचना-सम्बन्धी कार्य विटिश सूचना-विभाग के सिपुर्ट किया जाय तथा भारतीय राजनीतिक परिहिथति के सम्बन्ध में श्रमरीका में श्रमेंजों का दृष्टिकीय उपस्थित करने का कार्य भारत-सरकार को सौंया जाय।

रुस, चीन तथा मध्यपूर्व में भी भारत के सम्बन्ध में अम फैलाया गया। १६४३ में भारत के सम्बन्ध में लो एकमात्र पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित हुई वह श्री एस० मेलमान की धी श्रीर उसमें भारत में व्रिटिश राज के सम्बन्ध में सदा का मत दोहरा दिया गया था। ऐसा जान पहता या जैसे रूस भारत को श्रीर भारत रूस को श्रवेजों की श्रांसों से देख रहे हैं। 'यूनाइटेड पिल्लिकेशस' रूस को एक संवादपत्र 'मिजान' रूसी भाषा में, एक सचित्र पित्रका 'दुनित्रा' श्रवेजी व रूसी भाषा में भेजने लगा। भारत के सम्बन्ध में चीन के लिए कुछ लिखा जाय श्रीर गाधीजी का नाम न हो यह टीक न था। इसिलिए चीन को भेजी जाने वाली 'हिएडया' पित्रका में इस वात का खास ध्यान रखा गया। प्रचार के इस गुर का रूस को नेजे जाने वाले 'मिजान' पत्र में भी ध्यान रखा गया। चीन में प्रचार का लेत्र श्रव्हा था श्रीर उसका खूब उपयोग किया गया।

ब्रिटिश राष्ट्र-मडल के विभिन्न देशों में 'जीहुजूर' भारतीयों को हाई कमिश्नर च एजेंट-जनरत्त के पदों पर नियुक्त किया गया।

'युनाइटेड पब्लिक्शस' ने अरबी की एक आकर्षक पत्रिका 'अल्-अरब' फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों के लिए भेजनी आरम्भ की। अफगानिस्तान व ईरान की भेजी जाने वाली एक अन्य पत्रिका का नाम विश्व प्रसिद्ध 'ताजमहत्त' पर रखा गया। 'जहान-इ-आजाद' पत्रिका फारसी व अरबी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होती है। 'अहांग' अरबी भाषा की एक अन्य पत्रिका थी। भारत की सीमा की कबीली जनता के लिए 'नाहुन पाहन' नामक पत्रिका परतो भाषा में निकाली गई। 'जहान-इ-इमरज' फारसी में निकाला गया और फिर उसे बद कर दिया गया। फ्रेंच, फारसी तथा अरबी भाषाओं में 'वंगल' मध्यपूर्व के देशों के लिए निकाला गया। 'दुनिया' कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। बालकों के लिए 'नौनिहाल' पत्रिका निकाली गई। उद् श्रीर हिन्दी में 'आजकल' पत्रिका भी प्रकाशित हुई।

इस प्रचार कार्य में भारी खर्च हुआ। भारत सरकार २४,००,००० रू० श्रीर ब्रिटिश सरकार १,००,००,००० डालर से १,२०,००,००० डालर तक सिर्फ श्रमरीका में भारत-विरोधी प्रचार पर स्वर्च करती थी। श्रमरीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वकालत करने के लिए १०,००० व्यक्ति काम कर रहे थे।

३० भारतीयों को प्रचारक के रूप में श्रमरीका तो जाया गया। इनके श्रतिरिक्त भारत-विरोधी प्रचार में बीवरबुक गुट के समाचारपत्रों ने भी योग दिया। श्रमरीका में कितने ही ऐसे मिशनरी थे, जो भारत में रह चुके थे श्रीर जिनकी श्रमेजों के प्रति सहानुभूति थी। इनका रुपयोग किया गया। इनमें श्रीयुत व श्रीमती पीटर भी थे, जो १४ महीनों तक वाइसराय, गवर्नरों व नरेशों की मेहमानी भोगते रहे श्रीर इसके बाद उन्होंने एक जहरीजी पुस्तक 'दिस इज इंडिया' प्रकाशित की। ऐसे एक श्रीर सज्जन थे—श्री पोस्टर व्हीजर, जिन्होंने 'इंडिया, श्रमेन्स्ट दि स्टार्म' जिखी। जार्ड दैजीफैक्स ने येज विश्वविद्यालय के श्रध्यापक श्री श्रार्चर से भारत जाने का श्रमुरोध किया, किन्तु श्रमरीकी सरकार ने श्रमुभव किया कि श्री श्रार्चर के भारत जाने से श्रमरीका की बदनामी होगी। यह जार्ड दैजीफैक्स के चेहरे पर थप्पड़ जगा।

कई प्रमुख श्रमरीकी पन्नकार जैसे वाल्टर जिपमान, डोरोथी टॉमसन, जार्ज फील्डिंग इजिन्नट, फिलिप सिम्स, वेवर्जी रूट श्रीर बार्नेट नोवर श्रमरीकी पन्नों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीठ थपथपा रहे थे।

इस एकांगी प्रचार के बावजूद श्रिषकाश धामरीकी पत्रों ने भारतीय स्वाधीनता का खुत्तकर समर्थन किया। भारत सरकार जो प्रचार कर रही है उससे बिटेन हमें उल्लू नहीं बना सकता, यह प्रत्येक विवेकशील श्रमरीकी कहता था।

भारत के सम्बन्ध में श्रमरीका में जो मिध्या प्रचार किया जाता रहा है उसका वाशिंगटन के नागरिक वर्ड बार विरोध भी कर चुके हैं। "भारतीय स्वाधीनता दिवस" की सभा में निम्न विचार प्रकट किये गये —

- (१) यदि भारत की स्वाधीनता भी कोई तारीख निश्चित कर दी जाय तो जापान के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसमें जरूदी ही विजय प्राप्त की जा सकती है।
- (२) श्राजाद होने वाले प्रत्येक देश में एकता श्राजादी मिलने के बाद ही कायम हुई है। यही कारण है कि मुसलमानों की समस्या फिलस्तीन व भारत में है, चीन व फिलिपाइन्स में नहीं।
- (३) कि स-योजना इस महार तैयार की गई थी कि उसका श्रस्वीकृत किया जाना लाजिमी था। यदि योजना स्त्रीकार करली जाती तो देश श्रनेक हकहों में बँट जाता श्रीर श्रार्थिक व राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत कमज़ीर हो जाता।
- (४) यदि इग्लैंड संचमुच भारत को स्वराज्य देना चाहता है तो उसे देश पर बिटिश सेना व बिटिश सिवित सर्विसें न जादनी चाहिए।

### एक नया विधान

कुछ समय से श्री एमरी यह राग श्रजाप रहे थे कि भारतीय विश्व-विद्यालयों के युवा विद्यार्थियों को देश के जिए एक ऐसा विधान तैयार करना चाहिए जो भारतीय मनीवृत्ति के अनुकूज हो। श्रापका कहना था कि पुरानी पीड़ी बिटिश विधान-प्रयाजी से ह्वनी श्रधिक प्रभावित है कि वह श्रीर कुछ सोच ही नहीं सकती। श्री एमरी बिटेन की शासन-प्रयाजी के विरुद्ध जो उपदेश दे रहे थे उसका मुख्य कारण यह या कि मुस्जिम जीग उसके खिजाफ श्रावाज उटा रही थी। परन्तु श्री एमरी की श्रपील का कुछ भी नतीजा नहीं निकजा। इसिंजए इंग्लेंड से एक प्रोफेनर को नुफील्ड इस्ट की वृत्ति देकर सर स्टॅफर्ड किप्स से पहले भेजा गया। इनका नाम था प्रोफेनर कूपलेंड श्रीर ये पिछ्जी सामग्री का श्रध्ययन करने, वर्तमान स्थिति की समीचा करने श्रीर मविष्य के जिए विधान का सुकाय उपस्थित करने के जिए भेजे गये थे। उनके विधान की रूप रेखा जार्ड वेवल के श्रागमन से पहले प्रकाशित की गई थी।

प्रोफेसर क्पर्लेंड ने कहा कि छ वर्ष के प्रांतीय स्वायत्त शासन के अनुभव की मददे

नजर रखते हुए प्रांतों में बहुमत का शायन कायम करने के स्थान पर स्विस प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए, जिसमें व्यवस्थायिका परिषद् श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्यकारिणी का चुनाव करती है। प्रोफेसर कृपलैंड ने केन्द्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही सुमाव पेश किया है।

प्रोफेसर महोदय ने मुसलमानों को देश के घटवारे को माग को यह कहकर प्रस्वीकार कर दिया कि ऐमा करने पर साम्प्रदायिक समस्याएँ हका होने के प्रजाय और विषम हो जायँगी। उन्होंने देश के विभाजन तथा संघ-प्रणाली के मध्य का राखा निकाला। प्रांतों तथा रियासतों को मिलाकर 'प्रदेश' घनाये जायं और हन प्रादेशिक सरकारों को ऐसे अधिकार दिये जायं जो छोटी हकाहयों के अनुपयुक्त हों या जो केन्द्र को दे-दिये गये हों। केन्द्रीय व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधि न रहकर प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। केन्द्रीय व्यवस्था हन अधिकारों को प्रदेशों की तरफ मे अमल में लायेगी। यह "गुटबंदी से अधिक व सब से कम" होगी। प्रदेशों का केन्द्र में समान प्रतिनिधित्व होगा।

प्रोफेसर कृपलैंड ने निवयों के मैदानों के अनुसार "प्रदेश" अलग करने का सुमाव किया या। उनकी योजना के अनुसार भारत भर में ऐसे चार प्रदेश होते जिनमें से दो में हिन्दुसों का और दो में सुसल्मानों का बहुमत रहेगा।

'टाइम्स' ने प्रोफेसर कृपलेंड की योजना की समाबोचना प्रकाशित की श्रौर उसमें केन्द्रीय सरकार के श्रधिकार, विटेन का दायिख श्रादि समस्याश्रों के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट किये। प्रोफेसर कृपलेंड का सुकाय था कि प्रदेशों के प्रतिनिधि केन्द्र में गुटों के रूप में मत प्रदान करें। 'टाइम्स' का मत था कि हिन्दू व सुस्विम प्रदेशों की केन्द्र में समानता बनाये रखने के लिए यह सिद्धात परम श्रावश्यक है। क्या इसका यह भी तारपर्य है कि प्रदेश सिर्फ बहुमत सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे? कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि केन्द्र में प्रादेशिक गुट-प्रयाक्ती का परियाम यही होगा कि शलपसक्यकों का मताधिकार विल्कृत जाता रहेगा। इसका दूसरा परियाम यह होगा कि दो छोटे प्रदेशों का साधारण बहुमत केन्द्र के ५० प्रतिशत मतों पर नियन्त्रण रख सकेगा, चाहे उनमें सब से बढ़े प्रदेश को छोदकर सम्पूर्ण देश की पचमाश जनता का भी निवास न हो। इस प्रकार एक-तिहाई जनता दो-तिहाई जनता के निर्णय को उत्तर सकेगी।

'टाइम्स' आगे कहता है—''यदि प्रदेशों का निर्माण करने में प्रातों के साथ रियासतों ने भी भाग लिया तो प्रतिनिधित्व-न्यवस्था की और भी दुर्दशा होगी। रियासतों के प्रतिनिधियों को प्रातों के प्रतिनिधियों से आदेश मिलेंगे। उदाहरण के लिए, निजाम के प्रतिनिधियों को दिल्णी प्रदेश के हिन्दू बहुमत का आदेश मानना पड़ेगा। इससे हिन्दू व सुसल्मानों को केन्द्र में समान प्रतिनिधित्व देने की कठिनाई पर प्रकाश पड़ता है।

"इसका इब केन्द्र को दिये जाने वाले विषयों का महरव कम करने से ही हो सकता है। प्रोफेसर कूपलेंड ने केन्द्र को "कमजोर" बनाने के लिए उसके लिम्मे कम विषय रखने का सुकाब किया है, किन्तु उन्होंने इस प्रश्न का सन्तोशजनक उत्तर नहीं दिया है कि अपने विषयों का प्रवन्ध करने के लिए केन्द्र में कितनी शक्ति होनी चाहिए। जकात तथा गुद्रानीति सम्पूर्ण आर्थिक चेत्र पर प्रभुत्व कर सकती है। संकट के समय रचा के चेत्र में प्राय प्रश्येक वस्तु आजाती है। स्पष्ट है कि केन्द्रीय विषयों की सुची कम करने से कुछ भी जाम नहीं है। हमें विषयों की प्रकार तथा जिस व्यवस्था द्वारा उनका प्रवन्ध होगा उन पर भी ध्यान देना चाहिए।

"यदि हमें केम्द्रीय विधान की कालिनाह्यों या राजनीतिक अहंगों से अधना है ती ऐसा

प्रबन्ध करना पहेगा, जिससे श्रिक्त भारतीय महत्व के विषयों, जैसे रक्षा, विदेश-नीति, याता-यात, मुद्रा तथा श्रंन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबन्ध कितपय टैकिनकत्त संस्थाओं के सिपुर्द किया जा सके श्रीर इनमें राजनीतिक इन्तत्त्वेप की कुछ भी सम्भावना न रह जाय। व्यापक चेत्र में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें इस बात का कुछ भी महत्व न रह जाय कि भारत उसमें एक या एक से श्रीवक राजनीतिक इकाइयों के रूप में भाग जेता है।"

ब्रिटेन की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में 'टाइम्स' ने आगे कहा, 'व्रिटेन की सब से पहली जिम्मेदारी वैधानिक समस्या के निबटारे के सम्बन्ध में है। उसका भारतीय जनता तथा उसके विशेष वर्गों के प्रति विशेष दायित्व है। प्रोफेसर कृपलेंड का कहना है कि रक्षा भारतीय महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के केत्र का एक अंग है। इसी प्रकार ब्रिटेन को रियासतों के प्रति नहीं बिक रियासतों के प्रति नहीं बिक रियासतों के प्रति नहीं बिक रियासतों के स्वांत्तम हितों के प्रति अपने को जिम्मेदार मानना चाहिए। इस अपने हाथ में इस्तक्षेप के अधिकार सुरक्षित कर अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकते। इस जिम्मेदारी के निर्वाह करने का यही तरीका है कि विभिन्न सम्प्रदायों के नेता जो विधान उपस्थित करें उसे हम स्वीकार करतें। प्रोफेसर कृपलेंड विधान में विभिन्न साम्प्रदायिक व सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा की बात कहते हैं, किन्तु इन घोषणाओं का ज्यवहार में क्या महत्व रहेगा ?''

के क कर में कहा गया है, "जिटेन की जिम्मेदारियों में से सब से मुख्य व किंटन ऐसी ऐसी परिस्थित को जनम देना है, जिसमें सर्व सम्मति से विधान तैयार किया जा सके। यह आशा करना कि युद्ध समाप्त होने के वाद मुख्य दल व सम्प्रदाय नया विधान तैयार करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में परस्पर अधिक सहमत हो सकेंगे, व्यर्थ ही है। ब्रिटिश अधिकारियों को पराधीनता से स्वाधीनवा की अवस्था में परिवर्तन के जिए भारतीय नेताओं के जिरेये क्रमशः प्रयस्न करना चाहिए।"

प्रोफेनर कृपतेंड ने सर फ्रोडिश्क ह्वाइट की अध्यवता में तन्दन में हुई एक सभा में अपनी योजना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि तस्कालीन गतिरोध मुख्यत. साम्प्रदायिक है। श्रापने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेवाओं की मूर्वता के ही कारण मुन्तिम लीग की इसनी उन्नति हो सकी है। सच तो यह है कि कांग्रेस ने ही लीग को शक्ति प्रदान की।

१६३७ में विजय के मद में श्राकर क्षेत्रस ने सयुक्त प्रान्त में लीग को नष्ट करने का प्रयस्त किया। उसने मुस्लिम-लीग से कांग्रेस में मिल जाने को कहा श्रीर प्रांत में विशुद्ध कांग्रेसी सरकार कायम करने का सकल्प किया। उसने निरचर मुसलमानों को कांग्रेस में लाने के लिए जन सम्पर्क श्रांदोलन श्रुरू किया। तीसरे, उसने रियासतों में लोकतन्त्री नियन्त्रण के श्रांदोलन को श्रागे बढ़ाया श्रीर नरेशों की शक्ति नष्ट करने का उपक्रम किया। इससे साम्प्रदायिकता की वृद्धि हुई; क्योंकि नरेशों में साप्रदायिकता बहुत कम थी। चौथी श्रीर श्रान्तिम बात यह थी कि गांधीजी भारतीय जनता के स्थान पर कांग्रेस को सत्ता देने की बात ब्रिटिश सरकार से कहने लगे।

प्रोफेसर क्र्यलेंड ने कहा कि कांग्रेस मुख्यत हिन्दुष्रों की सस्था है श्रीर उसकी इन चालों से मुसलमान भयभीत होकर मुस्लिम-लीग के क्रयडे के नीचे एकश्र हो गये। श्राज निस्संदेह लीग बहुसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधिस्व करती है श्रीर लीग कांग्रेस की श्रधीनता कभी स्वीकार न करेगी, १६३१ का कानून खत्म हो चुका है श्रीर उस दिशा में प्रगति कभी न हो सकगी। यह कानून दो गलत सिद्धातों पर धाधारित है। पहला तो यह कि मारत एक राष्ट्र है। जबिक

वास्तव में वह एक राष्ट्र नहीं है। दूसरा यह कि भारत में पार्क्षमेंटरी शासन-प्रणाजी सम्भव है। इन दोनों ही सिद्धांतों का परित्याग कर देना चाहिए।

मोफेसर छ्पलेंड ने कहा कि समस्या का हल सिर्फ इसी तरह हो सकता है कि कांग्रेस किसी-न-किसी रूप में पाकिस्तान को स्थोकार कर ले। एक वूसरे सवाल के जवाय में प्रोफेसर छ्पलेंड ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेस की शक्ति घट रही है। कांग्रेस भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था है और वृसरों के श्रलावा उसे सभी हिन्दू युवकों का समर्थन प्राप्त है।

वस्वई के भूतपूर्व गवर्नर सर श्रमेंस्ट दोस्टन ने श्रोफेसर कृपक्षेंड के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि भारत में पार्लमेंटरी शासन श्रसफल हुआ है।

यह समसना फिठन है कि यह वेसिर-पेर की योजना उस घुराई को दूर केंसे करती, जिस के लिए उसे तैयार किया गया था। दो प्रकार की—प्रान्तीय च केन्द्रीय-सरकारों की स्थापना की जगह उसमें तीन प्रकार की—यानी प्रांतीय, प्रादेशीय व केन्द्रीय सरकारों की कल्पना की गई थी। उसमें केन्द्रीय सरकार को एक प्रकार से प्राटेशिक सरकारों की 'एजेंसी' का रूप दिया गया था। प्रादेशिक प्रतिनिधियों के निर्धाचन की प्रयाजी इस प्रकार रखी गई है कि श्रवपसंख्यकों को चस्तुत: मताधिकार से बंचित कर दिया गया है। उत्तर के दो प्रदेशों यानी सिंघ व गगा के प्रदेशों मे हिन्दुश्रों के मत को तथा दित्रण व पश्चिमी मारत में मुसलमानों के मत को दबा दिया गया है। जिन प्रातों को मिलाकर चार प्रदेश बनाने की कल्पना की गई है उनमें ऐसा प्रान्त कोन है जो स्वावजन्त्री नहीं बन सकता या प्राटेशिक सरकार की सहायता का ध्रपेत्रित हो सकता है। इसमें पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के श्रवावा, जो सैनिक महत्त्व का प्रदेश है, सिंघ शौर उद्दीसा ही सबसे छोटे हैं शौर ये भी स्विटजरलेंड से छोटे नहीं हैं, जो २२ 'केंटनों' में विमा-जित है। यही केंटन स्विस सघ की प्रादेशिक इकाह्या हैं। स्विटजरलेंड की केंटन भारत की एक तहनीक से श्रिधक बड़ी नहीं है।

मीनूदा केन्द्रीय विषयों में से किन्हें प्रादेशिक सरकारों के सुपुर्द किया जा सकता है ? न विदेशी सम्बन्ध की, न युद्ध श्रयवा सिध करने के श्रधिकार की, न शस्त्रास्त्र के कारखानों की, न सुद्रा-प्रवन्ध की, न रेलों की, न डाक च तार की, न जकात की श्रीर न श्राय-कर की। केन्द्र का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जिसे छीनकर प्रादेशिक सरकार की दिया जा सके।

१६वीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटेन ने अपनी जाति के उपनिवेशों को स्वाधीनता प्रदान की थी। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में दिख्या अफ़ीका को, जिसमें बोधर जाति के लोग थे, स्वाधीनता दी गई। १६६१ में ब्रिटिश राष्ट्र-मगढ़ के विभिन्न भागों की स्वाधीनता को कानूनी तौर पर भी स्वीकार कर दिया गया। यह अन्त नहीं, आरम्भ था। १६३१ के ऐक्ट से ब्रिटिश-राष्ट्रमण्ड्रल का विधान अपलब्ध करने का आयोजन किया गया।

ईस्ट इिंगडिया प्सोसिप्शन की बैठक में भाषण करते हुए भारत-मन्त्री विद्योगोर एमरी ने कहा, ''मैं पार्लमेंट में श्रीर उसके बाहर श्रनेक बार कह जुका हूँ कि हमारी शासन-प्रणाली भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारी प्रणाली में कार्यकारिणी दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए धारा-सभा पर निर्भर रहती है श्रीर धारा-सभा बाहर के एक छोटे दस के हशारे पर नाचती है। भारतीय गतिरोध का यही कारण है कि भारत के राजनीतिक दलों के नेता मोचते हैं कि ब्रिटेन में जिस प्रणाली को प्रहण किया गया है, केवल वही एकमात्र सफल प्रणाली है। भारतीय राजनीति के विवाद की बहुत-सी कहता सिर्फ इसीलिए है।"

प्रोफेसर कृपलेंड ने श्रपने भाषण में कहा, "जब तक ब्रिटिश भारत के हिन्दू व मुसल-मानों में तथा उसके प्रांतों और रियासतों में समसीता नहीं हो जाता तब तक भारत एक राष्ट्र का पद नहीं पाष्त कर सकता। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि हिन्दुओं व मुसक्तमानों का वैमनस्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का स्थान तेना चाहती है। मुस्लिम-बीग का भय यह है कि इसके परिणामस्वरूप सिर्फ सात प्रांतों में ही नहीं बिल्क केन्द्र में भी हिन्दू-राज्य कायम हो जायगा। श्रिधकाश मुसक्तमान हिन्दू राज से बचने के लिए पाकिस्तान को ही एकमात्र उपाय मानते हैं।"

वर्तमान विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपतेंड ने कहा, "यह प्रमाणित हो चुका है कि व्रिटिश तरीके की पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली भारत के लिए श्रनुपयुक्त है। भारत में यह बात श्राम तौर पर मान ली गई है कि एकदलीय शासन के स्थान पर मिला-जुला शासन कायम होना चाहिए। १६३४ के कानून के निर्माताश्रों की श्राशा पूरी न होने के कारण नये विधान में मिली-जुली सरकार की बात कानून-द्वारा श्रावश्यक कर देनी चाहिए। पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली भी भारत के लिए श्रनुपयुक्त सिद्ध हुई है क्योंकि देश में दल प्रणाली श्रच्छी तरह कायम न रहने के कारण धारा सभा में कार्यकारिणी को श्राप्तस्थ करने के प्रयत्न जारी रहने का खतरा होता है।"

प्रोफेसर कृपत्तैयह ने कहा कि स्विस विधान में इन दोनों कठिनाह्यों को दूर किया गया है । उसमें निश्चित कर दिया गया है कि सभी प्रमुख केंटनों को संघ कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। केंटनों का स्थान श्राप प्रमुख दर्जों व सम्प्रदायों को दे दीजिये—श्रापकी मिली- जुली सरकार घन जाती है। स्विस विधान में भी सघ कार्यकारिणी होती है, जिसका निर्वाचन सह धारा सभा श्रारम्भ में कर जेती है श्रीर वह धारा-सभा के कार्यकाल तक रहती है।

प्रोफेंसर ने कहा कि भारत को एक मजबूत केन्द्र की जरूरत है, किन्तु वर्तमान मनोवृत्ति में मुसलमान किसी साधारण सघीय केन्द्र को स्वीकार नहीं कर सकते। मुसलमानों का
दावा है कि वे एक पृथक् राष्ट्र हैं और अन्य छोटे या बड़े राष्ट्रों के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त
करने का उन्हें अधिकार है। यदि यह दावा पूरा हो जाता है तो केन्द्र का ख़्याल बिलाकुल छोड़
देना पड़ेगा। कम-से-कम पाकिस्तान का सिद्धान्त तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारतीय
मुसलमानों के राष्ट्र की कल्पना को वैधानिक शक्ल देना भी जरूरी है और इस हे बाद
मुस्लिम-राष्ट्र को हिन्दू-राष्ट्र के समकन्न बराबरी का दर्जा देना पढ़ेगा।

प्रोफेसर कूपतेंड ने प्रान्तीय स्वायत्त-शासन में काम करने वाली प्रान्तीय सरकारों की तारीफ में निम्न शब्द कहे ---

"प्रत्येक स्थान पर व्यवस्था कायम रखी गई। कोष का प्रबन्ध किफायत व बुद्धिमत्ता से किया गया। हर जगह समाज-सुधार की प्रगति हुई। समाज-सुधार में काग्रेस को अपने प्रति, निद्वयों की तुलना में श्रिक्षक सफलता मिली। काग्रेस ने निरद्याता निवारण योजना तथा बुनियादी तालीम योजनाश्रों में बुद्धि तथा उरसाह दोनों ही का परिचय दिया। उसने गावों में कर्जदारी के मसले को उठाया तथा कुछ प्रान्तों में निर्माण कार्य भी किये। साम्प्रदायिक सगहों को रोकने व दबाने के सम्बन्ध में भी कांग्रेस ने उत्तम कार्य किया।" इस तारीफ के बाद प्राय. प्रत्येक बुराई, श्रीर खासकर साम्प्रदायिक कटुता की जिम्मेदारी, काग्रेस पर लादने का प्रयरन किया गया है। प्रोफेसर कृपलेंड ने उस केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा

-जिसने देश को एक ऐसे युद्ध में फॅसा दिया जिसमें उसका श्रापना कोई भी हित न या। १६४० के धोखेबाजी से भरे प्रस्ताव तथा चर्चित के इमसे के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुस्तिम-लीग को वार्ते चदा-चदा कर कहने का शारीप लगाकर सस्ता छोड़ दिया गया है, उधर तानाशाही का श्रारोप लगाकर कांग्रेस की निन्दा की गई है। क्या कांग्रेम के लिए श्रपना द्वार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए खोज देना गजत था, जो ४ श्राने की फीम टेने को तैयार था श्रीर जो जायज य शान्तिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करने के लप्य को स्वीकार कर खुका या। कांग्रेस पर यह श्रारोप करने का कारण सिर्फ यही या कि श्रपने मुस्तिम मन्त्रियों का चुनाव करते समय कांग्रेस उन मुस्तिम-लीगियों को नहीं खुनती थी जो उसके श्रादणों के विरोधी थे।

मारतीय विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर फूरलेंड की योजना का उद्देश्य लीग की विभाजन सम्यन्धी योजना स्थीकार किये विना उसके हुई रय की सिद्धि करना या ,। श्रोफेसर कृपलेंड ने 'न्यूयार्क टाइम्स' के सवाददाता भी हवर्ट मेध्यूज के कथन के श्राधार पर बताया कि "पनाब के मुख्य प्रान्त में ऐसा कोई भी प्रभावशाली मुखनमान नेता नहीं है, जो पाकिस्तान का समर्थक हो।" श्रापने यह भी स्वीकार किया कि कदता के मूल में धार्मिक ग्रायाचार श्रथवा प्रव्पसाख्यकों के प्रति दुर्ध्यवद्वार का भय नहीं है। प्रोफेमर कृपतेंड ने कांग्रेमी सरकारों की उन करत्वों की भी अधिक महत्व नहीं दिया है जिनकी सूची लीग वार्जों ने तैयार की थी। प्रोफेसर कृपलैंड के मन से इसका मुख्य कारण एक-सी जनता का श्रभाव है। परन्तु सवाज उठता है कि क्या एक शताव्ही पहले कनाडा या दिच्या श्रक्रीका में एक-जैसी जनता थी ? प्रोफेसर कूपलेंड ने इसीलिए मिजीजुली वजारतों को जरूरी सममा है और कहा है कि ये वजारतें धारा सभाशों के मुकावले में श्रधिक मज-वृत होनी चाहिए । प्रोफेसर कृपलेंड श्रपने तर्क की पुष्टि में कहते हैं कि युद्ध से पूर्व फांस श्रोर इटली में धारा-सभाए कार्य-कारिणियों की श्रपेता श्रधिक शक्तिशाली थीं और इसीलिए वहा श्रधिक गड्यड् होती थीं। परन्तु ये पक्तियां लिखते समय ( नवम्बर, १६४३ ) हम संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका का उदाहरण दे सकते हैं, जहां हाल के चुनाव में रिपब्लिकनों को डिमोक्रेटों की तुलना में सफलता मिली थी। श्रमरीका में कार्य-कारियों को धारासभा की तुलना में श्रधिक शक्तिशाली माना जाता है. किन्तु सिनेट का विरोध होने के कारण कार्य-कारिणी सकट में पड़ गई । श्री एमरी ने स्वयम् कोई सत प्रकट करने से यह कहकर हन्कार कर विया कि भावी विधान बनाने की समस्या का सम्बध भारतीयों का ही है। परनतु साथ ही उन्होंने प्रोफेसर कृपतें ह के सुकावों की उपयोगी बताया। यह ठीक है कि प्रोफेसर कृपतेंड किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहे थे, किन्तु किप्स-मिशन से सम्पन्ध रहने के कारण प्रोफेसर कृपतेंड को बित्तकृत गैरसरकारी व्यक्ति भी नहीं कहा ना सकता था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये 'उपयोगी सुकाव' १६३४ के विधान के मुकाबने में पेश किये जा रहे थे, जिनके विरुद्ध श्री एमरी खुद कहते नहीं थकते थे, जिन्हें वे भारत के जिए अनुप-युक्त बता चुके थे श्रीर कह जुके थे कि युवकों को नये प्रकार के विधान की बात सोचनी चाहिए। परन्तु लाई हेली को ये प्रस्ताव उपयोगी महीं जान पहे । उन्होंने चार प्रदेशों वास्त्री योजना को 'वनावटी' बताया श्रीर कहा कि प्रदेशों की उपयोगिता भी श्रस्पष्ट है। श्रापने कहा कि योजना में 'यथार्थता का श्रभाव' है श्रीर-प्रोफेसर साहब 'साम्प्रदायिकता के गणित' में जरूरत से कहीं आगे बढ़ गये हैं। लार्ड हेली की कार्य-कारियी तुलना में धारा-सभा को कमजोर रखने की बात भी पसद नहीं आई। आपने केन्द्र को कमजोर ग्लने का भी विरोध किया । शोफेसर अर्नेस्ट बाकर ने मह विधित्र मत प्रकट किया कि जोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं होता, वरिक बहुसएयक दक्ष तथा

श्रहपसंख्यक दल में समकीता ही होता है जैसा कि १८ वीं शताब्दी में था। प्रोफेसर बार्कर ने कहा कि 'प्रदेशवाद' के प्रति मेरा श्राकर्षण कम नहीं है, किन्तु फ्रासीसी तथा श्रमेज विचार-धारा में यह 'वाद' कल्पना की सीमा से श्रागे नहीं बढ़ पाया। स्विटज़रलैंड के उदाहरण को श्रापने उपयोगी नहीं बताया श्रीर कहा कि भारतीय जिम्मेदार वजारत की जरूरत महसूम कर सकते हैं।

राजनीति में दिच्या व वामपत्ती दर्जों की तुजनात्मक समीत्ता कुछ कम मनोरंजक नहीं है। दिन्यपत्ती दल विचारों की अपेता स्वार्थों का अधिक ध्यान रखता है। अनुदार दल वाले पूंजी के रूप में डिज़रैजी, जार सेजिसवरी, चर्चिज या चैम्बरलेन का नाम जे सकते हैं। उनका मुख्य गुरा यही है कि युद्ध के समय दे सभी सैनिक बन जाते हैं। वे प्कता की जरूरत महसूस करके संगठित रूप से काम करने जगते हैं।

श्रभी वामपछी दलों को उनसे यह शिला ग्रहण करनी है। निस्सदेह बामपिश्यों की विचार धारा प्रगतिशील होती है। वामपिश्यों ने युद्धकालीन प्रधान मन्त्री के रूप में घिंचल का तो सम-र्थन किया, किन्तु श्रभी राष्ट्र ने यह निश्चय नहीं किया है कि नवीन विचारों को किस प्रकार ग्रहण किया जाय।

इसी तरह कहा जा सकता है कि जिम्मेदारीपूर्ण शासन-न्यवस्था की निन्दा नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रमी न तो उसका पर्याप्त परीचण हुआ है श्रीर न भारत में उसे श्रमल में लाये ही ज्यादा श्ररसा हुआ है। बिटेन में जिस प्रणाली पर १०० वर्षों से श्रमल होता रहा है उसकी निन्दा प्रान्तीय चेत्र में किसी वाहसराय या गवर्नर ने नहीं की है। जिस लीग के प्रति प्रोफेसरों तथा भारत मन्त्री की इतनी सहाजुमूति है और जो श्रव इतनी चिछाने लगी है वह द या ७ प्रांतों में काग्रेसी शासन के समय खुप थी। साथ ही प्रोफेसर कृपलेड यह भी स्वीकार कर खुके हैं कि लीग ने कांग्रेस के श्रत्याचारों की जो सूची पेश की है उसे वे कुछ भी महत्व नहीं देते। फिर वे इस श्रज्ञात तथा श्रप्रयुक्त, श्रपरीचित योजना को भारत पर लादने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं, जो यदि भारत की तरफ से धाती तो उसकी तरन्त निन्दा की जाती।

प्रोफेसर कृपलैंगड ने जो यह कहा है कि भारत में एक दल की सरकार के स्थान पर मिली जली सरकार कायम होनी चाहिए इससे भम फैल सकता है। कांग्रेस की प्रान्तीय सरकार कभी एक दल की सरकार ने थीं। वे सिर्फ एक उसी दल की सरकार थीं जिसने खुनाव में भाग लेकर सफलता पाई थी। हमारा ख्याल है कि साधारण श्रवस्था में ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है। प्रोफेसर साहब ब्रिटेन के लिए जिस बात की सिफ्तारिश करते हैं, हिन्दुस्तान के बिए उसी बात की निन्दा करते हैं। इसी तरह उनका यह कथन भी गलत है कि हिन्दुस्तान में दलों के संगठन का श्रभाव है। श्रापने मिली-जुली सरकारों की कानूनन् व्ययस्था की है। यह जर्मन विधान के समान है, जिसमें विभिन्न दलों को कानूनी रूप दे दिया जाता है।

सारांश यह है कि "प्रादेशवाद" के विचार की वामपत्ती (ट्रिन्यून), मध्यपत्ती, (एन० एस० एन०), दिल्या पत्ती (टाइम्स), भारतीय सिवितियम (काई हेली), पार्लमेगट के सदस्य (सर एइवर्ड प्रिग), प्रोफेमर (प्रमेंस्ट वेकर) किसीने कुछ भी सराहना न की। फिर भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि योजना उच्च न्यक्तियों के प्रोरसाहन से तैयार की गई थी। अंग्रेज़ जीग दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि हिन्दू श्रीर मुसलमान एक दूसरे से लड़ने वाले सम्प्रदाय हैं श्रीर उनके मतभेद कभी दूर नहीं हो सकते। जबिक भारत में जाई लिनिश्वियगी भौगोष्टिक एकता तथा सव-योजना के गुणगान कर रहे थे, वहां इग्लैयद में श्री एमरी एक

श्रोफेसर को ऐसी योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, जिसके श्रमल में श्राने पर सिर्फ भारतीय राजनीति में पैचीदगी न बढ़ जाती श्रीर पाकिस्तान का उद्देश्य ही सिद्ध न हो जाता बिल्क भारत का प्रादेशिक व न्यापारिक बंटवारा चार भागों में हो जाता श्रीर इस तरह केन्द्र में बहुसंख्यकों तथा श्रहप-सख्यकों को बराबरी की शक्ति प्राप्त हो जाती। श्रगर पेचीदगी से मरी इस योजना का उद्देश्य केन्द्र में हिन्दुओं श्रोर मुसज्जमानों को बराबरी की घोट देना था तो कूप-लैंगढ श्रीर एमरी ने यह साफ-साफ क्यों न कह दिया कि केन्द्र में दोनों सम्प्रदायों को वोट देने की श्राधी-श्राधी शक्ति देने के सुकाव की स्वीकृति के विमा वैधानिक प्रगति की दिशा में श्रीर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता । किर साम्प्रदायिक श्राधार पर बटवारा करने के जिए यह धुमावदार रास्ता क्यों श्रक्तियार किया गया, गोकि कूपलेंगड-योजना में बंटवारा प्रादेशिक ही दिसाई पड़ता है। चाहे किप्स ने प्रातों के अलहदा किये जाने की बात कही हो या कृपलैंगड ने उसे प्रदेशवाद का रूप दिया हो. उद्देश्य एकमात्र यही था कि भारतीय मसभेदों को सर्व-साधारण के सामने निन्दनीय रूप में लावा जाय । भारत की राजनीतिक व्याधि उसी प्रकार मानव-कृत थी, जिस प्रकार बंगाज के श्वकाज की ज़िम्मेदारी मनुष्यो पर थी श्रीर इसका उपाय भी एकमात्र यही था कि जो इसके लिए ज़िम्मेदार थे उन्हें हटा दिया जाय। सवाल था कि भारत के ये दूषित श्रंग क्या कभी परस्पर सहयोग कर सकते हैं। भारत ने इसका उपाय सीधा-सादा बताया है। प्रोफेसर कृपत्तेगढ का उपाय सिर्फ वाचि ण्क व श्रस्थायी है, वह पूर्ण या तर्कयुक्त नहीं है। भारत एक शक्तिशाली केन्द्रोय सरकार चाहता है-एक ऐसी सरकार नहीं जो अपने कुछ काम प्रदेशों की सरकारों के सिपुर्द कर दे श्रीर बचे खुचे कामों को श्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के हाथों सौंप दे, जिलका परिणाम होगा कि वह केवल नाम की केन्द्रीय सरकार होगी श्रीर उसके हाथ में शक्ति कुछ भी न रह जायगी।

विधान की जिन श्रमरीकी व स्विस प्रणालियाँ की प्रोफेसर कृपलेंगड इतनी सारीफ कर चुके हैं श्रीर जिन्हें भारत के उपयुक्त बना चुके हैं। उनकी प्रोफेसर वेग्गीप्रसाद निन्दा करते हैं। आप कहते हैं, "यह सुमात मुटिपूर्ण है। स्विस कार्य-कारिगों में ब्राठ मन्त्री होते हैं ब्रौर ब्राठों के श्रधिकार बरावर होते हैं। इन मीन्त्रयों का चुनाव दोनों धारा समाए अपने सयुक्त अधिवेशन में तीन वर्ष के तिए करती हैं श्रीर इन्हें दुवारा भी चुना जा सकता है। यह कार्यकारियी नीति तथा कानून बनाने के विषय में धारा-सभाश्रों के श्रधीन होती हैं। इसकी विशेषता सवीय कार्यकारिया। में केंटनों के फ्रेंच, जर्मन व इटावियन वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव करना है, किन्तु पार्लमेग्टरी प्रणाली में भी यह परम्परा काणम की जा सकती है। स्विस कार्यकारियों के श्रध्यक्त की साधारण रूप से श्रधिक शक्ति नहीं होती श्रीर यह विशेषता भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त नहीं होगी। स्विट्जरलैंगढ में कार्य-कारियी तथा धारा-सभा का सम्बन्ध बहुत कुळ ऐसा होता है जिससे धारा सभा का भार बढ़ जाता है। यह भार स्विट्जरजेंगड जैसे देश में ही वहन किया जा सकता है, जो छोटा, पुरातनवादी, शिशित तथा सम्पत्ति के विभाजन की से मुक है श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जिसे तटस्य माना जा चुका है। यह उएलेखनीय है कि स्विस प्रकार की कार्यकारिगी का श्रनुपरण श्रन्य जिस भी देश में किया गया वहीं उसे असफत्तवा मिली। जिन सरकारों में इस विधान का भ्रतुकरण किया गया उनमें प्रशा, बवेरिया, सेवसनी तथा जर्मन प्रजातन्त्र के कुछ श्रन्य प्रान्त (१६१६-३३) तथा १६२२ के बाद श्रामरिश प्रजातन्त्र मुख्य हैं। यदि भारत में स्विस प्रणाकी का श्रनुसरण किया जाय श्रौर गवर्नर जनरल या गवर्नरों की नियुक्ति की प्रणाकी भी कायम रहे तो मन्त्रिमण्डल को दोहरी हानि होगी श्रौर इसे दो स्वामियों की श्रधीनता में रहना पढ़ेगा।

'मारत के लिए श्रमरीका की प्रणाली भी उपयुक्त नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचक-मंडलों द्वारा, किन्तु वास्तव में सम्पूर्ण जनता द्वारा, ४ वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है श्रोर वह धारासभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। १५० वर्षों के श्रनुभव से सिद्ध हुश्रा हैं कि हस प्रणाली में कार्यकारिणी व धारासभा में सहयोग कठिन हो जाता है, दोनों की खाई पाटने के लिए श्रनेक मध्यवर्ती पुलों की जरूरत पहती है, दलों के प्रबन्धकों के हाथ में जरूरत से ज्यादा शक्ति केन्द्रित हो जाती है श्रीर निश्चयात्मक कार्रवाई में देरी होती है। इस प्रणाली के श्रंतर्गत भी गवर्नर-जनरल या गवर्नरों के बनाये रखने से उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को चित पहुँचती है। यदि राष्ट्रपति प्रणाली के श्रतर्गत भारतीय कार्यकारिणों के प्रधान की नियुक्ति गवर्नर-जनरल या सरकार-द्वारा हुई तो स्थिति वैसी ही होगी, जैसी जर्मन साम्राजीय विधान के श्रंतर्गत चांसलर की या जापानी विधान के श्रंतर्गत मंत्री-श्रष्यच की होती है।

"डो श्रीर वार्ते भी विचारणीय हैं। प्रथम स्विस या श्रमरीकी प्रणातियों से हमें श्रपनी साम्प्रदायिक समस्या के लिए कोई शिचा नहीं मिलती । हिन्दू-सुहित्तम समस्या फिर भी श्रञ्जूती ही बनी रहेगी। स्विस तथा श्रमरीकी पशािचयों के जाभ-हािन पर हमें सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए वे कहा तक अनुकृत हैं और उनके अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक सुधार की सुविधाएं हमें कहां तक प्राप्त हो सकती हैं। देश के सामने जो साम्प्रदायिक कठिनाह्यां उपस्थित हैं, उन्हें हल करने के छद्देश्य से उनकी वकातत करना व्यर्थ है। दूसरे, भारत के लिए पार्लमेंटरी प्रगाली को श्रभी श्रनुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। इस पर श्रिवकाश भारतीय प्रान्तों में सिर्फ ढाई वर्ष ही सो अमल हुआ है-श्रीर इस छोटे काल में श्रसफलता का निर्णय नहीं दिया जा सकता। वस्तुस्थिति तो यह है कि अनेक कठिनाह्यों के बावजूद प्रान्तीय कार्यकारिणियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये श्रीर कतिपय उल्लेखनीय नीतियों को जन्म दिया। जिस देश को पार्जमेंटरी शासन-प्रणाली का परिचय धमी हाल ही मिला है उस पर नये प्रकार की कार्यकारियी या धारासभा लादने की चेष्टा करना श्रतुचित है बिल्क श्रावश्यकता तो यह है कि उसे वैधानिक संशोधनों, कानूनों तथा परम्पराश्चों-द्वारा पार्लमेंटरी शासन प्रणाली को श्रनुकृल बनाने का श्रवसर दिया जाय । १६३७ से श्रव एक भारतीयों को जो राजनीतिक श्रनुभव शास हुश्रा है उसके श्राधार पर तो कम-से-क्रम नहीं कहा जा सकता कि यहा पार्लीमेंटरी शासन-प्रणाली पर श्रमल नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ यही जाहिर हुआ है कि हमारी वैधानिक उन्नति में धराला कदम केन्द्र व शान्तों में मिलीजुली सरकार कायम करना होना चाहिए। मिलीजुली वजारतों को काम करने का काफी श्रवसर देने के बाद ही श्रगते कदम की बात सोची जा सकती है। इस प्रकार की गलतियों, परीचर्गों तथा प्रयोगों द्वारा विटेन, समरीका, श्रास्ट्रेलिया तथा श्रन्य देशों में वहाके विधानों का विकास हुआ है, जब तक कोई देश एक प्रणात्ती की कार्यकारिणी व धारा रूमा की सभी सम्भावनात्रों के विए वर्यात श्रवसर नहीं देता तब तक वह दूसरे पूकार की कार्यकारियों व धारासभा को नहीं अपना सकता।"

#### : ३१ :

# कप्ट व दंड की कहानी

गाधीजी व कार्यसमिति के सदस्यों के स्थान तथा हाजत के बारे में जनता की चिन्ता बहुत बढ़ गई। मार्च, १६४३ में निम्न वार्ते केन्द्रीय श्रसेम्बजी में ज्ञात हुई' —

गाधीजी तथा श्रागाला महत्त में उनके साथ गिरफ्तार न्यिक्यों का खर्च ११० रु॰ माहवार था, जय कि कार्यसमिति के हरेक सदस्य का खर्च १००) रु॰ माहवार था। यह सूचना केन्द्रीय श्रसेम्बली में श्री के॰ सी॰ नियोगी के एक सवात का जवाब देते हुए गृह सदस्य सर रेजिनाल्ड मेक्सवेज ने दी।

गृह सदस्य ने यह भी कहा कि गाघीजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों पर भाराम की कोई चीज़ पाने के बारे में कोई प्रतियध नहीं है। इन जोगों के जिए जो पुस्तर्क व पत्रिकाएँ आती हैं वे जांच करने पर यदि आपित्तजनक नहीं पाई जातीं तो उन्हें दे दी जाती हैं। इस प्रकार की कितनी ही पुस्तकें बदियों तक पहुँचने दी जाती हैं।

गाधीजी या कार्यसमिति के सदस्यों को अपने रिश्तेषारों या मिस्रों से मिलने नहीं दिया जाता। कार्यसमिति के सदस्यों के सम्बन्ध में इस नियम का और भी कहाई से पालन किया गया है। पिछ्जी फरवरी में अनशन के समय गाधीजी के सम्बन्ध में इस नियम को ढीला कर दिया गया और कितने ही रिश्तेदारों व मित्रों को उनसे मिलने दिया गया। स्वर्गीय श्रीमती गांधी की पिछ्जी बीमारी के दिनों में भी रिश्तेदारों को मिलने दिया जाता था और इस मुलाकात के समय खुद गाधीजी भी मौजूद रहते थे। कार्यसमिति के दो सदस्य ढा० राजेन्द्रअसाद व श्री जयरामदास दौजतराम अपने ही शांतों में थे और गृह-सदस्य को उनके सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी न थी।

राजनीतिक वन्दियों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार। के कारण देश भर में चिन्ता की खहर फैल गई। शुरू के महीनों की कड़ाई दूर होने पर पत्नों व मुलाकातों की श्रनुमति साधारण तौर पर दी जाने लगी। पत्नों से प्रतिबंध कुछ महीने पहले श्रीर मुलाकातों से काफी बाद में हटाया गया। कभी-कभी राजनीतिक केंद्रियों व गिरफ्तार किये गए गुण्हों को एक साथ ही रखा जाता था। दाक्टरी देख-रेख बहुत कम थी श्रीर जो थी भी वह पर्यात न थी। राजनीतिक बिदयों के प्रति नजरबन्दों से भिन्न व्यवहार किया जाता था श्रीर उन्हें कपड़ा व जूता दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत थी। नजरबन्दों के खर्च व उनके परिवारों की पेंशनों के लिए विभिन्न प्रांतों में विभिन्न तथा एक ही प्रांत के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न रकमें मंजूर की जाती थीं। कारण यह था कि इस सम्बन्ध में कोई नियम न था श्रीर मजूर करनेवाले श्रक्तर ध्रपनी इच्छा से निर्णय करते थे। खान श्रव्हुल गफ्फार खा की गिरफ्तारी तथा जेल में उनकी दशा से भी लोगों को चिन्ता हुई। कहा जाता है कि गिरफ्तार करते समय बल का प्रयोग किया गया था, जिससे

सीमांत गांधी के शरीर में खुरसटें जग गई थीं। बाद में जेल में भी उनके प्रति खुरा सलूक किया गया। देश के श्रानेक भागों में दगद-कर लगाये गये श्रीर उनकी वसूली कड़ाई से की गई।

श्रीवल भारतीय मेहिकल कार्फ्रोंस के श्राप्त्र पद से भाषण करते हुए डा॰ जीवराज मेहता ने बन्दियों की शिकायतों पर प्रकाश ढाला। श्रापने बताया कि जब वे कस्त्र बा की परी ला करने गये थे तब जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने गांधीजी को उनसे न बोलने देकर हृद्यहीनता का व्यवहार किया। श्रापने बताया कि जेलों में चिकिरसा का यथोचित प्रवन्ध नहीं है। "कई जेलों में सफाई का प्रवन्ध ठीक नहीं है। थोड़े स्थान में इतने श्रिषक व्यक्ति रखे जाते हैं कि बन्दियों व मजरबन्दों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा श्रसर पड़ा है। दवाह्यां श्रासानी से मिलती नहीं हैं श्रीर उनके जिए उत्पर से मज्री जेनी पड़ती है। श्रापने यह भी कहा कि "जेलों में जो दूध दिया जाता है उसमें श्राधा पानी होता है श्रीर कभी-कभी पानी का श्रनुपात ७० प्रविशत तक वढ़ जाता है श्रीर इसीजिए वह उनके पीने खायक नहीं होता।"

जेलों की साधारण श्रवस्था का ज़िक्ष करते हुए श्रापने कहा, ''पक्षाव व संयुक्त शांत में काफी सदीं पड़ती है, लेकिन चदियों व नजरबन्दों को ठड से बचने के लिए काफी कपहें नहीं हिये जाते।'' यह उक्ति एक ऐसे प्रख्यात डावटर की थी, जो खुद तीन वर्ष जेल काट खुका था।

पंजाब में सुरचा सम्बन्धी कान्नों के अनुसार गिरफ्तार किये गये स्थिकत २० पिक्तयों से अधिक जम्बा पन्न नहीं जिस्त सकते थे। इसके अलावा वे पत्र हिन्दी में भी नहीं जिस्त सकते थे। कीरोजपुर जेल की हालत और भी बुरी थी। दूसरी किमयों व बुराह्यों के अलावा सफाई व जन्न की निकासी का इन्तजाम ठीक नहीं था। राजनीतिक बन्दी किले में रखे जाते थे और जेल-विभाग जिन मंत्री के अधीन था उन्हें किले में जाने नहीं दिया जाता था। मत्री श्री मनोहरलाल ने बंदियों से सवाल किया, "क्या श्रभी आपको वाहर वालों से मिस्नों नहीं दिया जाता ?" इससे साफ ज़ाहिर है कि मिलने की अनुमित देना जिन चीफ सेकेंटरी के अधिकार में था और वे प्रधान मन्त्री के अधीन थे।

पंजाब में बिदयों के रिहा होने पर भी उन पर अपमानजनक प्रतिबंध जगाये जाते थे। प्रांतीय असेम्बली के कितने ही ऐसे सदस्य, जो जेजों से बाहर थे, असेम्बली की बैठक में भाग नहीं के सकते थे। एक सदस्य ने इस आदेश को भंग किया और अदालत ने उनके कार्य को उचित ठहराया।

कोरहापुर में एक बड़ी समसनीपूर्ण घटना हो गई। एक स्त्री के वस्त उसके पित व सन्तान के आगे उतारकर उसे त्रास दिया गया। इस सम्बन्ध में कोरहापुर रियासत की पुक्तिस के सब-इन्ह्पेक्टर के विरुद्ध गम्भीर आरोप थे। श्री थी० जी० खेर ने इस घटना की जाब की मांग उपस्थित करते हुए निम्न चक्तव्य दिया:—

''पिछुले दिसम्बर प्रजा परिपद् के सम्मेजन के सिजसिले में मुफे कोव्हापुर जाना पढ़ा था।
''वहां जनता में एक स्त्री काशीवाई हनवार के प्रतिकोल्हापुर-राज्य की पुलिस के दुव्यंवहार के कारण सनसनी फैली हुई थी। पुलिस स्त्री के फ़रार जड़के की तलाश में थी श्रीर उसी
के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बिए उसने स्त्री पर दबाव डालना चाहा था। ६ दिसम्बर १६४४
को कोल्हापुर राज्य कार्यकर्ती सम्मेजन ने प्रस्ताव पास करके एक समिति श्रीमती काशीबाई
हनवार के द्वारा जगाए गए श्रारोपों की जांच के लिए नियुक्त की गई। इस समिति ने जांचपड़ताब की श्रीर ४ जनवरी १६४४ को श्रापनी हिपोर्ट उपस्थित करदी। इसे वाद में एक श्रीर

पुरक रिपोर्ट के साथ ११ फरवरी १६४४ की प्रकाशित कर दिया गया।

"ऐसा जान पएसा है कि समिति इस परिणाम पर पर्नुची कि की। दार हनाावने ने श्रीमती काशीयाई के यहन उसके पति तथा उमके बजों के मामने ही उतार दिये श्रीर इसे निहंयतापूर्वक पीटा। समिति का विचार है कि यह विस्वास करने के भी प्रमाण मिनते हैं कि स्त्री पर श्रीर भी श्रशाचार किया गया। जिस पुक्तिस श्रफ्तर का इस मामके से सम्बन्ध है उसे दो न्यक्तियों की मारपीट करने के श्रपराध में विभाग-द्वारा की गई जांच क परिणामस्वरूप यास्तव में टंडित किया गया थोर उसका पद घटाकर जमादार का कर दिवा गया। तब बना-परिपद के कार्यकर्ताओं ने प्रधान मंत्री से श्रनुरोध किया कि घटना के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र न्यायाधीम नियुक्त करके जांच कराई जाय, किन्तु यह श्रनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। मेरा मत था कि सम्बन्धत पुलिस श्रम्भर स्त्री के पति तथा श्रन्य न्यक्तियों की माधारण मारपीट करने का ही श्रपराधी नहीं या विक उसने श्रीर भी श्रीयक्त निन्दनीय कार्य किया था। इसलिए मैंने १ र मार्च १ हथ भी कोवहापुर के प्रधान मन्त्री के नाम एक पत्र जिल्ला जिसका श्रादिरी पैरा इस प्रकार था — "मुक्ते कहा गया है कि सिर्फ्र कोवहापुर की प्रजा ही नहीं बल्कि श्रिटिश-भारत के भी यहुत से लोगों का विश्वास है कि शिकायत बहुत हुछ सस्य है श्रीर सम्बन्धित सवहंस्पेक्टर ने बहुत ही निर्मम तथा पाशविक स्ववहार किया है।

"इसिक्षए मेरा श्रनुरोध है कि श्रापको श्रपने न्याय प्रयन्ध में जनता का विश्वास कायम करने के किए किसी स्वतन्त्र न्यायाधीश-द्वारा जाच-पड़ताल का श्रादेश देना चाहिए। इस घटना मे सभी सभ्य गर नारियों का श्रंत करण घट्ट हो गया है।"

नीचे लदन के एक मामले का विवरण दिया जाता है— "विदिश जनता युद्-सम्बन्धी समस्याओं में व्यस्त रहने के बावजूद न्याय-प्रयन्ध जैसे घरेलू विषयों में भी काफी दिलचरणी लेती रही है। इस सप्ताह हाईकोर्ट-द्वारा तीन मजिस्ट्रेटों की निन्दा के कारण जनता में रोग की भावना फैंब गई है। इन मजिस्ट्रेटों में से दो स्थिया थों और एक पुरुप और इन्होंने नावाबिग़ों की श्रदालत में ११ साल के एक लहके को किसी बालसुलम श्रपराध के लिए बंत मारे जाने की सजा दी थी। श्रपील में प्रधान न्यायाधीश ने दह के श्रादेश को रह करते हुए कहा कि इन स्थानीय मजिस्ट्रेटों ने नावाबिग़ों की श्रदालतों में काम करने के सभी नियमों की ही उपेला नहीं की है, बिल्क जितनी भी गलती वे कर सकते थे, उन्होंने की है। लड़के की तरफ से मजिस्ट्रेटों के ख़िलाफ दावा दायर किया गया और श्री हरवर्ट मारीसन ने घोषणा भी की कि न्यायाधीश गोडार्ड इस मामले की सार्वजनिक रूप से जांच करेंगे। जांच समाप्त होने वक्त मजिस्ट्रेट अपना काम न कर सकेंगे। इस मामले पर जनता की नाराज़ी जारी है श्रीर समाचार-पत्रों में इसीके सम्बध में सपादकीय टिप्पणियां तथा सपादक के नाम पत्रों की भरमार रहती है। न्यायाधीश महोदय ने मजिस्ट्रेटों को मुलाकात के लिए लन्दन खुलाया है। श्राशा की जाती है कि श्रदाखत में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो सपूर्ण राष्ट्र एक एण के लिए युद्ध को मुल्क जायेगा।"

मारत में मजिस्ट्रेटों ने हज़ारों मामलों में बेंत लगाए जाने की लजाएँ दीं भीर भारत मंत्री श्री एमरी ने उनका उल्लेख भी पार्लमेंट में किया, किन्तु भारत के सम्बन्ध में इस पर श्रसतोष प्रकट न किया गया जैसा कि इम्लेंड में हुई एक घटना पर श्रसतोप फैल गया था। तीन मजिस्ट्रेटों द्वारा, जिनमें दो स्त्रिया थीं, ११ साल के एक लड़के को बेंत मारे जाने का श्रादेश दिया गया। बस पार्लमेंट में हो-हला मच गया। हरबर्ट मारिसन ने सज़ा दिया जाना मुस्तवी कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेटों को जवाबदेही के क्षिए बुताया और तोनों मजिस्ट्रेटों को मुश्रत्तत कर दिया गया। होम सेक्षेटरी ने मामले की जार्च कराने का वादा किया। स्वशासित राष्ट्रों की कार्य-पद्धति ऐसी ही है, किन्तु भारत में न तो यह विज्ञान ही है श्रीर न सरकार में इतनी करुणा की भावना ही।

जहां एक तरफ़ भारत में वेतों की सजाएँ बड़ी श्रासानी से दी गयीं वहां यह ध्यान देने की बात है कि ११ वर्ष पूर्व सेना में भी वेतों की सजा को बहुत गम्भीर माना जाता था।

### सैनिक राजनीतिज्ञ

यह घटना १ = ३२ की है और उसका सम्बन्ध रिफार्म्स बिखं से है। स एक फर्ज पूरा करनेवाला सैनिक था। वह श्रनुशासन को भी मानता था जिसके श्रनुसार उसे राजनीति में भाग जेना चाहिये था। एक दिन वर्गमें घम की बारकों से याहर रिफार्म्स मिल की सारीफ में चिद्रियां भेजी गई'। सन्तरी का काम करते हुए स को एक सुधार-विरोधी पन्न हाथ लगा श्रीर उसने उतका जवाब भी भेज दिया। उसकी हाथ की जिखावट पहचान जी गई। सैनिक को गिरफ्तार करने के बजाय एक बदमाश घोड़ा चढ़ने के लिए दिया गया और जब सैनिक इस पर चढ़ न सका तो उसने इसकी कोशिश भी छोड़ दी। तब सैनिक को गिरफ्तार कर जिया गया। मेजर विंदम के पूछने पर सैनिक ने पत्र विखने की बात स्वीकार कर जी। तब उसे देशब्रोह का श्रपराधी घोषित किया गया, किन्तु दण्ड उसे घोडे पर चढ़ने के लिए सार्जेण्ट का श्रादेश न मानने के सम्बन्ध में दिया गया। कोर्ट मार्शल होने पर १० मिनट के भीतर ही उसे छपनी रेजिमेण्ट के सामने २०० बेंत लगाने की श्राज्ञा सुना दी गयी । १०० वेत लगने के बाद उसकी बाकी सजा माफ कर टी गई। वह सिर्फ एक बार कराहा। उसने कहा कि मैं इस घटना की इंग्लैंग्ड भर में प्रकाशित कर दूंगा। समाचार-पत्रों-द्वारा इसकी सूचना देश की जनता को हो जायगी। श्रौर वाम्तव में जनता में इसकी चर्चा हुई। जाच होने पर यह फैसला हुआ कि मेजर विंदम ने न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। इस अफसर के कार्य के लिये सम्राट् ने खेद प्रकट किया। सैनिक को श्रपना चित्र उतरवाने के लिये ही ४० पाँड मिल गये। उसे जनता से इसना धन मिला कि फौज में काम करने की कोई जरूरत न रह गई।

वन्दूकची क्लेटन की कैंद श्रीर मृत्यु की दु.खद कद्दानी से जहां श्रनुशासन का एक श्रपूर्व उदाहरण मिलता है वहां दाक्टरी परीक्षा के खीखलेपन पर भी प्रकाश पढ़ता है। चालीस वर्ष का एक ऐसा श्राहमी सेना में भर्ती कर जिया गया जो सेना में काम करने-लायक न था। वह सेना में बना रहा श्रीर साथ ही उसकी तन्दुरुस्ती भी गिरती गयी। जब उसे दण्ह देने के बिये नजरचन्द केंग्प में भर्ती किया गया तो तपेदिक के कारण उसका दुरा हाल था श्रीर पैदल चलने की वजह से लगभग श्रधमरा हो चुका था। युद्ध-मन्त्री सर जेग्स श्रिण ने हाईकोर्ट का एक जल मामले की जाच हरने के जिए नियुक्त करने का वायदा किया। इसका फैसला पिछले सप्ताह ही हुश्रा है। गिलिंघम नजरबन्द-केंग्प के दो गैर-कमीशनी श्रफसरों के श्रपराध के निर्णय से जनता में बड़ी समसनी फैल गई है। उस पर एक ऐसे सैनिक की हथ्या का हललाम लगाया गया है जो ४० रगल का श्रशक्त, यहरा श्रीर तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति था। दोनों को सजा इस कारण दी गई क्योंकि सैनिक को स्वस्थ बता कर ही नजरबन्द केंग्प में दाखिल किया गया था। ('मैचेस्टर गार्जियन', १ जुलाई १६४३)।

कांग्रेस के इतिहास के विदार्थी श्रमरीकी मिशनरी रेवरेंड शार० शार० कीयन के नाम से

परिचित हैं। वे चिंगलपट के ईसाई विद्यार्थी-शिविर में भाग ले रहे थे कि श्रचानक उन्हें मझास-सरकार का प्रेसी देंसी के बाहर चले जाने का श्रादेश मिला। यह श्रादेश भारत-रज्ञा-विधान के नियम २६ के श्रन्तर्गत जारी किया गया था। वे तुरन्त नंगलोर के लिये रवाना हो गये। वहां उन्हें मैसूर से निर्वासित किया गया। भारत से जाते समय उन्होंने निम्न वक्षस्य दिया:—

"हमें उस देश की, छोड़ने के लिये कहा जा रहा है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसकी हमने सेवा की है श्रौर जिसे श्रव हम श्रव श्रपना देश मानते हैं। हिन्दुस्तान के कितने ही हिस्सों से कृपापूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं श्रौर प्रार्थनायें भी की गयी हैं। इसका हम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम श्रापकी भावना की कद्र करते हैं श्रौर विश्वास दिलाते हैं कि हम चाहे जहा भी हों, भारत के लिये प्रयस्न करते रहेंगे। पिड़ले दस साल से हम भारत के गांवों श्रौर उसकी गन्दी यस्तियों में रचनात्मक कार्य करने में लगे हुए थे। हमने नौजवानों की शक्ति श्रौर जोश को कियात्मक दिशाशों की श्रोर डकेलने का प्रयस्न किया श्रौर इसमें सफल भी हुए।

"मित्रराष्ट्र बुराई की महान् शिक्तयों के चगुज में फँसे हुए हैं। हम दावा करते हैं, श्रीर यह दावा ठीक भी है, कि हम जीवन की महान् स्वाधीनताशों के जिये जह रहे हैं श्रीर ये स्वाधीनतायों विश्व-न्यापी होनी चाहियें—खासकर हमारे हिन्दुस्तान में। हमें यकीन है कि ज्यादातर श्रादमियों का विश्वास है कि न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति की ज्यवस्था का निर्माण जीवन की रचनात्मक तथा कियात्मक शक्तियों—सत्य तथा प्रेम—के ही श्राधार पर हो सकता है। कम-से-कम यह तो हमारा दढ़ विश्वास है कि शांति की ऐसी न्यवस्था का निर्माण उस हिंसा व वेईमानी के श्राधार पर नहीं हो सकता जो नाजीवाद की विशेषतायें रही हैं। गोकि हम नाजीवाद पर होनेवाले किसी हिंसापूर्ण हमले में श्रपने श्रान्तरिक विश्वास के कारण भाग नहीं जे सके, फिर भी मित्र राष्ट्रों के महान् बिद्धानों को महेनजर रखते हुए हम ऐसे साधनों-हारा, जिनमें हमारा विश्वास है, श्रपने प्रयस्नों का योगदान करते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस समय हमारा यही श्रपराध है श्रीर हसीजिये हमें निर्वासित किया जा रहा है। हम ऐसे सभी कष्टों का स्वागत करते हैं जिनसे जीवन की पूर्णता का मार्ग खुल सकता है श्रीर हम सत्य की प्राप्ति के श्रधक निकट पहुँच सकते हैं। हम जानते हैं कि श्रापकी प्रार्थनाए श्रीर श्राशीविद हमारे साथ है श्रीर हम उस सुखद दिन की श्राशा करते हैं जब हम श्रापके बीच में फिर श्रा सकेंगे।"

#### नजरबन्द

शासन-स्यवस्था का यह नियम है कि जब किसी व्यक्ति पर श्रदालस में मुकदमा नहीं चलाया जाता, बिक्क उसे नजरबन्द ही किया जाता है, तो—चाहे वह झमीर हो या गरीब — उसके लिये श्रपना व श्रपने परिवार का खर्च चलाने के लिए मुनासिब भन्ता दिया जाता है। स्यक्तिगत सरयाग्रह-श्रान्दोलम के दिनों में श्रिधकांश नजरबन्दों को कुछ भन्ता नहीं दिया जाता था। उन्हें निर्वाह के लिये हेंद श्राना (दूसरे दर्जे के कैदियों के लिये) से चार श्राने (पहले दर्जे के कैदियों के लिये) तक दिया जाता था। बैलोर सेण्ड्रल जेल में म० नजरबन्दों-द्वारा १६ दिन तक श्रनशन करने के बाद निर्वाह की रक्षमें बढ़ा कर क्रमश ४ श्रा० श्रीर म श्रा० कर दी गर्थी। कुला २४: नजरबन्दों में से सिर्फ श्राधे दर्जन को ४ र० से ३४ र० मासिक तक पारिवारिक भन्ते दिये गये। फिर नजरबन्दों के भन्ते बढ़ा कर क्रमश १ र० ४ श्रा० श्रीर १ र० १२ श्रा० कर दिये गये।

१६४२-४६ में भत्तों सम्बन्धी नीति में कुछ सुधार हुआ। मदास में १८४ नजरबन्दों

को १४ रु० से १०० रु० प्रति नजरबन्द भत्ता दिया जाता था, किन्तु बंगाल में श्रधिक उदारता-पूर्ण नीति का श्रनुसरण किया गया। कारण यह था कि बंगाल में हजारों नजरबन्द थे शौर उनके सम्बन्ध में नीति निर्दारित कर दी गयी थी। बंगाल के मूक्यों में श्राठ या दस गुनी वृद्धि होने के कारण भन्तों की दरों में संशोधन करना श्रावश्यक हो गया, किन्तु यह शर्त थी कि भन्ता नजरबन्द की उस प्राय से. श्रधिक न होना चाहिए जिससे नजरबन्दी के कारण वह वंचित हुआ हो।

सबसे उल्लेखनीय विवरण राजा सर महाराज सिंह की वहन श्रीमती श्रमृतछीर की गिरफ्तारी व नजरबन्दी के सम्बन्ध में है। यह विवरण नीचे दिया जाता है.—

"हन्हें सायंकाल मा। बजे कालका में गिरफ्तार कर लिया गया। सुचित किया गया कि उन्हें श्रम्बाक्षा जेल ले जाया जायगा। राजकुमारी श्रमृतकौर ने श्रपने साथ श्रपना बिस्तर, चरला, बाइबिज, गीता तथा पानी पीने का गिजास जे जाने का अनुरोध किया और इसकी इजाजत उन्हें दे दी गयी। उन्हें श्रपना कपड़े का बक्स को जाने की इजाजत नहीं दी गयी श्रीर कहा गया कि उन्हें लाहीर ले जाया जायगा, क्योंकि महिला नजरबंदों या एक महीने से श्रधिक काल के निष काराधास का दढ पानेवाली स्त्रियों को रखने का प्रबंध वहीं है। लेकिन उन्हें कभी लाहौर नहीं ते जाया गया श्रीर एक महीने का काल उन्होंने एक जोड़े कपड़े में ही गुजारा । ये छपडे बुरी तरह मैं हो चुके थे। यनमें कब्तर की बीट व चूहों की लेंड़ी के निशान थे। रहने के कमरे में ही शीच का स्थान था जिसे इस्तेमाल करने से उन्होंने इन्कार कर दिया। स्नान के लिए कोई बद जगह तक न थी। रहने के स्थान की मरस्मत बहुत दिन से नहीं हुई थी। एक दिन मिट्टी का एक डोंका गिर पढा श्रीर उनके कथे पर कुछ हलकी चीट लगी। सार्यकाल मा। बजे गिरफ्तार होने के कारण उनके भोजन का कोई प्रवध न था। उन्हें मोटी, श्रधकच्ची रोटी श्रीर ठढी दाल दूसरे दिन दोपहर १ बजे दी गयी। वे यह भोजन न कर सर्की। यही भोजन उन्हें सायंकाल शा बजे दिया गया। श्रमले दिन फिर यही मोजन दिया गया। तीसरे दिन भूख से परेशान होकर उन्होंने रोटी खाने की कोशिश की, किन्तु इस मोजन का उनके पेट पर बुरा श्रासर पहा। चौथे दिन जेजर को दया माई श्रीर उसने २ श्रोम द्घ शपने घर से मँगाकर दिया, जिसके लिए राजकुमारी ने उनका श्राभार माना। सप्ताह भर में ही उन्हें श्रह्पताल में भरती कर दिया गया। तब उन्हें कुछ दध् सन्जी व डबल रोटी निस्य दी जाने जागी। इस तरह ढाक्टरों ने अन्हें नजास दिलायी। सीन सप्ताह श्रकेले रहने पर जाहौर से पांच श्रम्य महिलाएं भी श्रा गयीं, जिनमें दिल्ली की श्रीमती सत्य-वती भी थीं। उन्हें पुस्तकें या समाचारपत्र पढ़ने की नहीं दिये जाते थे श्रीर न जिखने के जिए कागज की एक भी चिंदी दी जाती थी। दूसरी बहनों के श्राने पर मांग की गयी कि भोजन उनके श्रपने सेहन में ही पकाया जाय। उन्हें थाल, कटोरे श्रीर गिलास दे दिये गये श्रीर इसके बाह रुनकी हालत ठीक रही। भीतर ही एक स्नानागार का प्रवध कर दिया गया। ऐसा जान पहला है कि श्रारम्भ में श्रोमती श्रमृतकौर के प्रति साधारण श्रपराधी-जैसा व्यवहार किया जानेवाला था श्रीर इसी तिए जेत के श्रधिकारी चाहते हुए भी कुछ करने में श्रसमर्थ थे। श्रन्य वहनों के श्राने से पहले तीन दिन सुबह का भोजन पहुचाने की किसी को याद ही न रही। म सप्ताह में उनका वजन १ स्टोन कम हो गया। इसके बाद उन्हें जेज से खाकर अपने मछान में ही नजरबद कर दिया गया, जहा वे २० महीने लगातार रहीं। जब वे जेल में थीं, उनके भाई की मृत्य हो गयी। यहां तक कि उन्हें अपनी भावज के खिए पत्र तक जिखने की अनुमति नहीं दी गयी। यह

ऐसी कहानी है, जिसे राष्ट्र कभी भूज नहीं सकता। इस कहानी के साथ श्री पेगडेरेल मून, श्राई० सी० एस० का भी सम्बन्ध है। श्रीमती श्रमृतकौर के भाई के नाम इनके एक पत्र का सेंसर किया गया। जब श्री पेगडेरेज मून से श्रदने श्राचरण का स्पष्टीकरण करने को कहा गया तो उन्होंने हस्तीफा देने की इच्छा शकट की।

पंजाब हाईकोर्ट में अपील करने पर एक कैंदी को रिहा करने का आदेश दिया गया, किन्तु उसे तुरन्त छोड़ा नहीं गया। पंजाब असेम्बली में सरदार सोहनसिंह जोश ने सरदार तेजासिंह स्वतंत्र की तरफ से प्रश्न किया कि क्या गुजरात ज़िले के सरदार रजवंतसिंह के दरख्वास्त-निगरानी दायर करने पर लाहौर हाईकोर्ट ने उनके तीन वर्ष के कारावास को घटाकर एक वर्ष का कारावास २७ अगस्त १६४३ को कर दिया था और क्या उन्हें एक वर्ष से अधिक केंद्र भुगतनी पड़ी थी? उन्होंने प्रश्न किया कि सजा घटायी जाने का आदेश लायलपुर जेल ४ अक्टूबर १६४३ को इतनी देरी से क्यों भेजा गया ?

सर मनोहरतात ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सना घटायी जाने के सम्बन्ध में श्रादेश भेजने में देरी होने का कारण यह था कि जिन सेशन जज को श्रादेश भेजना था वे छुटी पर थे श्रीर साथ ही सेशन जज को यह भी जात न था कि बंदी उस समय किस जेल में है।

बगाल श्रसेम्बली में हुए सवाल व जवाब से प्रकट हुआ कि परिस्थित बहुर्त ही श्रसतीयजनक है श्रीर मंत्रिमंदल को तुरन्त जांच करानी चाहिये। बंगाल के प्रधान मंत्री ने साफ शब्दों में
बताया कि मेदिनीपुर की घटनाश्रों के सम्बन्ध में जांच कराने का जो वचन पिछुले प्रधान मंत्री ने
दिया था उसे प्रा करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। श्री फजलुल हक ने जांच का जो वचन दिया
था वह बंगाल के स्वर्गीय गवनर सर जॉन हबर्ट को पसद न था श्रीर श्री हक को प्रधान मंत्री के
पद से हटाये जाने का एक यह भी कारण था। जनता श्रीर पुलिस दोनों ही की तरफ से एक
दूसरे के पांते श्रस्याचार के इलजाम लगाये जाने के कारण जांच बहुत ही श्रावश्यक थी, किन्तु
सर नज़ी मुद्दीन के पूरे जवाब से जाँच कराने के सम्बन्ध में उनकी हिचकिचाहट साफ मजकती
थी। श्रापने कहा, "जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, उसकी तरफ से यदि कोई श्रस्याचार हुए हैं
तो उनकी जांच कराने को में तैयार हू, किन्तु दूसरी तरफ से जो हत्थाए हो रही हैं, जोगों को
भगाया ला रहा है श्रीर उनसे जबरन धन लिया जा रहा है, इन्हें बंद कराने के लिए दूसरा पक्ष

भारत-सरकार बराबर इस बात पर जोर देती थी कि लोगों को सिर्फ इसलिए नजरबद रखा जाता है कि वे अपने हानिकर कार्यों से बचें। नजरबदों के विरुद्ध जो आरोप थे उन्हें उपस्थित करते समय भी यही बात कही गयी थी। श्री हुमायू कबीर ने प्रान्तीय धारासभा में प्रस्ताव उपस्थित करके अनुरोध किया कि नजरबदों के साथ अधिक नमीं का बर्ताव होना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नजरबदों के परिवारों को सहायता देते समय इस बात का ध्यान अवस्य रखना चाहिए कि नजरबदों लोगों को अप्रिय जान पहे। एक जिस भय से स्यक्ति विमाश-कारी कार्यों से अलग रहता है वह यह है कि उसके अभाव में परिवारवालों को कष्ट होगा। एक स्वायत्त-शासनप्राप्त प्रान्त की भारतीय प्रधान मन्नी मैक्सवेज को भी मात कर रहा था।

विद्वार, उड़ीसा व मद्रास में एक कमीशन ने उन नजरवदों के मामखों पर विचार करने के लिए दौरा किया, जो विशेषाधिकार-कानून के अन्तर्गत अपना पच उपस्थित करना चाहते थे। जुलाई, १६४३ में केन्द्रीय असेन्वजी में श्री के॰ सी॰ नियोगी ने सरकार का ध्यान एक इस समा-

चार की श्रोर श्राकिषित किया कि दिल्ली के किने में एक ऐसा तहसाना है, जिसमें कित्रय राज-नीतिक बन्दियों को रखा जाता है। श्री नियोगी ने सरकार से श्रनुरोध किया कि वह इस विषय का स्पष्टीकरण कर दे, किन्तु गृह सँदस्य ने इस प्रश्न की श्रोर ध्यान नहीं दिया—कम-से-कम अन्होंने सवाब का तुरत जवाब न दिया।

जमीन के नीचे ये कोठरियां १६४१ में बनवाई गई थीं । वे जमीन की सतह से सोतह फ्रीट नीचे थीं, किन्तु कोठरियों के सामने २६ फ्रीट चौड़ा खुला श्रहाता था । चूं कि कोठरियों में सूरज की किरणें सीधी नहीं श्रा पाती थीं, इसिंबये उनमें कुछ श्रधेश रहता था, किन्तु वे काफ़ी बड़ी श्रीर साफ़ थीं, श्रीर मज़रहन्दों को पूछताझ के लिये रखने-लायक थीं। इन कोठरियों का उपयोग सिफ़ इसी कार्य के लिये किया जाता था।

प्ं हर्वयनाथ कुंजरू के यह पूछने पर श्री कार्नन स्मिथ ने बताया कि मामूली तौर पर कैदियों को यहां एक महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाता श्रीर किसी भी हाखत में वे उनमें दो महीने से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते।

. श्री एम॰ एम॰ जोशों ने अपने संशोधन के द्वारा नज़रबन्दों के मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का श्रनुरोध किया था। इस संशोधन के एच में ३६ श्रीर विपच में भी ३६ ही मत श्राये श्रीर श्रध्यच के मत से यह संशोधन श्रस्वीकार कर दिया गया।

यम्बई-सरकार ने जनवरी १६४३ में किमिन ब कॉ एमेडमेंट के अन्तर्गत आदेश निकालकर बच्छराज ऐगड़ कम्पनी को स्चित किया कि सरकार उनके पास जमा ७२,८०० रू० की रक्षम की जब्त करना चाहती है, क्योंकि सरकार को विश्वास हो जुका है कि इस धन का उपयोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिये किया जायेगा । खक्षीका अदालत के चीफ जज श्री मार्क नोरोन्हा के सामने आदेश के औचित्य का प्रश्न उठाया गया । चीफ जज ने निर्णय किया कि जिन दो न्यक्तियों ने दरख्वास्त दी है और जो कांग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य दोने का दावा करते हैं उन्हें इस आदेश में कोई हानि नहीं पहुँची। अन्त में खीफ जज ने धन जब्त करने का आदेश बहान रखा।

पूना के एडिशनल सिटी-मिलिस्ट्रेट ने 'भारत छोड़ो' के गुजराती श्रनुवाद की एक प्रति श्रपने पास रखने के श्रमियोग में एस० श्रार० दिवालकर को ६ महीने की कड़ी कैंद्र, १०० रु० सुर्माना तथा जुर्माना न देने पर श्रोर दो महीने की कड़ी कैंद्र की सजा दी।

शान्ताराम उर्फ इनुमन्त अनन्त गुमारता देशसुख, जो सतारा जिले के खानापुर स्थान का था, श्रगस्त १६४२ में गिरफ्तार किया गया श्रोर उसके रिश्तेदारों को तभी से उसके सम्बन्ध में कोई खबर नहीं मिली। श्रगस्त १६४४ तक उसके घरवालें कोई खबर मिलने का इन्तजार करते रहे। उसके बाद सतारा के जिला-मजिस्ट्रेट से मिले। मितस्ट्रेट ने उसकी परनी श्रोर साले को बतलाया कि शान्ताराम दो महीने में जेल से छूटकर घर वापिस श्रा जायगा। रिश्तेदार इस समाचार मिलने की प्रतीत्ता कर ही रहे थे कि उन्हें उसकी मृत्यु का समाचार मिला। रिश्तेदार इस समाचार का यकीन न कर सके श्रोर उन्होंने जेलवालों से उसके कपढ़े मागे। जेलवालों ने कहा कि कपहे लाश के साथ ही दफना दिये गये। शान्ताराम के साले ने यह सब बातें लिखकर श्रसेम्बली के एक सदस्य के पास भेज दीं। उन्होंने जेलों के इन्सपेक्टर जनरल से प्छताछ की श्रीर एक महीने याद इसका उत्तर मिल। कि १६ दिसम्बर १६४२ को शान्ताराम वेलगाँव सेण्डल जेल में मर गया। उन दिनों जेल में एक खास महामारी फेली हुई थी श्रीर शान्ताराम उसी का शिकार हुश्रा था। मृत्यु की खबर १३ दिसम्बर १६४३ को (एक वर्ष वाद ) विटा ताक्लका के पुष्टिस सय-

इन्सपेक्टर के जिरिये प्रक पत्र-द्वारा उसकी परनी के पास भेज दी गई थी। इस पत्र में यह खबर गलती से दी गयी थी कि कपड़े लाश के साथ ही दफना दिये गये थे। लाश को जलाया गया था। मृत्यु की खबर देनेवाला पत्र भी उसकी परनी तक कभी नहीं पहुचा श्रीर न विष्टा के पुलिस सब-इन्सपेक्टर ने उसकी परनी को स्चित ही किया था। जिला-मजिस्ट्रेट ने जो यह स्चित किया था कि शान्ताराम दो महीने में वापस श्रा जायगा। इससे पता चलता है कि उसे कुछ भी खबर न थी।

सिविलियनों का दुर्भाग्य

युद्ध में सिविधियमों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। बिलया के श्री निगम तथा ही एस० पी० श्री रियाज़ हीन को श्रपने पदों से श्रलम कर दिया गया। सयुक्त मानत के श्री दे को जयपुर रियासत में काम मिल गया। पहले दो सज्जनों को २६ फरवरी, १६४४ को बनारस में जारी किये गये एक श्रादेश-द्वारा श्रपने पदों से हटाया गया था। कहा जाता है कि कलक्टर ने र्हें ४०,००० रु० के नोटों को नष्ट करा दिया था। पजाब के श्री पेण हेरेल मून श्राई० सी० एस० ने श्रीमती श्रम्यतकीर के भाई के पास उनके प्रति दुन्यंवहार के सम्बन्ध में एक पश्र लिखा श्रीर किर पेंशन लेने से इन्कार कर दिया। बगाल के श्री टलेयर को प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध लिखने के श्रीमयोग में इस्तीका देने के लिए विवश किया गया। मद्रास-सरकार के एक से केटरी को परनी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा विखे गये पत्र के बिल्प प्रान्त के किसी श्रज्ञात कोने में मेज दिया गया। यह पत्र उसकी परनी को कभी मिला नहीं, किन्तु इसमें युद्ध के विषय में कुछ चर्च की गई थी। पजाब के श्री लाल श्राई० सी० एस० ने प्रान्तीय सरकार द्वारा श्रपनी वर्लास्तगी के विरुद्ध श्रपील दायर करके दिश्री प्राप्त की। मध्यप्रान्त के श्री श्रार० के० पाटिल, श्राई० सी० एस० ने इस्तीका दे दिया, क्योंकि वे सरकार की श्रान्दोन्न-सम्बन्धी नीति से सहमत न थे। कई श्रन्य सिविलियन श्रान्दोन्न से सम्बन्ध न रखने पर भी निकाल दिये गये।

राजपीपना रियासत में दो भाठ-श्राठ वर्ष के तहकों को तोइ-फोइ-सम्बन्धी कार्यों के निए जेन में डाल दिया गया श्रीर वे दिसम्बर १६४४ श्रीर इसके हुछ समय वाद तक जेन में रहे।

श्रीमती श्ररुणा श्रासफश्चली को दिल्लो के चीफ कमिश्नर ने श्रादेश दिया था कि वे ७ सितम्बर १६४२ से १० दिन के भीतर सी० श्राई० डी० पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने हाजिर हों। श्रीमती श्रासफश्चली सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई श्रीर तब उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

तब श्रीमती श्रासफश्रची केसामान का मीलाम हुआ। उनकी वेबी श्रास्टिन कार ३,४०००० में वेच दी गयी। उनका मकान २०,००० में बेच दिया गया।

जाजा फीरोजचन्द, सर्वेन्ट्स म्राविद पीपुरस सोसाइटी के उपाध्यस थे । म्राप म्रगस्त, १६४२ से ही नज़रबन्द थे। सियाजकोट जेल से जाहीर सेंद्रज जेल जाते समय म्रापकी हथकियां पहनाई गई थीं।

श्री जयप्रकाश नारायण एक सुप्रसिद्ध समाजवादी हैं। स्वराज्य प्राप्त करने के साधमों के सम्बन्ध में उनका कांग्रेस से मतभेद था। इसी प्रकार कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में भी उनका मत भेद था। देवली जेल से जिस पत्र के लिखने की बात उनके सम्बन्ध में कही जाती है उससे भी यही प्रकट होता है। जब देवली कैम्प तोड़ा गया श्रीर नजरबन्द विभिन्न प्रान्तों को भेजे गये तो श्री जयप्रकाश नारायण भी बिहार भेजे गये श्रीर उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। यहां से क नवम्बर १६४२ को वे भाग गये। उनकी गिरफ्तारी के लिए मारी इनाम की भोषणा की

गई, जो बढ़ाकर १०,००० रु० तरु किया गया। एक बार खबर मिली थी कि वे नेपाल में हैं । फिर घंगाल मित्रमंडल ने उनके बगाल में रहने की यात की सुचना दी, किन्तु मी० श्राई० टी० को ग्यमर मिलने से पहले ही ये प्रान्त के याहर हो गये। उन्हें अवद्या मे पकड़ लिया गया: किन्तु यह नहीं बताया गया कि यह गिरफ्तारी किम प्रान्त में ग्रीर किसके श्रादश से हुई । श्रन्त में उन्हें प्रताव में नज़रबन्द करके रखा गया। पंचाय सरकार ने कहा कि उनके प्रति प्रथम श्रेणी के बढ़ी का व्यवहार किया जाता है। ७ नवस्तर को प्रान्तीय श्रासेम्प्रली में एक कार्य-स्थानित प्रस्तान उपस्थित करने का प्रयश्न किया गया. किन्तु ह दिसम्बर को उसके क्षिए धनुमति देने से इनकार कर दिया गया। तप जाहीर छाईकोर्ट में उनकी तरफ से दरस्यास्त दी गयी कि नजरयन्दी के सम्यन्ध में जांच के लिए यन्दी को उपस्थित होने दिया जाय । इस दर्ण्यास्त का परिणाम श्री जयमकाश के चकील के लिए विचिन्न तथा। श्री पर्दावाला यह दरव्वास्त लाहीर हाईकोर्ट में दाग्विल करने के लिए ही बम्बई से श्रामं थे। तय स्वय पर्शियाला के मस्यन्ध में इसी प्रकार की श्रार्जी दी गयी, किन्तु उन्हें तीन दिन के भीतर रिहा कर दिया गया। पजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यह कहने पर कि यदि यह प्रमाणित हो गया कि इस वकील को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि वह अपना पेशा-सम्बन्धी कार्य करने श्राया था. तो वे कुछ गम्भीर कार्रवाई करेंगे-सरकार तरन्त श्रपनी मिथति से इट गयी। जहाँ तक जयप्रकाश नारायण सम्बन्धी दरख्वाम्त का सम्बन्ध है, इस दर-स्यास्त की सुनवाई की तारीख के तीन सप्ताइ पहले ही पुढवोकेट जनरत्त ने श्री जयप्रकाश नारायण के वकी बों को स्चित किया कि यन्दी को जिस कानून के अन्तर्गत निरफ्तार किया गया था उसे भव भारत रण विधान में जदलकर १८१८ का तीसरा रेगुलेशन कर दिया गया है। इस सरह पनस्यन्द का मामजा दरम्यास्त के प्रेय से बाहर हो गया। एडवोक्ट-जन्रक का ऋत्-रीय स्पीकार किये जाने पर चोफ जस्टिस तथा नजरवन्द्र के बकील में एछ विचित्र बातचीत भी एई। ७ दिसम्पर को श्री जयप्रकाश नारायण की तरफ में श्रीमती पृश्चिमा चनर्जी-द्वारा दायर की गयी दरण्यान्य चीफ जिस्टम सर देवर हैरीज तथा जिरदम सर खब्द्र हमान हारा सामंजर कर पी गयी।

पर्धानाता का सामला एक श्रीर भी परिस्थित के कारण सनीरजक रहा। श्री पर्धीयाला को श्रपनी गिरफ्तारों के दो दिन पाइ जेल में एक सम-इन्सपेक्टर दिखाई दिया जिसे
उन्होंने छाईर एईवांट में दाधित करने के लिए एक श्रजी दे दी, श्रीर जिसमें उन्होंने श्रपनी गैरकान्नी गिरफ्तारों के सम्मन्ध में विचार प्रकट किए थे। यह धार्नी एईफोट नहीं पहुंचाई गई।
म्मष्ट था कि पुलिय के पास थी पर्शानला के विच्य कोई धारोप माना श्रीर इसीखिए श्रपने
पानरण के प्रषीवरण में उने कठिनाई हो रही भी श्रार किर हमीखिए, उन्हें दी दिस याद रिहा
का दिवा गया था। थी पर्शानला की गिरफ्तारों के थ दिन याद टमई। रिहाई श्रीर तयप्रकाश
गारामण के सम्मन्ध में सारत रणा-विधान के स्थान पर अम्बन के रेमुलेशन 3 को खाम करने
में स्थितरावर्ण या जानतिक ग्यरण प्रपत्नी पूर्ण कना में हमारे मामने श्रा आता है। धार्मी
न पर्मायों एक्नियाणी पान में एक पंसा ही घरना स्मरूग हो भानी है, जो इंग्लिंड में एक
क नान क सम्बन्ध में हुई थी छोर शिल्ड पराने के सम्मुन मामला श्रानं पर उन्होंने हमकी
कही छालोधना को था कीर पाध ही मुहन्यनों मर जान एक्डमंन ने इसके दिए श्रमा भी
सोगी थी। शिस्टम हम्के ने एपने निर्मुन में कहा था —

"किसी न्यक्ति ने, जिसका नाम श्रदान्तत के पास नहीं है श्रीर जिसकी टरस्वास्त के बारे में भी उमे कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, इस कागज को बीच ही में रख लिया श्रीर श्रटान्नत के पास नहीं भेजा, जिसके लिए वह था। उस श्रधिकारी का ख्यान था कि श्रटान्नत के श्रागे दर- स्वास्त पेश करने का वह उद्ग ठीक न था। उस श्रधिकारी के लिए यह परिणाम निकान की कुछ भी जरूरत न थी। उसने जो कुछ किया वह करना उसके लिए बड़ी धटता की बात थी।"

कहा गया है कि बुराई में से भलाई निकलती है। श्री पर्दीवाला की गिरफ्तारी तथा उनके द्वारा लाहौर हाईकोर्ट के लिए लिखी गयी दरख्वारत रोक लिये जाने के परिणामस्वरूप यह प्रकट हुआ कि अन्य कई दरख्वास्तें ऐसी थीं, और उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की गयी। इससे भी एक महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि ६ फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय-सरकार के विरुद्ध एक निंदास्मक प्रस्ताव आगरे के एक वकील लाला वैजनाथ तथा बम्बई के एक वकील श्री पर्दीवाला की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में पास हो गया। इनका कसूर इसके अलावा और उन्न भी न था कि उन्होंने कई राजनीतिक मामलों में अभियुक्तों की तरफ से पैरवी की थी।

पर्टीवाला के मामले के बाद एक दूसरा मामला श्रष्टालत की मान द्वानि का सी॰ श्राई॰ द्वी॰ के स्पेशल सुपरिन्टें हेण्ट पुलिस, श्री राबिन्सन तथा सी॰ श्राई॰ डी॰ के पुलिस सब-इन्सपे- क्टर मिर्जा श्रस्काक बेग के विरुद्ध चला श्रीर दोनों पुलिस श्रक्तसर नियमानुसार श्रदालत की मानद्दानि के दोषी पाये गए, किन्तु यह भी कहा गया कि मानद्दानि श्रिधक गम्भीर नहीं है। पुलिस सी॰ श्राई॰ डी॰ शास्त्रा के दिष्टी इन्सपेक्टर जनरल के विरुद्ध मानद्दानि का श्रिभयोग श्रागे नहीं बढ़ाया गया।

सी॰ आई॰ ही॰ के सुपरियटेडेन्ट श्री राबिसन ने श्रदालत में जिरह के समय कहा कि उस समय में डिप्टी-इन्सपैक्टर-जनरन की श्रोर से काम कर रहा था श्रोर ऐसा करने का में पूरा श्रिकारी था। श्री राबिसन से पूछा गया कि उनके विभाग में किसी दूसरे श्रफसर की तरफ से काम करनेवाला कोई श्रफसर उस श्रफसर के नाम जिले गये पत्र को नष्ट कर सकता है या नहीं ? उन्होंने कहा कि मैं इसका कोई श्राम जवाब नहीं दे सकता, में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस मामले में मैं डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरक कि तरफ से काम कर रहा था। मैं जानता था कि पत्र हाईकोर्ट के जिथे जिला गया है, फिर भी मेंने उसे श्रधिक महत्व नहीं दिया। तब राधिसन से पूछा गया कि क्या उनका स्वयाल था कि वे उस पत्र को नष्ट कर सकते हैं ? श्री राधिसन ने जवाब दिया, ''मैं जानता था कि पत्र में रिहाई की माग की गई है श्रीर चू कि श्री पर्शिवाला छोड़े जा जुके थे इसिलिए श्रीर कुछ किया जाना बाकी न था। यह जानते हुए भी कि पत्र हाईकोर्ट के नाम है मैंने उसे नष्ट करने की मूर्खता कर डाली। ऐसा करके में पत्र से सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी से बचाना चाहता था, क्योंकि रिहाई का हुक्म जारी हो चुका था श्रीर सम्बन्धित व्यक्ति को छोड़ा भी जा जुका था।''

हं ग्लेंगड में कुछ ऐसे मामले हुए जिनसे रचा-सम्बन्धी नियमों पर प्रकाश पहता है। ऐसा ही एक मामला सुरेश बैद्य का था। सुरेश बैद्य पर इ ग्लेंड का श्रानिवार्य-म्रती कानून लागू किया गया, किन्तु उन्होंने इसका विरोध किया। श्रापील करने पर श्रदालत ने उन्हें सेना के काम से मुक्त कर दिया। 'न्यू स्टेट्समेंन' (१६ फरवरी, १६४४) ने सुरेश बैद्य के बारे में एक विचित्र बात कही कि वे "मज़हब के मुसलमान श्रीर जाति के मराठे हैं श्रीर एक ऐसे जोशीले श्रादमी हैं जिन्हें कोई भी सेना खुशी से भरती करना चाहेगी।" लेखक श्रागे लिखता

है, "परन्तु सुरेश वैद्य एक भारतीय देश-भक्त हैं श्रीर उन्हें इस बात पर श्रापित है कि उनके देश को इस युद्ध में उसकी मर्जी के खिलाफ घसीटा गया है। इसीलिए वे सेना में काम करने से इन्कार करते हैं। कानूनी दृष्टि से उन्हें सेना में जबरन भरती किया जा सकता है। लेकिन भारत में श्रानिवार्य भरती का कानून श्रमी जारी नहीं हुश्या। इसिलिये नैतिक व राजनीतिक श्राधार पर—वाक्षायदा छुटकारा नहीं—इमें उनको छोड़ देने का निश्चय करना चाहिए।" इस मामले से जनता में काफी सनसनी फैल गई श्रीर श्रन्त में सुरेश वैद्य छोड़ भी दिये गए।

#### मोसले

भारत व हं ग्लैंड में राजनीतिक-बन्दी-सम्बन्धी परिस्थितियों की तुलना इस बात से की जा सकती है कि गृह-मन्त्री श्री हरबर्ट मारीसन ने जनता के विरोध के बावजूद सर श्रीसवावड मोसले श्रीर उनकी पत्नी को जेल से रिहा कर दिया श्रीर इधर भारत में गृह सदस्य सर रेजी-नावड मैक्सवेल ने भारतीय जनता की रिहाई की ज़ोरदार माग के बावजूद १६,००० राजनीतिक बन्दियों व नजरबन्दों को जेल में बनाये रखा। सर श्रीसवावड मोसले लार्ड कर्जन के जमाई हैं। वे पहले समाजवादी थे, किन्तु पिता की मृत्यु के बाद वे काली कमीज़वाले व फासिस्ट बन गथे। फिर वे ब्रिटेन के फासिस्टों के नेता व हिटलर श्रीर मुसोलिनी के मित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। कैसी श्रजीब बात है कि इंग्लैंगड में फासिस्टों का नेता श्राजाद कर दिया जाय श्रीर भारत में फासिज़म के हुश्मनों को जेलों में बन्द रखा जाय।

जहा एक तरफ ब्रिटेन में वहा के गृहमन्त्री ने स्पष्ट कह दिया था कि सर श्रोसवावड मोसचे के सम्बन्ध में निर्णय करते समय राजनीतिक दुर्भावना का ख्रयाल नहीं किया गया था,वहां भारत मे सर रेजिनाएड मैक्सवेज तथा प्रान्तों के अन्य अधिकारी 'राजनीतिक दुर्भावना' का प्रदर्शन खुक्षे सब्दों में कर रहे थे श्रीर कह रहे थे कि कांग्रेस का श्रगस्त, १६४२ वाला प्रस्ताव वापस लेने के समय तक नेताओं को छोड़ा नहीं जा सकता। परन्तु पंजाब के प्रधानमंत्री तो सबसे आगे बढ गये। उन्होंने मार्च, १६४२ में कहा कि जिन नज़रबन्दों को बीमारी के कारण छोहा जायगा ष्ठन्हें ठीक होने पर फिर जेल में वापस जाना पहेगा। इस प्रकार छोड़े गये व्यक्तियों में से यदि कोई प्रान्तीय असेम्बली का सदस्य है तो बीच के काल में वे असेम्बली के अधिवेशन में भाग न ले सकेगा। इस तरह जहा सर श्रीसवाल्ड मोसले को श्रस्वस्थ होने के कारण जेल से छोड़ा जा सकता है वहा पजाब के प्रधानमंत्री को यह तर्क ठीक न लगा श्रीर वे हरबर्ट मारीसन से. श्रागे वद गये । जहां भी नजरवद जेल में बीमार पड़े हैं इसका यही मतलब लगाया जा सकता है कि वीमारी उन्हें जेल जीवन के कारण हुई श्रीर फिर जेल से छूटने पर शारीरिक श्राराम मिकाने. चिकिरसा होने व मानसिक शान्ति प्राप्त करने से वे श्रच्छे हो जाते हैं । परन्तु पजाब के प्रधान मत्री सर खिज हयात खा का यह विचार है कि जेल में बीमार पड़नेवाले नजरवतों की छोड़ तो दिया जाय. पर श्रव्छा होने पर वीमार पहने के लिए जेल में वापस बुला लिया जाय। सर सिद्ध यह भी जानते हैं कि दूसरी बार बीमार पहने पर ठीक होना कितना कठिन होता है। बहधा भारतीय श्रधिकारीवर्ग श्रपने जोकतत्र-विरोधी श्राचरण की सफाई देने के लिए विटेन की मजीरें दिया करते हैं। श्रपनी दमन-नीति के समर्थन में वे सुरज्ञा की दुहाई दिया करते हैं श्रीर इस तरह श्रपने देशभाइयों की स्वाधीनता का श्रपहरण किया करते हैं।

'नागपुर टाइम्स' व 'हितवाद' के नागपुर-स्थिति सम्पादक की इसिलए गिरफ्तार कर निया गया कि उन्होंने मध्य-प्रातीय सरकार-द्वारा कतिपय नजरबंदों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध से बनाये गये कारणों को प्रकाशित किया था। इससे एक श्रौर पेचीदगी उत्पन्न हुई। मई, १६४४ में जब मामला श्रदालत में पहुंचा तो प्रकट हुआ कि मरकार कारण दे ही नहीं सकती। श्रत में इस सम्बन्ध के श्राहिनेंस में संशोधन किया गया।

#### राप्त कार्य

पाठकों को समरण होगा कि वस्वई में म श्रगस्त के दिन भाषण करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, "गोपनीचता नहीं रहनी चाहिये। गोपनीयता पाप है; गुप्त कार्य न होना चाहिये।" गांधीजी की इस चेतावनी की तुलना हम राष्ट्रपति क्जवेक्ट के अस भाषण से कर सकते हैं, जो उन्होंने १६४३ में बड़े दिन के श्रवसर पर दिया था। यूरोप के देशों के गुप्त कार्यकर्ताश्रों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था

"यह इमारी निरन्तर नीति रही है श्रीर साधारण विवेक भी इसी नीति को ठीक मानेगा कि स्वाधीनता प्राप्त करने के विये प्रत्येक राष्ट्र के श्रधिकार का श्रगुमान हमें यह देखकर करना चाहिये कि यह राष्ट्र स्वाधीनता के विये किस सीमा तक वसने के विष् इच्छुक है। श्राज हम श्रपने उन श्रनदेखे मिश्रों का श्रभियादन करते हैं जो शत्रु-द्वारा श्रधिकृत देशों में गुप्त रूप से वह रहे हैं श्रीर मुक्ति-सेनाश्रों का संगठन कर रहे हैं।"

श्रगर भारत में एक ऐसा गुप्त श्रादोलन चल गया जिसके साथ सरकार ने कामेस का नाम ग़लती से जोइ दिया तो इस परिस्थिति को दुनिया भर की घटनाश्रों के श्रनुरूप ही कहा जायेगा। जिन लोगों ने भारत में गुप्त कार्यों की निदा की हैं उन्होंने फ्रास व जर्मनी में उनकी लागिक क्री हैं। कहा जाता है कि फ्रास की श्राधी जनता तक गुप्त कार्यकर्ताश्रों के समाचारपत्र पहुचते थे। जर्मनी में श्रादोलन दूर तूर तक फैला था श्रीर भीतर-ही-भीतर नाज़ी सत्ता से लोहा ले रहा था। ११ फरवरी, १६४७ को जन्दन से जेलों में काम करनेवाले जर्मन मज़दूरों के नाम एक श्रपील बादकास्ट की गई जिसमें उनसे गुद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिये रेलों में तोइ-बोइ करने को कहा गया था। यी० बी० सी० ने ऐसी ही श्रपीलें जर्मनी की रेलों में काम करनेवाले विदेशी मजदूरों के नाम भी ढच, चैंक, पोलिश व फ्रेंच भाषाश्रों में बाडकास्ट की थीं। यज़दूरों से कहा गया था कि इस काम में बड़े साइस की जरूरत है श्रीर ख़तरा भी काफ्रो है। हालेंड में एक ऐसी ही श्रपील के परिगान-स्वरूप वहां की रेलों के सज़दूरों ने हड़ताल कर दी श्रीर इस तरह मित्रराष्ट्रीय सेना की कार्यवाही में काफ्री सहायता प्रदान की थी।

यह ठीक था कि गुप्त रूप से कार्य करनेवालों को खपने प्राण हथेली पर लेने पहते थे। हमारे भारत में भी सरकार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिये कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ती थी। हम देख चुके हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण जैसे कार्यकर्ताधों की गिरफ्तारी कराने के लिये १०,००० र०, तक हनाम रखे गये थे। ऐसे कार्यकर्ताधों के लिये 'गुप्त' शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि तानाशाही—यह चाहें ब्रिटेन, जर्मनी या भारत ख़थवा किसी धन्य देश की क्यों न हो—उन पर वैज्ञानिक उग से नज़र रखती है। गुप्त पुलिस का कार्य लोकतंत्री दम से नहीं चल सकता। परन्तु गुप्त कार्यकर्ताधों ने भी खपने वैज्ञानिक उग का विकास किया है, जिसमे उन पर सन्देह न किया जाय। ऐसे लोग बीमा कपनी या मोटर चलाने का काम करते हैं या किसी दूसरे पेशे में लगे रहते हैं। ये लोग डाक, तार या टेलीफोन से सदेश न भेजकर ख़ुद ले जाते हैं। ये किसी कागज़ के बिना जले या ध्रधजले हुकड़े नहीं छोड़ते, जिससे कोई गुप्त रहस्य प्रकट न हो जाय। ये एक गुप्त साकेतिक भाषा निकाल खेते हैं। ये सिर्फ जनमिवन या

स्पौद्दार पर द्दी इकट्टे होते हैं या टिकट इकट्टे करनेवालों या फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखनेवालों के क्लार्बों के सदस्य बन जाते हैं। ये क्लोरोफार्म लेकर इस भय से आपरेशन नहीं कराते कि कहीं वेहोशी में मुंद से कोई गुप्त भेद प्रकट न हो जाय। जब शत्रु की पुष्तिम पीछा करती है तो ससे बचने के लिए ये कुबड़े बन जाते हैं और पुलिस के एक मकान में पहुचने पर दूसरे से निकल जाते हैं। ये लोग श्रदश्य स्पाद्दी की जगद माहको-फोटोग्राफी से काम लेने लगे हैं। ये लोग या तो हायरिया रखते दी नहीं, श्रीर यदि रखते भी हैं तो उन पर दोस्त्यों के पते नहीं लिखते। श्रस्यन्त त्रास दिये जाने पर भी ये श्रपने सहयोगियों का नाम धाम नहीं बताते। ग्रम रूप से राजनीतिक कार्य करनेवालों के ये तरीके जेन बी० जैन्सेन तथा स्टीफन वेयल ने श्रपने एक लेख में बताये हैं, जो 'श्रटलांटिक मथलां' में प्रकाशित हुआ था। इन तरीकों से कांग्रेस के तरीके कितने भिक्ष हैं। कांग्रेस ने 'ग्रस कार्रवाई' की निन्दा की है श्रीर इस तरह ऊपर बताये सभी तरीकों को छोड़ने की सलाह दी है।

श्रधिकांश दमन गुप्त सगठन के प्रकट होने के कारण हुआ। यह सगठन कांग्रेस की स्पष्ट घोषणा के बावजूद अपने क्रान्तिकारी तथा विनाशक कार्य करता रहा । इस सगठन के श्राह्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। इन्कार सिर्फ इसी से किया जा सकता है कि इस संगठन का सम्बन्ध कांग्रेसी सगठन से था। वस्तुस्थिति तो यह थी, जैसा कि गांधीनी ने श्रपनी गिरफ्तारी के बाद वाइसराय के नाम जिखे श्रवने पत्र में कहा था, कि कांग्रेसी नेताश्रों की गिरफ्तारी से लोगों में इतनी नाराजी फैली कि सयम उनके हाथ से जाता रहा। सरकार की हिंसा से लोगों के धेर्य का श्रत हो गया। सिर्फ इतना ही नथा। ऐसे दल व न्यक्ति भी थे जिन्होंने बाद में युद्ध-प्रयश्नो के प्रति चाहे सहयोग न किया हो, किन्तु उन्हें श्रहिंसा में विश्वाम न था श्रीर उन्होंने देखा कि गांधीजी की गिरफ्तारी से उन पर जी प्रतिवध था वह नहीं रहा तो अपने विचार और विश्वास के अनुसार हीं उन्होंने कार्य श्रारम्भ कर दिया। उन्हें रोकने के जिए कांग्रेस नहीं थी। ये जोग ग्राप्त रूप से कार्य करने लगे श्रौर उनकी गिरफ्तारी कराने या गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए भारी-भारी हनामों की घोषणा की गयी। सरकार सैंकड़ों व्यक्तियों की तताश में थी, किन्तु उनका कुछ भी पता न चल सका। ये लोग गुप्त रूप से श्रपने संवाद्पत्र या पर्चे निकाल रहे थे, क्यों कि गुप्त सम्वादपत्र या पर्चे गुप्त संगठनों के लिए श्रावश्यक होते हैं। जनतक किसी श्रान्द्रोलन में श्रष्टिसा की प्रधानता रहती है तभी तक उसमें मीलिकता भी होती है श्रीर जहां श्रिहिसा का खाग किया गया वहीं वह यूरोपीय देशों के गुप्त सगठनों की नकल बन जाता है। इस सम्बन्ध में 'न्यू स्टेटसमैन' (१३ जून, १६४२) में तिखे गये श्रन्ना जाजूच कोवस्का के तेख का निम्न प्रश उस्लेखनीय है--

"जर्मन-श्रधिकृत देशों के गुप्त श्रांदोलनों से इन देशों में स्वाधीनता-सम्राम को प्रगति मिली। श्री एच॰ जी॰ वेल्स मिटेन में श्री चर्चिल के प्रधानमंत्रित्व को समाप्त कर देने की सलाह देते हुए कहते हैं कि श्रव यूरोप के विभिन्न राजे उन गुप्त श्रादोलनों का समर्थन करने लगे हैं, जिन्होंने महान् संकट के समय माननीय स्वाधीनता की रचा की थी।"

पोर्लेंड की गुप्त सेना सुसंगठित थी भीर देश भर में फैली हुई थी। उसमें कहा अनुशाहन था और उसे हथियार भी काफी मात्रा में शाह हो जाते थे। इसके सम्बन्ध में 'टाइम ऐंड टाइड' ने २७ नवम्बर, १६४३ को अपने एक अमलेख में खिखा था, ''इसे बढ़े पैमाने पर नहीं, किन्तु गुप्त रूप से युद्ध के जिए तैयारी करनी पढ़ती है। उसे देश पर अधिकार करनेवाली विदेशी? सेना से जड़ना है। यहा तक कि इस सेना में स्त्रिया भी है जो इसके संवर्षों में वहादुरी से हिस्सा वँटाती हैं। गुप्त सेना के कार्य मित्रराष्ट्रीय सेनाओं की रणनीति के श्रम होते हैं।"

ऐसे मामले भी देखने में श्राये हैं, जिनमें 'फरार' न्यक्ति श्रथवा ऐसे न्यक्ति, जिनके लिए हनामों की घोषणा की गयी है, जेलों श्रथवा हिरासत से भागे है। इस सन्देह के कारण कि गाववाले ऐसे लोगों को छिपाये हुए हैं या पुलिस को उनकी तलाश में सहयोग नहीं प्रदान करते, विहार में नये श्राहिनेंस निकालने पड़े। हनके श्रनुसार सिद्ग्ध गावों का घेरा डाल दिया गया श्रीर बोषणा करदी गयी कि गाव के बाहर जानेवाले न्यक्ति को गोली मारी जा सकती है। इस प्रकार गावों में घर-घर की तलाशी ली जाती है।

क्या वंदेमातरम् राजिवद्रोहात्मक गायन है ? क्या इससे भारत रहा विधान का कोई नियम भग होता है ? इससे जनता को मानुभूमि की रहा क जिए कार्य करने को प्रोत्साहन मिजता है या उससे 'पंचम सेना' सम्बन्धी कार्यों के जिए उत्तेजन मिजता है ?

यह प्रश्न फिल्म सेंसर वोर्ड, वस्वई-द्वारा मराठी चित्र 'मेरा बचा' से 'वदेमातरम्' गायन को काट देने के सम्बन्ध में उठता है।

इधर कुछ समय से सेंसर बोर्ड की कैची तेजी से काम कर रही थी।

हिन्दी फिक्म 'राजा' में गांधीजी व उनके श्रादशों के वारे में जो कुछ भी था, उसे निकाल दिया गया।

तब क्या फिल्म सेंसर वोर्ड राजनीतिक सेंसर का साधन बन गया है ?

इसके विपरीत 'ह्याइट कार्गों' जैसे श्रमशिकी चित्र को पास कर दिया गया। इमने उस चित्र को टेस्ना नहीं है, किन्तु श्रमरीकी पत्रों को देखने से प्रकट हुआ है कि उसमें रगीन जातियों को श्रपमानित किया गया है श्रीर भारतीय स्त्रियों का उच्लेख बड़े जांछित शब्दों में किया गया है। एक जगह कहा गया है कि वे सिर्फ 'चूहियों व साड़ियों' के लिए ही विवाह काती हैं।

कुछ छोदे गये कांग्रेसजनीं पर जगाये गये प्रतिवधों को यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रकट होगा कि प्रतिवध जगानेवालों में विनोद-भावना की कभी नहीं है। यदि नौकरशाही जीवन में कठिनाह्या उत्पन्न कर देती है तो कभी कभी वह उसे मनोरजक भी बना देती है। जरा 'सर्वेन्ट्स श्राफ़ दि पीपुल सोसाइटी' के जाला मोइनलाख शाह के मामले पर विचार की जिये। वे रावी रोह पर रावी नदी तक जा सकते हैं, परनतु मालरोड पर डाकखाने से आगे नहीं जा सकते। एक बार मालरोड पर जाते समय इस स्थल पर पहुँ वने पर वन्होंने मिन्नों से बिदा मांगकर उन्दे आरचर्य में डाल दिया, क्योंकि इसके आगे वे जा ही न सकते थे। जाला मोइन-लाज विछ्ते द्वार से दाईकोर्ट में प्रवेश कर सकते थे, किन्तु सामनेवाले द्वार से नहीं। परन्तु होईकोर्ट के श्रदाते में श्राकर्पण न होने के कारण यदि उसका पिछला द्वार भी बन्द कर दिया नाथ तो उन्हें कुछ भी श्रारवर्य न होता। परन्तु मैक्तियोड शेड के दाहिनी तरफ न जाने दिया जाय तो इसे ज़रूर महसूस करेंगे, क्योकि इस सडक पर कितने ही सिनेमाधर हैं। वे माजरोड से मैक्तियोड रोड पर घूमकर जदमी बीमा कम्पनी की इमारस तक जा सकते हैं; किन्तु उससे श्रागे बदने पर उनकी मुसीवत हो जायगी। वे रिट्ज़ में 'रामशास्त्री' देख सकते हैं, किन्तु कई सी गज़ श्राने रीजेन्ट में 'शकुन्तचा' नहीं देख सकते। यह कोई न कहेगा कि 'शकुन्तचा' देखे विना जाजा मोहनजाज का जीवन न्यर्थ हो जायगा। प्रतिबन्ध के कारण उनकी जी हानि हुई हे उसकी पुर्ति एक सीमा तक प्रतिबन्ध के कारण होनेवाले विनोद से हो जाती है।

स्वाधीनता-संग्राम में जिन सेंदर्शे देशभक्तों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया थ्रोर जिन सहस्रों को जेलों में कष्ट उठाना पढ़ा उनके सुकाबले में कम-से-कम दिसयों ऐसे देशभक्त थे, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में भ्रपने प्राणों की हो बिल चढ़ा दी। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

पूना में नज़रवन्दी की हालत में श्री महादेव देसाई की हृदय की गति रुकने से श्रचानक मृत्यु हो गयी। श्रन्त्येष्ठि किया के समय महात्मा गांधी स्वय उपस्थित थे।

वम्बई-सरकार ने निम्न विज्ञप्ति प्रकाशित की :-- 😘

''बम्बई-सरकार को यह संवाद देते हुये हु ज होता है कि श्री महादेव देसाई की १४ झगस्त, १६४२ को प्रात काल म्यजकर ४० मिनट पर सृत्यु हो गई। श्री देसाई भारत-रत्ता विधान के सन्तर्गत नज़रबन्द थे।

"श्री देसाई जेलों के इन्सपेक्टर-जनरत्त कर्नत भडारी श्राई० एम० एस० तथा श्रपने दो कैदी-साथियों के साथ बात चीत कर रहे थे कि उन्होंने बेहोशी श्राने नी बात कही। कर्नत-भंडारी ने उन्हों तेट जाने को कहा। देखने से प्रकट हुश्रा कि उनकी नव्ज धीमी पड़ गई श्रीर शरीर भी ठंदा हो गया है। डाक्टर सुशीला नायर को, जो उसी हमारत में नजरबन्द थीं, बुलाया गया श्रीर वे तुरन्त श्रा भी पहुँचीं। चूँ कि सिविल सर्जन मिल न सके इसलिए एक श्रीर श्राई० एम० एस० श्रफसर को बुलाया गया।

"हृदय की गति को ठीक करने के लिए इ जेक्शन दिये गये और श्री देसाई की ताकृत को कायम रखने के लिए जो-कुछ सम्भव था किया गया। लेकिन तबीयत खराब होने के २० मिनट के भीतर ही दिल की धड़कन यन्द होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

'श्री महादेव देसाई जिस जगह नज़रवन्द थे, उसके पास ही उनकी श्रन्त्येष्ठि किया की गई। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध गांधीजी की इच्छानुसार किया गया जो इस श्रवसर पर उपस्थित भी थे।'

सैयद श्रब्दु हा बे स्वी ने 'बाम्बे क्रॉनिकल' में श्री देसाई का निम्न परिचय प्रकाशित किया था:---

"महादेव देसाई का जन्म जाममा ४० वर्ष पहिले सूरत जिले के श्रोलपद ताल्लुका के एक गांव में हुआ था। एिकस्टन कालेज के मेजुएट होने के बाद वे वम्बई-सरकार के श्रोरियन्टल ट्रांसलेटर के दफ्तर में नौकर हुए। वम्बई सेकेटरियेट में काम करते समय श्राप कानून की कलाश्रों में जाते थे श्रोर इस तरह श्रापने एक० एक० बी० परीचा पास की। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद श्रापने श्रहमदाबाद में दो या तीन वर्ष वकील के रूप में 'प्रेशिटस' भी की। कानूनी पेशा श्रपनी प्रकृति के श्राकृत न पाकर वे बाम्बे प्राविशियल की-श्रापरेटिव बेंक में को-श्रापरेटिव सोसा-इटियों के इंस्पेश्टर के रूप में काम करने लगे। इस काम के सिलसिल में श्री देसाई प्रान्त के कितने ही हिस्सों श्रोर स्वास कर गुजरात के किसानों के सम्पर्क में श्राये श्रीर जबिक १६१६ के लगभग श्राप यह काम कर ही रहे थे गांधीजी की नजर उन पर पड़ी श्रीर श्री देसाई श्राम्त के सर्व-प्रथम श्राकृषित हुए। कुछ ही दिनों में श्राप साबरमती श्राश्रम में रहने लगे। श्री देसाई श्राश्रम के सर्व-प्रथम निवासियों में थे। भापने गांधीजी के प्राह्वेट सेकेटरी के रूप में काम श्रारम्म किया श्रीर इसी पढ़ पर काम करते हुए श्रापकी मृत्यु हो गयी। श्रापने श्रपना पत्रकारी जीवन 'य'ग हिराइयें हैंट का में 'विज्ञावन' के सहकारी सम्पादक के रूप में श्रारम्भ किया। १६२० में श्राप 'हिराइपेंडेंट' का 'विज्ञीवन' के सहकारी सम्पादक के रूप में श्रारम्भ किया। १६२० में श्राप 'हिराइपेंडेंट' का

सम्पादन करने के लिए इलाहाबाद गये, किन्तु शीघ ही श्रापको जेल में डाल दिया गया। १६३० श्रीर १६३२ में उन्हें फिर सजा हुई। जब महास्मा गाधी ने यरवड़ा जेल में श्रपना ऐतिहासिक श्रनशन किया उस समय श्राप उनके साथ ही थे।

"१६३१ में जब गाधीजी गोलमेज़ कांफ्रोंस में भाग लेने के लिए हं ग्लैयड गये थे उम समय श्री देसाई भी उनके साथ थे। पिछले २१ वर्ष में महादेव देसाई गांधीजी के जितने निकट-सम्पर्क में रहे ये उतना श्रीर कोई भी न्यक्ति नहीं रहा था। श्राम यात्राश्रों के समय भी वे लगातार गांधीजी के साथ रहते थे। गांधीजी हर तरह के स्त्री पुरुषों से बातचीत करते थे छीर श्री देसाई इस बातचीत के नोट ले लिया करते थे। गांधीजी सार्वजनिक या गैर-सार्वजनिक सभाशों में जो भाषण दिया करते थे श्री देसाई उनके भी श्रव्तरश मोट लिया करते थे। गाधीजी के प्राइवेट सेकेटरी के रूप में वही उनके ग्रसख्य पत्रों के उत्तर दिया करते थे। ऐसा शायद ही कोई सार्व-जनिक या निजी सम्मेलन हो, जिसमें गाधीजी ने भाग लिया हो श्रौर महादेव उपस्थित न हुए हों। पिछजे कुछ वर्षों से पाइवेट सेकेटरी के रूप में उसके कार्य में श्री प्यारेजाज तथा प्रन्य जोग हाथ बँटाते रहे हैं। गाधीजी के सिद्धांतों को जितना महादेव हृदयंगम कर सके श्रीर जितनी पूर्णता से उनके विश्वास भाजन बन सके उतने और कोई नहीं। गांधीजी को अपने सिद्धावीं के प्रतिपादक के रूप में महादेव में जो विश्वास या उसके प्रतीक के रूप मे महारमा जी ने उन्हें 'हरिजन' का सम्पादक भी नियुक्त किया था। गाधीजी के प्रति उनकी भक्ति जितनी स्वार्थहीन तथा मर्मस्पर्शी थी उतनी ही वह प्रटल तथा गहरी भी थी। गांधीजी के लिए महादेव एक शिष्य-एक पुत्र से भी अधिक थे। गांधीजी को महादेव के निधन से जो सदमा पहुँचा, उसे साधारण व्यक्ति श्रनुभव नहीं कर सकता। महादेव के परिवार में उनकी परनी हैं श्रीर एक पुत्र। उनके गहन शोक में समस्त देश हिस्सा बँटाता है।

''इन पिक्तयों के लेखक की तरह श्रम्य कितने ही व्यक्तियों ने महादेव के रूप में श्रपन। एक प्रिय मित्र खोया है। कालेज में स्वर्गीय कन्हैयालाल एच० वकील, महादेव, वैकुण्ठ लल्लु-भाई मेहता तथा लेखक निरन्तर साथ रहे थे। यह मैत्री दिनों-दिन बढ़ती ही रही।

"महादेव को साहित्य से प्रेम था। वे बदी प्रभावयुक्त व सुन्दर भाषा विखते थे। वे कई प्रन्य जिस्स चुके थे, जिनमें सबसे श्रन्तिम मौजाना श्रवुज कवाम श्राजाद के जीवन के सम्बन्ध में था।"

सहादेव देसाई की मृत्यु के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने सेवाब्राम श्राश्रम को निम्न तार दिया था —

"महादेव की श्रचानक मृत्यु हो गयी । पहते से कुछ भी जान न पड़ा। कल रात को श्रच्छी तरह सोये। नाश्ता किया। मेरे साथ सैर की। सुशीला (हा॰ नायर) तथा जेल के हाक्टरों ने जो भी सम्भव था किया, किन्तु परमात्मा की इच्छा कुछ श्रीर ही थी।

"धूप-बत्ती जल रही थी। सुशीख़ा व मैंने शाति से पड़े शरीर को महलाया। सुशीखा व मैंने गीता का पाठ किया। दुर्गा ( महादेव देसाई की परनी ), बावला ( उनके लड़के ) व सुशीला ( उनकी मसीजी ) से कह देना। शोक की इजाज़त नहीं है।

"श्रन्त्येष्ठि मेरे सामने हो रही है। मस्म रख केंगे। दुर्गा से कहना कि आश्रम में रहे श्रीर ज़रूरी हो तो श्रपने परिवारवाकों के पास चर्ला जाय। श्राशा है बावला धीरज से काम लेगा। प्यार। बाप्।" सरोजिनीदेवी कहती हैं, ''महारमा गांधी के सम्बन्ध में एक सबसे मर्मस्पर्शी स्मृति श्री महादेव देसाई की श्रन्त्येष्टि के सम्बन्ध में हैं।

'गांधीजी ने कापते हाथों से शव को खुद ही स्नान कराया। करीब एक घरटे तक आपने शव में चन्दन लगाया। श्रपने ही हाथों से उन्होंने चिता को श्राग दी श्रीर तीसरे दिन गांधीजी ने ही श्रन्तिम कर्म किया।

"महादेव के प्राण निकलते ही गाधीजी को हमारत के दूसरे कोने से बुलाया गया था। वे भ्राये धौर उन्होंने पुकारा 'महादेव, महादेव', पर उत्तर कुछ न विला। कस्तूरबा ने कहा, 'महादेव, तुम बोलते क्यों नहीं। बापू बुला रहे हैं।'

"पर सब खत्म हो चुका था। विय शिष्य की श्रात्मा गुरु की श्रावाज़ के परे पहुँच चुकी थी।"

१६४४ में महादेव देसाई के सम्मान में स्मारक खदा करने श्रीर इस सम्बन्ध में ४२ बाख रुपये एकन्न करने का निश्चय किया गया। महादेव की दूसरी वर्षी के समय गांधीजी ने निम्न बक्तव्य प्रकाशित किया.—

"महादेव की स्मृति में जो सबसे बड़ा कार्य में कर सकता हूँ वह यही है कि जो काम महादेव श्रध्रा छोड़ गये हैं उसे प्रा करू श्रोर श्रपने को महादेव की भक्ति का पात्र बनाऊं। यह सिर्फ स्मारक-कोप एकत्र करने की श्रपेचा कहीं कठिन कार्य है श्रीर भगवान की कृपा के पिना श्रसम्भव है।

"१४ श्रगस्त को महादेव देसाई की दूसरी वर्षी है। दो या तीन पन्न प्रेपकों ने मुक्ते इसकी फटकार भी बतायी है। उनकी बातों का सच्चंप इस प्रकार है.—

"श्राप कस्त्र बा स्मारक कीप के श्रध्यक्त बने हैं। महादेव ने श्रापक ितए श्रपना सभीकुछ छोड़ा श्रोर यहां तक कि श्राप ही के लिए श्रपने जीवन का भी बिलदान किया। वे कस्त्रधा
की श्रपेता यहुत कम उम्र में मरे, किन्तु इस श्रठपकाल ही में उन्होंने कितनी सफलता श्राप्त की ।
कस्त्रधा एक सती थी। परन्तु जहा भारत कितनी ही सितयों को जन्म दे चुका है, उसने महादेव
किर्फ एक ही पैदा किया। यदि वे श्रापके साथ न होते तो शायद छाज जीवित होते। श्रपनी
योग्यता के कारण वे साहित्यिक या मेवक के रूप में ख्याति श्राप्त कर सकते। वे श्रमीर होते, श्रपने
परिवार को श्राराम से रखते श्रीर श्रपने पुत्र को उच्च शिला दिलाते। श्राप उन्हें एक पुत्र की
तरह मानते थे। क्या हम पूछ सकते हैं कि श्रापने उनके लिए क्या किया?

"ये विचार उठने स्वाभाविक हैं। दोनों का भेद हतना उरके खनीय है कि उससे आखें नहीं मुंदी जा सकतीं। साधारण रूप से महादेव का जीवन श्रमी शेष था। उनका ध्येय १०० वर्ष तक जीने का था। वे श्रपनी भारी नोटबुकों में जो सामग्री छोइ गये हैं उसे तैयार करने में ही वर्षों खग जायँगे। उन्हें यह सब करने की श्राशा थी। वे उन बुद्धिमान न्यस्तियों के उदाहरण थे, जो इस भाति काम करते हैं जैसे उन्हें श्रनन्त काल तक जीवित रहना हो।

"महादेव के प्रशसकों को मैं सिर्फ यही तसछी दे सकता हू कि मेरे सम्पर्क में आने से अनको कोई हानि नहीं हुई। उनके स्वप्न विद्वत्ता या विद्या से परे थे। उन्हें धन के प्रति भी मोह न या। परमात्मा ने उन्हें मेधाबी मस्तिष्क तथा बहुमुखी रुचि प्रदान की थी। परन्तु उनकी आत्मा में मिक्त की मूख थी।

को भूख था। "महादेव का वाद्य तदय स्वराज्य की प्राप्ति था, किन्तु अपने अन्तर में वे मक्ति के आदर्श में हैं हैं हैं पूरा उत्तरना, श्रौर सम्भव हो तो उसमें दूसरों को हिस्सेदार बनाना चाहते थे। मृतक की स्मृति में कोई पार्थिव स्मारक धनाना मेरे चेन्न के बाहर की बात है। यह कार्य उनके मिन्नों तथा प्रशंसकों का है। क्या कभी कोई पिता अपने पुत्र के स्मारक की बात उठाता है। कस्त्रवा स्मारक की बात मैंने नहीं उठायी थी। यदि महादेव के मिन्न या प्रशसक उनके लिए कोई स्मारक कोष खोलें श्रौर मुक्त उपयोग के विषय में मार्ग प्रदर्शन कर सक्ं, तो मैं असन्नतापूर्वक ऐसी स्थित स्वीकार कर लूंगा।

''कोष एकत्र करना श्रच्छा व श्रावश्यक है। परन्तु महादेव के रचनात्मक कार्य का सच्चे दिल से श्रनुकरण करना श्रीर भी श्रच्छा है। पर ठोस काम करने का स्थान कोप में श्रच्छी-सी रकम देना नहीं ले सकता।''

कांग्रेस की द्सरी दानि मौ० श्रवुत्व कलाम श्राजाद की परनी बेगम जुलेखा खात्न की मृत्यु थी। जिन दिनों मौ० साहब की बम्बई में गिरफ्तारी हुई थी उन दिनों भी बेगम साहिबा का स्वास्थ्य ठीक न था। मौलाना साहब उनकी लम्बी बीमारी का हु ख धेर्य व साहस के साथ बदिश कर रहे थे। बेगम की बीमारी के श्राखिरी दिनों में जब यह खबर जेन में मिन्नती थी तो वहा दु.ख होता था। उनकी उम्र ४१ वर्ष की थी श्रीर वे दी सान से बीमार थीं। मौनाना सैफ सिदीक निखते हैं:—

''मौलाना श्रष्ठुल कलाम श्राजाद की परनी वेगम जुलेखा ख़ातून का विवाद भारत के इस सुपुत्र से बहुत थोड़ी उम्र में हुन्ना था। वे प्राया जीवन के श्रारम्म से ही मौलाना के साथ सच्ची पतिवाता के रूप में रही थीं।

"उनके पति क्रान्तिकारी मनोवृति तथा राजनीतिक मुकाव के कारण जीवन भर आग से खेलते तथा अनेक कष्ट व यातनाए सहते रहे। अपने पति की मुसीवर्तों का उन पर सबसे अधिक प्रभाव पहा, किन्तु यह परेशानी उन्होंने धेर्य के साथ सही, जैसाकि अक्सर स्त्रिया सहती भी हैं। उनका जीवन आराम का जीवन न था। वे अमीर घराने में उत्पन्न हुई थीं और गोकि उनके पति देश के एक प्रमुख तथा नामी नेता थे, पर वे गरीबी और कठिनाइयों से जूमती हुई मरीं।

"गुरुवार, म अमें ल को ढा॰ मजूमदार ने उनकी आशा छोड़ दी और बड़े गम्भीर होकर वीमार के कमरे से बाहर निकले । डाक्टर ने कहा कि अगर मौ॰ साहय आ जायें तो वे इस सकट से सफलतापूर्वक गुजर सकती हैं । रात के ११वजे एकाएक उनके जिस्म में कुछ ताकत आयी और उन्होंने कहा कि उन्हें सहारे से घैठा दिया जाय । उन्हें चैठा दिया नया और तब वे परिवार के हरेक व्यक्ति व नौकर से बातचीत करने लगीं और वीमारी के कारण सबकों जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके जिए माफी मागी । सब लोग यह देखकर खुश हुए कि उनमें शक्ति था रही है और हालत भी सुधर रही है ।

"दरवाजे की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा कि नी जाना साहव आये या नहीं ? यह मालूम होने पर कि वे नहीं आये, वे आंखें बन्द कर चुण्चाप बैठ गईं। उन्होंने नौकरों को हनाम देने और कुरान पदे जाने को कहा। कुरान शुक्रवार के सुबह ६ यजे तक पदा जाता रहा, जब आपकी मृत्यु हो गई।"

कत्तकत्ता के मोहम्मद भन्नी पार्क में कांग्रेस के श्रध्यत्त मी० श्रयुत्तकत्ताम श्राजाद की पानी की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए एक भारी सभा हुई। सभा में भाषण करते हुए पगांब श्रसे-स्वती के श्रध्यश्च माननीय सैयद नौशेरश्चती ने सभापति के पद से भाषण करते हुए कहा कि वेगम की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसकी यादु भारतवासियों को कई पीड़ी तक रहेगी।

सभा में प्रान्त के सभी दलों के हिन्दू च मुस्तिम प्रतिनिधियों ने बेगम साहिबा की मृत्यु पर शोक व मौताना साहब के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

कांग्रेस के श्रध्यत्त मौलाना श्राजाद को एक श्रीर शोक वर्दाश्त करना पड़ा। ३० दिसम्बर, १६४३ को भोपाल में मौलाना साहब की बहन श्रष्ट्र बेगम की मृत्यु लम्बी बीमारी के बाद हो गई।

श्रतिम किया के समय मोपाल की बेगम तथा रियासत के प्रमुख न्यक्ति उपस्थित थे। वे मोपाल में ही रहती थीं श्रीर भोपाल की महिला समाज की प्रसिद्ध कार्यकर्शी भी थीं। श्रिखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भी वे कितनी ही बार भोपाल की नारियों का प्रतिनिधिख कर चुकी थीं। श्राप कई वर्ष तक भोपाल महिला क्लब की मंत्रिणी भी रही थीं तथा विदेशों में लड़नेवाले भारतीय सैनिकों की सुख-सुविधा के लिए भी कार्य करती थीं।

२८ मार्च, १६४३ को श्री एस० सत्यम्ति की मृत्यु हुई । श्रगस्त, १६४२ में वम्बई से से वापसी यात्रा में घर पहुचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें गिरफ्तारी के बाद बदलकर जो श्रमरावती मेना गया, मृत्यु उसी के कारण हुई।

इस मित्र की मृत्यु पर विश्वास करना कठिन है। श्री सत्यमूर्ति को देखने से ऐसा लगता था, जैसे वे कभी बृद्ध हो न होंगे। भाषण की श्रोजस्विता, दिल का जोशीलापन, गम्भीर विचारशोखता, जैसा विचार हो वही कहने का साहस श्रीर सची लगन सत्यमूर्ति के ऐसे गुण थे, जो उनका चित्र हमारे सामने लाकर उपस्थित कर देते हैं श्रीर हनके कारण श्री सत्यमूर्ति के कितने ही मित्रों का यह मानने को जी नहीं चाहता कि दे श्राज हमारे बीच में नहीं हैं।

श्री सत्यमूर्ति देवल दक्षिण के ही नहीं. बल्कि सारे हिन्दुस्तान के एक सबसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। श्रापका जन्म १६ श्रगस्त, १८८६ को हुआ। श्रीर महाराज कालेज पद्दूकोटा, तथा मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज, जॉ-कॉलेज में शिचा पाई। श्राप मद्रास हाईकोर्ट के एडवोकेट थे श्रौर भारत के फेडरच कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट थे। १६१४-१८ के प्रथम विश्व-युद्ध के समय होमरुवा श्रान्दोवान के जमाने में श्राप पहले-पहला जनता के सामने श्राये। १६२३ से से १६३० तक श्राप मदास लेजिस्लेटिव कोंसिल के श्रीर १६३४ से भारतीय श्रसेम्बली के सदस्य रहे। १६४१ में श्राप महास-कार्पोरेशन के मेयर भी निर्वाचित हुए। १६१६ में श्राप कांग्रेस देपुटेशन के सदस्य के रूप में श्रीर १६२४ में दूसरी बार स्वराज्य दुल की तरफ से इंग्लैंगड गए। श्राप मदास यूनिवर्सिटी की सिनेट के भी सदस्य थे। श्राप साठथ इणिडयन फिल्म चेम्बर श्राफ कामर्स तथा हिंग्डियन मोशन पिक्चर कांग्रेस के श्रध्यत्त रह चुके थे। श्राप श्रसेम्बत्ती की कांग्रेस पार्टी के पहले मन्त्री तथा बाद में उप-नेता निर्वाचित हुए थे श्रीर तामिलनाड कांग्रेस कमेटी के मन्त्री श्रीर बाद में श्रध्यच भी रहे थे। श्राप १६३१, १६३६, १६४१ श्रीर फिर १६४२ में चार चार जेल गये। हर बार जेल में उनकी सेहत बिगडी। १६४१ में बीमारी के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। श्री सत्यमूति पार्जीमेख्टरी कार्य के जोरदार समर्थक थे श्रीर कई षार कांग्रेसजन के कौंसिज-प्रवेश श्रान्दोलन में प्रमुख रूप से भाग ते चुके थे। श्रापके भाषण बढ़े छोजस्वी तथा निढरतापूर्ण होते थे और असेम्वली की काम्रेस-पार्टी के उप-नेता के रूप में श्राम वहसों में श्राप प्रमुख भाग जिया करते ये श्रीर सरकारी श्रधिकारी श्रापके भापणों को वहे सम्मान व भय के साथ सुना करते थे।

भारतीय राजनीति में स्वाधीनता के पुजारियों को भारी संख्या में श्रपने प्राणों की भेंट चढ़ानी पड़ी है और जीवित रहने की अवस्था में भी छन्हें त्याग कम नहीं करने पढ़े हैं। साधारण रूप से राजनीति श्रमीर श्रादमियों के श्रथवा उन श्रादमियों के, जो श्रावश्यक मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं, विनोद को वस्तु है। ऐसे न्यक्ति के लिए, जो इनमें से किसी श्रेणी में नहीं श्राता. राजनीति वड़ी खतरनाक व परेशानी में खाक्षनेवाक्षी चीज़ है। फिर भी पिछले २४ वर्ष में हजारों नवयुवकों ने श्रपने परिवारों, श्रपने स्वाधों, श्रपने स्वास्थ्य श्रीर श्रपनी श्राकांचाश्रों का वितान किया है और कितने ही मृत्यु के मुंह में पहुँचने से धर्च हैं। सत्यमूर्ति ऐसे व्यक्तियों में थे. जो किसी प्रान्त या विभाग के मन्त्री के रूप में देश की सेवा करके प्रसन्न होते। परन्त भाग्य का विधान कुछ श्रीर ही था। श्रागामी वर्षों में दक्षियों क्या सैक्हों मन्त्री श्रायेंगे श्रीर चते जायँगे, किन्तु इतिहास में वीरों व शहीदों की सूची में, जिन खोगों का नाम भ्रमिट श्रचरों में श्रक्ति रहेगा वे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जनका के भले के लिए सचाई के साथ प्रयरन किया। इन जोगों ने अपने स्वार्थ को सूल कर उन परेशानियों तथा श्रभाव को राष्ट्र का निर्माण करने वाली श कयों के रूप में समका। श्री सस्यमूर्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय वात यह है कि उन्हें नागपुर से श्रमरावती तक ६० भीज तक के जाया गया श्रीर श्रगस्त के गर्म महीने में एक शिक्षास जल तक पीने को नहीं दिया। उनके पैर में लकवा मार गया श्रीर श्रन्त में अनकी मृख्य हो गयी।

श्रीमती करत्रवा गांधी की सृत्यु २२ फरवरी, १६४४ को श्रागाखां राजमहत्त में सायकाल ७॥ वजे वही शांति से हुई । सृत्यु के समय उनके सबसे छोटे वेटे देवहास, उनके जीवन-सगी महात्माजी, कितने ही पारिवारिक मित्र व भक्त उपस्थित थे। करत्रवा के भक्त देश भर में फैं के हुए थे श्रीर उन्हें प्रेम से 'धा' कहा करते थे। नजरवन्दी की हालत में लगे हुए प्रतिवन्ध के बाव-जूद श्रागाखा राजमहत्त में होनेवाली इस दूसरी श्रन्त्येष्टि-क्षिया के श्रवसर पर कुल १०० के लगभग व्यक्ति उपस्थित थे। पहली श्रन्त्येष्टि-क्षिया के श्रवसर पर कुल १०० के लगभग व्यक्ति उपस्थित थे। पहली श्रन्त्येष्टि-क्षिया १८ महीने पूर्व स्वर्गीय महादेव देवाई की हुई थी। महादेव की तरह वा की सृत्यु श्रचानक या श्रसामयिक न थी। वे बृद्धा थीं भीर देश की सेवा भी काफी कर खुकी थीं। वे दिसयों वर्ष तक श्रपने चरणों में राष्ट्र के प्रेम व श्रद्धांजित की पा खुकी थीं।

कस्त्रधा अपने पित से सिर्फ कुछ ही महीने छोटी थी। दोनों ने जीवन यात्रा जगभग एक साथ आरम्भ की श्रीर श्राधे से श्रधिक जीवन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह किया। पुत्र, पीत्र, श्राश्रम के निवासी तथा देश के करोड़ों नर-नारी ही उनके प्रेस-यम्धन थे श्रीर देश व समाज की सेवा में जगे हुए इस दम्पित को जीवन के सयुक्त कार्यक्रम व प्रयरनों के जिए इसी यम्धन से प्रेरणा मिजली थी। गांधीजी को जीवन में जो इज्जत प्राप्त हुई थी छसी में नहीं, बहिक राष्ट्र के प्रेम और स्थान व तपरचर्यापूर्ण जीवन में भी कस्त्रवा अपने पित की सच्ची हिस्सेदार धनी थीं। श्राथम में जिन श्रादशों को स्वीकार किया गया था छन पर चलने में गांधीजी ने उनके साथ कोई रिशायत नहीं की। गांधीजी ने श्रपने जीवन का श्राधारमूव सिद्धांत अपरिप्रह यना रखा था श्रीर छस पर कहाई से श्रमण कराने में थोडी भी भूख-चूक धर्यारत नहीं करते थे। एक धार एक भेद प्रकट करके गांधीजी ने मानों था को सूजी पर ही जटका दिया था, किन्तु वा ने इस श्रवसर पर मर्यादा, मौन तथा विनय के छन सहअ गुणों का परिचय दिया, जो युग-युग से भारतीय नारी के शामूपण रहे हैं, और वे उसी श्रादर्श गुणों का परिचय दिया, जो युग-युग से भारतीय नारी के शामूपण रहे हैं, और वे उसी श्रादर्श

पर चर्जी, जिसमें समानता व स्वाधीनता के स्थान पर पित में अपने अस्तित्व को विक्षीन वर देने की भावना रहती है। यज्ञ करने, संन्यासी का जीवन स्यतीत करने तथा जेज जाने में बा ने गांधीजी का अनुसरण किया—क्यों या कैसे का सवाज कभी नहीं शराया और करने च मरने को सदा तथार रहीं—और मरीं भी जेज में अपने पित की बाहों में। इस दिन शिवरात्रि थी और सूर्य उत्तरायण में थे। ऐसे समय देह छोड़ने का अवसर भी बिरजी स्त्री को ही मिजता है। कस्त्रवा के सम्मान में राज-परिषद् का कार्य आधुं इष्टे के जिए और सिन्ध असेम्बली का कार्य १५ मिनट के जिए रोक दिया गया। बम्बई कार्पोरेशन तथा अन्य कितनी ही सस्थाओं ने शोक के प्रस्ताव पास किये और बा के सम्मान में कार्य स्थानत किया। कस्त्रवा स्मारक के जिए ७५ जाख रुपये मागे गये थे, किन्यु एकत्र १२० जाख रुपये हुए, जो भारत के हिवहास में एक अपूर्व घटना थी।

श्रीमती कस्त्रवा की बीमारी के समय गांधीजी को सरकार के श्राचरण से धड़ा दु:ख हुआ। ढा॰ जीवराज मेहता जैसे डाक्टर जव श्रीमती कस्त्रवा को देखने श्राते थे तो गांधीजी से बात नहीं कर पाते थे। देखनेवाजे डाक्टर भागाखां राजमहत्व में रह नहीं पाते थे, बिक वे महत्व के बाहर श्रपनी मोटर में रात गुजारते थे तािक ज़रूरत पढ़ने पर उन्हें तुरन्त बुद्धाया जा सके। गांधीजी को इससे हतना मानसिक कष्ट हुआ कि उन्होंने सरकार से कहा कि या तो कस्त्रवा को पैरोब पर छोड़ दिया जाय श्रीर या उन्हें ही इस जगह से कहीं श्रत्यन्त बदल दिया जाय।

ऐसी हालत में हमें बतलाया गया श्रीर सर गिरलाशंकर बालपेथी द्वारा श्रमरीकी जनता को स्चित किया गया कि "सरकार ने श्रमेक श्रवसरों पर स्वास्थ्य के कारणों से कस्त्रवा को छोड़ने के प्रश्न पर विचार किया था, किन्तु वे श्रपने पित के पास ही रहना चाहती थीं श्रीर उनकी हस इच्छा की कद की गयी। इसके श्रलावा वहां रहने पर उन्हें एक प्रसिद्ध डाक्टर की देख-रेख की सुविधा प्राप्त थी, जो वहीं रहते थे।" श्राश्चर्य तो यह है कि सत्य की जितनी हत्या हस कथन से की गयी उतनी श्रीर किसी से नहीं। भारत में सरकार की तरफ से सिर्फ यही कहा गया कि यदि उससे रिहाई के बारे में सलाह खी जाती तो वे वहीं रहना चाहतीं। सर गिरजाशंकर बाजपेयी ने मैक्सवेल को भी मात कर दिया श्रीर इस प्रकार भारतीय श्रधिकारी-वर्ग को सदा के लिए कलिकत किया।

कस्त्रवा की मृत्यु के सम्प्रन्थ में प्रकट किए गये शोक के सम्वन्थ में एक उन्तेखनीय वात यह थी कि श्री जिला ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। श्रीर इसमें श्राश्चर्य भी कुछ न था, नयों कि श्रिष्ठाहबख्श की हत्या के सम्बन्ध में भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था।

१४ जनवरी, १६४४ को पंडित जवाहरलाल नेहरू की वहन श्रीमती विजयलपमी के पति श्री श्रार॰ एस॰ पंडित की मृत्यु हो गयी ।

श्रीयुत पढित पिछ्लो तीन महीने में 'प्लुरेसी' से पीड़ित थे। श्रीमती पहित श्रपने पति के पास ही थीं। श्री पंढित का शव श्रन्त्येष्ठि के जिए हजाहाबाद ते जाया गया।

श्री पहित संयुक्त भातीय श्रसेम्बली के सदस्य थे श्रीर उनकी श्रवस्था ११ वर्ष की थी। परनी के श्रवाचा श्रापके तीन पुत्रियां भी हैं—रीता, चद्र लेखा श्रीर नयनतारा। पिछ्नी दो बहुनें समरीका में पढ़ रही हैं।

श्री पदित श्रगस्त के उपद्रवों के समय गिरफ्तार किए गये थे श्रौर पश्चकटूयर- १६४३ को उन्हें जखनऊ सेंट्रज जेज से स्वास्थ्य विगड़ने के कारण छोड़ दिया गया था।

स्वर्गीय श्री पंडित संस्फृत के गद्दन विद्वान् थे। श्रापकी प्रकृति बहुत ही सरत्व थो भीर देश के प्रति श्रापके हृदय में श्रगाध प्रेम च स्वाग की भावना थी।

१६ स्रमेल, १६४४ को कांग्रेस के भूतपूर्व धध्यदा ढा० सी० विजयराघवाचारियर, जो कुछ समय से थीमार थे, स्रपने मकान पर स्वर्ग सिधार गये। स्रापकी उम्र ६४ वर्ष की थी। स्रापके एक पुत्री एक पौत्र तथा दो पौत्री हैं।

डा॰ सी॰ विजयराघवाचारियर ने ४० वर्ष तक श्रपने प्रात मद्रास व भारत में राजनीतिक कार्य किया। जनता में श्रापका नाम सब से पहले इस समय श्राया जब सलेम में एक हिन्दू-मुस्लिम दंगे में १० वर्ष का क्ठोर काराबास होने पर श्रापने उसके विरद्ध हाईकोर्ट में श्रपील दायर की। श्रपील में श्राप जीते श्रीर साथ ही श्रन्य श्रमियुकों को भी छुड़ा लिया।

ढा॰ आचारियर ने कांग्रेस की तरफ से अधिकारों की घोषणा (१६१८) का मसविदा तैयार किया था और वे १६२० में कांग्रेस के और फिर इलाहाबाद वाले 'एकता सम्मेलन' के अध्यच हुए थे। आपने उस सर्व दल सम्मेलन' के आयोजन में प्रमुख रूप से माग लिया था जिसने साहमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया था और जिसमें नेहरू-समिति नियुक्त की गयी थी। आप हिन्दू-महासमा के भी अध्यच रह चुके थे।

डा॰ श्राचारियर १८६४ से १६०१ तक मदास लेजिस्लेटिव कौंसिज के श्रीर १६१२ से १६४६ तक ह्म्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिज के सदस्य रहे। श्राप गहन विचारक, राष्ट्रवादी तथा श्रंतर्राष्ट्रीयता के उपासक थे और राष्ट्रसघ की प्रतिष्ठा न रहने पर भी उसके हिमायती थे।

२४ भ्रप्रैन, १६४४ को चनारस में काशी विद्यापीठ के सस्थापक सी शिवप्रसाद गुप्त की मृत्यु हो गयी। भ्रापने ज्ञानमदन प्रेस खोला था और कुछ समय तक कांग्रेस के खजानची भी थे। भापने भारतमाता मन्दिर का निर्माण कराया भीर काशी हिन्दू विश्वविद्यान्त्र के न्निए धन एकत्र करने के न्निए पिटत मदनमोहन मानवीय के साथ देश का दौरा किया था। श्री गुप्त की उम्र ६१ वर्ष की थी और भ्राप १२ वर्ष तक नकने के कारण भारपाई पर पहे रहे थे।

१६ मार्च, १६४४ को राजपरिषद् के एक सदस्य तथा श्राखिल भारतीय को भापरेटिव इंस्टीट्यूट्स एसोसियेशन तथा भारतीय मातीय को भाररेटिव वेंक्स एसोसियेशन के प्रध्यक्ष श्री बी० रामदास पतुलू की मृत्यु हो गयी। श्राप राजपरिषद् में कामेख दल के नेता थे।

श्रन्य जिन प्रमुख न्यक्तियों की मृत्यु हुई ननमें श्री रामानन्द चटजीं भी थे। ३४ वर्ष तक उनका नाम देश में राजनीतिक व साहित्यिक जाप्रति से सम्बद्ध रहा। गोकि श्री चटजी कांग्रेस में कभी नहीं रहे, परन्तु उनकी सहानुभूति सदा से राष्ट्रीय श्रादोजन के श्रीर हसीबिए स्वभावत कांग्रेस के प्रति थी। कांग्रेस भी उनकी श्राजोचना का श्रादर करती थी, क्योंकि न्यापक 'व निष्पच दृष्टिकीया उनकी श्राजोचना की सब से यही विशेषता थी। श्रपनी वृद्धावस्था के श्रतिम दिनों में वे हिन्दू-महासभा का पच जेन खगे थे। रामानन्द बायू कटर ब्राह्म थे श्रीर हिन्दुश्रों के संगठित होने की ज़रूरत महसूस करने जगे थे। परन्तु जब रामानद वायू जैसा सार्वजनिक न्यक्ति, भी श्रपने न्यापक श्रातृत्व का दृष्टिकीया छोड़कर सकुचित साम्प्रदायिक दृष्टिकीया से विचार रने जागा तब श्राजोचकों का ध्यान इस बात की श्रोर श्राकृष्ट हुआ कि श्रास्तिर इस परिवर्तन का कारया क्या है। १६३२ के साम्प्रदायिक निर्णय को वे किसी तरह सहन नहीं कर सके श्रीर उन कोगों के श्रजावा, जो उसे स्वीकार या श्रस्थीकार कुछ भी नहीं करते थे, श्रिषकांश हिन्दुशों ने स्रसके सम्बन्ध में श्रपना मत स्थिर कर बिया। रामानद बायू राजनीति में राष्ट्रवादी होने तथा

धर्म के विचार से बाह्य होने के बावजूद हिन्दू-महासभा से प्रभावित हुए। यदि रामाणंद बावू की इस विचारधारा का खयाल न किया नाय तो भारतीय राष्ट्र के विकास, उसकी राजनीतिक तथा खार्थिक मुक्ति, दार्शनिक अतद पि तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विचार से १६वीं तथा २० वीं शताब्दी के प्रमुख व्यक्तियों, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आनद मोहन बोम, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा स्वामी विवेकानद के मध्य उनका नाम आ जाता है।

जेलों में अथवा स्वास्थ्य विगड़ने पर रिहाई के बाद कितने ही देशभकों की जानें गर्यों। इनका पूरा निवरण प्रातों से ही प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु सब में स्वब्ध करनेवाली घटना सिन्ध में हुई जिसका उल्लेख करना यहां श्रावश्यक जान पहता है। प्रात के भूतपूर्व प्रधानमत्री श्रल्लाहबल्श को १४ मई, १६४३ को शिकारपुर में गोली मार दी गयी। वे श्राज़ाद सुस्लिम सम्मेलन में श्रथ्य थे।

शिकारपुर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रह्णाहबख्श की हत्या का समाचार मित्तते ही सिन्ध-सरकार ने कराची के प्रान्तीय सेक्नेटरियेट व श्रन्य सरकारी दफ्तरों को बद करने का झादेश जारी कर दिया।

वाजार के दूकानदारों को दूकान खुलने से पहले ही हत्या का समाचार मिल खुका था, इसलिए बाज़र भी बन्द रहा।

श्री श्रिल्लाहबख्श एक मित्र के साथ शिकारपुर-सक्ता रांड पर सक्तर की तरफ एक तागे में जा रहे थे। श्रचानक शिकारपुर पुजिस जाइन के सामने चार श्रज्ञात व्यक्तियों ने दोनों पर गोलियां चलायीं।

श्रहाहबष्ण की छाती में रिवास्वर की दो गोनियां नगीं श्रीर सिवित श्रस्पतान में उपचार करने से पहने ही उनकी सृत्यु हो गयी।

श्री श्रह्णाद्वरूश मृत्यु से पहले खपना श्राखिरी चयान भी न दे सके ।

परन्तु श्रह्णाहवल्श के हत्यारों की शिनाल्त हो गयी श्रीर कोर्ट माशंत के श्रागे द्र व्यक्तियों को उपस्थित किया गया। कोर्ट माशंत होते समय जनता को उपस्थित नहीं होने दिया गया था। दो व्यक्ति मरकारी गवाह बन गये। सिंध-सरकार ने प्रकट किया कि हत्या एक षद्यंत्र के कारण हुई थी, जिसमें कुछ प्रमुख जमीदारों का हाथ था। २६ फरवरी १६४६ को मामले का फैसला सुना दिया गया, जिसमें तीन व्यक्तियों को मृत्युद्द श्रीर शेष को श्राजन्म कारावास की श्राजा सुनायी गयी।

वाद में भूतपूर्व माल अत्री खान बहादुर खुरों, उनके भाई व उनके एक मौकर पर हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा चजाया गया। श्रिमियुक्तों को सेशन सिपुर्द किया गया श्रीर फिर रिहा कर दिया गया।

### सुभाषचन्द्र बोस

श्रान्दोत्तन के तीन वर्षों में जिस दु खद घटना का कांग्रेसजन पर सबसे श्रिष्ठक श्रासर हुआ, बह १८ श्रास्त, १६४४ को हवाई दुर्घटना में श्रो सुभाषचन्द्र बोस की कथित मृत्युकी स्नवर थी। सुभाष बाबू दो यार कांग्रेस के श्रध्यत रह चुके थे। भारत के तिए स्वाधीनता प्राप्त करने के तराके के सम्बन्ध में कांग्रेस से मतभेद होने के कारण सुभाप बाबू १६४१ के श्रारम्भ में गुसरूप से भारत के बाहर निकल गये। कहा जाता है कि वे वायुयान द्वारा टोकियो जा रहे ये श्रीर मार्ग में दुर्घटना होने पर वे साधातिक रूप से घायल हुए श्रीर उसकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू ने खुद

ही श्रवना रास्ता निकाला। गांधोवाद से विद्रोह करके राजनीतिक दैविषय में उन्होंने श्रवना श्रवण तरीका निकाला था। जहां तक दूसरे महायुद में सुभाप यानू के जर्मनी व जापान का साथ देने का ताल्लुक है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद उन्हीं पर थी श्रीर श्रवना रास्ता श्रवण निकालने के कारण मिल्लों का उनके प्रति रंचमात्र भी प्रेम कम नहीं हुआ। इवाई दुर्घटना में उनकी सृत्यु का समाचार एक वार श्रीर मिला था श्रीर सोमाग्य से वह गक्रत निकला था। सुभाप वानू की मृत्यु का समाचार जापानी सूत्रों से मिला था श्रीर खोग उम पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। दुयुद्ध समास होने पर उनकी तलाश भी काफी की गई। यदि वे मर चुके हैं तो शोक सागर की उत्ताल तरंगों में चिन्ता की एकाकी लहर विजीन हो जायगी। यदि वे जीवित हैं तो इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति के यश में चार चाद लग जायँगे।

\_^-

### : ३२:

# मेरठ-अधिवेशन

याठकों को स्मरण होगा कि १६ जून, १६४८।को कार्य-समिति श्रहमदनगर किले से छोड़ ही गई, परन्तु मेरठ का श्रिधवेशन २३ नवम्बर, १६४६ को ही हो सका। इस बीच में श्रध्यच ने, जो १६ मई को ही श्रिधवेशन के लिये चुन लिये गये थे, पूरे श्रिधवेशन के पहले श्रपना कार्य-भार सँभाल लिया श्रीर नई कार्य-समिति की भी नियुक्ति करदी । परन्तु केन्द्र की श्रन्तकीलीम सरकार में उनके पद-प्रहण के कारण काग्रेस के विधान के श्रनुसार बाकायदा नये चुनाव की श्राव-श्यकता पड़ी श्रीर श्री ले॰ बी॰ कृपलानो नये ध्रथच चुन लिये गये । श्री कृपलानी कांग्रेस के लिये नये न थे। उन्होंने अपनी सहज विनोदशीलता से विषय-समिति मे भाषण करते हुए ठीक हो कहा कि श्राप मुक्ते जानते हैं श्रीर में श्रापको जानता हूं। १२ वर्ष तक वे कांग्रेस के प्रधान-मन्त्री रहे थे श्रीर कांग्रेस की श्रक्तियों को सगठित करने व उसके कार्य की न्यवस्था ठीक करने का काम कर रहे थे। उन्हें एक लाम यह भी प्राप्त था कि उनकी परनी सुचेता देवी बड़ी ही सस्कृत तथा उरसाही महिला थीं श्रीर कांग्रेस की महिला-मित्रिणो थीं। पति-परनी को सार्वजनिक सेवा के एक ही चेन्न में काम करने का सुयोग प्राप्त था श्रीर दोनों एक ही दफ्तर में बैठते थे। श्रपने समय में दोनों ही प्रोफ्तर थे। दोनों श्रच्छे लेखक हैं श्रीर धारा-प्रवाह भाषा लिखते हैं। दोनों ही सुसस्कृत देशमक, वाचाल, परिश्रमशील तथा सुफ-यूक्तवाले न्यिक हैं। इस तरह मेरठ-श्रिधवेशन में कांग्रेस का श्रध्यच एक ऐसा न्यिक था लिसे कर्तन्य पूरा करने में श्रपनी परनी से सहायता मिल सकती थी।

मेरठ शहर व जिले में अचानक उपद्रव हो जाने श्रीर श्रधिवेशन से पूर्व कांग्रेसनगर के एक भाग में रहस्यपूर्ण ढंग से श्राग लग जाने के कारण वहा घवराहट फैल गई, जिसके परिणाम-स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। तब श्रधिवेशन के प्रवण्ध में एकाएक कमी का दी गई श्रीर यह घोषित किया गया कि श्रधिवेशन में सिफ डेलीगेट ही भाग ले सकेंगे श्रीर दर्शकों को नहीं श्राने दिया जायगा। इस तरह प्यारेलाल नगर के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो गई। परन्तु श्राजाद हिंद फौज की सहायता से यह कार्य सम्भव हो गया, जो पहले श्रसम्भव जान पहला था। इतने पर भी खादी तथा सास्कृतिक प्रदर्शनियां का विचार त्याग दिया गया। राष्ट्रपति कृपलानी ने श्रपना भाषण हिन्दुस्तानी में दिया। शायद उन्हें इस बात से सतोष था कि जिस मेरठ में वे पिछले बीस वर्ष से रचनात्मक कार्य कर रहे थे उसी में उन्हें कांग्रेस के श्रध्यच होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। बम्बई-श्रधिवेशन में राजेन्द्र बाद के श्रध्यच होने के समय से राष्ट्रपति के स्थान पर कोई कहर गाधी- चादी मासीन नहीं हुश्रा था। श्रापने विषय समिति तथा पूर्ण श्रधिवेशन दानां ही श्रवसरों पर कांग्रेस की कार्यवाही का संचालन वही योग्यता व सफलता पूर्व के किया। संशोधनो को वापस कराने की बात हो या भाषणों को कम करने का सवाल हो, श्रापने पर्यार चतुराई का परिचय दिया,

जिससे श्रापके मित्रों को वही प्रसन्तता हुई। श्रव यह यात कही जा सकती है कि काग्रेस के कुछ नेताओं तथा एक वर्ग की सद्भावना श्रक्त में श्राचार्य कृपजानी को प्राप्त न वी, फिर भी उन्हें इतनी सफलता श्रवश्य मिली जिससे वे श्रिधेवेशन के कार्य का सुचार रूपमे सचालन कर मके श्रीर श्रपने श्रवशिष्ट कार्यकाल में काम कर सके । श्रापने श्रधिवेशन के श्रन्त में श्रमेजी में जो भाषण दिया वह एक श्राक्षर्यजनक वक्षृता थी। उसमें जहां एक तरफ यह वताया गया था कि श्रहिंसा को कहा तक सफलता मिली है श्रथना सफलता नहीं मिली है वहाँ दूसरी तरफ यह कहा गया था कि जोगों से कितनी श्रहिंसा की श्राशा की जाती थी। श्राप्त घंटे तक जनता मत्र मुग्ध-पी उनकी गर्जना सुनती रही श्रीर उस पर इस भाषण का श्रमूतपूर्व प्रमाव पड़ा। एक प्रकार से श्रहिंसा का पुनर्जन्म हुश्रा श्रीर इसमें राष्ट्रपति ने सहायता प्रदान की। कृपजानीजी को कार्य-समिति चुनने में भी कम दिक्त नहीं हुई, किन्त सभी जानते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होता है श्रीर कम-से-कम कार्य-समिति पर किसी व्यक्ति को रखने या न रखने के सवाल पर उन्हें श्रपने जानकार श्रालोचक की सहानुभूति तो प्राप्त थो ही। शायद कार्य-समिति में श्रपने साथियों का चुनाव कांग्रेल के श्रध्यच का सबसे कठिन कार्य होता है।

श्रय हम काग्रेस के मेरठ-श्रधिवेशन की सफलता पर विचार करना चाहते हैं । इस दृष्टिकोण से मेरठ में छोई नई या ठोस बात नहीं हुई । श्रिखल भारतीय काग्रेस कमेटी ने दिल्ली में
मितम्बर में होनेवाली चैठक में जो-कुछ किया था उसी की पुष्टि मेरठ के श्रधिवेशन में हुई । इसमें
श्रतकीलीन सरकार में काग्रेस के पद प्रह्मण की स्वीकार किया गया। परन्तु श्रधिवेशन की वास्त्रविक
सफलता विधान-परिषद्वाला प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि काग्रेस\_'स्वतत्र पृवं पूर्ण सत्तासम्पन्न राज्य' की समर्थक है । इससे प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य साम्राज्य के बाहर
रहकर ही सुधर सकता है । जिस प्रस्ताव में पिछली घटनाओं का सिहावलोकन किया गया उसका
शीर्ष क सिर्फ 'सिहावलोकन' नहीं बिहक 'सिहावलोकन तथा मिवष्य-दर्शन' होना चाहिएथा, क्यों
कि उसमें साफ कहा गया था कि भारतीय स्वाधीनता के संग्राम का श्रन्त नहीं हुश्रा है बिहक भभी
बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है । श्रधिवेशन का सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रियासतों के सम्बन्ध में
था, जिसका विस्तृत उद्धरण हम नीचे देते हैं —

"कांग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियासतों के सवाल को मारतीय स्वाधीनता के सवाल का एक हिस्सा मानती आई है। स्वाधीनता प्राप्त करने का समय निकट आने की वजह से यह सवाल अब और भी जरूरी हो गया है और उसका हल स्वाधीनता की पृष्टभूमि का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। रियासतों के कुछ नरेशों ने देश में होनेवाचे इन परिवर्तनों का अनुभव किया है और एक सीमा तक अपने को उनके अनुकूल बनाने का प्रयश्न भी किया है।

"परन्तु कांग्रेस को यह देखकर खेद हुन्ना है कि धव मी रियायतों के कितने ही शासक व उनके मन्त्री अपने शासन-प्रयन्ध को उत्तरदायी संख्याएं ख्यापित करने तथा शासन-व्यवस्था पर सार्वजनिक नियत्रण कायम करने के विषय में प्रान्तों के समकत्त लाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, बिलक इसके विपरीत जनता की राजनीतिक आकाष्ट्रण को कुचलने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रकार स्वाधीनता की उत्कंठा की उस महान् भावना का विरोध कर रहे हैं, जो शेष भारत की तरह रियासतों की जनता को भी अनुप्राणित कर रही है। भारत की कुछ वड़ी रियासतें, भारत की तरह रियासतों के जिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, विशेष रूप से प्रविक्रियाएणे तथा दमनकारी कार्यों की अपराधिनी रही हैं। राजनीतिक विभाग, जो श्रमी तक सम्राट् के प्रति- निधि की देखरेख में है और भारत-सरकार के नियंत्रण के परे है, श्रम भी प्रतिक्रियापूर्ण नीति के श्रनुसार कार्य कर रहा है, जो रियासती प्रजा की इच्छा के विरुद्ध है।

''काग्रेस भारत-सरकार के श्रिधकार चेत्र से राजनीतिक विभाग को पृथक् रखने की नीति को नापसद करती है, क्योंकि भारत-सरकार उस विभाग के सभी कार्यों में दिलचंस्पी रखती है श्रीर वह (कांग्रेम) श्राशा करती है कि इस श्रनुचित स्थिति का यथाशीघ्र श्रन्त कर दिया जायगा। ब्रिटिश सरकार के इन दावे को, कि भारत के शासन से पृथक् उसकी वाहसराय या सम्राट् के प्रति-निधि की मध्यस्थता से रियासतों को कोई दिलचस्पी है, वह नहीं स्वीकार करती।

"सम्बन्धित जनता की श्रमुमित के बिना रियासतों का सघ बनाये जाने या उन्हें प्रस्पर मिलाने की किसी भी योजना को कांग्रेस नापसद करती है। राजनीतिक विभाग ऐसे कार्य प्रजा की जानकारी के बिना ही किया करता है, जो जनता के श्रास्म-निर्णय के श्रिधकार के विरुद्ध है। कांग्रेस का यह दृद मत है कि रियासतों के सम्बन्ध में प्रस्थेक निर्णय रियासतों की निर्वाचित जनता-द्वारा होना चाहिये श्रीर ऐसा कोई भी निरचय कांग्रेस को मान्य नहीं हो सकता जिसमें जनता की इच्छा की उपेचा की गई हो—खासकर विधान-परिषद में रियासतों के प्रतिनिधि प्रजा-द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए।

''रियासतों की स्थिति गम्भीर होने के कारण कांग्रेस घोषणा करती है कि वह रियासतों में होनेवाते स्वाधीनता के सम्राम को भारत के ज्यापक सघव का छग मानती है। रियासतों के जोग भ्रापने यहा नागरिक स्वतत्रता व उत्तरदायी शासन कायम करने के जिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके प्रति कांग्रेस की सहानुभूति है।''

यहा यह बात उरुक्षेखनीय है कि काम्रेस ने रियासतों के प्रश्न की हरिपुरा के बाद पहली बार डठाया था। इस वार कांग्रेस ने नरेशों की निरकुशता के स्थान पर राजनीतिक विमाग के षड्यंत्रों पर जोर दिया था श्रीर वह जो कार्य गुप्तरूप से कर रहा था उस पर पहली बार प्रकाश हाला गया था। रोग के जिस किटाणु के कारण सभी तरफ दमन तथा प्रतिक्रियापूर्ण नीति का दौरदौरा हो रहा था उस का उद्गम-म्थल राजनीतिक विभाग ही था। जवतक उसे नष्ट नहीं किया जाता तवतक प्रतिनिधिपूर्ण सस्थाओं के विकास की कोई आशा नहीं की जा सकती और न तवतक एक-तिहाई भारत में उत्तरदायी शासन का ही विकास हो सकता है। प्रस्ताव में जी-कुछ कहा गया था वह तो कहा ही गया था, किन्तु जो प्रकट रूपसे नहीं कहा गया था उसका भी महत्व कम न था। कांग्रेस ने रियासतों में स्वाधीनता के जिए जहनेवाजी प्रजा के प्रति जी सहानुभूति दिखायी थी वह केवल शब्दादम्बर ही न था बल्कि वह तो सहायता के लिए गम्मीरतापूर्वंक किया हुआ एक प्रस्ताव था। उस समय काम्रेस एक युगांतरकारी घड़ी से गुजर रही थी श्रौर मोड़ की श्रोर बढ़ते हुए मोटर के ढ़ाइवर के समान रफ्तार धीमी करके व घुमाव को श्रव्छी तरह देख कर फिर धागे बढ़ने की बात सोच रही थी। कांग्रेस का धैर्य श्रपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था श्रौर इसमें किसी को श्राश्चर्य न होता यदि वह श्रता रहने की नीति स्याग कर पहाइ से नीचे मतपटनेवाली वर्णीली नदी अथवा समुद्र की लहर की तरह आगे बढ़ कर स्वाधीनता के मार्ग में श्रानेवाली वाधाश्रों को श्रमिभूत कर देती । कांग्रेस मेरठ में स्वाधीनता की श्रोर ते जानेवाला एक श्रोर मोड़ तय कर रही थी, किन्तु पिछते मोड़ों की श्रपेचा ऊँची सतह पर पहुंच गयी थी, जैसा कि पहाड़ी रेलगाड़ी श्रवसर करती है। जहा तक रचनारमक चेत्र का सम्बन्ध है, कांग्रेस के सामने बढ़ा कठिन तथा महान् कार्य पढ़ा था। हाल में हिंसा.

ह्रस्याकारह, श्रागजनो, नारी-निर्यातन तथा बजास्कार की जो घटनार्ये हुई थीं उनसे हुई हानि की पूर्ति कांग्रेस को करनी थी। भाषगाकर्ताओं ने इस विषय पर अपना मत गम्भीरतापूर्वक प्रकट किया ताकि लोगों में जोश न फैले । सरदार ने जो यह कहा कि सबवार का सकावता सळवार से किया जायगा - इससे कुछ सनसनी फैली थी. किन्तु स्वयं उन्हीं के स्पष्टीकरण के कारण वह शान्त हो गयी। इस तरह प्रत्येक दृष्टिकीण से मेरठवाती अधिवेशन को सिर्फ सफस ही नहीं कहा जा सकता. चिंक उसे श्रागामी श्रधिवेशनों के जिए उदाहरण-स्वरूप भी कहा जा सकता है। विधान-समिति ने श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार के जिए जो प्रस्ताव उपस्थित छिये थे उनमें श्रधिवेशन की तदक-भदक बन्द करने तथा उसमें श्राणिक भारतीय कांग्रेस कमेटो के सदस्यों के ही उपस्थित होने की बात थी और इस सम्बन्ध में कुछ असन्तोष भी था। मेरठ श्रिविशन एक प्रकार से मध्य का मार्ग था। इसमें प्रतिनिधि तो श्राये थे, किन्तु दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया था, जिस तरह १६३६ में ब्रिपुरी में श्रिधिवेशन के दूसरे दिन दर्शकों को नहीं आने दिया गया था। पुराने विधान के अन्तर्गत मेरठ का अधिवेशन श्रन्तिम हो सकता है। मेरठ भारत के इतिहास में एक स्मरणीय नाम है। विद्रोह की चिनगारी पहले-पहल मेरठ में उठो थो, श्रीर मेरठ में हो भारत के 'स्वतन्त्र एव पूर्ण सत्ता-सम्पन्न प्रजातन्त्र' को घोषणा को गयी। भारतीय राज क्रान्ति की पहली हिंसापूर्ण खड़ाई (१८४७) के बाद गवर्नर-जनरत्त वायसराय बना था, दूसरी (श्रिहिसापूर्ण) जड़ाई के बाद भारत से वायसराय का नाम-निशान मिट सकता है।

# उपसंहार

साठ वर्ष का काल मनुष्य को बहुत लम्बा जान पहला है, किन्तु गन्धवों के जीवन से वह दस वर्ष कम है और उपनिषदों ने मानव-जीवन की जो अवधि निर्द्धारित की है उससे वह आधी है। परन्तु किसी संस्था के जीवन में ६० वर्ष का काल अधिक नहीं होता और राष्ट्र के इतिहास में वो वह पलक मारने के समय से अधिक महत्व नहीं रखता। इस अरूपकाल में एक ऐसे प्राचीन राष्ट्र के सघर्ष की कहानी आगई है, जो दासरव के बन्धन में वैधाथा और जिसकी शक्तिया आपसी फूट के कारण विखर चुकी थीं । इस प्राचीन राष्ट्र को एक ऐसे साम्राज्यवादी आधुनिक राष्ट्र के चगुल से निकलने के लिए लड़ाई करनी पड़ी थीं, जो दूसरों के स्वार्थों को हड़पने के लिए सगठित व निरंकुश था। इन साठ वर्षों में भारत ने अपनी छिन्न-मिन्न शक्तियों को एकन्न किया और अपनी स्वाधीनता के पण में ससार में लोकमत तैयार कर लिया। यही नहीं, भारत में रचनारमक कार्य भी चल रहा था ताकि स्वराज्य का आधार स्थायी हो सके। इसीलिए १६४४ का साल खरम होने और नया साल छुरू होने पर देश में नया युग आरम्भ होने की खुशियां नहीं मनायी गई। यह अवसर ज्यक्ति तथा राष्ट्र के मध्य आत्मिक सम्बन्ध कायम करने और राष्ट्र के गौरव की अनुभूति का था। इस राष्ट्रीय जागृति के काल में देश को खुशी या जोश हिखाने वक की फुरसत न थी।

केन्द्र में जुनाव समाप्त हो जुके थे, किन्तु प्रान्तों में उम्मीद्वारों के जुनाव श्रौर नामजदगी का कार्य जारी था श्रौर इस कार्य में नेता श्रौर श्रज्यायी दोनों ही न्यस्त थे। इस बीच क्रमी-क्रभी श्राजाद हिंन्द फौज के सदस्यों के मामलों की सनसनी भरी खबरें सुनायी दे जाती थीं। एक समय तो ऐसा जान पहना था कि कर्नल शाह नवाज़, कर्नल सहगल श्रौर कर्नल हिल्लों की ख्याति राष्ट्रीय नेताश्रों की कीर्ति को भी हक लेगी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे श्राजाद हिंद फौज कांग्रेस की लोक प्रियता छीन लेगी श्रौर विदेश में युद्ध तथा हिंसा से बड़ी जाने वाली लड़ाइया श्रहिंसा-स्मक लड़ाइयों की याद धुंधली बना दंगी। परन्तु कालेपानी की सजा पाये हुए तीनों श्रफसरों को बाइसराय ने जो जमा प्रदान किया इससे श्राजाद-हिंद फौज के लिए उठने वाले जोश में कभी हुई। सिर्फ दिसम्बर, १६४४ में कलकत्ते में श्रधकारियों की मुर्लता के कारण प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की एक भीड़ पर श्रौर किर सुभाष चन्द्र बोस के पचासवें जन्म दिवस पर यम्बई में गोलियां चर्ती, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में ४० व्यक्तियों की श्रौर यम्बई में १० व्यक्तियों की जानें गयीं। इन दोनों घटनाश्रों से श्राजाद-हिंद फौज के लिए किर जोश उमड़ पड़ा श्रौर उसके वीरोंने राष्ट्र की क्वांचानता के लिए जो कए उठाये थे तथा जिस वीरता का प्रदर्शन किया था उसकी कहानियां देश के कोने-कोने में फैल गर्यी।

. सुभाष यावू के जन्म-दिन के श्रवमर पर उनके साहसिक कार्यों की कहानियों का देश भर में प्रचार हुआ छीर उनके कजकत्ते से पद्मायन तथा जर्मनी पहुँचने के सम्बन्ध में हृदयप्राही वास्त-विक विवरण भी प्राप्त होने सगे।

# श्री बोम के पलायन की कहानो

दिसम्बर, १६४० में श्री सुभाषचन्द्र बोस के भारत से पद्धायन का विवरण एक ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसे नेताजी की सहायता करने के जुर्म में विटिश-सरकार ने जेब में डाब दिया था। यह विवरण "हिम्दुस्नान स्टेण्डर्ड" के लाहौर-स्थित सवाद्दाता ने श्रवने पत्र के लिये मेजा था। इस विवरण के श्रनुसार श्री बोस १६ दिसम्बर, १६४० को कलकत्ते से कार द्वारा खाना हुए श्रीर बर्दवान से दूसरे दर्जे के एक डिब्बे पर चढ़े जो उनके लिये पजाब-मेज में पहले ही से रिजर्व कर बिया गया था। सुभाष बाबू ने दाढ़ो बढ़ा ली थी श्रीर उनके केश गर्दन के पीछे जटक रहे थे। पेशावर पहुँचने पर वे बिलकुन पठान जैमे लाते थे। बहां छ दिन ठहरने के बाद वे एक श्रंगरलक के साथ काबुल के लिये रवाना हो गये। पाच मील की दूरी तागे पर तय करने के श्रातिरिक्त उन्होंने काबुल तक श्रपनी सम्पूर्ण यात्रा पैदल ही की।

विवरण में आगे कहा गया है कि श्री बोस एक सी० आई० डी० के आदमी के चंगुस में फूँस गये किन्तु उससे उन्होंने दम रूपये का नीट और एक फाउएटेनपेन दे कर पीछा छुड़ाया। इसके बाद श्री बोस ने रूसी सरकार से पूछताछ की, किन्तु उसने उन्हें यह कह कर शरण देने से इन्कार कर दिया कि रूस-जर्मन सिंध भग होनेवाली है और रूस की बात-चीत बिटिश सरकार से चल रही है। इसलिये रूसी सरकार अग्रेजों को शिकायत करने का कोई मौका नहीं देना चाहती।

इसी बीच किसी जर्मन को पता लग गया कि श्री बोस भागना चाहते हैं श्रीर उसने इस सम्बन्ध में श्रपनी सरकार से श्रनुमित माग जी श्रीर फिर हवाई-जहाज द्वारा उन्हें बिलेन पहुँ बाने का भी प्रवन्ध हो गया।

हालेंड की मजदूर-सरकार ने भारत के लिये जो पार्लीमेण्टरी शिष्ट-मण्डल मेजा था उससे राजनीतिक घटनाओं की प्रतीचा करने वाली भारतीय जनता का ध्यान बँट गया। पहले कहा जाता था कि शिष्ट-मण्डल एम्पायर पार्लीमेंटरी एसोसिएशन की तरफ से आयगा, किन्तु इस खबर से सभी जोगों में नाराजी फेल गई। सब पार्लीमेंट ने यह दायित्व अपने कधों पर लिया और शिष्ट-मण्डल में सभी दलों के प्रतिनिधि रखे गये। यह शिष्ट-मण्डल एक श्रनियमित कमीशन से श्रिष्टक और कुछ न था। १६३१ के कानून की पास हुए १६४६ में इस से भी श्रिष्टक वर्ष बीत चुके थे इसिलये पार्लीमेंटरी शिष्ट-मण्डल भेजकर शाही कमीशन नियुक्त करने की श्रिप्रय बात से बचा गया।

ब्रिटिश सरकार की यह एक चाल थी, जो चल गयी श्रीर छुंटि-बहे सब कांग्रेसजन इस चाल में श्रा गये। शिष्टमण्डल का बहिष्कार करने की बात श्रनावस्यक उग्रता मानी जाती थी श्रीर कांग्रेस कार्यसमिति के प्राय सभी सदस्य शिष्टमंडल को श्रपनी सेवाए श्रपित करने को तैयार ये— श्रीर वह भी ऐसी श्रवस्था में जबिक शिष्टमंडल के एक सदस्य श्री गोडफ निकल्सन स्पष्ट शब्दों में कह चुके थे कि वे भारत में सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के बयान लेने ही श्राये हैं। लजा की बात तो यह थी कि शेष भारत की तरह कांग्रेस ने भी इस जांच-पड़ताल में सहयोग प्रदान करना स्वीकार कर जिया था।

इस बीच नयी केन्द्रीय असेम्बली की वैठक दिल्ली में आरम्म हुई और इसमें राष्ट्रवादियों की कुल विजयें हुई। पहला विजय एक कार्य-स्थानित प्रस्ताव था, जिसमें हिन्द-एशिया में भारतीय सेना का उपयोग करने के लिए सरकार की निन्दा की गयी थी। परन्तु दूसरी विजय बास्तव में एक श्रसाधारण सफलता थी। स्वीकर का पद विशेष महत्व का होता है, श्रीर सरदार वल्लभमाई पटेल ने इस पद के लिए श्री मावलंकर का नाम सोच कर श्रपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, जो वस्बई श्रसेम्बली (१६३७-३६) के श्रध्यत्त रह चुके थे। श्रापके पत्त में ६६ श्रीर विपत्त में ३३ मत श्राये। यह कांग्रेस की एक वास्तविक विजय थी।

कांग्रेम की शक्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी कि म जनवरी, १६४६ को श्री विवियम फिबिएस की राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सम्मुख उपस्थित रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित हो गया । यह रिपोर्ट श्री फिबिएस ने भारत से धमेरिका जोटने पर राष्ट्रपति स्जवेल्ट को दी थी । इससे कांग्रेस की शक्ति में श्रीर वृद्धि हुई।

## श्री फिलिप्स की रिपोर्ट

'कांग्रेस का उद्देश्य श्रपने को एक फानिस्ट सरकार के रूप में स्थापित करना न हो कर स्वाधीनता के ज्ञप्य की, तथा भारतीयों-द्वारा श्रपना विधान श्राप तैयार करने के श्रधिकार की प्राप्ति के ज्ञिष् भारत में एकता कायम करना था।"

िपोर्ट में आगे कहा गया था—''यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के काल में साम्प्रदायिक उपद्रव बहुत अधिक बढ़ गये थे। सत्य तो यह है कि उन दिनों हिन्दू-मुस्लिम दंगे बगाल और पंजाब में अधिक हुए थे और दगों की सख्या किसी कांग्रेसी प्रान्त की अपेचा पजाब में ही अधिक थी।''

रिपोर्ट में श्री फिलिप्स ने मविष्यवाणी की थी कि "श्रागे जाकर श्रधिकांश मुसलमान भी श्रन्य धर्मों के किसानों व मजदूरों के साथ मिल जायेंगे श्रीर हिन्दू-मुस्लिम समस्या जिस रूप में दिखायी देती है, उस रूप में न रह जायगी।

यह रिपोर्ट एक उर्दू दैनिक "मिजाप" में म जनवरी, १६४६ को प्रकाशित हुई थी, किन्तु म जनवरी, १६४६ तक उसे सरकारी तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया है।

मुश्तिम लीग की मांग के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है—"मुश्तिम नेता यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए हैं कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों के हितों की हानि हुई है। प्रान्तीय शासन की समीचा से सिर्फ यही जाहिर हुआ है कि एक राजनीतिक दल के रूप में मुश्तिम लीग कभी शासन-व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं जमा सकेगी और कितपय प्रान्तों को छोड़ कर धारा सभाओं में अल्पमत में ही रहेगी। वह केन्द्रीय असैम्बली में भी अधिकाश स्थानों पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सकती। मुश्तिम लीग की शिकायत दरअसल में यही है। कांग्रेस ने रियासतों के सम्बन्ध में जो रूप प्रहण किया है उसके सम्बन्ध में श्री जिला तथा दूसरे मुश्तिम नेताओं की चिन्ता तथा उनकी पाकिस्तान की माग का भी इससे स्पष्टीकरण हो जाता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है—"मुसलमानों ने भारत को स्वराज्य देने के सम्बन्ध में जो यह आपत्ति की थी कि राजनीतिक चेन्न पर कांग्रेस का प्रभुख रहेगा वह अब नहीं मानी जा सकती। इसके श्रतावा यह मानने के काफी कारण हैं कि श्रन्य राजनीतिक सगठनों में हुए परिवर्तनों का खुद मुस्तिम लीग पर श्रसर पहेगा।

श्री फिलिप्स ने श्रपनी रिपोर्ट में काग्रेम के सम्बन्ध में कहा—"भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति कितने ही वर्षों से रहा है श्रीर धारासभाश्रों में प्रवेश करने श्रीर विधान को श्रमत में लाने का निश्चय सिर्फ हसी विचार से किया गया था कि इससे स्वाधीनता-संग्राम में सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर इस राष्ट्रीय संगठन ने प्रान्तीय मिलेमडलों पर कहा नियंत्रण रखा था श्रीर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के साथ श्रपने कार्य के एकीकरण का श्रादेश निकाला था। श्री जिल्ला ने श्रारोप किया है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य देश की श्रन्य सभी सस्थाश्रों का नाश करना है। उनका कहना है कि इसीलिए कांग्रेस विस्तार की नीति का श्रनुमरण करती है श्रीर इसीलिए भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग से श्रपने श्रनुयायी वनाने के लिए वह प्रयत्नशील रहती है। इस में पूर्ण सफलता मिलने पर सुस्तिम लीग तथा श्रन्य सभी साम्प्रदायिक संस्थाश्रों का श्रंत श्रवश्यम्भावी था।

"परन्तु कांग्रेस का उद्देश्य श्रपने की एक फासिस्ट संस्था के रूप में कायम करना न हो कर स्वाधीनता की श्रीर विधान तैयार करने के श्रधिकार की प्राप्ति के खिए देश में एकता करना रहा है। फिर भी हस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेसी मित्रिमहलों के श्रधिकार के काल में कांग्रेस की समस्त नीति का उद्देश्य श्रपने सगठन को बनाये रखने तथा भारत के बिए स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्देश्य से ससे श्रधिक मजबूत बनाना था।

"यह उरलेखनीय है कि श्री जिल्ला के 'मुक्ति दिवस' के धवसर पर जो धारीप किये गये ये उनकी उन प्रमाणों से पुष्टि नहीं होती, जो मुस्लिम जीग द्वारा प्राप्त समाचारों के श्राधार पर तैयार किये गये थे। यह श्रारोप कि कांग्रेसी सरकारों ने मुस्लिम सस्कृति को नष्ट करने के जिए कोई प्रयत्न नहीं उठा रखा— मुख्यत पाठशालाश्रों के पाठ्यकमों से उद्दे के हटाये जाने या बुनियादी तालीम जारी करने या कतिपय पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग के हने-गिने उदाहरणों पर श्राधारित है। मुसलमानों के खिद्धाफ श्रार्थिक या राजनीतिक भेदभाव की नीति चर्ते जाने के उदाहरणा तो श्रीर भी कम हैं।"

भारत की समस्या के सदा से दो भाग रहे हैं—प्रान्त क्योर रियासत । नया वर्ष श्रारम्भ होते ही रियासतों की प्रजा को नवाब मोपाल की घोषणा के कारण श्राशा की किरण दिखायी देने लगी । नवाब साहब नरेन्द्रमढल के चांसलर थे। १८ जनवरी, १६४६ को उन्होंने निम्न घोषणा की.—

"नरेन्द्र-मढल ने मित्रयों की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियासतों में बैधानिक उग्रति के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और वह (समिति) सिफारिश करती है कि नरेन्द्र-मंडल इस सम्बन्ध में श्रपनी नीति की घोषणा करे श्रीर जिन रियासतों में श्रभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनमें तुरन्त उचित उपाय किये जायें। परन्तु ठीक वैधानिक स्थिति पर इसका कुछ भी प्रभाव न पहेगा, जिसके सम्बन्ध में सम्राष्ट्र की सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी है श्रीर जिसे श्री वाइसराय भी दुहरा चुके हैं। कहा जा चुका है कि किनी रियासत श्रीर उसकी प्रजा के जिए कैसा विधान उपयुक्त होगा—इसका निर्णय स्वय शासक के ही हाथ में रहेगा।

"श्रस्तु, नरेन्द्र-मंडल की तरफ से उसके चांसलर को निम्न घोषणा करने का श्रिविकार दिया जाता है —

"हमारे ठद्देश्य ऐने विधान कायम करना है, |जिन में नरेशों की मत्ता का उपयोग नियमित वैध मार्गों से होता रहे, किन्तु इससे इन रियासतों के राजवश तथा उनकी स्वतन्नता पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए। प्रत्येक रियासत में निर्वाचित बहुमतवाली लोकप्रिय सस्थाए रहें, जिस से रियासत के शासन-प्रवध से जनता का सम्बन्ध रह सके। प्रत्येक रियासत का विस्तृत विधान तैयार करते समय उस रियासत की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाय ।

"श्रधिकांश रियासतों में कान्त का शासन है श्रीर न्यक्ति के जान श्रीर माल की हिफाजत का भी प्रबंध है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट शन्दों में स्थिति का उल्लेख करने के किए जिन रियासतों में श्रभी तक निम्न श्रावश्यक श्रधिकार न दिये गये हों, उनमें वे दिये जाने चाहिए श्रीर साथ ही श्रदालतों को श्रधिकार देना चाहिए कि यदि उपयुक्त श्रधिकार भग होते हों तो वे इसका श्रवित उपाय करें:—

- (१) कानून के श्रलावा श्रीर किसी भी जिरेये से कोई न्यक्ति न श्रपनी स्वतंत्रता से विचत किया जायगा, श्रीर न उसका घर या सम्पत्ति ही जन्त या वेदखल की जायगी,
- (२) प्रत्येक व्यक्ति को श्रदाकत में सुनवाई कराने का श्राधकार होगा। यह श्राधकार युद्ध, विद्रोह श्रथवा गम्भीर श्रांतरिक विद्रोह की श्रवस्था में ही छीना जा सकता है,
- (३) प्रत्येक न्यक्ति को स्वच्छंदतापूर्वक श्रपना मत प्रकट करने, एक दूसरे से सिलने श्रौर शान्तिपूर्वक एक् होने का श्रधिकार होगा, किन्तु न तो जमाव सैन्य ढग का हो श्रौर न ष्ठस जमाव का उद्देश्य कानून श्रथवा नैतिकता के विरुद्ध ही कुछ कार्रवाई करना हो,
- (४) प्रत्येक स्यक्ति को श्रत करण की रवाधीनता होगी श्रीर वह मन-चाहे ढंग से श्रपने धार्मिक कृत्य कर सकेगा, किन्तु इससे सार्वजनिक व्यवस्था तथा मैतिकता भंग न होनी चहिए.
- (१) धर्म, जाति तथा सम्प्रदाय का विधार किये विना प्रत्येक न्यक्ति की स्थिति कानून के आगे समान होगी।
- (६) धर्म, जाति या सम्प्रदाय के कारण विसी जौकरी या पद पर बहाती के विष् या किसी पेशे या व्यापार के निष् किसी व्यक्ति की श्रयोग्यता न मानी जायगी।
  - (७) बेगार महीं रहेगी।

''फिर दुइराया जाता है कि शासन-प्रबंध निम्न सिद्धान्तों पर श्राधारित रहेगा श्रीर जहां ये सिद्धान्त श्रमत में नहीं श्राये हैं वहां अन्हें कड़ाई से काम में लाया जायगा —

- (१) न्याय का प्रबंध विवादास्पद विषयों का निष्पच निर्णय होने का उचित प्रवन्ध रहना चाहिये,
- (२) राजाश्रों को रियासकों में निजी व्यय तथा शासन प्रवध स्म्बन्धी रक्मों का पृथक् से उक्तेख करना चाहिए श्रीर निजी व्यय साधारण श्राय के उचित श्रनुपात में निर्द्धारित होना चाहिए।
- (३) कर का भार उचित तथा न्याययूर्ण होना चाहिए और श्राय का पर्याप्त भाग जनता के हित के कार्यों—विशेषकर राष्ट्रनिर्माणकारी विभागों में लगना चाहिए।

"जोरों से सिफारिश की जाती है कि घोषणा में जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है वे यदि कहीं कार्यान्वित न हुए हों तो उन्हें कार्यान्वित किया जाय।

"यह बोषणा सर्चाई के साथ की जाती है श्रोर रियासतों की जनता तथा रियासतों के भविष्य में विश्वास से श्रनुशाणित है। यह नरेशों-द्वारा इन निश्चयों को जिना देरी के श्रमत में बाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। परमात्मा करे इसके परिणामस्वरूप श्रमाव व मय में सुक्ति मिले श्रीर विचार-स्वतन्त्रता की प्राप्ति हो श्रीर परस्पर प्रेम, सिंद्विष्णुता, सेवा तथा उत्तर-दायित्व के सुनिश्चित श्राधार पर इससे विचार-स्वतन्त्रता की वृद्धि हो।"

उधर विटिश भारत में घटना-चक तेजी से घूमा। वाइसराय ने नरेन्द्र मण्डल में नरेशों को सूचित किया कि रियासतों में वैधानिक परिवर्तन के जिए उनकी श्रनुमति जेना श्रावश्यक होगा श्रौर यह भी कहा कि विटिश सरकार रियासतों से श्रपने वर्तमान सम्बन्ध कायम रखने को उरसुक है। वाइसराय ने नरेशों को मतभेद की एक मुख्य बात पर श्राश्वासन दे दिया और १६४६ में इसी समस्या थानी सन्धि सम्बन्धी श्रिषकारों तथा सम्राट्से सम्बन्धों को लेकर गतिरोध उत्पक्ष हो गया था।

वाइसराय ने कहा—' मैं श्रापको विश्वास दिजाता हूँ कि इन सम्बन्धों तथा श्रधिकारों में श्रापकी रजामम्दी के बिना परिवर्तन करने का हमारा कोई इरादा नहीं हैं।

"मुक्ते विश्वास है कि श्रीमान् श्रपने प्रतिनिधियों के द्वारा उस वार्ता में पूर्ण रूप से भाग लेंगे, जिसकी घोषणा मैंने १६ सितम्बर को की थी श्रीर साथ ही श्राप उस विधान-परिषद् की कार्यवाही में भी हाथ बटायेंगे। जो स्थापित होगी मुक्ते यह भी विश्वास है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप जो परिवर्तन होंगे उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में श्रनुचित देरी न की जायगी।"

"मुफे यह भी विश्वास है कि इन सब समस्याओं पर विचार करते समय श्राप भारत की सर्वा क्षोय उन्नति में बाधा डालने की इच्छा या हरादा नहीं रखते श्रीर न श्रपनी प्रजा की राज-नीतिक, श्राधिक या सामाजिक उन्नति में ही रुकावट डालना चाहते हैं।

"जिस प्रकार श्राप युद्ध के समय नेतृख करते रहे हैं उसी तरह श्रापको शान्ति के समय भी नेतृख करके श्रपनी ऐतिहासिक परम्परा को बनाये रखना चाहिए।"

ताई वेवत ने कहा कि जिन रियासतों के श्रार्थिक साधन श्रपर्याप्त हैं उन्हें श्रेपनी वैधानिक स्थित में ऐसे परिवर्तन करने चाहियें ताकि मविष्य में प्रजा का हित-साबन हो सके। श्रापने यह भी सुमाव उपस्थित किया कि इन रियासतों के बिए पर्याप्त श्रार्थिक साधन उपजव्ध करने तथा शासन-प्रवन्ध में प्रजा को हिस्सा देने के जिए यह श्रावश्यक है कि ये छोटी रियासतें या तो किसी-न-किसी बड़ी प्रादेशिक इकाई से मिल जायें श्रयवा श्रन्य छोटी रियासतों के साथ मिल कर स्वय ही पर्याप्त वड़ी प्रादेशिक इकाइयों का निर्माण करें।

इसके दस ही दिन के भीतर गवर्नर-जनरन ने भारत की राजनीतिक उन्नति के चेत्र में ब्रिटेन के रचनारमक प्रयत्नों के सम्बन्ध में एक उपदेश दिया।

केन्द्रीय-श्रक्षेम्वली में वाह्सराय ने २८ जनवरी, १६४६ को निम्न भाषण दिया:-

"मैं कोई नई या चिन्ताकर्षक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहाँ नहीं आया हू। मैं केवल भारत के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनका स्वागत करने और उन्हें प्रोस्ताहन की कुछ वातें कहने के लिए ही आया हूँ।

"मैं समसता हु कि सम्राट् की सरकार के मन्तव्य यथेष्ट रूप से स्पष्ट कर दिये गये हैं। राजनीतिक नेताओं-द्वारा संघठित नई शासन परिपद् स्थापिन करने थौर शासन-विधान बनाने-घाली समा या सम्मेलन यथासम्भव शीघ्र-से शीघ्र जुटाने का उसका दढ़ निश्चय है।

"में इस समय इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा नहीं कर सकता कि यह परिषद् श्रीर सभा किस प्रकार सघित की जायँगी तथा वे किनाहयाँ कैसे दूर की जायँगी जो हमें पूर्णत, जाह हैं। मैं मारत की स्वाधीनता की दिशा में उठाये जानेवाले कदमों की कोई तारीख या तारीखें निर्धारित करने की चेष्टा को भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं सममता। मैं श्रापको केवल यह

श्राश्वामन दे सकता हूँ कि दिली श्रीर ह्याइटहाज दोनों स्थानों से इस कार्रवाई पर श्राथमिकता की चिप्पी जगी हुई है। इस महात् कार्य में में श्रापके सहयोग श्रीर सद्भावना की याचना करता हैं।

"इस श्रधिवेशन में श्राप लोग पहले से हो काम-रोको प्रस्तायों में श्राजकल की महत्वपूर्ण समन्यायों पर सोच-विचार कर खुके हैं। कानून सम्यन्धी प्रस्ताव सरकारी प्रवक्ताश्रों-हारा श्राप-लागों के सम्मुख उपियत किये जायेंगे। हनमें कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जो गहरे विवेषन के पाद उपिस्थित किये जा रहे हैं श्रोर मेरा विचार है कि यदि धारासमा-हारा स्वीकृति दे ही गई तो उनसे मारत की माख श्रोर कल्याण में बृद्धि होगी। इस कथन मे मेरा तास्पर्य वोट प्राप्त करन के लिए श्रापलोगों को प्रभावित करना नहीं है। शायद श्राप में से कुछ व्यक्ति यह ठीक सममते हों कि प्राय प्रत्येक विषय पर सरकार के विरुद्ध वोट दिया जाय और उसे श्रधिक से श्रिषक गर पराजित किया जाय। यदि श्रापका यह विश्वाम हो कि ऐसा करना श्रापका राजनीतिक कर्तव्य है तो में इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। हा, में यह श्रवश्य सममता हूँ कि ऐसे कानून को रोकना या उसे पास करने में विजम्ब करना श्रद्धिता होगी, जिसमे भारत का वास्तविक हित होने की सम्भावना हो। परन्तु यह निर्णय करना तो श्रापका काम है।

'किर भी, में यह घाइता हूं कि श्राप इस श्रिधेवेशन के दौरान में इस सभा की बहुमों में ऐसी कोई बात न वहें, जिससे सुके राजनीतिक श्राधार पर श्रपनी शासन-परिपद् को बनाने में किटिनाई पेश कार्य प्रथवा सुख्य वैधानिक समस्याशों के समसीते की सम्भावना पर उसका प्रतिकृता प्रभाव पड़े श्रथवा दश में पहले से ही विध्यान कहता श्रीर श्रिक यह जाय।

"केन्द्रीय श्रमेन्वली के खुन वों के समय काफी से अधिक वैमनस्य देदा हो गया है श्रीर यह सम्भावना है कि शान्तीय खुनावों के समय भी ऐसा ही होगा। यदि इस अधिवेशन के दोरान में सभा भाषणों में मंयम में काम लिया जाय तो उससे मुक्ते और मेरा ख्याल है कि आपके दलों म नेताओं को भी बड़ी मदद मिलेगी।

"मुफ्ते श्राणा है श्रीर में विश्वास करता हूं कि श्रमेम्बली-द्वारा विश्वास मृतक कार्यों दे यन्त का समय ।नवट है। यदि मुख्य दलों द्वारा समर्थनप्राप्त नई शासन-परिषद् भनोनीत परन ने में सफल हुआ, तो श्रमल श्रधिवेशन में श्रापकोगों के सम्मुख श्रस्यधिक नहस्वपूर्ण स्वनाम्मक कार्य उपस्थित किया जायगा।"

पाठकों की सुविधा के लिए हम ह सितम्बर, १६४४ को वाहमराय के भाषण के एक शंश का उद्दरण देते हैं —

"सम्राट्की सरकार का तरावा यथानम्भव शोध ही एक विधान परिषद् युलाने का है भार उसने प्रारक्ष्मिक कार्रवाई के रूप में धुनाय के बाद प्रान्तिय श्वसेरपित्रयों के प्रतिनिधियों से सुक्ते यह पता लगाने के लिए पातचीत वरने का श्रीधिकार दिया है कि १६४२ की घोषणा के प्रसाव स्वीकार्य है या नहीं, भथवा कोई णन्य योजना उससे उत्तम जान परती है।

वाहसराय ने यह भी वहां कि "भारतीय रियासतें के प्रति विधियों से का गांचिता होती फाहिए कि विधान-परिपद् की कार्यवाही में रियासनें विस प्रकार हाथ केंद्रा साली हैं।

वाहमराय ने यह भी वहा—"तमाट् की शरकार ने मुक्ते यह घांघवार भी दिया है कि शाबीर धारा-मभाधों के जुनाव के परिणाम असे ही प्रकाशित हों येपे ही एक ऐसी जार कारिना परिषद् स्थापित करूँ, जिसे भारत के मुख्य राजाितिक दलों का समर्थन गांव हो । इस बात की काफी चर्चा थी कि ज़ुलाई, १६४५ में शिमला में जैसा लजाजनक नाटक हुआ था उसकी पुनरावृत्ति इस बार न हो। २६ जनवरी, १६४६ को प्रकाशित एक विज्ञिप्त में उससे बचने का एक तरीका निकाला गया —

"प्रान्तों में खुनाव समाप्त हो जाने भौर प्रान्तीय मन्त्रिमगढ़ स्यापित हो चुकने पर वाहसराय प्रान्तीय सरकारों से कार्यकारिगी परिषद् के लिए कुछ नाम मॉर्गेंगे। ये नाम श्रधिक नहीं सिर्फ टो या तीन होंगे।

"नाम प्राप्त हो जाने पर वाहसराय एक कामचलाऊ सरकार के सदस्यों का चुनाव कर लेंगे श्रीर यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तब भी वाइसराय की योजना पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा।

"यदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से इन्कार करेगी तो वाइसराय प्रान्तीय श्रमेग्वजी के दलों के नेताश्रों से सम्पर्क करेंगे थार फिर कार्य कारिगी परिपद् में उन व्यक्तियों को रख लेंगे, जिन्हें वे प्रतिनिधि समर्केंगे।"

इस विज्ञिति में सदाशयता की एक मलक दिस्तायी देती थी। लाई चोलें से भारत के भविष्य के सम्बन्ध में कलकता में प्रश्न किये जाने पर उन्होंने केहा कि वर्तमान राजनीतिक ग्रहगा श्रिषक समय तक न रहने दिया जायगा श्रीर यदि हुर्माग्यवश भारतीयों के मतभेद मिट न सके तो विटिश सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी ही पहेगी। यदि किसी दल ने सम्राट्सरकार की योजना से सहयोग करने से इन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के यावजूद योजना को श्रमल में लायेगी।

योजना क्या हो सकती थी ? निस्सदेह शिमले के नाटक की पुमरावृत्ति तो नहीं होने दी जायगी। यह सिर्फ राष्ट्र का ही सवाल नथा। किसी दल या नेता के हठ के कारण राष्ट्र की उन्नति को रोक देना एक वेरहमी ही थी।

शिमका में लार्ड वेवल मुक गये थे। वर्तमान योजना में वे मुक्नेंगे नहीं। एक प्रहपसख्यक दल के हठ का यही जवाब हो सकता था। प्रस्तावित योजना के प्रन्तर्गत काप्रेस-बहुमस
वाले प्रान्त हो या तीन ऐसे नाम भेजेंगे, जिन्हें वे शासन-पिषद् में रखना चाहते हों। इसी
प्रकार मुस्लिम-बहुमतवाले प्रान्न भी प्रपने प्रांतनिधियों के नाम मेजेंगे। इस प्रकार ११ प्रान्तों
से जो ११ प्रतिनिधि चुने जायँगे वे वास्तव में जनता के प्रतिनिधि होंगे। तब मि॰ जिना ने
अनुमव किया कि वाइसराय ने ऐसी योजना निकाली है, जिसके प्रतर्गत यदि प्रान्तीय प्रधानमंत्रियों ने नाम भेजने से इरकार कर दिया तो चाइसराय प्रान्तीय प्रसंस्वली के दलों के नेता श्रों
से सम्पर्क कायम करेंगे श्रीर शासन-परिषद् के सदस्यों का चुनाव कर लेंगे। वाइसराय ने प्रपनी
हूसरी जदन यात्रा के बाद १६ सितम्बर को जो बचन दिया था उसे इस प्रकार पूरा करने में वे
प्रमर्थ हो सकेंगे। इस तरह जिम शासन-परिषद् की स्थापना होगी उसे प्रमुख राजनीतिक दलों
का समर्थन प्राप्त हो सकेगा। यद्यि इस प्रवसर पर वाइसराय ने राजनीतिक नेता श्रों के परिवद्
की बात कही थी किर भी उन्होंने प्रपने २म जनवरीवाले माष्या में ऐसी परिवद् का हवाला
दिया, जिसे मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो मके। इस प्रकार श्रो जिन्ना ने श्रानेवाली मुसीयत को महस्स किया श्रीर यह कह कर कि प्रतरिम सरकार को जरुरत ही नहीं है,
समस्या से बच गये। दूसरे लफ्जों में यह हार मान लेना था।

भारत के लिए जिस मित्र-मिरान की नियुक्ति की घोषणा की गयी थी उसमें लाई पैथिक-

बारेंस, सर स्टैफर्ड किप्स तथा श्री एच० वी० श्रकेंग्डेंटर थे।

े २४ फरवरी, १६४६ को लार्ड पैथिक-लारेंस के सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें कहा गया कि वे जैसे साथियों के साथ जा रहे हैं उससे छन्हें श्रपने मिशन में सफसता श्रवश्य ही मिलनी चाहिए।

लाई पैथिक खारेंस ने कहा कि "समस्या चहुत ही पेचीदी है। हमें जिस पथ से चस कर म्वाधीन भारत के श्राधार के जच्य तक पहुंचना है वह श्रभी साफ नहीं है। परन्तु हमें स्वाधीन भारत का नज़ारा दिखायी देने लगा है श्रीर हम नज़ारे से उत्साहित होकर भारतीय प्रतिनिधियों के साथ प्रयस्न करते हुए स्वाधीनता के मार्ग को हमें खोल निकालना है। हम भारत का सरज्ञ्या बड़े सम्मान श्रीर गौरव से उसके नेताश्रों को सौंप सकते हैं।

लार्ड पैथिक-लारेंस ने आगे कहा "अधेजों ने जो वचन दिये हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम आगे वढ़ रहे हैं। अपनी वातचीत के दौरान में हम कोई ऐसी शर्त नहीं रखना चाहते, जिसका भारत की स्वाधीनता से मेल न खाता हो। हमने जिन सिद्धान्तों पर चलने की जिम्मेदारी ली है उनमें से किसी भी सिद्धान्त से हम हटना नहीं चाहते। भारत जिस विधान के आधार पर स्वाधीनता का उपमोग करना चाहता है अथवा एक स्वाधीन राष्ट्र की चिन्ताओं व जिम्मेदारियों को उठाना चाहता है उसका निर्माण स्वय भारतीय अतिनिधियों हो को करना है। भारतीय अतिनिधियों के किसी समक्तीते पर पहुंचने तथा विधान-निर्माण करने में उन्हें सहायता प्रदान करने में हम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोडेंगे।

'ऐसे लोग श्रवश्य हैं जिन्हें सतुष्ट करना कठिन है श्रीर इसी तरह ऐसी समस्याएं भी हैं जिन का हज करना मुश्किल है, किन्तु मन्नी के रूप में श्रपने सात महीने के श्रनुभव से मैं इसी परिणाम पर -पहुचा हू कि श्रसतुष्ट व्यक्तियों को सतुष्ट करना श्रीर हल न हो सकनेवाली समस्याश्रों को हल करना मन्त्रियों का ही काम है।

"मेरा विश्वास दें कि इस भारतीय महाद्वीप का, जिसमें समस्त ससार की जनता का पांचवाँ भाग है, भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ससार के पूर्वीय भाग में उसे सभ्यता के रचक का पार्ट श्रदा करना है। इससे मुक्ते श्रोर भी शोत्माहन मिलेगा कि स्वाधीनता प्राप्त करने में भारतीयों की सहायता करके हम एक ऐसी भावना को मुक्त करेंगे, जो भविष्य में नयी शेरणा प्रदान करेगी।"

लार्ड पेथिय-लारेंस २३ मार्च १४४६ को भारत पहुंचे और आपने अपने एक वक्तव्य में कहा.—''विटिश सरकार तथा विटिश राष्ट्र अपने उन वायदों तथा वचनों को पूरा करना चाहते हैं जो दिये गये हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपनी वातचीत के बीच हम ऐसी कोई शर्व उपस्थित न करेंगे, जो भारत के स्वाधीन अस्तिस्व से मेल न खाती हो।

"स्मी मारतीय स्वाधीनता की श्रीर तो जानेवाला पथ साफ नहीं हुआ है, किन्तु स्वाधीनता का जो नजारा हमें दिखायी द रहा है उस से हमें सहयोग के पथ पर श्रमसर होने के लिए प्रेरणा मिलेगी।"

सर स्टेंफर्ड किप्त ने कहा कि वे हिन्दुस्तान में विरोधी दावों का फैसला करने नहीं आये हैं. बढ़िक भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने का उपाय खोज निकालने श्राये हैं।

बार्ड पेथिक बारेंस तथा स्टेफर्ड किप्स भारत में आते ही समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों स मिने और उन्होंने कितने ही अरनों का उत्तर दिया, जिनमें पाकिस्तान से लेकर सीवियट रूस के खतरे तक भ्रानेक बातें था गयी थीं।

कार्ट पैथिक लारेंसे ने एक बक्तस्य में यह:— "ईसे कि मैं और मेरे साथी मारत की मूर्मि पर पदार्पण करते हैं, हम इस देश की जनता के लिए ब्रिटिश मरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र का एक सदेश लाये हैं और यह सदेश मेंन्री तथा सद्भावना का है। इस विश्वास है कि मारत एक , महान् भविष्य के द्वार पर खड़ा है। इस भविष्य में वह स्वय स्वाधीन रह कर पूर्व में स्वाधीनता की रहा करेगा और गंसार के राष्ट्रों के मध्य अपने विशेष प्रभाव का उपयोग करेगा।

"हम सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर आये हैं। हम कार्ट वैवल के साथ भारतीय नेताओं तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से धातचीत करके यह निश्चय करना चाहते हैं कि अपने देश के शासन पर पूर्ण नियम्नण प्राप्त करने की आपकी जो आकाश हं उसे आप किस प्रकार पूरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जिम्मेटारी का हस्तातरण हम हस भाति करें, जिससं यह कार्य हमारे लिए सम्मान और अभिमान का कारण वन जाय।

"विटिश सरकार और विटिश राष्ट्र की यह इच्छा है कि जो भी यचन दिये गये हैं उन्हें विना किसी अपवाद के पूरा किया जाय शोर हम आपको विश्वास दिजाते हैं कि अपनी नातचाव के मध्य हम ऐसी कोई यात न कहेंगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की मर्यादा के विरुद्ध हो।

"इस तरह अपने भारतीय सहयोगियों के समान ही हमारा जस्य है श्रीर श्रागामी महाहों में इस जस्य की प्राप्ति के लिए हम कोई प्रयस्त वाकी नहीं छोटेंगे।"

सित-मिशन का भारत में श्रव्हा स्वागत हुत्या। लाई पैथिक लारेंस ७० वर्ष के थे। उनका श्रपना व्यक्तित्व था। वे यहुत ही विनम्न, स्पष्टवादी तथा विश्वसनीय थे। यर सैटेफर्ड वही छुरहरे बदन के हाजिर जवाब राजनीतिज्ञ थे, जेसे वे १६४२ में थे। श्री श्रलेग्जेंडर काम की श्रपेणा श्रपनी भारतीय यात्रा में श्रधिक दिलचस्पी ले रहे थे। वे निरपेण तथा शिष्ट जान पहते थे प्रीर सीधे सादे व्यक्तित्व के पीछे उनकी विज्ञता द्विपी जान पहती थी। मिशन भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञों से मिला श्रोर इस देश की राजनीतिक परिस्थिति से श्रवगत हुशा। मुलाकार्ते जम्बी हुई श्रीर कांग्रेस की कार्यसमिति कहीं १२ श्रप्रेल को बुलावी गयी। मंत्रि-मिशन ने घाहसराय को भी श्रपना एक सदस्य बना लिया। यह १६४२ की तुलना में नवीनता थी, क्योंकि वव हर स्टैफर्ड किप्स ने श्रकेले ही जिम्मेदारी उठा रखी थी। मिशन ने बाहचीत चलाने के लिए कांग्रेस तथा लीग से श्रपने चार-चार प्रतिनिधि चुनने का श्रवुरोध किया। इन प्रतिनिधियों को मिशन से श्रिमका में मिलना था। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने निर्द्धारित समय स्वीकार कर लिया, किन्तु श्री जिन्ना ने तीन दिन बाद श्रपना समय दिया। बिदल-सम्मेलन दस दिन तक पहाइ पर चलता रहा। फिर मिशन दिछी श्रा गया। निमन्नण के साथ विचार के लिए कतिपय प्रस्ताव उपस्थित किये गये श्रीर इन प्रस्तावों का स्पष्टीकरण श्रावश्यक था।

यहा प्रस्तावों का संचिप दे देना श्रनुचित न होगा—"जिस वालिंग मताधिकार पर कांग्रेस जोर दे रही थी उसे सिर्फ इसीलिए रोक लिया गया कि उसे जारी करने में देरी श्रवश्यम्मावी है। ठीक प्रतिनिधिस्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तों की मीजूदा निम्न धारासभाओं को चुनाव-सिनित्यां मान लिया गया। १६४२ में किप्स ने भी यही कहा था, किन्तु उनकी योजना में अल भित्यां मान लिया गया। १६४२ में किप्स ने भी यही कहा था, किन्तु उनकी योजना में अल १,४८६ सदस्यों को निर्वाचन समिति का रूप दे दिया गया था। फिर मर स्टैफर्ड किप्स ने यह मुमाव भी उपस्थित किया था कि प्रान्तीय श्रसेम्बलियों का दस प्रतिशत- प्रतिनिधित्व विधान प्रस्थिद में रहना चाहिए। परन्तु स्थानों का सम्बन्ध जनसरूया से स्थापित करके यानी १० साल

के पीछे एक प्रतिनिधि के दिसाब से कुत स्थानों की संख्या दुगनी कर दी गयी। अव्यसंख्यकों को जो श्रितिरिक्त-प्रतिनिधित्व दिय गया था उसका ध्रत कर दिया गया। सुसतामानों, सिलों तथा श्रन्यों के निए स्थान निर्द्धारित किये गये, किन्तु श्रन्तिम वर्ग में मे भारतीय ईसाइयों तथा ए ग्लो-इडियनों को छोड़ दिया गया। इसीनिए श्रव्यसंख्यको, फिरकेवाली श्रोर श्रव्या किये गये चेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष समिति बनायी गयी श्रीर कहा गया कि उनके श्रिधकारों का समावेश प्रान्तों, समुद्दों श्रथवा संघ के विधानों में कर लिया जायगा। इसकी पद्धति नीचे दी जाती है.—

"प्रान्त निम्न तीन समूहों (ग्रुपों) में रखे जायँगे.—'ए'—मदास, वस्वई, संयुक्तप्रान्त, विद्यार, मध्यप्रान्त, उद्दीसा. 'वी'—पजाव, सीमाप्रान्त, सिंघ, 'सी'—वगाव, श्रासाम। 'ए' में १६० श्राम श्रीर २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे। 'वी' में ६ श्राम, २२ मुस्लिम श्रीर ६ सिख प्रतिनिधि रहेंगे। 'सी' में ३६ श्राम श्रीर ३६ ग्रुस्लिम प्रतिनिधि होंगे। रियासतें ६३ प्रतिनिधि मेजेगी, किन्तु चुनाव का तरीका श्रभी निश्चित होना वाकी है। इन कुल ३८४ प्रतिनिधियों में दिल्ली, श्रजमेर-मेरवादा कुर्ग श्रीर ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक-एक प्रतिनिधि को जोड़ना चाहिए। ये ३८६ प्रतिनिधि शीघ्र ही नयी दिल्ली में एकन्न होकर श्रपने श्रध्यक्त तथा श्रन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे श्रीर एक सलाहकार समिति भी नियुक्त करेंगे। इसके बाद वे नवीन भारत की नींव रखने का कार्य हाथ में लेंगे।

"प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए ए हन्न होने के बाद प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्शनों) में वॅट जार्येंगे जैसा कि उत्तर बताया जा चुका है। वे श्रपने समूह के प्रान्तों के लिए विधान तैयार करेंगे। वे यह भी निश्चय करेंगे कि इन प्रान्तों के लिए समूह (प्रप) विधान की व्यवस्था की जाय श्रथवा नहीं श्रौर श्रगर ऐसा किया जाय तो समूह को किन विषयों का प्रवंध सौंपा जाय। इसके बाद सब सदस्य फिर एकन्न होकर भारतीय स्था का विधान तैयार करेंगे।

"हर प्रान्त में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा विधान-परिषद् के सदस्यों का चुनाव करेगी। इस प्रकार वगाज से वहां की व्यवस्थापिका सभा श्राम सीटों के जिए २७ श्रीर मुस्किम सीटों के जिए ३३ मुसक्मानों का चुनाव करेगी। व्यवस्थापिका सभा के मुसक्मान सदस्य ३३ मुसक्मानों का चुनाव करेगी। व्हीसा में वहा की व्यवस्थापिका सभा है श्राम सीटों के जिए श्राम सदस्यों का चुनाव करेगी, क्योंकि इस प्रान्त में मुस्किम सीटें नहीं हैं। सिन्ध में व्यवस्थापिका सभा के मुसक्मान सदस्य तीन मुस्किम प्रतिनिधियों का श्रीर शेष सदस्य एक गैर-मुसकिम सदस्य का चुनाव करेंगे। संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के मुसक्मान सदस्य प्रक गौर-मुसकिम सदस्य का चुनाव करेंगे। संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के मुसक्मान सदस्य म मुस्तिम प्रतिनिधियों का श्रीर शेष सदस्य ४७ गौर-मुस्किम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। प्राच के श्रक में म गैर मुस्किम, १६ मुस्किम श्रीर ६ सिख हैं। सिखों को प्रतिनिधित्व केवल यहाँ दिया गया है। उनका चुनाव व्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य करेंगे।

चुनाव की पद्धित श्रानुपातिक प्रतिनिधित्वकी रहेगी, जिसमें एकाकी इन्तातित सत प्रयाची को श्राधार माना जायगा। उद्देश्य यह है कि प्रतिनिधि श्रिषक से श्राधिक सर्वों के श्राधार पर नहीं बहिक कम से कम मतों के श्राधार पर चुने जायें। वितरण-प्रयाची की विशेषता यह है कि मतदाता उतने उम्मेदवारों के लिए मत प्रदान करता है, जितनो सीटें है, किन्तु उसे श्रपनी

पसन्द का क्रम नहीं बताना पएता। इसके विपरीत आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धित में मतदाता को अपनी पसद १, २, ३ के क्रम से बतानी पहती है और यह पसद उतने ही श्रंकों में बतानी पहती है जितनी सीटें हैं। यह प्रणाली पेचीदी मानी जाती है। परन्तु पेचीदगी का भार मतों को गिननेवालों पर पहता है मतदाताश्चों पर नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी पमद का क्रम ही बता देना पहता है। बोट पहने पर निर्णय का दायित्व गिननेवालों के कथों पर चला जाता है और वे निम्म गुर को ध्यान में रख कर निर्णय सुना देते हैं।

यदि मत देनेवालों की बास्तविक सख्या २,००० है छीर सीटें हैं ४, तो मतों की छावश्यक संख्या इस प्रकार निकलेगी:—

$$\left\{\frac{3,000}{8+9}+1=\left\{\frac{3,000}{2,000}\right\}+1=809$$

प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक उम्मीद्वार के जिए ४०० वोट (२०००-१) श्रावरयक क्यों नहीं माने जाते । ऐसा हो सकता था, किन्तु इससे सिद्धान्त की हरया हो जाती है, क्योंकि उद्देश्य न्यूनतम वोटों के श्राधार पर उम्मीद्वार का चुना जाना है, जो उपर्युक्त गुर के श्रजुसार ४०१ हैं, ४०० नहीं । यदि प्रत्येक उम्मीद्वार को ४०१ वोट मिजते हैं सो वे कुज ४०१ × ४ = १६०४ वोट प्राप्त करेंगे श्रोर ३८४ वोट बच जायेंगे, जो न्यूनतम निर्द्धारित मंख्या से १७ कम हैं । इसीजिए यह गुर निकाला गया है । मित्रिमिशन की योजना के श्रतगंत विधान-परिषद में चुने जाने के जिए मदास जैसे विशाल प्रान्त में उम्मीद्वार के जिए सिर्फ १ वोट पाना ही काफी है ।

### मंत्रि-मिशन

मित्र-मिशन हिन्दुस्तान में करीय तीन महीने ठहरा। उसने शुरू से ही वाह्सराय से मिल कर काम किया, जिसमे उस गलती की सम्भावना नहीं रह गयी, जो ११४२ में सर स्टेंफर्ड किप्स से हुई थी। पहले चुने हुए नेवाओं से बावचीत से उसकी सरगर्मी आरम्भ हुई। फिर कभी काम नोरों से हुशा और कभी धीमी गति से, और इस नरह से वह चलता रहा।

वायुगान पर उड़ते समय जब श्राप १०,०००फीट की उँचाई पर पहुच जाते हैं तो श्रापका वायुगान घने वादलों को चीरता हुश्या कभी श्रागे वढ़ जाता है या उनसे बचकर ऊपर या नीचे निकल जाता है तो श्रापको जान पहता है जैसे समुद्र की किसी लहर के साथ श्राप ऊपर चढ़ गये हों या उसके उतार के साथ कभी नीचे उतर श्राये हों। श्राप कभी श्राप श्राकाश में ऊपर उठते हैं तो श्रापका हदय भी ऊपर उछुलता है श्रीर श्राप नीचे उतरते हैं तो श्रापका सिर भी नीचे मुक जाता है। मित्र-मिशनके श्रागमन श्रीर गवर्नर-जनरल के साथ काम के पहले हो महीनों में यह दशा कम से कम उन लोगों की थी, जिन्हें श्रन्दरूनी वातों की इन्छ भी जानकारी थी। पहले दो हफ्तेतक एक-एक व्यक्ति से मिलने की वही पुरानी चाल दुहराई गई, जो १६४२ में सर स्टैफर्ड किप्स ने चली थी। यह गोलमेज मम्मेलन का ही एक दग था। इस तरह विभिन्न दलों के नेताशों, राजनीतिज्ञों, महारमाश्रों, विद्वानों, शासन-परिषद के सदस्यों, उद्योगपितयों, ज्यापारियों तथा वैधानिक कानून के श्रथ्यापकों से मुलाकातें हुई। यह गितरोध की भवस्या थी जैसी उस समय होती है जब इजन के

बॉयतर में भाप रुकी होती है या कार के सेरफ-स्टार्टर में विस्फोट होने को होता है। साथ ही यह उस शक्ति के सचय का वक्त भी था. जो वायुयान में आपके कदम रखने और उसके आकाश में ठठ जाने के दर्मियान शावश्यक होती है। इस बार मिशनरूपी वायुयान के वाजक स्वयं गवर्नर-जनरज थे और पहन्ने जैसी गलती नहीं की गयी थी. जनकि सर स्टैफर्ड किप्स ने अकेले ही उडने का प्रयत्न किया था श्रीर जिसका परिणाम दुर्घटना हुआ था। हा, तो मिशन का वायुयान रुठा श्रीर उचित उचाई पर पहुंच कर शान से मंडराने लगा। मिशन के पहुले बक्तव्य का ही देश में श्रव्हा प्रभाव पड़ा । परन्तू इस वक्तव्य का विश्वेषण भारत-जैसे पूर्वी राष्ट्र के मेधावी मस्तिष्कों ने किया तो प्रकट हुआ कि उसमें जिस न्यवस्था को उपस्थित किया गया है उसमें सजीव शशीर के श्रग-प्रत्यग तो सभी हैं, किन्तू जीवन के जन्नणों का पूर्णत श्रभाव है। इस योजना में उस जीवनदायिनी शक्ति श्रौर जचीलेपन का श्रभाव था. जिससे किसी विधान की उन्नति सम्भव होटी है। लाई अर्विन ने कहा था कि किसी देश का विधान पेढ़ की छाल के समान होना चाहिएं. जो तने के साथ बढ़ता रहे-दर्जी द्वारा तैयार किये कपड़ों की भाति नहीं, जिन्हें शरीर बढ़ने पर बदलने की जरूरत पहली है। वक्तव्य की देखकर पहले जो हर्ष छोर आशा की लहर दौट गयी थी उसका स्थान श्रव उसकी परस्पर-विरोधिनी वातों को देखकर उदासीनता ने ले जिया । फिर जिन बातों के सम्बन्ध में सदेह षठा उनके स्पष्टीकरण का प्रयत्न जब किया गया तो इन स्पष्टीकरणों से वह उदासीनता निराशा में बदल गयी।

भारत को स्वाधीन होना है. किन्तु श्रभी नहीं। कांग्रेस भारत को वैधानिक इष्टि से स्वाधीन देखने भी अधिक इच्छुक नहीं यी-नद सिर्फ वास्तविक स्वाधीनता से ही सतुष्ट हो जाती। परन्तु वक्तव्य द्वारा यह वास्तविक स्वाधीनता भी हमें नही मिलनी थी। मिशन ने कहा कि विधान-परिषद् का निरचय होने से पूर्व स्वाधीनता नहीं मिल सकती। विधान परिषद थी तो. किन्त उसे तीन भागों में काम करना था। विधान-परिषद् के सदस्यों को तीन भागों में बँटने के वाद ही फैसजा करना था कि समुद्दों (प्रपों) का निर्माण किया जाय प्रथवा नहीं। समुद्दों को यह भी निर्णय करना था कि उनकी धारासभाए श्रीर सरकारें श्रलग रहेंगी श्रथवा नहीं। वक्तव्य का जो स्पष्टीकरण वाद में मागा गया उस से उस की स्वामाविक तथा नियमित व्याख्या को चुनौती मिली, क्योंकि कांग्रेस के शब्दों में खंद मिशन ने ही श्रपने इरादे उस से भिन्न बताये। यह सस्य है कि पार्लियामेंट में उपस्थित विल के पास होने पर उसे पेश करनेवाले मन्नी के भाष्या से कोई सशोधन या परिवद्धन नहीं हो सकता। परन्तु मिशन ने जो अपने वक्तव्य की व्याख्याए की श्रौर स्पप्टीकरण किये उन में से श्रपने श्रनुकृत बातों को चुन तेना विभिन्न दलों के स्वार्थ की बात थी। पहले कहा गया था कि प्रान्त समूह में जाने के लिये स्वतन्त्र है फिर लाई पैथिक जारेंस ने ज्याख्या की कि किसी प्रान्त के जिये 'ए', 'बी' या 'सी' में से उस समृह में जाना श्रनिवार्य है. जिस में उसका नाम रखा गया है। सदस्यों के श्रवा भागों में बँटने के बाट ही निर्शाय होगा कि वे कोई विशेष समूह बनाना चाहते हैं या नहीं श्रोर उस समूह के किये भारतम् भारतसमा श्रीर सरकार स्थापित करना चाहते हैं या नहीं। चाहे वक्तव्य के शब्दों को लिया जाय श्रथवा उसकी भारत मधी द्वारा की गयी व्याख्या को देखा जाय, इस में कुछ भी सदेह नहीं रह जाता कि समूहों के निर्माण के सम्पन्ध में काफी स्वन्छंदता दी गयी थी। कामेस की तरफ से कहा गया कि प्रान्तों को किसी भाग के साथ बाधा न जाय, क्यों कि इसम प्रान्तीय स्वतंत्रता के सिद्धान्त की हुत्या होती है। परन्तु मंत्रि-मिशन के हठ श्रार वाहसराय के इस उत्तर

के लिए क्या कहा जाता कि समूद्दीकरण योजना का श्रावरयक श्रग है। इस प्रकार वक्ष्व्य के इस श्रम को विकृत कर दिया गया। कामस जिस कील को ढोली करके उखाड़ना चाहती थी उसे २४ मई १६४६ के वक्तव्य-द्वारा ठोक-ठोक कर श्रोर गहरा गाड़ दिया गया। इन कील को व्याख्या के स्वतन्त्र श्रधिकार-द्वारा उखाडा जा सकता था, किन्तु स्पष्टीकरण के लिए ईमानदारी से जो मांग की गई थी उससे वास्त्रविक गुर्थी श्रीर उल्लम गई श्रीर यहा तक कि व्यार्था के श्रधिकार से ही इन्कार कर दिया गया। परन्तु यह श्रतिम फैसला नहीं हो सकता था।

पत्रव्यवहार के बीच प्रभुता, रियासतों की सार्वभोमिक सत्ता, विधान-परिषद् में यूरोपियनां का प्रश्न, गवर्नर-जनरत्व का विशेषाधिकार तथा केन्द्रीय श्रमेम्बची के प्रति प्रान्तीय सरकारों का दायित्व श्रादि विषयों को प्रधानता मिली। समाचारपत्रों में भी इस के सम्बन्ध में खूब सोच-विचार हुआ और साथ ही कांग्रेस के उत्तर पर भी विचार हुआ। मिशन ने इस के श्रतिरिक्त कुछ भी सुकने से इन्कार कर दिया कि बगाल श्रोर श्रासाम की धारासभाओं के यूरोपियन सदस्य विधान-परिषद् के सदस्यों के ज्ञाव में भाग नहीं लेंगे, सेना श्रम्त तक रहेगी श्रीर भारतीयों के इच्छा करने पर उसे बाद में भी रखा जा सकेगा। वक्तस्य में कहा गया था कि प्रभुता शक्ति न तो ब्रिटेन में रहेगी श्रीर न वह श्रतिरम सरकार को ही मिलेगी। यह ठीक ही था कि प्रभुता-शक्ति जदन से चल चकी थी, किन्तु दिल्ली पहुचने के स्थान पर उसे स्वेज नहर पर ही महराते रहना था। परन्तु श्रम्त में सत्य प्रकट हुआ। कि प्रभुशक्ति नरेशों को प्राप्त होगी। ब्रिटिश सरकार कलम की एक सतर से भारत में एक नहीं, बल्कि ४६२ छोटे वहे श्रवस्टर कायम करने जा रही थी। वाह, ब्रिटेन हमारे लिए श्रन्ती विरासत छोड़े जा रहा था।

मिशन के सम्बन्ध में प्रकाशित प्रत्येक सूचना, ब्राह्कास्ट या वक्तव्य से या तो संतोध होता या और या उदासीनता की भावना उत्पन्न हो जाती थी, जिससे सदेह होता था ,कि मिशन का वायुयान त्कान का सामना करता हुआ यात्रियों को स्वराज्य के लच्य तक पहुँचा सकेगा अथवा अधर में विगड़ जायगा।

कनाडा, आस्ट्रेलिया श्रीर दिख्या ध्रफ्रीका ने अपने विधान खुद तैयार किये थे अथवा नीति के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे या प्रस्ताव पास किये थे। जहा अमरीका श्रीर श्रायलैंड को अपने विधान श्राप तैयार करने की स्वतत्रतां थी वहां सिर्फ भारत का विधान ही एक ऐसी
विधान-परिषद् को तेयार करना था, जिसका जन्म स्वय नहीं हुआ था श्रीर जिसे बातचीत के
बाद स्थापित किया जा रहा था। भारत के विधान-परिषद् के श्रिषकारों पर श्रनेक प्रतिवध लगाये
जा रहे थे। श्रिषकार छोड़नेवाली सत्ता ने विरोधी दलों की मानों के वीच का मार्ग अह्या किया
और विधान तैयार करने के श्राधार के संबध में श्रपने प्रस्ताव उपस्थित किये। रियातनों को, जो
देश के सम्पूर्य चे त्रफल के तिहाई भाग का श्रीर सम्पूर्य जनसक्या के चौथाई श्रय का प्रतिविधित्व
करती थीं, श्रलग कर दिया गया। श्रिषकार छोड़नेवाली सत्ता का प्रस्ताव देश को तीन मार्गों में
विभाजित करने और उनका सम्बन्ध एक कमजोर केन्द्र द्वारा कायम करने का था। यह सत्ता
फिरकों तथा श्रवपसक्यकों के स्वार्थों की रक्षा के किए श्रपनी सेना छोड़ जाना चाहती थी। उसका
विचार इन शर्तों का समावेश एक सिध के रूप में करने का था। सम्पूर्ण विधान-परिपद् का
प्रान्तीय या सामूहिक विधानों के निर्माण में हाय नहीं होता था श्रीर समूह प्रान्तों को हए जाने
के लिए श्राजाद थे। जबिक जनता की मान पहले केन्द्रीय विधान श्रीर फिर प्रान्तीय विधान तैयार
करने की थी, सिशन ने कार्यक्रम इससे विवक्षल उत्तदा रखा था। यही नहीं, विधान-परिपद् से

श्रमेजी सेना की संगीनों की साया में काम करने-को कहा गया था। रियासतों के नरेशों को,जो सदा से निरकुश थे, प्रभुता-राक्ति हटा लेने की घोषणा करके भड़का दिया गया था।

हन मन से श्रधिक महत्वपूर्ण समान प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त था। काग्रेस की कार्यसमिति की वेंठक जिन दिनों दिल्लो में हो रही थी उन दिनों निराशा के गादल घिर श्राये थे। श्रफवाहें उड़ रही थी कि वाइसराय श्री जिन्ना को समान प्रतिनिधित्व का वचन दे चुके हैं—वे केन्द्रीय शासन-परिषद् में काग्रेम श्रीर जीग को समान प्रतिनिधित्व देने की बात मान चुके हैं।

मांजाना श्रवत कजाम श्राजाद को जिले वाइसराय के पत्र से जो श्राशा उत्पन्न हुई थी वह इन श्रफवाहों से नष्ट हो गई । २४ मई को कार्य-समिति का प्रस्ताव तेयार होने के समय मौलाना श्राजाद ने वाहमराय से स्पष्टीकरण मागा या श्रीर वाहसराय ने मीलाना साहब की पत्र लिखकर शाहबस्त भी किया था। लार्ड वेवल ने कहा कि मैंने भारत की शासन-व्यवस्था बिटिश राष्ट्रमदक्त के किसी स्वाधीन उपनिवेश के समान होने की बात नहीं कही, फिर भी स्वाधीन उप-निवेशों में जिस प्रकार सवाह-मश्रविरा किया जाता है श्रीर उनका श्रादर किया जाता है उसी प्रकार का ज्यवहार सम्राट की सरकार भारत की केन्द्रीय सरकार से करेगी। लार्ड वेवल ने यह भी कहा कि भावना का महत्व गारटो या लिखित पाण्यासन से कहीं श्रिधिक है। उन्होंन बाहरी निय-व्रया से मुक्ति हा भी श्राश्वामन दिया। श्रव समान-प्रतिनिधिख तथा श्रामाम व बगाल की धारा मभात्रों में यूरोपियनों के बांट देने श्रोर उनके विधान परिपद् के लिए उन्मेदवार के रूप में खड़े होने के प्रश्न उठे। बगाल का धारा-सभा में एग्लो-इडियन तथा ईसाइयों को मिलाकर यूरोपियनों के हाथ में ३० वोट थे श्रीर इस हिसाब से विधान परिपद् में उन्हें ६ स्थान मिलते । इसका परि-णाम यह होता कि बगाल के हिन्दु श्रों को श्राने ३४ श्राम स्थानों में से ६ से हाथ धोना पड़ता। इसी प्रकार श्रामाम में ६ यूरोपियन हिन्दू व मुसलमानों को श्रयने इशारों पर नचाते । श्रासाम में गैर-मुस्लिम व मुन्तिम गतिनिधियो का भनुपात यूरोपियनों को छोड़ कर ७ श्रोर ३ था। दोनों प्रान्तों को मिलाकर हिन्दू श्रीर मुपलमाना का धनुपात लगभग वरायर या । इसके श्रतावा दी श्रीर भी बातें थीं, जिनका महत्व सब मे श्रविक था । उड़ीमा में मुस्तिम खन्यसम्बर्धों की श्रीर सीमाप्रान्त में शर्मास्त्रम ग्रहपसङ्यकों की पूर्णंत उपेला की गई यो श्रीर विधान-परिपद् में उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । प्रान्तों सं विधान-परिपद् के लिए १०,००,००० जनसंर्या के पीछे एक म्थान की व्यवस्था की गयी था कार श्रव्यमतवालों का श्रज्ञात से श्रधिक प्रति-निधित्व देने के सिद्धानत की त्याग दिया गया था। जबकि यूरोपियनों की सरपा बगाल में सिर्फ कुछ हजार ही थी, उन्हें विधान परिषद् में भतिनिधिख कहीं श्रधिकदिया जा रहा था। उसरी महत्व को बात यह थी कि पुरोपियन विदेशी थे, जैमा वे स्वय भा स्वीकार करने थे। ऐसी दशा में उन्हें एक ऐसे देश की विधान परिपद् में कैसे स्थान दिया जा सकताथा, जो स्वाधीन घाँ पत किया ज नेवाला था।

साथ ही समान प्रतिनिधित्य का प्रश्न भी गुश्यो बनकर खडा या। शिमला के पहले सम्मेन जन ( जुलाई १६४४) में लार्ड नेवल ने शामन परिषद् के सद्दर्श के नाम, सवर्ण-हिन्दु को स्था मुसलमानों की बरावरी के श्राधार पर मागे थे। यहां कारण था कि कांग्रेस ने पाच सदस्यों की स्था मुसलमानों को नहीं राता या, किन्दु १४ सदस्या की सुवी में २ श्राप्त सहस्यों को सिमिलित कर लिया गया था। एक माल याद दिलों ( जून, १६३६ ) में १४ का मगया पट कर १२ वह गयी श्रीर समानता का प्रश्न कामें श्रीर होंग के मध्य रह गया। हमीलिए उसके हिस्से में जो

पांच नाम श्राये ये उन्हीं में उसे श्रद्धतों को प्रतिनिधिन्त्र देना या श्रीर साथ हो राष्ट्रीय संस्था के रूर में उसके लिए एक मुसलमान नाम भी सिम्मिलित कर लेना श्राप्तरयक था। इस प्रकार १२ सदस्यों की परिषद् में हिन्दुश्रों के स्थान केवल ३ ही रह गये थे। स्पष्ट था कि लीग की प्रेरणा से ही सदस्यों की सख्या घटाकर १२ की गयी थी, जिसका कारण यह श्राणका थी कि श्रातित्वत सदस्यों का कुकात्र कांग्रेस की श्रोर होता। इमीलिए श्रातिरिक्त-सदस्यों में ३ की कभी की गयी। इस सबी में मुसलमान १५१=६ होते श्रोर सवर्ण हिन्दू होते केवल ३। परिणाम यह होता कि शासन परिषद् में बहुसख्यक श्रद्धस्वस्या में रह जाते। यदि परिषद् के सदस्य योग्य श्रीर ईमान दार न्यिक हैं तो कांग्रेस को इस यात की पर्याह न होगी कि उसमें कौन न्यिक हैं, त्यर लीग की समान प्रतिनिधित्ववाली माग का श्राधार दो राष्ट्रोवाला सिद्धान्त था। परन्तु जब मित्र मिशन इस सिद्धान्त को श्रस्वीकार कर खुका था तो फिर न्यवहार में उस पर जोर देने लाभ ही क्या था। समानता का फल समूहीकरण से उत्पन्न हुश्रा था श्रीर वे समय रहते ही वृच्च को इतना बङ्गा कर देना चाहते थे, जिससे फल-फूल की भरपूर प्राप्ति हो सके। यदि कांग्रेस इस बीज को जमने देती श्रीर उसके वृच्च को फलने-फूलने देती तो यह उसके श्रातमहत्या करने के ही समान होता।

श्रवसर यह सवाल उठाया जाता है कि जब कामेस ने समानता का सिद्धान्त शिमला के पहले सम्मेलन में स्वीकार कर लिया था तो उसने शिमला के दूसरे सम्मेलन में उस पर श्रापति क्यों उठायी थी ? यह सवाल मुनासिव हैं श्रोर इसका उत्तर भी हमें देना चाहिए। पहले शिमला-सम्मेलन में समानता लीग श्रोर कामेस के मध्य नहीं बिक सर्वण हिन्दुश्रों श्रोर मुसलमानों के मध्य स्वीकार की गयी थी। लाई वेवल ने भूलाभाई-लियाकत श्रली सममौत का सशोधन इसी रूप में किया था। दूसरी बात यह है कि शिमला क पहले सम्मेलन में विधान-परिषद् श्रीर भविध्य के स्थायी मित्रमडल के सम्बन्ध में बातचीत नहीं हुई थी। शिमला के पहले सम्मेलन में सिर्फ शासन-व्यवस्था में सुधार का ही एक प्रयत्न किया गया था। इसके बावजूद उसे दूसरे शिमला सम्मेलन के समय नजीर माना गया श्रीर फिर वाद में विधान परिषद् के समय नजीर माना जा सकता था। एक वात से दूसरी का जन्म होता है। एक बार जिस सिद्धान्त को श्रस्थायी रूप से माना जाला है वही भविष्य में स्थायित्व प्रहण कर लेता है। यही कारण है जून, १६४६ में इस का दिल्ली में विशोध किया गया था।

यह भी कहा गया कि कांग्रेस को श्रादान-प्रदान का सिद्धान्त मानना चाहिए। लेकिन श्राकोचक भूल जाते हैं कि कांग्रेस कितना श्रधिक पहले दे चुकी थी। श्रीर उसने लिया कितना कम था। ११ जून, १६४६ को दिखी में वाइसराय ने महारमा गांधी से उदारता दिखाने की जो श्रपील की थी। उसमें कांग्रेस-द्वारा किये गये समकीतों को देखते हुए वास्तविकता का श्रमाव दिखाई पढ़ता था। त्याग का मतलब यह नहीं है कि एक पह अपने को बिवकुल मिटा ही ढाले। इसलिए वाइसराय की अपील अनुचित थी। उसके उत्तर में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मन्त्रिमण्डल में सिर्फ सर्वोत्तम व्यक्ति ही चुने जाने चाहिए।

सत्य तो यह है कि श्रस्थायी सरकार की स्थापना से ही विधान-परिषद् के बिए प्रेरणा मिलती थी। सच्ची विधान-परिषद् तो वही है जो श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार द्वारा छुनायी जाय, किन्तु कभी-कभी क्रांति के बाद कायम होनेवाली परिषद् भी श्रस्थायी सरकार का रूप धारण कर जेती है। कांग्रेस उन समुहाँ को श्रपने में विज्ञीन कर चुकी थी, जिनमें फूट के बीज निहित्त थे। कांग्रेस यूरोपियनों के प्रतिनिधिस्य से पीछा छुड़ाना चाहती थी, जो विष का बूंट निगजते समय गले में कांटे के समान श्रदक जाता था। श्रव कांग्रेप से समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त म्बीकार करने का मतलब यह दुश्रा कि उसे श्राने ही दायों श्रपना विनाश करने को सलवूर कर दिया जाय।

इस पात्रीत के समय कांग्रेस को एक निश्चित श्रमुविधा थी। जहां लीग की तरफ से उसका प्रतिनिधि उसका एक ही नेता करता था वहां काग्रेम का नेतृस्व एक से श्वधिक व्यक्तियाँ के द्वाय में था। उसके वास्तविक नेता महात्मा गाधी, नियमित नेता मोजाना श्राजाद, प्रकट रूप से परिदत जवाहरताल घोर उनकी क्रियात्मक शक्तियों क नेता सरदार पटेल थे। इस चतुर्दिक नेतृत्व की तुजना में लीग को एक श्रोर श्रखिएडत नेतृत्व का जाभ श्राप्त था। कांग्रेस के प्रत्येक नेता में श्रवग-श्रवग श्रनुरोध करने का श्रवसर भी इसीलिए वाइसराय को मिल जाता था। कभी बाइमराय श्रपने किसी संक्षेटरी को गांधीजी के पास भेज देते थे, कभी टेलीफोन करते थे छीर कभी उन्हें युलाने के लिए श्रवनी कार भेज देते थे। गांधीजी वे सम्यन्ध में यह उचित ही था, क्यों कि वे श्रापने को कामेस, जीग, वाइसराय श्रीर मन्त्रि-मिशन के परामर्शदाता कहते थे। या तो वाहमराय मीनाना साधव को पत्र लिख कर मुलाकात का समय निश्चित कर जेते थे या जवाहर--ताल को ही खाने के लिए युका लेते थे। कमी-कभी वे सरदार से मिल कर उनकी खरी वार्ते भी सुनते थे कि ने गृहयुत्र से नहीं दरते, श्रीर यह कि सरकार-द्वारा एक बार निर्णय करने पर इन धमकियों का श्रन्त हो जायेगा श्रार यह भी कि समान-प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कांग्रेस कार्य-समिति में कोई मतभेद नहीं है। इन खरी बातों म कभी तो बाहमराय स्तब्ध रह जाने थे श्रोर कभी नबीन ज्ञान प्राप्त करते थे । कांग्रेस ने समान प्रतिनिधित्व क प्रश्न पर श्रन्त में जो ददना विस्ताई उससे घाइमराय श्रीर मिशन जरूर कुछ परेशान हुए। वाइमराय थीर मिशन ने कांग्रेस श्रीर लीग के प्रतिनिधियों से भ्रन्तिस मरकार के जिए नाम जुनने के उद्देश्य से परामर्श करने का सुकाव उपस्थित किया किन्तु उन्होंने मौलाना साहय को बुद्धाने के स्थान पर पणिदत जवाहरकाल को परामर्शं के लिए बुलाने की गलती की। उन्हें कदाचित भय था कि यदि मौलाना माहय की बुकाया गया तो श्रो जिल्ला शायद बातचीन में भाग न लें। परन्तु मीनाना की जगह एरिक्सजी को मुकान में भी श्रधिक लाभ नहीं हुशा। नेदम्बी वाह्यराय से मिलने गये, किन्तु श्री जिस्रा १२ जून, १४४६ को मदी पहुँचे। सर स्टैफर्ट फिप्स द्वारा श्री जिला की समसाने-बुक्ताने के बाद भी गड़ी पश्चिम निकला था। इससे एक पटना होने की चकवाह फैल गई, जो बास्तव में टुई नहीं भी । विश्वास किया जाता था कि परिष्ठत जवादरागांच नेहरू रात को वाह्सराय के साथ ही भोजन करेंगे श्रार इसका स्चना प्रतःकाल ती गई भी; विन्तु यह सत्य न था। परिद्वजी १० यजे रात तक साराज भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषय् के सम्मेजन में रणमत रहे सीर याद में ्ह बद्दाना कर दिया गया कि परिद्रतन्ता का पता न चलने के कारण उन्हें भाजन के लिए नहीं हुन म जा सरा। ददा कभी यह विश्वास किया जा सकता है कि शिक्तिशाली बिटिश सरक र की पाद्धत भगाइरलात की गविधिया पना त हो विया कीई समम्पदार व्यक्ति इस पर यकीन कर सकता है ? ठ'श यात यह भी कि १२ ज्न वालो मुलाबात ११ जून की राखि को ही होने वाली थी, किन्तु जय एक पए तर कि से एक्कार कर दिया तो पात की एवा में उदा देने की कीशिश की गयी। उपर अनता में मन्तायों का प्रसति वे सम्यन्ध में मही चेचंनी था। गांधीजी ने र, १०, १६ सार १२ जून जी सपनी अर्थना-मभाग्ये में जी तुद्ध कहा उसक विस्ता ही इदहना भी । ये बार्डा सम होते, परमारना क हम्बदें, संपर्व की सम्भारमा चीर खत में ईम्बर का इच्छा पूरी होने की दालें कहन छत्। में 1

हम बीच एक तरफ चार कांग्रेमी नेताओं आर दूसरो तरफ बिटेन के चार प्रतिनिधियों के सध्य श्रोर मित्र-मिशन तथा लोग के बाच बानचीत हुई थी। आ जिन्ना ने, जा इस दिन नहीं आये थे, १३ जून को बाहसराय में मुलाकात को। जनता उद्दिग्न हो रही थी। "क्ताइ। खरम भी करी—" कुछ बोले, "जरा धीरज धरो"—श्रन्य लोगों ने सजाद दी, किन्तु ऐसी सलाइ देनेवाले कम ही थे। छोटे बच्चे —१० श्रीर बारद साल के बच्चे —पनान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की निन्दा करते थे। गाधीजी ने विधान-परिषद् में सूरापियनों के भाग लेने की निन्दा की श्रोर उन्होंने उन से भारत के संकट के समय उसके श्रपने कगाइं में भाग न लेने का श्रनुरोध किया। बगाल यूरोपियन श्रसोमियेशन के श्रध्यच श्री लासन ने यूरोपियनों के हाथ खींच कीने का नहीं बिक श्रपना प्रतिनिधित्व घटा देने का प्रस्ताव किया, किन्तु श्रापने यह शर्त उपस्थित की कि दोनों बहुसंख्यक दलों को उनसे ऐसा करने का श्रनुरोध करना चाहिये। श्रापने यह भी कहा कि श्रभी उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार, यूरोपियन एसोसियेशन ने एक प्रकार से श्रपने को संश्रि-मिशन की हिथति में रख लिया।

वगाज श्रीर श्रामाम के यूरोपियनों का दाव उन कांटों के समान ही था, जो माइ-फूस के साथ होते हैं--उसी माइ-फूस के साथ जिसका प्रयोग छुप्पर वनाने के जिये होता है। वस्तुस्थिति यह थी कि मन्नि-मिशन की वीसनीं भारा में, जिसमें श्रव्यसंख्यकों की चर्चा थी, यूरोपियनों का जिक तक नहीं किया गया था। श्रासाम श्रीर बंगाल में उनके श्रस्तित्व की सर्वथा उपेता कर दी गयी थी। इस श्रतावधानी के कारण वे श्राम स्थानों में ढकेल दिये गये थे श्रीर इस गलती का उस समय कई वहे व्यक्तियों ने स्वीकार किया था। उन दिनों यह भी मान लिया गया था कि युरोपियनों के लिये जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी उसमें उनका कोई कस्र नहीं था। कस्र मिशन का था। परन्तु युरोपियनों को पूर्णत निंदोप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति से श्रनुचित लाभ उठाना चाहा था। कस्र चाहे जिसका हो, मिशन श्रीर वाइसराय ने वचन दिया कि वे यूरोपियनों से श्रलग रहने को राजी करने में कुछ नहीं उठा रखेंगे। १४ जून तक यह मी स्पष्ट हो नया कि यूरोपियनों का प्रश्न भी मुख्य समस्या का ही एक श्रम है। पदह तारीख को जनता को समाचार मिला कि चगाल असेम्बलो के यूरोपियन दल ने अपना कोई प्रतिनिधि विधान-परिषद् के लिए खड़ा न करने का निश्चय किया है, परनतु दल ने कहा कि वह बहुमख्यक द्जों में हुए मममौते के श्रमुसार ही मत प्रदान करेगा। किन्तु यह समम में नहीं श्राता कि सममीता होने की अवस्था में वे मत क्यों देंगे, क्योंकि दोनों दलों में सममौता होने पर उनके पड्यत्रों का मय ही जाता रहेगा श्रीर फिर दोनों में से कोई भी पन्न उनसे सहायता मागने नहीं श्रायेगा।

१३ जून को वाहसराय ने पिछत जवाहरलाल नेहरू के सामने १३ सदस्यों की एक योजना रखी और व्यक्तियों के चुनाव तथा श्रमुपात के सम्बन्ध में कितने ही अमों को दूर कर दिया। परन्तु कांग्रेस ने शासन-परिषद् में १४ सदस्य रखने पर जोर दिया श्रीर कहा कि इनमें मुसलमानों की सख्या ४ से श्रिषक न होना चाहिये। बिटिश मारत में मुसलमानों का श्रमुपात २६ प्रतिशत है, किन्तु प्रतिनिधित्व उन्हें ३२% प्रतिशत दिया जा रहा है। १४ जून को यही स्थिति थी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि यह नहीं स्वीकार किया गया तो कांग्रेस सहयोग नहीं प्रदान कर सकेगी। इस प्रकार मिशन के प्रस्तावों को फिलाहाल नामजूर कर दिया गया था। कांग्रेस यह भी तय कर चुकी थी कि श्रतिस सरकार में भाग लेनेवाले वाहसराय के निमत्रण पर श्रीर उनके यहा एकत्र नहीं होंगे। सर स्टैफर्ड किष्स ने श्रम्ह्वर, १६४२ में कहा था कि जहां वे

समसीता कराने ७००० मील की दूरी तय करके गये थे यहां काग्रेस, लीग से मिलने के लिये एक सहक पार करने को तैयार नहीं थी। १६४२ की भी बात जाने दीजिये। १६४६ में क्या हुया १ क्या श्री जिन्ना ने वाहसराय भवन में पढित नेहरू से मिलने के लिए—मोलाना याजाद की तो बात ही जाने दीजिये—याना ठीक समका, थ्रीर वह भी तय जब खुद वाहसराय ही ने उन्हें श्रामत्रित किया था १ श्री जिन्ना तो एक गली तक तय करने को तैयार नहीं थे। ११ जून के दिन जब वाहसराय को विश्वास हो गया कि ध्यव वार्ता भग होनेवाली है तो उन्होंने एक ख्रीर पत्र लिखा। इस पत्र में बहुत हो नर्म शब्दों का प्रयोग किया गया था थ्रीर शंत में श्राशा प्रकट की गयी कि ध्यव भी काग्रेस ध्रतरिम सरकार में मिम्मिलित होना स्वीकार कर लेगी। वाहसराय ने तर्क उपस्थित किया कि १+६+२के गुर में ममान-प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठता। वस्तुत: वाहसराय पिछले प्रस्तावों को ही छुद्दरा रहे थे थ्रीर इसमे काग्रेस की स्थिति में छुद्द भी सुधार नहीं होता था। इसलिये कार्यसमिनि ने वाहसराय का सूचित कर दिया कि वह जो छुद्द कह घुकी है वही उसका थ्रीतम निर्ण्य है, श्रीर १० जून के दिन वह मित्रिमिशन थ्रीर वाहसराय के फैमले का इतजार करने लगी।

१६ जून शायी श्रीर गयी। १६ श्रव्ह्चर, १६०४ को वगाल का विभाजन लागू किया गया था। बाद में १६ मई, १६४६ को भारत के विभाजन की प्रथम रूपरेखा तैयार हुई। १६ जून, १६६६, को श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की घोषणा वाहसराय वे पिहले पत्र के श्रमुसार की गयी। १४ व्यक्ति चुने गये। मुस्लिम लीग ने जो पाच नाम सुमाये थे वे मूर्चा में ज्यॉ-वे-स्यों थे, किन्तु काग्रेस की तरफ काग्रेसियों में ६ नामों में एक ऐमा नाम (टड़ीसा के प्रधान मत्री) था, जो उस की प्रस्तावित सूची में नहीं था। लीग-द्वारा उपस्थित किये गये पाच नामों में सकांग्रस ने एक, यानी श्रव्हुर्र्य निश्तर क नाम पर श्रापत्ति की, किन्तु इस श्रापत्ति को नहीं माना गया श्रोर कोग्रेस का जानकारी के विना ही श्री शरत्चन्द्र वीस के स्थान पर उदीमा के प्रधानमत्री श्री हरेक्कृष्ण मेहताय का नाम रख दिया गया था। काग्रेस ने श्रीमती श्रम्हतकांर, डा॰ जाकिर हुसेन श्रोर मुनिस्वामो पिछी के जो नाम प्रस्तावित किये थे, उन्हें भी श्रस्वीकार कर दिया गया। स्पष्ट धा कि बाह्सराय श्रतरिम सरकार को श्रपनी प्रानी शासन परिपद् ही समकतं थे।

काग्रेस की चापत्तिया तीन यीं—(१) जनाय निरंतर का चुनाव, पर्योकि सीमामान्त के चुनाव में उन्हें काग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में सफलता नहीं मिली थी थ्रोर थ्रोरगजेप मित्र-महत्त क एक सदस्य के रूप में उनके विरुद्ध एक श्रविश्वाय का प्रस्ताव पेश हो चुका था, (२) श्रतिस्म सरकार में कोई राष्ट्रवादी मुमलमान नहीं रखा गया था थ्रोर, (३) ये परिवर्तन काग्रेस की सलाह के विना ही किये गये थे।

प्रमत्, वाइसराय की सूची प्रकाशित होने पर जान पढ़ा कि डमे एनाएक स्वीकार नहीं किया जा मकता। सरदार यलदेशित के नाम के सम्बन्ध में मिखों में मलाइ तेनी वाक्षी थी। इसी तरह मीमाप्रान्त के नेताओं से भी परामर्श करना था। इसे यलाशा श्री हरेष्ट्र मेहताय की जगह रास्त बायू गा नाम रखने का सवाल था। श्री मेहताय स वाइसराय क पत्र का उत्तर देने को पहा गया कि प्रान्त के प्रधानमंत्री तथा लाग्नेमजन के राष्ट्र में ने प्री तरह कार्यमिति के नियम्प में है। नवाल था कि प्या इनमें से प्रत्येक प्रापत्ति की एम सीमा उक प्रदीकार करेगा कि उसमें मतिरोध उत्तर ने जार है। जार प्रथा कार्य के उसमें मतिरोध उत्तर ने जार है। जार प्रया की मन्तरीय उत्तर ने की स्वा कार्य की विमो वाहेसी हिन्दू का नाम वापम के कर बनाया कथा है। इसके प्रसाव, क्षिम ने

श्रीमती श्रमृतकौर का जो नाम उपस्थित किया, उसे भी श्रस्वीकार कर दिया गया। इस में कामेस की मर्यादा का भी प्रश्न उठता था। इस सम्बन्ध में वाद-विवाद श्रनेक श्रवस्था से गुजरा श्रीर सम्पूर्ण परिस्थिति—राष्ट्र समस्या की गम्भीरता, रेजवे इस्ताल की श्राणंका तथा वैधानिक बातचीन की श्रसफलता से फेंजनेवाली निराशा की तरफ ध्यान श्राकुष्ट किया गया। परन्तु काग्रेस इन सब से इस्ता नहीं थी। किसी न किसी दिन श्रव्यवस्था श्रीर श्रशानित फेंजे विना देश स्वतन्त्र नहीं हो सकता था। मिस्र २६ फरवरी १६२१ को स्वाधीन घोषित किया गया था, किन्तु १६४६ तक मिस्र बिटिश सेना के इटाए जाने का ही श्रमुरोध कर रहा था। कांग्रेस वर्री पेचीदी स्थित में थी। १८ जून को श्रातरिक सरकार की योजना स्वीकार करने का निश्चय कर जिया गया। उस रात प्रस्ताव का मसविदा तैयार कर जिया गया श्रीर इसरे दिन पडित जवाहर-जान नेहरू काश्मीर चने गये तथा कुछ श्रम्य सदस्य दिल्ली के बाहर चने गये।

इस के बाद परिस्थिति एकाएक गम्भीर हो गयी। खान श्रम्दुत गफ्फार खाँ मे परामर्श करने के बाद जनाम निश्तर-सम्बन्धी समस्या प्रथम कोटि की नहीं समसी गई। मेहताब-सम्बन्धी मामला इस तरह इल हुन्ना कि शरत् यावू को नियुक्त करने की वात माम ली गई। वेकिन श्रगर कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमान को न रखने की गुस्ताखी को पी जाती तो उसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रह जाता। इसी अवसर पर श्री जिला ने श्रंतिम सरकार में राष्ट्रवादी मुसलमान को रखने के विरुद्ध चैतावनी दे कर इस प्रश्न पर श्रीर भो ध्यान श्राकृष्ट कर दिया श्रीर साथ ही इससे श्री इजीनियर के चुने जाने की भी महत्व पदान कर दिया। इन्हीं दिनीं 'स्टेटसमैन' ने वाइसराय तथा श्री जिन्ना के मध्य हुए पत्र-व्यवदार का रहस्योद्घाटन किया। स्तोकमत का मुकाव कुछ यह हुआ कि श्री जिला श्रपनी इठघर्मी-हारा काग्रेस से एक-के-बाद एक रियायत प्राप्त कर रहे हैं। तय कांग्रेसी मुमलसान के सम्मिलित न करने श्रीर एक सरकारी श्रफसर का नाम सुची में सिम्मिलित करने के प्रश्नों पर श्रधिक गीर किया गया श्रीर उन्होंने पहले की श्रपेका श्रधिक महत्व धारण कर जिया—विशेषकर इस कारण श्रीर भी कि इस के सम्बन्ध में श्रो जिन्ना विष उगल चुके थे श्रीर दूसरे के विषय में सर स्टैफडं किप्स विशेष श्रनुरोध कर चुके थे। श्रनुपस्थित सदस्यों को फिर बुजाया गया, क्योंकि दोनों ही बातों पर फिर से विचार करना श्रव केवल श्रावश्यक ही नहीं, श्रनिवार्य भी हो गया था। कार्य-सिमिति के कथीं पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी श्रौर वह किसी समस्या का फैसला खीमकर या निराश के वशी-भूत होकर नहीं कर सकती थी। परिस्थिति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना श्रावश्यक था। इसके श्रवावा, हमें पिछने दुःखद श्रनुभवों को ध्यान में रखते हुए गन्नतियों से वचना था। जुलाई १६४० में जो-कुछ पूना में हुन्ना उसकी चर्चा करना भी ग्रसगत न होगा। श्रसिब भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति से प्रभावित दोकर कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को युद्ध में सहायता प्रदान करना स्वीकार कर विया। गांधीजी इसके विरुद्ध थे। फिर महाने या दो महीने के भीतर ही कार्यसमिति ने गाधीजी से सवाह मांगी। जून, १६४६ के तीसरे सप्ताह में भी घटनाचक कुछ इसी प्रकार घूम रहा था। सूची में निश्तर के सम्मिखित करने, मेहताय व इजीनियर को बिना सलाह किये रख लेने खीर राष्ट्रवादी मुसलमान खीर एक कांग्रेसी महिला को न रखने के सम्बन्ध में गाधीजी के दढ़ विचार स्पष्ट थे। कुछ सोच-विचार के याद कार्य-सामिति भी गांधीजी के ही मत पर आ गयी थौर इसीनिए श्रनुपस्थित सदस्यों को बुद्धाया गया, ताकि यह न कहा जा सके कि उनकी श्रनुपस्थिति में महत्वपूर्ण निश्चय किये गये।

२१ जून को कांग्रेस के अध्यक्त ने वाइसराय से श्री जिल्ला-द्वारा उन्हें लिखे गये पत्रों श्रीर उन पत्रों के बाहमराय-हारा लिखे उत्तरों की प्रतिलिपि मांगी। ये पन्न श्रंतिरिम सरकार में एक कामेमी हिन्दू सदस्य के स्थान पर एक सुस्लिम सदस्य नामजद करने के कांग्रेस के श्रिधिकार के सम्बन्ध में थे। बाइसराय ने पत्रों की प्रतिलिपि तो उपलब्ध नहीं की, किन्तु यह कहा कि वे इस प्रकार का कोई प्रवध स्वीकार नहीं कर सकते। समाचारपत्रों में छपा था कि श्री जिला ने वाइसराय में कुछ प्रश्न किये हैं। वाइसराय ने इन कथित प्रश्नों के उत्तरों के उन्नरण दिये। उनसे इन बात की पुब्टि होती थी कि बाइसराय इस समस्या के सम्बन्ध में पूर्णत श्री जिन्ना के साथ हैं। वाहसराय का यह रुख उनके उस दृष्टिकीया से विककुत भिन्न था. जिस का परिचय उन्होंने श्री निश्तर के श्रंतरिम सरकार में सम्मिलित करने की समस्या को लेकर मौलाना श्राजाद को जिले गये भ्रवने पत्र में दिया था। इस पन में वाइसराय ने जिला था कि जिम प्रकार जीग कांग्रेस-द्वारा नामनद किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकती, उसी पकार कांग्रेस भी लीग-द्वारा ्नामजद किसी व्यक्ति के अतिरिम सरकार में सम्मिलित किये जाने पर श्रापत्ति नहीं कर सकती। यदि १४ जून तक यह स्थिति थी सो समम में नहीं छाता कि २१ जून या २२ जून को वाहसराय यह कैमे कह सकते थे कि कांग्रेस ग्रावरिम सरकारके लिये किमी मुसलमान का नाम उपस्थित करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है। वाइसराय का यह कथन इसलिए श्रीर भी श्रापत्तिजनक था कि ऐसा वे श्री जिन्ना के श्रापत्ति करने पर कह रहे थे। इसके श्रलावा वाहसराय ने पहले कामेस को , यह भी आश्वासन दे दिया था कि यदि कांग्रेस जाकिर हुसेन का नाम पेश करेगी तो उस पर श्रापत्ति न की जायगी। यह कहने के बावजूद भी वाहमराय ने श्रपने २२ जून के पन्न में कांग्रेस के अध्यत्त के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

सिर्फ यही काफी नहीं था। श्री जिन्ना के प्रश्नों से इन्छ नयी वार्ते भी उठती थीं। जबिक एक तरफ वाइसराय समान-प्रतिनिधित्व की बात से इन्कार कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्री जिन्ना कांग्रेस श्रार लोग के मध्य नहीं, दिन्दू श्रीर मुसलमानों के बीच भी नहीं, विक सर्वेश दिन्दु श्री श्रीर मुसलम लीग में समान-प्रतिनिधित्व की वात कह रहे थे, जिसका श्र्य यह हुश्रा कि उनके मत से कांग्रेस सिर्फ दिन्दु श्रों की ही नहीं विक सर्वेश दिन्दु श्रों की सस्था है। प्रश्न न० ४ के उत्तर में वाइसराय ने जो उत्तर दिया था उससे साफ जाहिर था कि श्री जिन्ना परिगणित जातियों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस से श्रलग चाहते हैं श्रीर श्रलपसंख्यकों के चार प्रतिनिधियों में एक स्थान उसे भी देना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस के प्रतिनिधियों की सख्या सिर्फ २ कर दी गयी श्रीर कांग्रेस को हिन्दू-संस्था घोषित कर दिया गया। इसके श्रलावा वाहसराय ने कहा.—

"यदि श्रहपसंख्यकों में कोई स्थान रिक्त होता है तो उमे भरते समय मैं मुख्य राजनीतिक दलों से परामर्श करू गा।"

ये शब्द वाइसराय ने श्री जिन्ना के उस प्रश्न के उत्तर में कहे थे, जिसमें उन्होंने ४ स्थानों पर भ्रत्यसख्यकों के चार प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कही थी। इससे यह भी जाहिर होता था कि परिगणित जातियों का कांग्रेस या हिन्दुशों से कीई सम्बन्ध नहीं रहेगा। इसके विपरीत मिशन के वक्तव्य के श्रतुसार सुसलमानों श्रोर विखों के श्रजावा श्रन्य श्रव्यसख्यकों की 'श्राम' समूद में डाल दिया गया था श्रोर इस तरह उनका सम्बन्ध कांग्रेस से स्थापित हो गया था। परन्तु श्रंतरिम सरकार में श्रव्यसख्यकों के स्थानों में से कोई स्थान रिक्त होने पर निवेधात्मक स्थिकार श्री जिन्ना को सौंप दिया जायगा। इसके भ्रजावा श्रासन-प्रवन्ध के सम्बन्ध में श्रवरिम सरकार

में सामूहिक बहुमत का नियम लागू होगा श्रोर साथ ही यह भी केंद्वा गया कि कांग्रेम के श्रध्यक्त भी इस सिद्धान्त की कद्म करते हैं। इस तरह श्रतिम सरकार की स्थित वाइसराय की शासन-परिषद् से भी छुरी हो गयी। सच तो यह है कि 1६ मई के वक्तव्य मे पूर्व जो भी वातें कही गयी थीं। उनका कुछ भी महत्व नहीं रहना चाहिये था। इसके श्रतावा, जो कुछ भी कहा गया था वह ऐसे मंत्रिमढल के लिये कहा गया थ, जो धारासभा के प्रति ज़िम्मेदार होता। ऐसा जान पहता था, जैसे प्रत्येक विषय में वाइसराय श्री जिन्ना के साथ हों, जैसे उन्होंने श्री जिन्ना से कह दिया हो —

- "श्राप पाकिस्तान चाहत हैं, जो हिन्दुस्तान'का केवल चौथाई भाग है, श्राप पूरा हिन्दु-स्तान ही ले लीजिये श्रौर उस पर राज कीजिये। प्रत्येक निर्णय श्रौर श्रौर प्रत्येक नियुक्ति के सम्यन्ध में श्रापका विशेपाधिकार रहेगा। श्रापका फरमान विना किसी हिचक के माना जायगा। '

मिशन के हिंदिकीया का यही शर्थ था ( इसके श्रतावा, श्री जिन्ना के प्रश्नों के वाइसराय-द्वारा दिये गये उत्तरों का श्रीर क्या अर्थ हो सकता था ? विधान-परिषद् के लिए चुने जानेवाले उम्मेदवार से १६ मई वाले वक्तव्य के पैरा १६ को स्वीकार करने की जो मांग की गई थी उसका श्रीर क्या तालपर्य हो सकता था । (बाद में इसका सशोधन कर दिया गया)। श्रन्त में कार्य समिति ने साहस करके २३ जून को विधान-परिपद् में जाने का फैराला कर ही निया। परन्तु १८ जून के निर्णय के समान ही कार्यसमिति का २३ जून का निर्णय भी श्रनिश्चित श्रवस्था में था। श्रासाम श्रौर वगाल से प्राप्त एक तार में कार्यसमिति का ध्यान इस वात की तरफ . श्चाकृष्ट किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार से इस घोपणा पर हस्ताचर कराया जा रहा है कि वह परिषद् में १६ सई के वक्तव्य के १६ पैरा में विश्वत उद्देश्य की प्रति के लिए जा रहा है। इस पैरे का सम्बन्ध परिषद् के भागों श्रीर समूहों में विमाजित होने से था। खुनाव से सम्बन्ध रखनेवाला भी यही एकमात्र पेरा था। तब अम का निवारण किया गया, किन्तु कार्यसमिति ने श्रपनी श्रापत्ति नहीं उठाई । इस बीच में नेताओं तथा मन्त्रि मिशन के मध्य। हुई बातचीत से प्रकट हुस्रा कि यदि कांग्रेस ने विधान परिषद् में जाने का फैसला किया तो १६ जून का वक्तव्य तथा वाद में हुई सब बातों को रद माना जायगा श्रीर श्रस्थायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न भी नये सिरे से किया जायगा । यह २४ जून के प्रात काल की बात है । परनतु विधान-परिषद् में जाने के निर्णय से, जो एक दिन पहले ही हो चुका था, इस सूचना का कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि आपत्ति मिशन के १६ वे पैरे के सम्बन्ध में थी, जिसे पहले बोषहीन समका गया था। जब मिशन श्रीर वाहसराय को कांग्रेस का निर्णय नताया गया तो प्रत्येक चेत्र में हुए की लहर दौड़ गई । कांग्रेमी हुनकों में सन्तीष इस बात पर था कि लीग ने 'ग्रहणसंख्यकों' श्रीर 'समान प्रतिनिधित्व' के सवाल उठा कर काग्रेम के लिए जो बेहिया तैयार की थीं उनसे वह बच गई। सरकारी श्रधिकारियों को यह खुशी थी कि श्राखिर कांग्रेस को विधान-परिषद् में जाने पर उन्हें सफलता मिल ही गई। जीगी हलकों की प्रसन्नता का कारण यह था कि ऐसी घन्तरिम सरकार यन रही थी, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी। परन्तु लीग की श्रास्त्रों पर पड़ा पर्दा शीघ्र ही उठ गया। सरकार की तरफ से २७ जून का वतन्त्र प्रकाशित हुन्ना, जिसमें बातचीत स्थगित करने की घोषणा का गई थी। दूसरे जफ्जों में इसका यही अर्थ हुआ कि १६ जून का वक्तव्य रद किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर चुकी थी,। तम श्री जिन्ना ने १६ जून के वक्तव्य की श्राटवीं धारा पूरी करने पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अन्तरिम सरकार में कोई अथवा दोनों दल जाने से

पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह श्रप्रत्याणित न थी। उसमें उन्हें नये गुम्बद में पुराना चिराग ही दिखायी दिया। वाहसराय ने इस बार श्री जिन्ना को जो सीधे नहीं जिस्ना उसका कारण श्री जिन्ना की 'प्रत्यच कार्रवाई' की धमकी ही थी। बनाजी सरकार ने 'प्रत्यच कार्रवाई' मनाने के जिए १६ श्राम्स को सार्वजनिक छुट्टी कर दी।

१६ अगस्त को 'प्रत्यच कार्रवाई' दिवस मनाने के सम्बन्ध में श्री जिल्ला ने एक वर्द्धव्य में कहा कि दिवस की घोपणा किसी रूप में भी प्रत्यच कार्रवाई करने के लिए नहीं बिह्क १६ जुलाई को वम्बई में श्रास्तित भारतीय मुरिलम लीग द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को मुरिलम लनता को सममाने के लिए की गई है। श्री जिला ने मुस्लिम जनता से श्रनुरोध किया कि उसे शान्तिपूर्ण दग से श्रनुशासित रूप में कार्य करना चाहिए श्रीर ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए जिससे शत्रु को कुछ कहने का श्रवसर मिले।

परन्तु चेतावनी बहुत देश से दी गयी श्रीर जनता को यह सिर्फ १ १ श्रगस्त को ही मिली। कलकत्ता श्रीर सिलहट में गम्भीर उपद्रव हुए। कलकत्ता की सहकों पर रक्त की निद्या बहु उठीं। मोटे हिसाब से ७००० के लगभग व्यक्ति मारे गये श्रीर वहुसंख्यक घायल हुए। कलकत्ता की तुलना में श्रन्य स्थानों की घटनाशों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। सिलहट श्रीर ढाका में भी लोग हलाहत हुए। बगाल के नये गवर्नर को बापस बुलाने की माग की गयी श्रीर कहा गया कि वह श्रपने कर्नव्य का पालन नहीं कर सका। एक सप्ताह में शानित स्थापित हुई, किन्तु हिंसा की हस श्रसाधारण श्राग को बुक्ताने के लिए साधारण उपाय पर्यात नहीं थे। कलकत्ता की सदकों पर कुछ समय तक लाशें सहती रहीं। हजारों व्यक्ति वेघर हो गये। शीध्रता से जो प्रबंध किया गया वह श्रपर्यात था। दंगे के कारण की जाच की मांग की गयी श्रीर कार्यसमिति ने इस कार्य के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति का श्रनुरोध किया। इसका परिणाम भी हुश्रा। बगाल-सरकार के श्रादेश से जांच के लिए फेडरल कोर्ट के प्रधान सर स्पेन्स की श्रध्यचता में एक समिति नियुक्त की गयी, जिस के सदस्य श्री सोमाया श्रीर सर फज्लशक्ती थे।

विवरण को जारी रखने के लिए हम यहां इन्न वाद में प्रकट हुई वातों का उरलेख करना आवश्यक सममते हैं। कलकत्ता के दने का कारण यह वताया गया कि एक सम्प्रदाय ने पहल की श्रीर दूसरे ने उसका प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध बहुत उप्रथा श्रीर मूल उपद्रव की तुलना में वह कहीं श्रिधिक भयानक था। "एक के वदले तीन" की हस नीति से नोशाखाली श्रीर टिपरा में जनता उत्तेजित हो उठी। इन दोनों ही जिलों में सुसलमान बहुसख्यक श्रीर हिन्दू श्रव्पसख्यक हैं। नोशाखाली में उनका श्रनुपात १८ लाख श्रीर १ लाख का है। पूर्वी बंगाल के इन दोनों जिलों में श्रपराध जितनी भयानकता से हुए थे उसे देखते हुए हताहतों की सख्या श्रिक न थी। नारी-निर्यातन, बलपूर्वक विवाह, बलात्कार, जबरन धर्म-परिवर्तन, घरों को श्राग लगा देने, उन पर सामूहिक हमले श्रीर प्रसिद्ध परिवारों के इन हमलों में शिकार होने से पूर्वी बगाल में जो श्रविश्वाध फैल गया था वह तीन वर्ष-पूर्व श्रकाल में हुई सामूहिक मृत्युशों से भी कहीं श्रिक भीषण था। पूर्वी बगाल से कितने ही हिन्दू भाग कर विहार श्राये श्रीर वहा श्रत्याचारों की श्रवेकों कहानियां फैल गर्यी श्रीर विहारी जनता प्रतिशोध के लिए पागल हो उठी। इस श्रवेकों कहानियां फैल गर्यी श्रीर विहारी जनता प्रतिशोध के लिए पागल हो उठी। इस श्रवेशा श्रीर भीपण परिस्थित से कांग्रेस तथा प्रत्येक सममदार कांग्रेसजन का श्रव करण चीरकार कर उठा श्रीर जब कि गांधीजी पूर्वी बगाल की जनता में धेर्य की भावमा भरने श्रीर

बाहर गये लोगों को उनके वरों में फिर वापस बुलाने के लिए गये तो दूसरी तरफ छासन-परिषद् के उपाध्यस जवाहरलाल नेहरू विहार की परिस्थित का नियंत्रण करने गये। यह सच है कि परिपद् के मुस्तिम सदस्य वंगाल श्रीर विद्वार गये थे, किन्त् श्री जिन्ना ने कलकत्ता श्रीर पूर्वी चगाल की घटनाओं के लिए कहीं भी खेद नहीं प्रकट किया। गांधीजी श्रीर उनके साथी हिन्दू जनता से श्रपने सुमलमान पदोसियों की रहा की श्रपील कर रहे थे, किन्तू श्री जिन्ना ने श्रपने मुस्तिम अनुयायियों से हिन्दुओं की रहा के लिए १ दिसम्बर, ६६४६ तक एक शब्द नहीं कहा। सममा जा सकता है कि १६ श्रगस्त से ६ दिसम्बर तक का श्ररता कितना श्रधिक होता है। यह उस समय की बात है जब श्री जिन्ना श्रंतरिम मरकार में महयोगपूर्वक कार्य करने श्रीर विधान-परिपट में हिस्सा लेने की समस्या पर बातचीत करने के लिए लंदन गये थे। वे बार-बार 'प्रस्यच कार्रवाई' का नारा दुहरा देते थे श्रीर उसका परिणाम दुरा होता था। यहां तक कि लंदन में भी शापने एक बार यही किया था। इस बीच हिंसा का कुचक चल रहा था। उसकी लहर शीव समुक्तप्रान्त पहुंची । गढ़पुक्तेण्वर में उपद्रव हुआ, जिसकी प्रतिकिया दासना में हुई । सेरठ शहर में, जहां कांग्रेस का श्रधियेशन होने जा रहा था, कांग्रेम के पंडाल की किसी ने श्राग लगा दी. जिसके परिगाम-स्वरूप श्रधिवेशन डेलीगेटों तक सीमित कर दिया गया। मेरठ शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। वहां कुछ ज्यितियों का जयरन धर्म परिवर्तन किया गया और वह भी ऐसे धर्म में. जिसमें ऐसा कभी नहीं होता था। समस्या विश्वास सीर धेर्य उत्पन्न करने की थी। यदि गानित स्थापित होती है तो कुचक को कहीं न क्हीं भग करना ही होगा, किन्तु एक दूसरे को बुरा-भला कहने से रोप और प्रतिदिसां की प्रश्नि नहीं बुकायी जा सकती थी। पूर्वी बंगाल झौर बिहार में हताहतो की संख्या बहत बढ़ा-चढ़ा कर यतायी गयी। पूर्वी बगाल से वापस आने पर पढित जवाहरलाल ने केन्द्रीय धमेम्बली में यश्तव्य देते हुए साफ यह दिया कि दंगे मुस्जिम जीग की पहल और उत्तेजना दिलाने से हुए हैं। इसकी प्रतिकिया राज-परिषट में देखी गई, जिसमें धतरिस सरकार के एक संत्री जनाय निस्तर ने विहार में हुई मृत्युसंख्या ७ शंकों में स्नौर पूर्वी वगाल में श्रिधिक से श्रिधिक ३०० घतायी। इसका उत्तर राज-परिषद में वायू राजेन्द्रप्रमाद ने देने हुए अपने सहयोगी-द्वारा दिये शांकटों की 'मुर्खतापूर्ण' बताया । एक ही सरमार के दो सबस्यों द्वारा विरोधी वन्तव्य देने से स्पष्ट हो गया कि श्रवरिम सरकार मंत्रिमटल या संयुक्त सरकार में से हुछ भी नहीं थी। कार्य तो श्रारम्भ मित्रमेटल के रूप में हुआ था, किन्तु लीग के सिमिलित होने पर यह देवल आशामात्र रह नयी चौर मित्रमद्रख के भीतर थौर बाहर कगड़े होते दिस्तायी देने लगे। इसकी गुंज जिलों में भी सनायी देने लगी। दिसम्बर, १६७६ के प्रथम सताइ में जार बाइसराय तथा कांग्रेस धीर लीत के प्रतिनिधि खदन में ये, शहमदाबाद में ३० घट का कप्पू लगा था, यम्बई में शुरों के वारों का शंत नहीं होता दिग्याधी देता था शीर हाका में साम्ब्रहायिक उपद्ववीं ने पुरानी बीमारी का स्व धारण कर रक्षा था। यह नगर दतिदाय में श्रपनी वलमल के लिए प्रसिद्ध था, किन्तु एन दिनों सवर्ष शोर हत्वाचीं का केन्द्र पना हुया था। ऐसी घटनाए हो रही थीं, जिनमे झाते की प्रमति रक्ते की शासका ही चली भी शांर हमीलिए लगर में बातचीन की रामरत पदी थी। पहले ती बामेम ने एस पाउचीत में भाग होने से इंग्लार कर दिया, किना विटिश प्रधानमंत्री में साहजामन मिली पर पटित्र जवाहरकाल धकेले ही गर्ने छीर फिर ह दिसम्पर की विधान-परिषद में 💉 मसिलित होने के समय वर्ष अवस्था गरे।

दु.ख श्रीर दर्द की घटनाश्रों, परिवारों के समाप्त हो जाने, स्त्रियों के जवरन भगाये श्रीर बजारकार किये जाने के इस हु खद कांड के मध्य, जिससे ससार के मध्य होनेवाले ऐसे सभी कांड छोटे जान पढ़ते हैं, हमें श्राशा की केवल एक ही किरण दिखायी देती रही है । हमें बगाल की दलदल से भरी भूमि में एक न्यक्ति 'श्रवेला, मित्रहीन श्रीर उदास' आगे बढ़ता हुश्रा दिखायी दिया है, जो हजारों परिवारों-द्वारा छोड़े हुए घरों को देखता हुन्ना न्नारे बढ़ता ही गया है । इस व्यक्ति के हाथ में श्राशा श्रीर शान्ति की ज्योति है। वह जनता से भय का त्याग करने श्रीर हृदय ें में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करता है । उस व्यक्ति को मानव स्वभाव की सतोगुगाी प्रवृत्ति पर श्रमाध विश्वास है। उसका खयाल है कि श्रत में प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह श्रसस्य के, श्रधकार के मध्य प्रकाश की श्रीर सृत्यु के मध्य जीवन की ज्योति जगाये बढ़ा चला जा रहा है। गांधीजी ने कहा कि श्रपना विश्वास या उत्साह खोने से तो श्रच्छा पूर्वी बगाल की दता-दुलों में मर-खप जाना है। उनके हाथ में जगी हुई श्रिहंसा की ज्योति का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था, किन्तु वे कायरता से हिंसा को अच्छा मानते थे। गाधीजी पूर्वी बगाल में चटान की तरह श्रवत थे। उनके जैंमा वनने के तिये श्रासाधारण साहस श्रीर श्रास्मविश्वास की श्रावश्यकता है, गांधीजी के सित्र उनके उद्देश्य पर सन्देह करते थे और शत्रु उन्हें ताने देते थे, लेकिन वे हमेशा शहीद वनने के जिये तैयार होकर मनुष्यमात्र में भाईचारे छीर सदुभावना का उपदेश देते थे-उन्हीं मनुष्यों के बीच जिन्हें परमात्मा ने एक बनाया था किन्तु जी एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। ऐसा जान पहता था जैसे परमात्मा की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सुन्दर है, केवल एक मनुष्य ही घणित है।

हमने आगे की घटनाओं का विवरण दे दिया। अब हम अगस्त १६४६ के मध्य में फिर आते हैं। १७ अगस्त को पंढित जवाहरलाल वाहसराय से मिले और वापस आकर उन्होंने अपने तीनों साथियों से परामर्श किया। अविश्ति सरकार के सदस्यों की प्रस्तावित सूची हस प्रकार तैयार हो गयी। अब आवश्यकता सिर्फ एन० बी० हजीनियर के स्थान पर नया नाम चुनने और लीगियों की जगह पाच राष्ट्रीय मुसलमान चुनने की थी। जब बाइसराय को यह सूची दे दी गई तो शनिवार २४ अगस्त को उन्होंने नामों की घोपणा कर दी और २ सितज्वर से नयी सरकार ने शपथ ले ली। २४ अगस्त की सायकाल राजि के समय भाषण करते हुए वाइसराय ने एक वार मुश्लिम लीग को अतिरिम सरकार में सम्मिलित होने का फिर निमन्नण दिया।

२४ श्रगस्त को भाषण देने के उपरान्त वाहसराय श्रपनी श्रांखों से परिस्थिति का निरीचण करने कलकत्ता गये। वे 'साझाज्य के हस दूसरे नगर' में हुए श्रत्याचारों से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने कांग्रेस से परिस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का श्रनुरोध किया। श्रापने कांग्रेस से श्रपने वर्धा के निश्चय में परिवर्तन करने का श्रनुरोध किया श्रीर कहा कि प्रान्तों-द्वारा समूह में पिमितित होने के सम्बन्ध में कांग्रेस को मिशन की ज्यादया स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एकवार समूह बन जाने पर कोई प्रान्त उससे तब तक प्रथक् न हो सकेंगा जब तक कि नये विधान के श्रन्तांत उस प्रान्त की निर्वादित वारासमा ऐसा निश्चय न करे। यही नहीं, बिक्क वाइसराय ने कुछ कड़ा रुख भी प्रहण किया श्रीर कहा कि यदि ऐसी बात नहीं की जाती तो वे विधान परिषद् ही न बुलायेंगे। यदि यही विचार था वो वाइसराय को श्रतरिम सरकार बनाने के लिए कांग्रेम श्रध्यच से नहीं कहना चाहिए था।

परन्तु, बाद में वाइसराय पंभन्न नये श्रीर २ मित्रम्थर की श्रतरिम सरकार की खापना

होगई। यदि वाह्सराय विधान परिषद् के सम्बन्ध में इस्तचेप करना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अतिरम सरकार स्वयं विधान परिषद् बुलाकर कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सकती थी।

जिस दिन श्रंतिस सरकार, जिसे श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार कहना श्रधिक उचित होगा, स्थापित हुई उस दिन सभी विचार करने लगे कि भारत को स्वाधीनता प्रदान करने का जो वचन दिया था उसकी पूर्ति किस सीमा तक हुई। श्रठारहवीं शताव्दी में मेकाले ने भारत को स्वशासन मिलने के दिन को बिटिश साम्राज्य का सब से गौरवपूर्ण दिन कहा था श्रीर उसके लिए भूमि तैयार की थी। इसके उपरान्त १८८५ में देश के विभिन्न वर्गों को एक ही कई के नीचे लाकर स्वाधीनता का बोजारोपण श्री डलन्यू० सी० वनर्जी ने किया। १८६८ में मद्राह में श्री शानंदमोहन बोस ने 'प्रेम श्रीर सेवा' द्वारा पौधे को सींचा। १६०६ में दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता में उस वृच को स्वराज्य का नाम दिया। १६१७ में वह वृच फुला। १६२६ में उसमें पूर्ण स्वराज्य का फल लगा। इस श्रवसर पर बागयां जवाहरकाल थे। ये सभी राष्ट्रीय सरकार के जच्य तक पहुचने को विभिन्न श्रवस्थाएं थीं। निस्संदेह फल लग चुका था, किन्तु उसे प्राप्त करना बाकी था। स्वराज्य का फल उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले की गोद में स्वयं गिर नहीं पढ़ता, उसे पकाने के लिए चतुर मालियों की श्रावश्यकता होती है। स्वराज्य के फल को पकाने के लिए १४ माली (श्रवरिम सरकार के सदस्य) नियुक्त किये गये।

श्रवसर सवाज उठाया जाता है कि ब्रिटेन ने सत्ता छोड़ने का निश्चय क्यों किया ? इस सम्बन्ध में कितनी ही बातों की चर्चा की जा सकती है ? सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण समय की गति श्रीर परिस्थितियों की विनशता है। संसार का खोकमत साम्राज्य-निर्माताश्रों के विरुद्ध हो गया। साम्राज्य नष्ट हो जाने पर साम्राज्यवादी उन पर एक हसरत-भरी निगाह दालने से नहीं चुकते । विजयी राष्ट्रों को जिन कठिन समस्यात्रों का सामना करना पडता है उनके कारण उनकी श्राकाचाएं धृता में मिल जाती हैं श्रीर शान्ति की समस्याप युद्ध की समस्याश्रों से कहीं श्रधिक कठिन होती हैं। प्रथम सहायुद्ध के आर्थिक परिणाम विजयी राष्ट्रों के लिए बड़े कप्टरायक हुए और विजित जर्मनी १६१६ के बाद के वर्षों में विजयो बिटेन पर हात्री रहा। पहले सहायुद्ध के बाद जर्मनी के आत्म-समर्पण के केवज ७॥ महीने वाद ही ७ मह की जर्मनी के श्रागे सधि का मसविदा उपिक्षित कर दिया गया भौर उस पर २८ जून, १६१६ को इस्ताचर होगये । परन्तु दूसरे महायुद्ध के बाद जगस्त, १६४६ तक ( इंटली के आन्म-समर्पण के ३४ महीने बाद, जर्मनी के आत्म-समर्पण के १४ महीने बाद तक श्रीर जापान की पराजय के १३ महीने बाद तक ) संधिका कोई ससविदा तैयार नहीं हुआ था, बल्कि इस सम्बन्ध में कार्य ही २६ जुलाई, १६४६ को आरम्भ किया गया था। इससे मित्रराष्ट्रों के बीच कहा सुनी श्रारम्भ हो गयी श्रीर ईप्योग्नि भी भड़क उठी, क्यों कि सोवियट रूस बिटेन या फ्रांस से कम साम्राज्यवादी नहीं साबित हुया। ब्रिटेन की समाजवादी सर-कार तथा रूस की सोवियट सरकारों के मध्य भी साम्राज्यवादी पतरेवाजी होने लगी । ब्रिटेन श्रीर रूस की प्रतिद्वनिद्ता प्रत्यच ससार के सामने प्रकट हो गयी । ब्रिटेन ग्रन्न के लिए श्रमी तक विदेशी श्रायात् पर निर्भर था, किन्तु इस श्रायात् का सूल्य नकद चुकाने में वह श्रसमर्थ हो गया। इस प्रकार, धान्तरिक आवश्यकताश्रो या वाहरी आशक्षाश्रों के कारण ब्रिटेन के लिए भारत की सदु-भावना प्राप्त करना आवश्यक हो गया । इसके अलावा, विटेन भारत पर पहले के समान शासन करने में भी श्रसमर्थ हो गया। इस प्रकार एकाधिक कारण से बिटेन के लिए भारतको सतुष्ट काना

आवश्यक हो गया, किन्तु श्रभी यह देखना शेष है कि ऐसा वह नेक्नीयती से कर रहा है श्रथवा मिस्र या श्रायलेंड की तरह वह भारत में भी श्रच्छे वक्त की प्रतीचा करना चाहता है। परन्तु भारत ससार के स्वाधीन राष्ट्रों के मध्य स्थान प्राप्त करने का हद सकदर कर चुका है श्रीर ब्रिटेन की किसी योजना से उसके इस संकदर में हस्तचेप नहीं हो सकता। ब्रिटेन के इस कार्य से विश्वस्य स्थापित हो सकने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। यदि ब्रिटेन कोई दूसरा मार्ग प्रहण करता श्रीर उस पर चलने के परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के साथ स्वयं भी उसी प्रकार विज्ञीन हो जाता जिस प्रकार रोम रोमन साम्राज्य के साथ ही नष्ट हुन्ना था, तो ब्रिटेन इसके जिए भारत को दोप नहीं दे सकता था।

इस प्रकार कांग्रेस का नाटक श्रतरिम दृश्य तक पहुच गया। पिछु जे ६० वर्ष में साधारण परिस्थिति से श्रारम्भ हो कर उसकी कथा में कितने ही उत्तेजनापूर्ण श्रवसा श्राये श्रीर घटनाचक चरमिनदु पर भी पहुचा। कितनी ही बार पर्दा उठा और गिरा, श्रमिनेता रगमच पर श्राये श्रीर चले गये, किन्तू विषय वही राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता संघर्ष का रहा । यह संघर्ष एक ऐसे राष्ट्र का था, जो सांस्कृतिक दृष्टि से तो उन्मति के शिखर पर पहुच गया था, किन्तु तेजस्वी श्राधनिक राष्ट्रों की तुलना में जीवन की दौढ़ में पिछड़ा हुआ था। इन राष्ट्रो ने पश्चिमी विज्ञान की सहायता से पदार्थवादी सभ्यता की उन्नति कर ली श्रीर पड़ोसी रगीन जातियों पर प्रभुत्व जमा लिया। इस तरह उन्होंने पृशिया के दिल्ला-पूर्व तथा उत्तर-पश्चिम में साम्राज्य स्यापित किये। बीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत, चीन, मलाया, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, अरब, मिस्र श्रीर सीरिया में श्रभूतपूर्व जाम्रति हुई श्रीर मंगोल, श्रार्य तया सेमिटिक जातियां स्वाधीनता के पथ पर श्रव्रसर हुई । इन पथ पर उन्हें श्रनेक बाधाश्रों से सामना करना पड़ा, किन्तु लच्य तक पहुचने की धुन में उन्होंने उन सभी को दूर कर दिया। पश्चिम को गुलामी से मुक्त होने के विषे द्विया-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी पृशिया के देशों से जो सवप छिड़ा उसका नेतृत्व भारत ने सस्य श्रीर श्रहिंसा पर श्राधारित संखामह का सिद्धान्त ले कर किया-उसी सत्य श्रीर श्रहिसा पर. जो पश्चिम द्वारा फैलायी अव्यवस्था के स्थान पर पूर्व की सद्भावना श्रौर भाईचारा कायम करने की एकमात्र श्राशा है, जिससे सुदूर भविष्य में 'मानवमात्र की पार्लमेंट श्रौर विश्वसव' का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

श्रयं निज परो वेत्ति गणना जघुचेवसां। उदार चरितानाः तु वसुधेव कुटुंवकम् ॥

# विधान परिपद

किन परिस्थितियों में अंतरिम सरकार पहले लोग के प्रतिनिधियों के बिना और फिर उन्हें समिनिलत करके स्थापित हुई--इसका सिंगत विवरण 'उपसहार' में दिया गया है। बाद में हुई कुछ घटनाओं के कारण कुछ पुनरावृत्ति आवश्यक हो गयी है। लीग के सिम्मिलित होने के समय विश्वास किया जाता था कि वह मिशन की दीर्घकालीन योजना से भी सहमत है और विधान-परिषद् में बिना हिचक के सिम्मिलित हो जायगी। ऐसा अतरिम सरकार में सिम्मिलित होने की मूल शर्तों के कारण गहीं, बिरुक लीग की तरफ से लाई वेवल हारा दिये गये आश्वासन के कारण सममा जाता था। परन्तु अतरिम सरकार में सिम्मिलित होने के कुछ ही समय वाद लीग के नेता ने घोषणा की कि लीग विधान परिषद् में सिम्मिलित नहीं होगी और वह अभी तक पाकिस्तान तथा दो विधान-परिषदों की अपनी मूल मांग पर कायम है।

यही स्थिति थी कि एकाएक विटिश प्रधानमंत्री ने कांग्रेम तथा लीग के दो-प्रतिनिधियों स्या श्रंतरिम मरकार के सिख प्रतिनिधि को विधान परिपद् के सम्बन्ध में बानचीत के लिए संदन उलाया। कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह दुई कि इस निमन्नण को स्वीकार न किया जाय, क्योंकि उसका मत था कि विधान परिषद का सम्बन्ध भारत के लिये विधान-निर्माण करनेले हैं-एसिलिंगे परिपद सम्बन्धी प्रत्येक बात का फेंमजा लदन में न होकर भारत में श्रीर भारतीयों द्वारा होना चाहिये। इसी कारण सारत में मित्र मिशन भेजने के विचार का स्वागन किया गया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यदि बिटिश मंत्री इस विपय पर फिर कोई बात करना चाहते हैं तो उन्हें भारत श्राजाना चाहिए। परन्तु प्रधानसन्नी श्री पृट्वी के श्राश्वासन देने पर पहित जवाहरलाल ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया-शायद कुछ श्रनिच्छापूर्वक श्रोर छदाचित श्रपने कुछ साधियों की श्रीर भी श्रधिक श्रनिच्छापूर्वक। पडित जवाहरताल नेहरू श्रीर सरदार बलदेवलिह इंग्लैंड में बोरे ही समय रहे और इस असें में कोई खास बात नहीं हुई। आशा थी कि इस बाजा का कुछ परिगाम न निकलेगा। भारत से पाये सेइसानों से प्रायंग पौर इकट्टी मिलने के उपरान्त विटिश प्रधानमंत्री ने सभी भारतीय महमानों को श्रामित किया श्रीर उनके मध्य श्रपना ६ दिसम्बर का मितिस वक्षण्य पद्वर सुनाया, जिलने भारतीय राजनीति में फट का एक और बीज बो दिया। इस घोषणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पहले कोई परामर्ग नहीं किया गया छोर कामेस त्तया तियों के प्रतिनिधि तुरन्त यापिस था गये, वयोंकि ह दिसम्बर को विधान-परिपद का श्रिधियेशन श्रासम्भ हो रहा था।

सम्राट् की सरकार ने ६ दिसग्यर को एक वराज्य दिया जो इस प्रकार है।---

"पंदित नेहरू श्रोर मरदार यलदेवांमह कल सबेरे भारत को वापम जा रहे हे, श्रोर समाट् की सरकार ने पंदित नेहरू, श्रो जिन्ना, श्री लियाकत श्रली खी श्रीर सरदार बलदेवसिंह के साथ जो बातचीत चलायी थी, वह प्राज मायकाल समाप्त हो गयी।

"विधान परिपर में सब दलों का सिमलन तया सहयोग-प्राप्त करना, हम बातचीत का उद्देश्य रहा है। किमी श्रतिस निश्चय पर पहुंचने की छाशा नहीं थी, वर्षों कि श्रतिम निर्ण्य करने से पहले भारतीय प्रनिनिधियों का श्रपने सहयोगियों से परामर्श करना शावश्यक था।

गुर्य किवाई मंत्रि मिशन द्वारा १६ मई को दिये गये वनच्य के १६ वें पेरे की (४) गया (६) उप पाराओं की ज्याज्या के सम्बन्ध में हैं। द्वन उप धाराओं में भागों ( सेवशनों) छी बैठकों का उठनेख हैं और वे इस प्रकार है.—

पैरा १६ (४) "ये संस्थान दर सेरशन में शामिल किये गये प्रान्तों के प्रान्तीय विधान निश्चित परना यारम्भ फरेंगे घीर यद भी निरचय करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के समृद्र का भी कोई विधान बनेशा और यदि चनेगा तो समृद्द के कथान की प्रान्तीय विषय रहेंगे। बीचे टी गई रूप धारा ( = ) के द्यतुमार, प्रान्तों यो समृद्दों में पृष्य होने का श्राधिकार होना चाहियू।"

पैरा १४ (=) "नयीन पैथानिक न्यवस्था के कार्यान्तित होते ही, विसी भी प्राप्त की, इस समृद्द से निममें कि यह रणा गया है, बाहर निरुद्ध थाने की न्यांत्रता प्राप्त होगी। इसका निरुव्य, गर्यान विधान के अनुसार प्रथम शाम निर्यादन हो जाने के बाद, प्राप्त की नधीन स्तव-स्थाविक सभा द्वारा निया जायगा।"

संति मिला का परायर यही गत रहा है कि संकारों के नित्य, हमाँ विशव में हिमी सस-सीते के कामाव में, भेक्सों के मतिनिधियों के माधारण क्यूनंत्यह सती के द्वारा हिये आहें । मुरिताम लीग ने इस मत को स्वीकार किया है, किन्तु कांग्रेस ने एक दूसरा मत प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि सारे वक्तव्य को पढ़ने पर वास्तविक धर्थ यह निकत्तता है कि प्रान्तों की समूह-वंदी और श्रपने निजी विधान दोनों के बारे में निर्णय करने का श्रीधकार है।

सम्राट् की सरकार ने सलाह जी है श्रीर उससे इस बात की पुष्टि होती है कि १६ मई के वक्त व का वही अर्थ है, जिसे मित्र-मिशन हमेशा ही श्रपना श्रभिप्राय बताता रहा है। वक्त व के इस श्रंश को इसी श्रर्थ के साथ १६ मई की योजना का एक शावश्यक श्रंग सममा जाना चाहिए जिससे कि भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिसे सम्राट्स की सरकार पार्ल-मेंट में पेश करने में बत्पर हो सके।

परन्तु यह भी स्पष्ट है कि १६ मई वाले वक्त व्य की व्याख्या के सम्बन्ध में श्रन्य प्रश्न उठ सकते हैं श्रीर सम्राट् की सरकार श्राशा करती है कि यदि मुश्लिम लीग काँसिल विधान परि-पद् में भाग लेना स्वीकार करें तो कांग्रेस के समान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत हो जायगी कि किसी पच-द्वारा न्याख्या का श्रनुरोब किये जाने पर उस प्रश्न को निर्णय के लिये संघ न्यायालय के सुपुदं कर दिया जाय। समाट् की सरकार यह भी श्राशा करती है कि मुश्लिम लीग कोंसिल इस निर्णय को स्वीकार कर लेगी ताकि सघ विधान-परिषद् श्रीर सेन्शनों की कार्य-पद्धति 'मिश्र-मिश्रन की योजना के श्रनुसार चल सके।

श्रभी जिस प्रश्न के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है उसके विषय में सम्राट् की सरकार कांग्रेस से मिन्न-मिशन के मच को स्वीकार करने का श्रनुरोध करती है ताकि मुस्लिम-लीग द्वारा श्रपने रुख पर फिर से विचार कर सकने का मार्ग निकल श्राये। यदि मंत्रि-मिशन के शाशय की इस प्रकार पुष्टि होने पर भी हस श्राधारभूत प्रश्न को सब-न्यायालय के सुपुर्द करने की विधान-परिषद् की ह्च्छा हो तो ऐसा काफी पहले ही होना चाहिये। इस श्रवस्था में यह उचित है कि संघ न्यायालय का निर्णय ज्ञात होने से पूर्व विधान-परिषद् के सेवशनों की वैठशों को स्थागत रखा जाय।

विधान परिपद की सफलता केवल स्वीकृत कार्य-पद्धि द्वारा ही सम्भव है । यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिपद् द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिविधित्व न हो, तो सम्राट् की सरकार यह कभी हरादा नहीं रखती—श्रौर कामें सभी कह चुकी है कि वह भी ऐसा हरादा नहीं करेगी—कि ऐसे विधान को देश के किसी श्रनिच्छुक भाग पर जबरन लाद दिया जाय।

विटिश सित्रमण्डल के सतानुसार लदन में हुई बातचीत का टहेश्य विधान-परिषद् में सिमिलित होने के लिए विभिन्न दलों का सहयोग प्राप्त करना था। साथ ही वह भी माना गया था कि भारतीय प्रतिनिधि अपने साथियों से सलाह किये विना किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते थे। मुख्य किनाई मंत्रि-मिशन के १६ मई के वक्तव परा १६ (१) और (६) के सम्बन्ध में थी। पहले पेरे का सम्बन्ध समूद बनाने और दूसरे का समूद से प्रान्तों के पृथक् होने से था। वक्तव्य में इस बहुमत को भाग (सेक्शन) का बहुमत कहा गया है। दूसरे शब्दों में वोट प्रान्तों के अलग-श्रलग नहीं होंगे, विकि व्यक्तियों के होंगे। सित्रमण्डल मिशन ने लदन में प्राप्त कान्ती सल इ-द्वारा अपने मत की पृष्टि भी प्राप्त करली है। फिर वक्तव्य में कहा गया है कि प्यक्तव्य के इस अश को इसी अर्थ के साथ १६ सई की योजना का एक आवश्यक अग समसा

जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिसे सम्राह् की सरकार पार्जमेंट में पेश करने में तत्पर हो सके।" इसिलए विधान-परिपद् के सभी वर्जों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मित्रियव्हल ने कांग्रेस से सित्र-सिशन का यह मत स्वीकार करने का अनुरोध किया है, जिससे मुस्लिम लीग प्रपने रुख पर फिर से विचार कर सके। साथ ही मित्रमण्डल ने यह भी सिफारिश की है कि यदि इस प्राधारभूत तथ्य के सम्बन्ध में संघ प्रदालत को निर्णय के लिए कहा जाय तो ऐसा तुरन्त होना चाहिए ग्रीर निर्णय होने तक परिषद् के समूहों की वैठक स्थागत रखी जाय। मित्रमण्डल के वक्तन्य में शागे कहा गया है —

"परन्तु यह भी स्पष्ट है कि १६ मई वाले वक्तव्य की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्य प्रश्न उठ सकते हैं और सम्राद की सरकार श्राशा करती है कि यदि मुस्लिम लीग कोंसिल विधान परि-पद् में भाग लेना स्वीकार करे तो कांग्रेण के समान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत हो जायगी कि किमी एक पश्च-द्वारा व्याख्या का अनुरोध करने पर उस प्रश्न को निर्णय के लिए सब न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाय।"

वत्तर के श्रतिम पैरा में यह धमकी दी गथी है कि "यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी वहें भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो सम्राद्द की सरकार यह हरादा कभी नहीं करती—श्रीर कांग्रेस भी कह चुकी है कि पह भी ऐसा हरादा नहीं करेगी —िक ऐसे विधान को देश के किसी श्रनिच्छक भाग पर जबरन जाद दिया जाय।"

वन्क्तय की गुरुष वातें निम्न हैं.-

- (१) परिषद् के सागों (सेक्शनों) में व्यक्तियों के श्रव्यग-श्रव्यग वोट विये जायें, जिससे समूही हरण श्वनिवार्य हो जायना श्रोर जिसके परिणामस्वरूप वक्तव्य के १४ (१) पैरा में कहा यह मत व्यर्थ हो जायना कि प्रान्त समूह बनाने के विषय में स्वतंत्र रहेगे । इस तरह जो वाल ऐच्डिक थी, उसे श्वनिवार्य कर दिया गया श्रोर इसी तरह प्रान्तों-द्वारा श्रपना विधान बनाने का श्रिकार भी, जो प्रान्तीय स्वशायन की पहली श्रावश्यकता है, छीन विया गया।
- (२) इस व्याख्या को इन्तेंड के कानूनी पिडतों का समर्थन प्राप्त है। इस उक्ति से वोट प्रदान करने के विषय में सब-अदालत के निर्णय का पहले ही अनुमान कर जिया गया है और उसे प्रमावित करने की चेष्टा की गयी है। इस प्रकार निर्णय कराने की उपयोगिता नष्ट हो गयी है।
- (३) भित्रमण्डल ने मत प्रकट किया है कि श्रन्य किसी विवादास्पद विषय को कोई भी पत्त निर्णय के लिए संघ-भदालत के सुपुर्व कर सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रश्न-यानी समूदीकरण का प्रश्न तिर्फ विधान-परिषद् की उच्छा से ही संघ श्रदालत के सुपुर्व किया जा सकता है।
- (४) मित्रिमण्डल ने कहा है उसकी न्याख्या सभी पर्ची-द्वारा मान्य होनी चाहिए, जिसवे सम्राट् की सरकार नये विधान को पार्लमेंट में द्वपस्थित कर सके।
- (१) मित्रमण्डल ने श्रातिम पेरे में एक पण को उत्तेजित किया है कि यदि परिपट् में जनता के एक वर्ग को प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो तो उसे नये विधान को स्वीकार न करना चाहिए। इससे हम वस्तुत जार्ड जिनिलिथगो द्वारा म श्राग्त १६४० को दिये वस्ता की स्थिति में पहुँच जाते हैं, जिसे १४ श्राग्ल, १६४० को श्री एमरी ने पार्लमेंट में दोहराया था कि १० करोड़ सुसद्ममानों पर कोई विधान जबर्दस्ती नहीं जादा जायगा श्रीर हससे १४ मार्च, १६४६ को श्री

एटजी का वह वचन भंग होजाता है, जिसमें कहा गया था कि किसी श्रव्यसख्यक जाति को संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति नहीं रोकने दिया जायगा।

जिस समय जन्दन से कांग्रेस व सिखों के प्रतिनिधि लौटे थे उसी समय विटिश मन्त्रिमण्डल का वक्त य प्रकाशित हो गया था। लेकिन कांग्रेस को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में
कुछ एमय लग गया। परन्तु मन्त्रिमण्डल ने कांग्रेस से वक्त व को स्वीकार करने का अनुराध
अचित परिस्थिति में नहीं किया। यदि दो दल किसी विषय में कोई सममौता करते हैं भौर इस
सममौते का मसविदा तैयार किया जाता है तो एक दल द्वारा उस सममौते की शर्त में परिवर्तन
करना श्रीर फिर वूसरे दल से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना श्रनुचित ही कहा जायगा।
विटिश सरकार ने वक्त य का मनमाना अर्थ लगाया श्रीर इस अर्थ को सममौते का आवश्यक
श्रंग बना दिया श्रीर फिर कांग्रेस को धमकी दी कि यदि वह इस श्रर्थ को स्वीकार नहीं करती
तो विटिश सरकार विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया विधान पार्लमेण्ट के श्रागे उपस्थित ही
नहीं करेगी। ब्रिटिश सरकार की यह धमकी नियम-विरुद्ध ही नहीं विक्त नैतिक दृष्टि से विश्वास-

विदिश सन्त्रिमण्डल श्रीर मुस्लिम-लीग ने जो यह प्रतिक्रियापूर्ण चाल चली थी इसमें उनकी मिली-जुली योजना क्या थी ? यह स्पष्ट था कि इस तरह इसमें लीग का ही लाम था। ब्रिटिश मन्त्रिमग्डल ने ६ दिसम्बर को एक वक्तस्य निकाला था श्रौर उसे स्वीकार करने का श्रनुरोध भी किया था। समुद्दों के सम्बन्ध में की गयी व्याख्या को भी स्वीकार करने का श्रनुरोध कांग्रेस से किया गया था। यदि कांग्रेस उसे स्वीकार करती है तो वह ख़ुशी से पाकिस्तान माने लेती है। यदि वह नहीं स्वीकार फरती तो वह उससे जबर्दस्ती ले लिया जायगा। यह इस प्रकार होता कि यदि कांग्रेस न्याख्या नहीं मानती श्रीर विधान-निर्माण का कार्य शुरू कर देती ती वह १६ मई के वक्तब्य के श्रवर्गत श्रा जाती है, किन्तु ६ दिसम्बर वाले वक्तब्य के श्रन्तर्गत नहीं। इस ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किये गये विधान को पार्लमेंट में उपस्थित करने के लिए विवश नहीं होगी। ऐसी श्रवस्था में ब्रिटिश सरकार अपने १६ मई के वक्षस्य में पश्वित्न करने को तैयार हो जावी और फिर अपने ६ दिसम्बर वाज्ञे वक्तव्य के अनुसार कार्य करती। इसका क्या परिणाम होता ? हम अनुमान करते हें कि लीग क्या करती ? खीग के सदस्य पहले विधान-परिपद् में सिम्मिलित होते श्रीर फिर भागों (सेक्शनों) में बँट जाते। सवाल किया जा सकता है कि ऐसा कैसे होता? १६ मई के वक्तव्य में कहा ् गया था कि विधान-परिषद् की प्रारम्भिक वैठक के वाद प्रान्तीय प्रतिनिधि बीन भागों में बँट आयगे जिसका मनजब यह था कि भागों की बैठक बुवाना विधान परिपद्के श्रध्यत्त का काम नहीं था। ु जैसा कि सर स्टैफर्ड किप्स ने पार्लमेंट में कहा था, भाग 'बी' छीर 'सी' को इस प्रकार बनाया गया था जिससे उनमें मुसलमानों का बहुमत होता श्रीर ये सदस्य स्वय भी एकत्र हो कर श्रवनी बैठकें श्चारम्भ कर सकते थे, जिस प्रकार विधान-परिषद ने जीगी सद्द्यों के विना ही श्रपनी बैठकें की थीं। भाग 'बी' श्रीर 'सी' श्रपनी कार्यवाही करते श्रीर कामेस द्वारा ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार न किये जाने की यात की थोर ध्यान श्राकृष्ट करते हुए विटिश मित्रमदत्त से श्रनुरोध करते। यह भी आशा की गयी थी कि नये वक्तव्य के आधार पर 'बी' और 'सी' भागों के लिए दूसरे विधान-परिपद की स्थापना की जाती और इस प्रकार कांग्रेस के विरोध करते रहने पर भी पाकिस्तान की स्थापना हो जाती।

इस त्रिदलीय मगड़े में श्रन्य दो दल चाहे जो करते लेकिन कांग्रेस का कर्तन्य विरुद्धल स्पष्ट था। सवाल या कि ६ दिसम्बरवाले वक्तन्य में मगड़ा संघ-श्रदालत के सुपुर्द करने का जो सुमाव किया गया था वैसा किया जाय या नहीं ? पहली इच्छा यही होती कि ऐसा न किया जाय। परन्तु कांग्रेस कार्यसमिति ने ऐसा करने का निरचय किया। लदन के पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में श्री जिना ने मामला सघ श्रदालत के सुपुर्द किये जाने की श्रवस्था में उसका निर्णय मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे इसे वक्तन्य का महत्वपूर्ण श्रश सममते थे। किर भी कार्यसमिति श्रपने निश्चय से हटी नहीं। कहा गया कि विधान-परिषद् के श्रध्यन्न इस सम्बन्ध में पहले एक घोषणा करेंगे, किर परिषद् एक प्रस्ताव पाम करेगी श्रीर श्रत में परिषद् के श्रध्यन्न संघ श्रदालत के समन्न एक श्रजीं पेश करेंगे। यह निश्चय ही था कि १७ दिसम्बर के दिन लाई पैथिक लारेंस ने लार्ड सभा में भाषण करते हुए निस्न शब्द कहे —

"में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सवाल ऐसा नहीं है, जो विटिश सरकार की राय में सब-श्रदालत के समज उपस्थित करने-योग्य हो। ६ दिसम्बर के वक्क में यह स्पष्ट कर दिया गया था श्रोर विटिश सरकार जो श्रर्थ ठीक समस्ती है वह भी बता दिया गया था। सरकार का मत है कि सभी दलों को यह श्रर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार सब-श्रदालत की चर्चा सिर्फ इसीलिए करती है कि विधान-परिषद इस विषय को सब-श्रदालत के सुपुर्द करना चाहती है। कांग्रेस ने यही मत प्रकट किया था। ऐसा तुरत होना चाहिए। में यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सम्राट् की सरकार १६ मई के वक्त य के सम्बन्ध में श्रपनी ब्याख्या पर कायम है श्रीर सब श्रदालत से श्रपील करने पर भी उसका इरादा इस श्रर्थ से हटने का नहीं है। मुक्ते श्राशा है कि ऐसा समसौता हो जायगा, जिससे दोनों दलों की श्राशका मिट सके।"

लाई पैथिक लारेंस तथा सर स्टैफर्ड किप्स ने सभी सम्बन्धित दलों को यह भी श्राश्वासन दिया कि समृह सचटित होने पर किस्ती घडे प्रान्त-द्वारा छोडे प्रान्त का ऐसा विधान बनाने की कोई सम्भावना नहीं है, जिससे वह समूह से वाद में श्रवाग न हो सके। उन्दोंने कहा कि बड़े प्रान्तों-द्वारा ऐसा करना योजना की मृल व्यवस्था के विरुद्ध होता। श्रव कांग्रेस बड़ी द्विधा में पड़ गयी। विधान-परिषद् के कांग्रेसी दल ने यह मामना कार्य-सिमिति के विचार के ज जिए छोड़ दिया श्रोर कार्य-सिमिति ने कई दिन श्रीर रात इस समस्या पर सोच विचार करने में बिताये। यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य नहीं माना जाता तो समूहों के जिए पृथक् विधान परिपद वन जाती श्रीर आसाम व सीमापान्त के उस परिषद् में सामितित होने या न होने का भी कोई प्रभाव न पढ़ता। इस तरह लीग का मनचीता ही होता। यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्त्रस्वीकार किया जाता या उसकी उपेचा की जाती तो ब्रिटेन से कूटनी तिक सम्बन्ध भग होने के समान ही यह बात होती थ्रौर तब भारत-मंत्री वाह्सराय से कहते :-- "लार्ड महोदय, यह तो सत्तरहा करने के बरावर है। कामेस विरोध करने से ढरती नहीं, किन्तु, प्रत्येक वस्तु का समय और परिरिधित होती है श्रीर भारत के स्वाधीनता-श्रान्दोबन श्रीर बिटिश साम्राज्यवाद के मध्य शत्रुता होने के लिए भी समय श्रीर परिस्थिति होनी ही चाहिए। ६ दिसम्बर के वक्तव्य की स्वीकृति जीग की सबसे भारी विजय होती और कदाचित इससे श्री जिल्ला की रियासत मटक जेने की प्रवृत्ति को श्रीर भी शोत्साहन मितता श्रीर सम्भवतया वे समूह 'व.' श्रीर सी' के तिए पृथक् सेनाए श्रीर केन्द्र से उनके विषु सहायता भी मांग वैठते। कार्य-समिति को इस सब पर विचार करना था। इस प्रकार कार्य- छिमिति के आगे श्रीर कोई मार्ग ही नहीं रह गया था। मेरठ में कांग्रेस का

श्रधिवेशन हुए श्रभी एक महीना भी नहीं हुश्रा था, जिसमें कार्य-सिमिति तथा सम्राट् की सरकार के मध्य हुई सम्पूर्ण व्यवस्था को कांमेम स्वीकार कर जुकी थी, किन्तु श्रव पनेक पेचीदिगयों से भरी नयी परिस्थित उपस्थित थी। कांग्रेस के पूर्ण श्रधिवेशन में हुए निश्चयों पर केवल श्रिखल सारतीय कांग्रेस कमेटी ही विचार कर सकती थी। श्रव. कार्य-सिमिति ने यह मामला उसी के सुपुर्व कर दिया। १ जनवरी १६४७ को श्रिखल भारतीय वांग्रेस कमेटी की वैठक हुई। कार्य सिमिति ने २२ दिसम्बर, १६४६ को एक विस्तृत वक्तन्य प्रकाशित करके ही सतीय कर लिया। वक्तव्य नीचे दिया जाता है:——

"कार्यसमिति ने बिटिश सरकार के ६ जिसम्बर वाले तथा उसकी तरफ से हाल में पार्लमेंट में दिये गये व कव्या पर विचार किया। गो कि ये वक्तव्य स्वण्टीकरण के विचार से दिये गये हैं, िकन्तु वस्तुत इनके द्वारा उस १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में परिवर्तन किया गया है स्रोर नयी वार्ते जोड़ दी गयी हैं, जिस पर विधान-परिषद् की योजना श्राधारित थी।

"१६ मई, १६४६ के वक्तन्य के पैरा १४ में यह आधारभूत सिद्धान्त वताया गया है कि 'त्रिटिश भारत तथा रिायसनों को मिलाकर एक सघ (यूनियन) बनाया जायगा' श्रौर सबीय विषयों के श्रितिरक्त शेष समी विषय प्रान्तों के श्रधीन रहेंगे श्रौर प्रान्त समूह बनाने के लिये स्वतंत्र रहेंगे'। इस तरह प्रान्त स्वशासित इकाह्यां होती थीं श्रौर सिर्फ कुंब्र खाम मामलों में ही वे सघ के श्रधीन होतीं। पैरा १६ में दूसरी वातों के श्रजावा परिपद के विभिन्न भागों की वैठक करने, समूहों का निर्माण करने या नहीं करने के विपय में निश्चय करने श्रीर प्रान्त जिन समूहों में रखे गये थे उनमें से उनके वाहर निकजने की पद्धि बतायी गयी थी।

"२४ मई, १६४६ के प्रस्ताव में कार्य-सिमिति ने योजना के मूल सिद्धान्तो तथा प्रस्तावित पद्धित के बीच श्रवर बताया था श्रीर कहा था कि प्रस्तावित कार्य पद्धित-द्वारा प्रान्तीय स्वशासन के श्राधारभूत सिद्धान्त पर कुठाराघात होता है। इसिलिए मंत्रि-मिशन ने २४ मई, १६४६ को एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि 'वक्तव्य के पैरा १४ के सम्बन्ध में काग्रेस ने जो इस श्राशय वा प्रस्ताव पास किया है कि प्रान्तों को जिस समूह में रखा गया है उसमें रहने या न रहने के सम्बन्ध में वे स्वत्त्र हैं—यह मित्रिमिशन के हरादे के विरुद्ध है। प्रान्तों के समूहीकरण के कारण स्पष्ट हैं श्रीर यह योजना का श्रावश्यक श्रा है। इसमें सिर्फ विभिन्न दर्जों के मध्य समसीते द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है, परन्तु सवाल सिर्फ पद्धित का ही नहीं था, वरन् वह प्रान्तीय स्वायत्त श्रासन का था—यह कि कियी प्रान्त या उसके किसी हिस्से को उस को इच्छा के विरुद्ध किसी समूह में शामिल किया जा सकता है या महीं।

"कांग्रेस ने स्पण्टीकरण क्यि। कि उसे प्रान्तों के भागों (सेक्यनों) में जाने पर आपित नहीं है, बिक उसकी आपित अनिवार्य समृदीकरण और एक यक्तियाजी प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त का विधान उसकी मर्जी के विरुद्ध तैयार करने पर है। वह शक्तिशाजी प्रान्त मताधिकार, निर्वाचन चेत्र तथा धारासभाशों के सम्बन्ध-में ऐसे नियम बता सकता है, जिससे दूसरे प्रान्त द्वारा वाद में समृह से अलग होने की ज्यवस्था ही ज्यर्थ हो जाय। यह भी कहा गया था कि मित्र-सिशन का यह हरादा कभी नहीं हो संकता था, क्योंकि ऐसा उनकी योजना के मूल आधार के ही विरुद्ध होता।

"विधान-निर्माण की समस्या के प्रति काग्रेम का दिष्टकोण यही रहा है कि किसी प्रान्त या देश के भाग के विरुद्ध द्वाव न डाला जाय झौर स्वाधीन-भारत का विधान सभी दर्जी और मान्तों की रजासंदी से तैयार किया जाय।

"लाई वेचल ने अपने १४ जून, १६४६ के पत्र में कांग्रेस के अध्यक्त मौलाना आजाद को लिखा था—'मंत्रि-मिशन और मैं-दोनों ही आपकी समूही करण-सम्बन्धी आपित्तयों से परिचित हैं। परन्तु में वहना चाहता हूं कि १६ मई के नक्त य के अनुसार समूही करण अनिवार्य नहीं है। हरुके अनुसार भागों में मिलकर वैठने वाले सम्बन्धित प्रान्तीय प्रतिनिधियों के निर्णय पर समूही वरण का प्रश्न छोड़ दिया गया है। व्यवस्था वेचल यही की गयी है कि कित्पय प्रान्तों के प्रतिनिधि भागों (सेवशनों) के रूप में वेंटेंगे, जिससे वह समूह निर्माण वरने अथवा न करने का पह सकें।

"इस तरह जिस विधान पर जोर दिया गया था वह यही था कि समूहीकरण श्रानिवार्य नहीं है श्रोर मानों में चैठने के सम्बन्ध में भी एक विशेष कार्य-पद्धति दतायी गयी थी। यह कार्य-पद्धति स्पष्ट नहीं थी श्रोर इसकी ज्याख्या एक से श्राधिक तरीके से की जा सकती थी, श्रोर, चाहे जो हो, कार्य-पद्धति किसी स्वीकृत शिद्धान्त की हत्या नहीं कर सकती थी। हमने कहा था कि वही ज्याख्या ठीक कही जायगी जिससे श्राधारभूत सिद्धान्त की हत्या न होती हो।

"यद्दी नहीं, प्ररतावित योजना को श्रमत में ताने में सभी सम्वन्धित द्तों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने सिर्फ भागों में जाने की रजामदी ही प्रकट नहीं कर दी, बिल्क हमने यह सुमाव भी पेश किया कि हम इस प्रश्न को सब-श्रदालव के सुपुर्ट करने के लिए भी तैयार हैं।

"यह सभी जानते हैं कि समहीकरण के प्रस्ताव का प्रभाव श्रासाम श्रीर सीमाशान्त पर तथा पंजाब के सिखों पर पहला है। इसके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। २१ मई, १६४६ को लिखे गये पत्र में मास्टर तारासिंह ने सिखों की तरफ से भारत-मंत्री से श्रपनी चिन्ता प्रकट की थी श्रीर कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा था। भारत-मंत्री ने इस पत्र का उत्तर १ जून, १६४६ को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था —'पन्न के श्रंत में श्रापने जो वार्ते उठायी हैं उन पर मैंने सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है। मिशन श्रपने वक्तक्य में श्रीर कुछ जोड़ नहीं सकता श्रीर न उसकी श्रधिक व्याख्या ही कर सकता है।'

"इस स्पष्ट उक्ति के बाद भी विटिश सरकार ने ६ दिसम्बर को एक ऐसा बक्तन्य निकाला, जिसे १६ मई, १६४६ के वक्तन्य की ज्याख्या श्रीर श्रतिरिक्त शब्दों का जोएना कहा जा सकता है। ऐसा उन्होंने छ. महीने से भी श्रिषिक समय के बाद किया, जिस बीच में मूल वक्तन्य के परिणाम-स्वरूप श्रीर भी कितनी ही बातें हुईं।

"इस घरते में निटिश सरकार व उनके शितिनिधियों को कांग्रेस की स्थिति का श्रानेक बार स्पष्टीकरण किया गया श्रीर उस स्थिति को जान कर ही निटिश सरकार ने मंत्रि-मिशन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अगते कदम उठाये। यह स्थिति १६ सई के वक्तव्य के मूल सिद्धान्तों के धनुसार थी, जिसे कांग्रेस ने पूर्ण रूप में स्वीकार वर लिया था।

"इसके पलावा कांग्रेस प्रावश्यकता पहने पर इस प्रश्न की सघ-प्रदालत के सुपुर्द करने की इच्छा प्रस्ट कर खुकी है, जिसका निर्णय सम्बन्धित हलों को म्वीकार कर लेना चाहिए। २० जून १६४६ के दिन श्री जिन्ना को लिये गये प्रपने पत्र में वाइसराय ने लिखा था कि कांग्रेस १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर खुकी है। २४ यह, १६४६ को मुस्लिम लीग से सहयोग का प्रजुरोध करते हुए वाइसराय ने कहा था कि कांग्रेस कियी भी सम्भव विवाद को सब श्रदालत के सुपुर्व करने को तैयार है।

"मुश्लिम लीग ने श्रपना पहला निम्चय बदल कर एक प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमिशन की योजना को नामंजूर कर दिया श्रीर 'प्रत्यच कार्रवाई' करने का निश्चय किया। लीग के प्रतिनिधियों ने योजना के श्राधार यानी श्राखिल भारतीय सब कायम करने की श्रालीचना की है श्रीर वे भारत के विभाजन को पुरानी मांग पर वापस श्रा गये हैं। जिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य के बाद भी लीग के नेताश्रों ने देश के विभाजन श्रीर दो स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की माग पेश की है।

"पिछ्लो नवम्बर के श्रंत में जब कांग्रेस को शिटिश सरकार की तरफ से श्रपना प्रतिनिधि लंदन भेजने का निमत्रण मिला तब भी कांग्रेस की रियति का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। उस समय बिटिश प्रधानमंत्री का श्राश्वासन मिलने पर ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधि लद्न गया था।

"१६ मई, १६४६ के वक्तन्य की कोई नयी न्यारया श्रथवा उसमें परिवर्तन करने के इस तथा श्रन्य श्रारवासनों की वायज्द श्रय विटिश सरकार ने एक वक्तन्य निकाला है, जो कई दृष्टियों से उस मूल वक्तन्य से श्रागे चला जाता है, जिसके श्राधार पर श्रवतक वातचीत हुई है।

"कार्य समिति की खेद है कि विटिश सरकार ने ऐसा श्राचरण किया है, जो उनके श्रपने श्राप्तासनों के विरुद्ध है श्रीर जिससे भारत की महुसख्यक जनता के मन में सदेह उत्पन्न हो गया है। इधर कुछ समय से विटिश सरकार तथा उनके भारत-स्थित प्रतिनिधियों का रुख ऐसा रहा है, जिससे देश की परिस्थिति की कठिनाह्या श्रीर पेचीदिगयां वढ़ गयी हैं। विधान-परिपद् के सदस्यों के चुनाव के इतने समय बाद उन्होंने जो हस्तच्चे प किया है इससे भविष्य में सकट उत्पन्त हो सकता है। इसीजिए कार्य-समिति ने समस्या पर विस्तार से विचार किया है।

"कांग्रेस विधान के जिस्से भारतीय राष्ट्र के सभी भागों के ह्निछ्ठत सहयोग-द्वारा स्वतंत्र भारत के विधान का निर्माण करना चाहती है। कार्य-सिमिति को खेद है कि जीग के सदस्य विधान-परिषद् के खुत्ते श्रिधिवेशन में सिम्मिजित नहीं हुए हैं। परन्तु सिमिति को हप है कि पिरपद् में जनता के श्रन्य सभी हितों तथा वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं श्रीर उसे हर्ष है कि हन्होंने इस कार्य में उच्च कोटि के सहयोग तथा प्रयत्नशी जता की भावना का परिचय दिया है।

'सिमिति विधान-परिषद् को भारत की जनता की पूर्ण प्रतिनिधि बनाने के लिए श्रपने प्रयत्न जारी रखेगी श्रीर उसे विश्वास है कि सुसितिम जीग के सदस्य उसे इस विषय में सहयोग प्रदान करेंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिमिति ने परिषद् के कांग्रेसी प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण विषयों पर सोच-विचार को श्रगजी बैठक के लिए स्थगित करने की सलाह दी है।

"विटिश सरकार ने अपने ६ दिसम्बर, १६४६ के वक्तन्य में कार्यपद्धति-सम्बन्धी एक सन्देद्दास्पद मद को 'ग्राधारभूत बात' बताया शौर सुमान हनियत किया कि विधान-परिषद् को उसे जलदी ही सब-श्रदालत के सुपुर्ट करना चाहिए। बाद में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक दूसरे बक्तन्य में कहा गया कि यदि सब श्रदालत का फैसला उसके लगाये श्र्य के विरद्ध गया तो बह उसे स्वीकार न करेगी। मुस्लिम लीग की तरफ से भी कहा गया कि वह सब-श्रदालत का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। श्रीर लीग देश के विभानन की माग दुइराती जा रही है, जो मंत्रि-मिशन योजना के मौलिक रूप से विरुद्ध है।

जबिक कांग्रेस इस प्रश्न के सघ प्रदालत के सुपुर्व करने की सदा से इच्छुक रही है-इस

समय ऐसा करना श्रवांछ्नीय होगा, क्योंकि दलों में से भी कोई भी ऐसा करने श्रथवा संघ-श्रदालत का फैसला स्वीकार करने को तैयार नहीं है श्रीर दलों में से एक तो योजना का श्राधार ही मानने से हन्कार कर रहा है। ऐसी हालत में यह प्रश्न सघ-श्रदालत के सुपुर्द करने से कांग्रेस श्रथवा संघ-श्रदालत का मान नहीं वर सकता। विटिश राजनीतिज्ञों ने श्रपने निरंतर वक्तव्यों से इसकी कोई श्रावरयकता नहीं छोड़ी है।

"कार्य सिमिति का शव भी यही यत है कि भागों (सेन्शनों) में मत लिए जाने के सम्बन्ध में विटिश सरकार ने जो धर्य लगाया है वह प्रान्तीय स्वशासन के श्रिधकारों के विरुद्ध है—उसी प्रान्तीय स्वशासन के, जो १६ मई के वक्तन्य में प्रस्तावित योजना का मूल सिद्धानत है। सिमिति कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, जिससे विधान-परिपद् का कार्य सफलतापूर्वक चलने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो श्रीर। किसी श्राधारभूत सिद्धान्त की बिल चढ़ाये विना श्रिधक से श्रिषक सहयोग प्राप्त करने के लिए वह प्रत्येक उपाय करने को तैयार है।

" देश के सामने उपस्थित समसाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए छोर होनेवाने निर्फ्यों के जो परिस्माम हो सकते हैं उनका श्रञ्जमान करते हुए समिति जनवरी में श्रस्तित भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक वैटक दिखी में बुला रही है, जिससे उचित निर्देश प्राप्त किया जा सके।

१ जनवरी, १६४७ को, जब शासिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वैठक हुई, परिस्थिति वहुत कुछ यह थी। श्री जिन्ना की श्रथवा सुस्तिम जीग की सफलताश्रोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी— इस कारण नहीं कि उन्होंने कोई जोरदार श्रान्दोलन चलाया हो, बल्कि श्रपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण श्रीर इसलिए कि श्राय प्रत्येक श्रवसर पर उन्हाने निष्क्रिय प्रतिरोध किया। राष्ट्रीय श्रान्दो-लन के मध्य कांग्रेस की जो हानि हुई उससे लीग का लाभ हुश्रा.—

# हानि

१६०४-वंगाल का विभाजन १६-१० १६ ०४, स्वरेशी की नथी भावना, स्वराज्य की वि-चारधारा, बायकाट घान्दोलन, राष्ट्रीय शिचा— कांग्रेस द्वारा कष्ट सहन।

१६१६—युद्ध होमरूज, घान्दोजन, श्रीमती वेसेन्ट का नेतृत्व, कांग्रेस द्वारा नोर कप्ट सहन ।

१६२१-नमक सत्याग्रह, ६० बन्दी, सत्या-ग्रह-ग्रान्दोलन, सहस्रों के इस्तीफे, लाठी-चार्ज श्रोर गोली कंड।

१६४१-'भारत छोड़ी' ग्रान्दोलन (१६४२ से १६४१ तक) श्रसंख्य व्यक्ति बदी बनाये गये श्रीर भूमि तथा श्राकाश से गोतिया चलायी गर्यी।

१६४६-घातचीत जारी, मनिमिशन-निटिश मनिमगढल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य।

१६४७--(क) यदि श्राप ६ दिसम्बर के वक्तव्य को स्वीकार नहीं करते। (ख) यदि श्रापस्त्रीकार करतेहै।

9885-

#### लाभ

१६०६—िह्न हाह्नेस श्रामाखां के नेतृत्व में मुसलमानोंका हेपुटेशन लार्ड मिएटोसे मिला-मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन का श्रिधकार मिला।

१११६-मुस्लिम श्रहपसंख्यक प्रान्तों में मुसलमानों को श्रतिरिक्त प्रतिनिधित्व।

१६३१-श्रवशिष्ट श्रधिकार प्रान्तों की दिये गये। दूसरी गोलमेज प्रिवद् ।

१६४४-प्रथम शिमला सम्मेलन में हिन्दू-मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की स्वीकृति।

१६४६-२ मई का द्सरा शिमजा सम्मेजन समूही-करण का सिद्धानत

> १६४७-(क) दो पृथक् विधान परिपद् (ख) समूहों की पृथक सेनाए

१६४८-सेनार्थो (स) के लिए केन्द्र स्राधिक सद्दायता।

१६४७ का नया साल कांग्रेस स्रोर देश के लिए महान् घटनाएं लेकर शुरू हुसा। १ जन-वरी को श्राखित भारतीय कांग्रेस कमेटी का श्रधिवेशन यह विचार करने के लिए हुआ कि विटिश भंत्रिमगढल का ६ विसम्बर का वक्तव्य स्वीदार किया जाय या नहीं। इस समस्या पर विस्तार से विचार किया जा चुका है। फिर भी नयी हिल्ली के श्रव्लित भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रविवेशन के बाद वह जिस रप में प्रकट हुन्ना उसकी चर्चा प्रावश्यक है । श्रधिवेशन कस्टीट्यूरान क्लव में हुआ, जो कंरटीट्यूशन दाउस से सम्बन्धित है, और जिसमें विधान परिवद के अधिकाश सदस्यों के ववार्टर हैं। वहस के मध्य श्रासाम के मित्रों ने प्रमुख रूप से भाग जिया। वे चाहते थे कि कांग्रेस हाई क्मांड ने जो यह बचन दिया था कि आसाम को 'सी' समृह में जबरून ढरेला न जायगा. वह पूरा किया जाय । वे एक घटना से परेशान थे। राष्ट्रपति ने २४ मई के एक वक्तन्य में पहले कहा कि कार्य-समिति ने प्रान्तों के सेक्शनों में विभाजित होने की बात रवीकार नहीं की है। फिर उन्हों ने नितम्बर, १६४६ में प्रतिसम सरकार के छपाध्यक्त की हैसियत से रेडियो पर भाषण करते हुए प्रान्तों के सेवशनों में जाने की बात स्वीकार कर ली। धासाम के मित्रों ने कहा कि ऐसा करके वचन भग क्या गया है। इन्हें यह भी रमरण हुना कि श्रंतरिम सरकार के उपाध्यन्न किस प्रकार श्रपनी श्रीर श्रपने साथियों की हच्छा के विरुद्ध हुग्लैंड गये श्रीर श्रपने देश की उन्होंने एक ऐसे समिन्ने में पंसा तिया, जिसमें से उन्हें खुद या देश को निकतना मुश्कित था। इन दोनों ही घटनायों ने श्रासाम के मित्रों की श्रास्था कांग्रेस हाईकमाइ के श्राम्वासनों में घटा दी। श्रासाम के मित्रों का यह भी विश्वास था कि ६ दिसम्बरवाले वताच्य के श्रतिम पैरे से उनकी रचा नहीं हो सकती, वर्गों कि उसमें मतलव मुख्यत मुसलमानों से है और यदि कर्पना की किसी उड़ान-द्वारा उसे प्रस्थेक वर्ग घौर परिस्थिति पर जागू किया जा सके तो यह सिद्य ही है कि 'सी' माग (सेक्शन) में श्रासासियों की उपस्थिति को कहीं भाग ( सेवशन ) में प्रान्त का प्रतिनिधिश्व न मान बिया जाय । वत्तज्य में श्रतिम पैरे के सब्द इस प्रकार थे'--

"यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद् द्वारा तैयार दिया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो सम्राट् की सरकार यह कभी हरादा नहीं रखती कि ऐसे विधान को देश के किसी श्रानिच्छुक भाग पर जवरन लाद दिया जाय।"

जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह "प्रतिनिधित्व" है। आसाम वाले मित्रों को आशक्ता थी कि उनकी उपस्थितिमात्र से प्रतिनिधित्व का मतजब जगा जिया जायगा और जिन शब्दों की सहायता से आसाम की रचा की श्राशा की जा रही है उनमे उसकी रचा नहीं होसकेगी, यही उनकी भावना थी।

इसके श्रतावा समस्या ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य को स्वीकार करने या न करने की थी। पहले ही बताया जा जुका है कि वक्तव्य में व्यारया ही नहीं है, बिलक कुछ जोड़ भी दिया गया है। ४ श्रीर ६ जनवरी की स्थिति की समीन्ता हम करते हैं। यदि वक्तव्य को श्रस्वीकार किया जाता है तो मतलब यह हुश्रा कि कांग्रेस १६ मई के वक्तव्य (जेंसा उसका श्र्य ६ दिसम्बर वाने वक्तव्य में लगाया गया था) से भी सम्बन्ध त्यागती है श्रीर हम प्रकार मुस्लिम लीग को विधान परिपद में समिमलित होने का श्रवसर नहीं दे सकती। सुस्लिम लीग को समृद 'वी' श्रीर 'सी' का विधान तैयार करने श्रीर उनके लिए एक केन्द्र स्थापित करने में कठिनाई होनी श्रीर हसीलिए वह बिटेन से नश्री योजना भागती, जो बिटेन असे सहर्प दे देता। बहाना यह बनाया जाता कि का स्रेस ने ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार नहीं दिया श्रीर इसीलिए पहले वाला वक्तव्य श्रीर उसमें

निर्धारित योजना भी रद हुई। इस तरह श्रमेजों को श्रपने वचन से मुकरने का श्रवसर मिल जाता श्रीर वे १६ मई के उस वक्तन्य से भी हट जाते, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान न्यावहारिक हल नहीं है श्रीर सम्पूर्ण देश में एक केन्द्र रहना श्रावश्यक है। परन्तु श्रव वे पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान के लिए दो केन्द्रों की योजना बनाते श्रीर दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को श्रागे बदाते, जिनसे वचना श्रावश्यक था। श्रस्तु लीग को पाकिस्तान देने का सबसे सुगम तरीका ६ दिसम्बर वाले वक्तन्य को श्रस्वीकार कर देना था।

परन्तु यदि वक्तन्य को स्वीकार करना था तब भी उत्तने ही बुरे खतरों से सामना होना था। उस हाजत में श्री जिन्ना की हेकड़ी उठकर धासमान से छू जाती घोर वे कुछ धोर भी शर्तें मजूर करा जेते। इनमें एक शर्व समूह की सेना रखना होती छोर यदि कोई विदेशी सेना धाक्रमण करती तो यह उसके साथ मिलकर देश की सेना को पराजित करने की चेष्टा करती। यही नहीं, जिन्ना साहब धारासभा, सेना धौर नौकरिणों में श्राधे स्थान-भपने जिए मांगते। ये सूठे श्रारोप-मात्र नहीं हैं। उन दिनों जैसी हाजत थी उनसे कहा नहीं जा सकता था कि हिन्दुस्तान श्रत में रूस के हाथ में पहेगा या धरव-सब की श्रधीनता में जायगा? इन सभी परिस्थिखियों को महे-नजर रखते हुए श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से कार्य-समिति के सुमाव को स्वीकार वर जिया धीर यह मामजा यहाँ समाप्त होगया।

यहा श्रखिल भारतीय कामेस कमेटी के प्रसाव (जो नीचे दिया गया है) के पैरा ४ में वर्णित एक विशेष परिस्थिति की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया जाता है कि "यदि किसी प्रान्त या प्रान्त के माग पर इस प्रकार का द्याव ढालने का प्रयस्न किया जाय तो उसे सम्बधित जनता की |इच्छा के श्रनुसार कार्रवाई करने का श्रिषकार है।" यह वाक्य श्रिखिल भारतीय कामेस कमेटी की बैठक तथा श्री जिन्ना के विधान-परिषद् में जाने का निश्चय करने के मध्य की किसी श्रप्रत्याशित स्थिति से सामना करने के सम्बन्ध में है। इस प्रस्ताव-द्वारा सहयोग का जो हाथ वदाया गया है उसे प्रह्मा बरने को यदि श्री जिन्ना तैयार हुए, तब तो श्रासाम को सदेह करने का कोई कारण ही न था। परन्तु यदि श्री जिन्ना ने स्पष्टीकरण की माग की यानी दूसरे शब्दों में सौदेवाजी श्रुरू कर द। श्रौर नर्या पेचीदगी उठने की सम्भावना उत्पन्न हुई, तो श्रासाम चौकन्ना होकर निश्चय करेगा कि उसे सग्मिलित होना चाहिए श्रयवा नहीं। श्रस्तु, श्रासाम के सोच-विचार के लिए काफी समय था श्रौर प्रत्येक परिस्थिति श्रौर तत्कालीन श्रावश्यकताश्रों का स्नयाल करते हुए ही प्रसाव में यह वाक्य जोड़ा गया था श्रौर ऐसी कोई वात नहीं थी कि श्रासाम को ऐसे समूह में सिम्मिलित होने को विवश किया जाय, जिसमें वह न जाना चाहता हो। श्रिखल भारतीय कामेस कमेटी श्रासाम का मूल्य चुका कर शान्ति नहीं खरीदना चाहती थी। कमेटी का प्रस्ताव इस प्रकार है,—

"श्रिखिता भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछले नवम्बर के मेरठ-श्रिधवेशन से श्रव तक होनेवाली घटनाश्रों, ज़िटिश मित्रमण्डल के ६ दिसम्बर के वक्तव्य श्रीर कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १६४६ वाले वक्तव्य पर विचार करने के बाद कांग्रेस को निम्म सलाह देती हैं:--

- (१) श्रखित भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १६४६ के वक्तन्य की पुष्टि हरती है और उसमें प्रकट किये विचारों से सहमति प्रकट करती है।
- (२) गोकि काम्रेस विवादास्पद प्रश्न की न्याख्या का मामला सघ श्रदालत के सुपुर्द करने के पत्त में इमेशा से रही है, किन्तु निटिश सरकार की हास की घोषणाओं को महीगलर रखते

हुए श्रव ऐसा करना विजकुल निरुद्देश्य श्रीर श्रवाछनीय हो गया है। यदि सम्यन्धित टल निर्णय को स्वीकार करने को तैयार हों श्रीर यह पाधार मानने को तैयार हों तमी यह मामला सब श्रवा-लत के सुपुर्द किया जा सकता है।

- (३) सिखल भारतीय काम्रेस कमेटी का यह हद मत है कि स्वतंत्र भारत के विधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा थौर श्रधिक से श्रधिक निस्तृत मतेरय के श्रधार पर होना चाहिए। हस कार्य में किसी वाहरी शक्ति का हस्तवेप नहीं होना चाहिए, थौर किसी प्रान्त द्वारा दूसरे प्रान्त श्रथमा प्रान्त के भाग पर द्वाव न ढालना चाहिए। घिलल भारतीय काप्रेम महमूस करती है कि कुछ सूर्यों में जैसे श्रासाम, चलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, श्रीर प्रााव के सिखों के मार्ग में विटिश मिशन के १६ मई, १६४६ वाले चक्त्य से, श्रीर म्यासकर ६ दिसम्बर, १६४६ वाले चक्त्य की व्याप्या द्वारा, किनाह्या उपस्थित की गयी हैं। जिन लोगों के साथ यह जबदंग्ती की जा रही है उन पर द्वाव ढालने में काम्रेस हिस्सा नहीं ले सकती। यह एक ऐसा सिद्धान्त ई, जिसे खुद विटिश सरकार ने मजूर किया है।
- (४) ऋषित भारतीय कामेस कमेटी इस बात के जिए टरसुक हैं कि विधान-परिपट् स्वाधीन भारत के लिए विधान बनाने का कार्य सभी सम्यन्धित दलों की सद्भावना से करे, जिससे ज्याख्या की विभिन्नता से टठनेवाली कठिमाइयों को दूर किया जा सके, श्रोर परिपट् सेवशनों में अनुसरण की जानेवाली कार्य-पद्धति के विषय में भी निटिश सरकार की व्याख्या को स्वीकार कर ले। परन्तु यह स्पष्ट समझ जेना चाहिए कि इसके कारण किमी मानत पर अनुचित दवाव न पढ़ना चाहिए श्रोर साथ ही पजाब में सिखों के श्रिषकार भी सुरचित रहने चाहिएं। यदि दबाव डाजा गया तां किसी मानत या मानत के भाग को जनता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रावश्यक कार्यवाई करने का श्रिषकार होगा। भावी कार्यक्रम श्रागे की घटनाश्रों पर निर्भर रहेगा श्रोर इसी-जिए श्रिषका भारतीय कामेस कमेटी कार्य समिति को निर्देश करती है कि वह प्रान्तीय स्वशासन के श्राधारमूत सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए श्रावश्यकता पढ़ने पर सजाह प्रदान करे।

गोकि आशा यह की जाती थी कि मुस्तिम खीग ६ जनवरी की पास किये गये कांग्रेस के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी बेंठक कुछ पहले बुलायेगी-किन्तु जीग की बेंठक विधान-परिषद् होने की तारीख के ह दिन वाद २६ जनवरी को बुलायी गयी। इससे स्पष्ट था कि जीग का हरादा विधान-परिषद् में सम्मिलित होने का नहीं था।

जनता की त्राशका ठीक निकली। सप्ताह प्रति सप्ताह लेखक सोचता रहा कि कहीं लीग के सम्बन्ध में उसकी आशका गलत न हो। परन्तु लीग की बैठक २१ जनवरी को ही हुई और उसने विधान-परिषद् में भाग न लेने का निश्चय किया।

त्तीग की कार्य-समिति ने श्रस्तिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के ६ जनवरी के प्रस्ताव को बेई-मानी से भरी चाल श्रीर शन्दादम्बर बताया, जिसका उद्देश्य विटिश सरकार, मुस्लिम लीग श्रीर लोकमत को घोखा देन। था। श्रारोप यह था कि सिद्धांतों तथा कार्य-पद्धति के विषय में जो निश्चय किये गये हैं वे 1६ मई, १६४६ के वक्तव्य के चेत्र से परे हैं श्रीर कांग्रेस ने विधान-परिषद् को जैसा रूप दिया है वैसा देने का मंत्रि-मिशन का उद्देश्य कदापि न था। जीग की कार्य-समिति ने सम्राट् की सरकार से यह घोषणा करने को कहा कि मंत्रि-मिशन की योजना श्रसफल हुई है। जीग ने यह भी मत प्रकट किया कि विधान परिषद् के लिए जो चुनाव हुए हैं वे श्रनियमित हैं श्रीर परिषद् में हुई कार्यवाही श्रीर निश्चय भी श्रनियमित ही हैं। लंदन के 'टाइम्म' पत्र ने मुस्जिम लीग की कार्य-समिति के इस निश्रय को मूर्खतापूर्ण बवाया छौर कहा कि कार्य-समिति इस श्रवसर से लाभ उठाने में श्रवमर्थ प्रमाणित हुई है। पन्न ने कहा कि योजना श्रसफल नहीं हुई, किन्तु लीग ही वाधा उपस्थित करने की चालें चल रही हैं। उसने यह भी कहा कि विधान परिषद् न तो एक दल्ज की प्रतिनिधि है और न इसमें सिर्फ हिन्दू ही हैं। विधान परिषद् में गैर-मुस्लिम श्रहपसख्यकों को श्रव्छा प्रतिनिधिस्व मिला हशा है।

हसमें शक नहीं कि जीग की चालें थका देनेवाली थीं श्रीर उन्हें श्रधिक सहन नहीं किया जा सकता था। श्रंतरिम सरकार में जीग के प्रतिनिधियों की स्थित के विषय में संदेह प्रकट करने में श्रधिक समय वर्षाद नहीं किया गया श्रीर दोनों राजनीतिक दलों और वाह्सराय, तथा वाह्सराय श्रीर विटिंश मंत्रिमयहल के मध्य हुए पत्र-न्यवहार को गुप्त रखा गया। परन्तु पत्र-न्यवहार में क्या होगा, हसका श्रनुमान किया जा सकता। जीग के प्रस्ताव के तीन सप्ताह बाद ही समाचारपत्रों में खबरें श्राने लगीं कि शायद लाई वेवल को वापस बुला लिया जाय श्रीर १८ फरवरी, १६४७ को इस श्राशय का नियमित सवाद भी श्रा गया और उसके बाद ही ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का यह वक्तन्य भी मिला कि श्रप्रेज श्रगते वर्ष (जून १६४६) को मारत छोड़ रहे हैं।

२० फरवरी को हाउस श्राफ कामन्स में बोलते हुए बिटिश प्रधान-मंत्री श्री क्लेमेंट एटली न कहा:—

"बहुत ममय से बिटिश सरकार की नीति रही हैं कि भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी जाय। इसी नीति के श्रमुसार भारतीयों को श्रिषकाधिक दायिख सौंपा जाता रहा है श्रीर श्राज नागरिक शामन तथा सेनाश्रों की बागड़ोर बहुत हद तक भारतीय श्रसैनिक व सैनिक श्रफ्त सरों के ही हाथ है। वैधानिक चेत्र में भी, १६१६ तथा १६६४ में बिटिश पार्जीमेंट-द्वारा पास किये गये विधानों द्वारा काफी राजनीतिक श्रिषकार भारतीयों को दिये गये। १६४० में सयुक्त सरकार ने इस सिखान्त को मान लिया कि स्वाधीन भारत के लिए भारतीय श्रपना विधान श्राप बनायें श्रीर १६४२ के प्रस्ताव में तो उन्होंने युद्ध के पश्चात् इस कार्य के लिये उन्हें एक विधान-परिषद् नी स्थापना करने के लिये श्रामत्रित भी कर दिया।

सम्राट् की सरकार की धारणा है कि यही नीति उचित है। भारत भेजे जानेवाले मिन्न-मिशन ने पिछले वर्ष भारतीय नेताओं से विचार-विनिमय करने में तीन मास से श्रधिक समय व्यतीत किया जिससे कि भावी विधान की रूपरेखा ग्रापस में तय की जा सके श्रीर शक्ति सौंपने का कार्य सुगमता तथा शीव्रतापूर्वक सम्पन्न हो सके। जब मिशन को यह विश्वास हो गया कि उनके पहल किये विना कोई सममौता हो ही नहीं सकता, तभी उन्होंने श्रपने प्रस्ताव पेश किये।

ये शस्ताव पिछली मई में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे। इनके श्रनुसार यह निश्चय किया गया था कि भारत का भावी विधान वर्शित ढंगों से स्थापित विधान-परिषद्-द्वारा बनाया जाम श्रौर इस परिषद् में विटिश भारत व भारतीय रियासतों के सभी वर्गी व समुदायों को प्रति-निधित्व दिया जाय तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिजित हों।

प्रतिनिधि मण्डल के लीट श्राने के बाद से केन्द्र में बहुसंख्यक जातियों के राजनीतिक नेताश्री की एक श्रवकालीन सरकार स्थापित करदी गयी है जिन्हें वर्तमान विधान के श्रन्तर्गत विशास श्रिकार प्राप्त मानतों में श्रिसेम्बिवायों के प्रति उत्तरदायी भारतीय सरकारें ही शासन कर रही हैं।

हैं हि की सरकार के जिये यह खेद का विषय है कि श्रभी तक भारतीय दलों में मतभेद है

जिसके कारण विधान-परिषद् का वह कार्य सुचारु रूप से चितने में वाधाए उपस्थित हो रही हैं जिस के जिये परिषद् की स्थापना हुई थी। इस योजना का सार यह है कि यह परिषद् पूर्णरूप से प्रतिनिधिष्व करनेवाली होनी चाहिये।

सम्राट् की सरकार की यह इच्छा है कि मंग्रि-सिशन की योजना के श्रनुसार, भारत के विभिन्न दलों की स्वीकृति से बनाये गये विधान-द्वारा निश्चित श्रिषकारियों को श्रपना दायित्व सौंप दिया जाय। किन्तु हुर्भाग्यवश ऐसे विधान सथा श्रीषकारियों का श्रीकृत्व इम समय सम्भव नहीं मालूम होता। वर्तमान श्रीनिश्चित स्थिति विपद की श्राशङ्काओं से परे नहीं है श्रीर ऐसी स्थिति श्रीनिश्चित समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती। सम्राट् की सरकार स्पष्ट रूप से श्रपने इस निश्चय को स्वित कर देना चाहती है कि वह जूम १६४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शिक सौंप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगी।

यह विशाल देश, जिसमें श्रव चालीस करोड़ से श्रधिक व्यक्ति रहते हैं, गल एक शताब्दी से बिटिश साम्राज्य के एक श्रंग के रूप में सुरचा तथा शान्ति का जीवन विशासा रहा है। यदि भारत को श्रपने श्राधिक साधनों में उन्नित करनी है तथा भारतीय जनता के रहन-सहन के मान को उच्च बनाना है तो श्राज शान्ति तथा सुरचा का रहना सब से श्रधिक श्रावश्यक है।

सम्राट् की सरकार ऐसी सरकार की श्रपने दायित्व सोंपने को लालायिस है जो जनता के सहयोग की हद नींव पर खड़ी होकर भारत में न्याय तथा शान्तिपूर्ण शासन कर सके। इसिवये यह श्रावश्यक है कि सब दल श्रापसी मतभेदों को भुलाकर श्रगले वर्ष श्रानेवाले भारी उत्तर-वायित्व को सँभालने के लिये तैयार हो जायँ।

महीनों के किटन परिश्रम के बाद मंत्रि-सिरान विधान-निर्माण की बहुत हद तक स्वीकृत परिपाटी हु द लेने में सफल हुआ था। यह उनके पिछुन्नी महें के वक्तव्य में स्पष्ट कर दी गयी थी। सम्राट् की सरकार ने तब यह स्वीकार कर लिया था कि वह पूर्ण प्रतिनिधित्वप्राप्त विधान परिपद्द्र हारा इन प्रस्तावों के अनुसार बनाये गये विधान की पालींमेंट में सिफारिश करेगी। किन्तु यदि उपरोक्त ७वें पेरे में निश्चित की गयी तिथि तक सब प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण परिषद्-द्वारा ऐसा विधान न बनाया ला सका तो सम्राट् की सरकार को यह विचार करना पहेगा कि ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, निटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभक्त करके वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे उन से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के निये सर्विधिक नाभपूर्ण हो, सौंपा जाय।

यधिप जून १६४८ तक पूर्ण दायित्व सौंपा जाना शायद सम्भव म हो, तब भी उसके जिये आवश्यक तैयारियां तो पहले से ही होनी चाहियें। यह आवश्यक है कि शासन के अधि-कारियों की कार्यचमता उतनी ही ऊची रखी जाय जितनी श्रय तक रही है तथा भारत की रखा का कार्य सुचारु रूप से हो। किन्तु यह निश्चित है कि उथों-ज्यों दायित्व सौंपने का कार्य आगे बदता जायगा, भारत सरकार के १६३१ के कानूम की शर्तों को निभाना अधिकाधिक किंति होता जायगा। निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सौंपने का विधान जागू हो जायगा।

जैसा कि मिन-मिशन द्वारा साफ-साफ वताया गया था, सम्राट् की सरकार अपनी सार्व-भौमसत्ता (प्रमुशक्ति) के श्रतगंत भारतीय रियासतों को बिटिश भारत की किसी भी सरकार के सुपुर्द नहीं करना चाहती। श्रतिम रूप से दायित्व सौंपने से पहले सम्राट् की सार्वभौम सत्ता का श्रन्त कर देने की कोई इच्छा नहीं है,किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि इस अन्तर्काद्ध में स्पक्ति- गत रूप से सम्राट् हर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श-द्वारा श्रपने सम्बन्ध स्थिर करर्जे !

दायित्व तथा तत्मम्बन्धी समझौतों के जिये सम्राट् की सरकार उन दलों के प्रतिनिधियों से यातचीत करेगी जिनको वह दायित्व सौंपने का निश्चय करेगी ।

सम्राट् की सरकार को यह विश्वास है कि नई परिस्थितियों में बिटिश न्यापारियों तथा श्रीद्योगिकों को श्रपने कार्य के लिये भारत में उचित स्थान प्राप्त होगा। भारत तथा बिटेन के न्या-पारिक सम्बन्ध बहुत पुराने तथा मैत्रीपूर्ण रहे हैं श्रीर पारस्परिक लाभ के लिये वे ऐसे ही चलते रहेंगे।

इस वक्तन्य को समाप्त करने से पूर्व सम्राट् की सरकार इस देश के जोगों की श्रोर से भारतीयों के लिये ऐसे समय शुभाकांचांए भेजे विना नहीं रह सकती जबिक वे पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की श्रोर श्रयसर हो रहे हैं। इन द्वीपवासियों की यह कामना रहेगी कि वैधानिक श्रदल-बदल के बावजूद ब्रिटिश तथा भारतीय जनता के सम्पर्क का श्रन्त नहीं होगा श्रोर वे श्रपनी शिक्त-भर भारत की भलाई के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

श्राज की जानेवाजी घोपणा को जानने के जिये सभा उद्विग्त होगी। युद्ध के प्रारम्भ से मध्यपूर्व, दिल्लिण-पूर्वी पृशिया तथा भारत में अपूर्व कुशजता से उद्य सैन्य पदों का भार सुचार रूप से सँभाजने के पश्रात फील्ड-मार्शल माननीय वाह्काउन्ट वेवल को १६४३ में वाह्सराय नियुक्त किया गया था। यह स्वीकार किया गया था कि यह नियुक्ति युद्धकाल के जिये होगी। ऐसे कठिन समय में लार्ड वेवल ने इस उच्च पद का कार्य बड़ी लगन तथा निष्ठा से निभाया है। जय भारत नवीन तथा श्रातम स्थिति को प्राप्त होने जा रहा है यह सोचा गया है कि यह समय इस युद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त करने के जिये उपयुक्त है। सम्राट् ने एडमिरल वाह्काउन्ट माउंट-वेटन की नियुक्ति लार्ड वेवल के स्थान पर प्रसन्ततापूर्वक की है जिनको भारत की भावी समृद्धि तथा सम्पन्नता को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत-सरकार का द्यायिख भारतीय हाथों में सौंपने का भार दिया जायगा। यह परिवर्तन मार्च मास में सम्पन्न होगा। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सम्राट् ने प्रसन्ततापूर्वक वाह्काउन्ट वेवल को धर्ल की पदवी देना स्वीकार किया है।"

वक्तन्य सदा की तरह श्रस्पष्ट है, किन्तु वह ऐसा नहीं है कि उसके टो श्रर्थ लगाये जा सकते हों। इसमें सदेह नहीं है कि वक्तन्य की विभिन्न न्याख्याएं की जा सकती हों, किन्तु वक्तन्य में श्रमेक विकरप इस तरह रखे गये थे, जिससे जिन न्यक्तियों को सत्ता हस्तातरित की जानेवाली यी वे विकरपों के श्रमेक श्रर्थ लगा सकें। कोंग्रेस श्राशा कर सकती थी कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक सस्था के रूप में, श्रीर एक ऐसी सस्था के रूप में जिसका श्रह्णसख्यक समुदायों से (जिनमें मुसलमान भी थे) गहरा सम्बन्ध था, उसे विशेष महत्व मिलना चाहिए था। उधर लीग 'पूर्ण प्रातिनिधिक' शब्दों के महत्व पर निर्भर थी श्रीर उसकी श्राशा थी कि जब तक वह विधान-परिपद में भाग नहीं लेती तब तक परिषद् को ''पूर्ण प्रातिनिधिक'' महीं कहा जा सकता श्रीर इस तरह लीग के दाने को पूरी तरह माना जायगा।

उधर रियासतों का प्रोरसाहन यह कह कर वहाया गया कि सत्ता श्रांतिम रूप से हस्तातरित करने तक प्रभु शक्ति की प्रणाली का श्रन्त नहीं किया जायगा श्रौर दरमियानी काल में रियासतों की शासक शक्ति से नये सम्बन्ध कायम किये जा सकते हैं। यह कहने के श्रलावा कि विटेन भारत छोड़ रहा है, श्रप्रेजों की तरफ से विभिन्न दलों में—यानी काग्रेस, जीग श्रौर रियासतों में—-एकता स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। गोकि वत्त नय के कुछ भाग श्रह्मप्ट थे फिर भी कांग्रेस को वह बुद्धिमत्तापूर्ण श्रीर साहमिक जान पहा । जो भी हो, विधान-परिपट को श्रय श्रिषक तेजी से काम करना चाहिए । सत्ता हस्ता-तरण के जिए श्रावश्यक कार्रवाई तुरन्त श्रारम्भ हो जाना चाहिए, श्रीर यह सब बढ़ा ही श्राक्रदंक जान पड़ा ।

सब से आरचर्यजनक बात बाह्सराय की घरखास्तगी थी । जिस तरह यह सवाद पहुले पकट हुआ श्रौर बाद में सम्राट् के रिश्ते के भाई लार्ड माउंटवेटन की नियुक्ति की बात ज्ञात हुई, उससे प्रकट हो गया कि बार्ड वेवल ने श्रपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्हें श्रपने पद से हटाया गया था। श्री चचिछ ने पार्लीमेंट में जो कट श्रालीचना की उससे यह श्रीर भी स्पष्ट हो गया। लार्ड वेवल को अपनी तरफ से वक्तन्य देने की स्वतंत्रता दे दी गर्या--उससे इस विचार की श्रीर भी पुष्टि हुई। इस तरह सार्ड वेवल श्राये, उन्होंने देखभान की, वे वोले, उन्होंने कार्रवाई की, नुस्देवाज़ी की और अपने कार्य से श्रवकाश प्रहण कर लिया। इस सरह वाहमराय श्राये श्रीर गये. किन्तु आरत चट्टान की तरह श्रचल बना रहा। देश में जो तुफान ठठे उनसे वह हिल नहीं उठा । सभ्यताए छाई धौर विल्लास हो गई । उनसे वह श्रञ्जता बना रहा । शांति के बाद जाति आकर उसमें समा गयी और सस्कृति के बाद सस्कृति तथा धर्म के बाद धर्म उसमें विजीन होगये । इसी तरह भारत अपने सुन्दर तथा धु धले प्रागेतिहासिक अतीत के युगों में अनन्त शांक तथा चिरंतन महत्व की परम्पराश्रों को जन्म देता रहा है श्रीर बहुमूल्य वर्णाती के रूप में उनकी भेट न्यी पीड़ियों को देता रहा है, जिससे विश्वास श्रीर श्राशा से भरे भविष्य का निर्माण किया जा सके--एक ऐसा भविष्य जो वयोवृद्ध और श्रद्धास्पद होगा । इसी तरह उसकी सत्य श्रीर श्रिष्टिसा की ज्योति का प्रकाश ससार के दूर से-दूर कोने में पहुँच चुका है श्रीर युगों-युगों में यह प्रमाणित होचुका है कि आत्मा पार्थिव वस्तुओं से बड़ा है, सेवा शक्ति से महानू है स्रोर प्रेम घृणा की श्रपेचा कहीं श्रधिक शक्तिवान है। इसी तरह विजित, गुलाम श्रीर पद-दिजित भारत ने ससार के राष्ट्रों के मध्य एक सत्तासम्पन्न. स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में सिर उठाया है । डिसने नयी और पुरानी दुनिया के आगे स्वतंत्रता की ज्योति जन्नायी है, जिसकी किरगों उस दैवी घटना पर--"सनुष्य की पार्कीमेंट श्रीर विश्व के सम्" पर केन्द्रित हैं श्रीर इसके लिए भारत की ससार के सब से महान् व्यक्ति से, जो सन्त,दार्शनिक श्रीर राजनीतिज्ञ सभी कुछ है श्रीर जिसने जीवन के सीन्दर्य द्वारा सनुष्य में एकता स्थापित करने का नुस्ला निकाल जिया है, प्रेरणा मिली है।

यदि इतिहास को घटनाओं का एक ऐसा प्रवाह मान तों, जिसमें कि हरेक घटना दूसरी के साथ केवल काल-क्रम से नहीं वरन् मनोवैज्ञानिक रूप से सम्बद्ध है, तो यह भी मानना पढ़ेगा कि ये घटनाएँ एक प्रसग के चारों थोर जमा होती हैं थौर उनमें से दार्शनिक विचार पैटा होते हैं। एक क्रीम-द्वारा दूसरी क्रीम का फ़तद हो जाना कभी फुटकर घटना नहीं कहला सकती। यह तो विजित जाति के जीवन की पगुला थ्रीर विजयी या शासक के शासन-मद का श्रिनवार्थ परिणाम है। हर हालत में, उदासीनता थ्रीर सम्मोहन दोनों मिलकर जातीय धालस्य को जन्म देते हैं जिससे उस जातिके सामाजिक थ्रीर थार्थिक जीवन में श्रक्में प्रता तथा ध्रवनित का प्रादुर्भीव होता है। याकिशाली क्रीमें भी गिरगिट श्रीर जगुले की तरह सदा सावधान रहती हैं थ्रीर मीका पाते ही श्रवने कमज़ोर शिकार पर तेज़ी से हुट पहती हैं। हिन्दुस्तान की हासत न्यारी थी।

मनीभावनान्त्रों में निमग्न, परलोक के चिन्तन में झ्वा हुन्ना भारत, श्रपने चारों श्रोर विरोधी शिक्त्यों के जमाव से वे-ख़बर रहा। परिणाम यह निकला, कि एक-के-चाद दूसरी विदेशी क्रीम ने इस देश को श्रपने चुंगुल में फाँस कर, इसका धन-दौलत लूटा, धर्म श्रष्ट किया, उत्पत्ति तथा समृद्धि के साधनों का शोषण किया, जनता को दुर्वल श्रोर सारी क्रीम को निष्प्राण कर दिया। यूनानी, ईरानी, तुर्क, मुगल, फ्रेंच श्रोर श्रमेज़ विदेशियों के निरन्तर इसलों ने इसे ऐसा कुचल ढाला, कि युरोपियन की गुप्त कूट-नीति श्रपना काम कर गई। वह स्वायत्त शासक बना रहा; लेकिन, ऐसी चार्ले चलता रहा कि जिन्हें वैधानिक शासन माना जाय। इस प्रकार, असने माइ-काँटों में भी कुछ ऐसा पौदा बो दिया, जिसे श्रमुकूल घरती मिल गई श्रोर वह काफ़ी फल लाया।

इसी पौदे के बदने-फूलने की कथा एहले दो मार्गो में वर्णन की गई है।

केंविनेट-शिष्टमंडल, १६४६ की बसन्त ऋतु में श्राया श्रोर जाते हुए पीछे श्रपने चरण चिह्न छोए गया था। उन्हों के चारों श्रोर घटनाश्रों का सुरमट लग गया। १६ फ़रवरी १६४७ को लदन में प्रकाशित किये गये ह्वाइट पेपर में विटिश शिष्टमंडल के भारतवर्ष श्राने-जाने का खर्च ३९, २४० पाँड दिखलाया गया था। इसी तरह श्रातिरक्त श्रनुमान में, एक रक्तम ६६, मा पाँड की भी दिखाई गयी जो वाइसराग तथा हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों पर लदन श्राने-जाने पर दिसम्बर, ४६ में खर्च हुई, श्रीर दूसरी ४, मा पाँड की रक्तम, जो पालींमेंट के शिष्टम् मण्डल पर हिन्दुस्तान श्राने-जाने पर खर्च की गई। यह खर्च व्यर्थ नहीं हुन्ना, क्योंकि विटिश प्रधान मन्त्री के २० फ़रवरी १६४७ बाले प्रसिद्ध वक्तव्य ने, जिसके श्रनुसार श्रमेज़ी सम्राट् ह्वारा हिन्दुस्तानी संब के हाथों में शामन सत्ता साँपे जाने की श्रान्तिम तिथि जून १६४म से पीछे नहायों जाने की बात थी, इसे सार्थक कर दिया है। इंग्लैंड के कठोर नीतिज़ों तथा सीधे-सादे हिन्दुस्तानियों की यह श्राग्रा बलवती थी कि श्री वटलर के शब्दों में, "यह काम इतने सुचार रूप से किया जायना कि दोनों पचों को सम्पूर्ण संतोष प्राप्त होगा।" श्रीर एक शताब्दी एहले कहे नये सर हैनरी लारेंस के शब्दों में "इम (श्रमेज़ों) को ऐसी चाल से चलना चाहिये कि जम, इस सम्पन्य का विच्छेद हो तो खींच।तानी न हो, बिल्क दोनों श्रोर से स्नेह सथा मान बना रहे श्रीर हिन्दुस्तान हंग्लेंड का वन्धु बना रहे।"

समय, कर किसी का इन्तज़ार करता है। लारेंस की आशा पूरी न-हो सकी। हिंदुस्तान में खींचा-तानी क्या, आपस की मार-काट से ख़ून की निदयां वह गई और लूट और आग से वह तवाही हुई कि बयान नहीं किया जा सकता। क्या अमेज़ क्रीम, अपने सीने पर हाथ धरकर ख़ुद को इम सब इक्ज़ामों से वरी कर सकती हैं? अरव के लारेंस की कारगुज़ारियाँ, जिसने कि बाद में फ़्ला-इट लेफिटिनेंट वनकर गराश्तें कराई और फिर अफ़्ज़ानिस्तान के किग अमानुक्ला के विरुद्ध काति की आग सड़काई, हमारे अपने सीमाप्रात में, जबिक अतिरम सरकार के उप-प्रधान दौरे पर गये थे, पड्यन और बाद में पूरवी तुर्किस्तान में, रूसी वीक्शविक शासन के विरुद्ध मुसलमानों को भदकाने के लिए अनवर-वे को उमारने की अधूरी कोशिशें, सब सिद्ध करती है, कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आदोलन, १६ अगस्त १६४६ के 'ढाइरेक्ट ऐक्शन हे' और बाट की हिंदुस्तान मर की दुर्घटनाओं में, एक ही तार लगा हुआ था। कलकत्ते और नोवाखाली के क़रले-आम, विहार में उसका बदला, पजाब के अपदव, सब-के-सब हिंसा की निर्मम पड़ी बोजनाओं के दुर्परिणाम हैं।

मि॰ जिन्ना का २४ श्रप्रैं ता १६४७ का यह ययान, कि उन्हें पूरा भरोमा है कि वाइसराय श्राम सुमलमानों श्रीर ख़ासतीर पर सुस्लिम लीगियों के साथ न्याय करेंगे, उन्हें शानित श्रीर श्रमन कायम रखना चाहिये, ताकि वाइसराय को स्थिति भलीमाँ ति समक्तने का पूरा पूरा मीका मिले, शब्दों के नीचेवाले श्रसली मतलब का परिचायक है। ५४ श्रप्रें को गाधीजी के साथ की उनकी सामी श्रपील, दर-श्रसल उस भावना से नहीं की गई थी, जिससे कि बादवाली व्यक्तिगत श्रपील की गई। हम यहाँ पहलेवाली के शब्द उन्दर्त करते हैं —

"हमें, सभी हाल में की गई हिंसा श्रीर क़ानून-विरुद्ध हरकतों से बहुत दुःख हुशा है। इससे हमारे हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का टीका लग गया है श्रीर साथ ही, वेगुनाह निरपगिधयों पर वहत सुभीवत पड़ी है, चाहे हमला किसी ने किया श्रीर सहन किसी ने किया हो।" "राजनीतिक वह श्य-पूति के लिये वल-प्रयोग हर हालत में निंदनीय है। हम हिंदुस्तान के सभी सम्प्रदायों से मगवान का हवाला देकर कहते हैं कि वे हिसा-युक्त श्रीर शांति भग करनेवाला कोई काम न करें, विक हन कामों के लिए वाशी श्रीर लेखनी से भी उन्तेजना न-दें।"

मुस्तिम लीग की तरफ से पजाब, सिंध तथा सीमाप्रात में श्रपना शासन जमाने की चेष्टा— खुल्लम-खुला निर्लजता मे श्रपनी ताक़तों को सजाना, मानो युद्ध चेत्र में मौजूद हों, श्रासाम की सरहद पर तीन श्रोर से श्राकमण्य-हस सस्था की नई रण-कला के प्रत्यक्त प्रमाण थे, श्रीर हम बात के परिचायक थे कि पाकिस्तान चलपूर्वक क्रायम किया जायगा। पजाब में फ़रवरी श्रीर मार्च १६४७ के जुल्म ने, गवर्नर को मजबूर कर दिया, श्रीर उसने १ मार्च को धारा ६३, गवर्नमेंट श्राफ हिण्डिया ऐक्ट के श्रनुमार घोषणा कर दी। श्रीर कोई दूमरा मित्र मदल न-वनने पर गवर्नर ने पजाब धारासभा को भी स्थानत कर दिया।

संयुक्त मन्त्रिमण्डल का तस्काल बाहर हो जाना, धारा सभा का स्थगित किया जाना तथा १६३४ के विधान की धारा ६३ के अनुसार घोषणा की स्चना, गवर्नर ने एक वक्तव्य में कर दी थी। वाचकगण को यह परिस्थित समक्तने में श्रासानी होगी यदि में इसकी सीधे-सीधे बयान करूँ।

"विधान के श्रनुसार, कोई प्रान्त श्रधिक समय तक एक सरकार के विना नहीं रह सकता। जय एक मन्त्रिमगढ़ स्यागपत्र दे तो रिवाज है, कि जब तक उसकी जगह जेनेवाने तैयार न हो जायँ, उसी को काम चलाते रहना चाहिये। इस मौक्ते पर सयुक्त मन्त्रिमगढ़ ने बाहर निकल जाने का तय किया है जिसके कारण, उन्होंने जनता के सामने रख दिये हैं। इनके जाने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति होनी ही चाहिए। इसका एकमात्र तरीज्ञा यही है कि धारा ६३ के श्रनुसार घोषणा करके सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर को सौंप दी जाय।

पजाव में अपनी तरह की यह पहली ही घोषणा है, श्रीर मुक्ते श्राशा है कि यह बहुत दिनों तक लागू नहीं रहेगी।

जहाँ मेरी यह कोशिश जारी रहेगी कि दूसरा मिन्त्रिमगढ़ बनाया जाय, मेरा पहला फ़र्ज़ यह होगा, कि लाहौर तथा श्रन्य स्थानों में गड़बड़ बन्द करके शांति स्थापित की जाय। साम्प्रदायिक दगों से किसी का लाभ नहीं होता सिवाय सब पजाबियों की हानि झौर तबाही के।

कुछ दिनों तक, लाहौर में जरुसे जुलूसों पर कही पाबन्दियाँ लगानी होंगी। शांति-श्रमन की ख़ातिर इन पाबन्दियों का होना श्रस्यावश्यक है। श्रीर मुक्ते भरीसा है, कि सभी सम्पदायों के नेता इन पाबन्दियों को लग्नू रखने में श्रिधिकारियों को श्रपना सहयोग देंगे। सीमाप्रान्त के दंगों में जानों का भारी नुक्तसान, हिन्दुश्रों-सिखों का वलात् मुसलमान बनाया जाना, उस समय दिखलाया गया जबिक वाह्सराय श्राने ही माले थे। श्री मेहरचन्द खना, मन्त्री हन्फामेंशन ने पत्रकारों की कान्फरेंस में बतलाया, कि दिसम्बर में श्रदें तक, प्राप्त भर के दंगों में ४०० हिन्दू श्रीर सिख मारे गये, १४० घायल हुए श्रीर १६०० घरों तथा ४० हिन्दू या सिख धर्मस्थानों को जलाया गया। ३०० से श्रिधिक को जबरन मुसलमान बनाया गया श्रीर ४० को भगा ले जाया गया।

श्री मेहरचन्द ने श्रीर भी कहा कि उन्हें कोई ऐसी घटना मालूम नहीं, जिसमें कि इन जगभग १४ प्रतिशत मुस्लिम-प्रान्त में दंगाइयों ने मुसलमानों को भी मारा हो। श्रलबत्ता, उन्होंने कहा, कि कुछ-एक मुसलमान श्रीर सम्भवत कुछ हिन्दू भी, पुलिस तथा फ्रीज के हाथों मारे गये।

श्रौर सबसे श्रारचर्यजनक बात यह थी कि हेरा-इस्माइलखाँ की जेल में भी एक क़ैदी को जबरन मुसलमान बनाया गया। हरीपुरा सेयद्रल जेल में भी दंगा हुन्ना, जहाँ जेलखाने के इन्स्पेक्टर-जनरल पर बार किया गया।

श्री मेहरचन्द खन्ना ने वतनाया कि मुस्तिम लीग श्रान्दोन्नन के दो पहलू हो सकते हैं। दूसरा पहलू तब काम करने लगा, जबिक मुस्तिम नेशनन गार्ड स ने बिहार से लौट कर, फ्रियर के मुसनमानों को कुरान के फटे पनने श्रीर इन्सानी खोपिइयाँ दिखना कर, तथा "विद्वार का वदना फ्रियर नेगा" श्रीर "खून का बदना खून" के नारे नगा कर मुसनमानों को भडकाया।

श्री खन्ना ने कहा, कि मुस्लिम जीग, प्रस्तुत मंत्रिमडल के विरुद्ध है जो कि प्रांत की धानादी के ६५ प्रतिशत जोगों ने कायम कराई है। लेकिन यह श्रांधर्य की बात है कि केवल हिन्दू-सिखों पर वार किये गये धीर दूसरे सम्प्रदाय को छुश्रा तक नहीं गया।

कल हज़ारों मुश्लिम लीगी, जिनमें श्रिधकांश ने मुश्लिम नेशनल गार्ड की हरी वर्दियाँ पहन रखी थीं श्रीर वल्लमें तथा लाठियाँ उठाये हुए थे, शांत की पहाड़ियों से उत्तर श्राये थे, श्रीर श्राज वाह्सराय के सामने प्रदर्शन करेंगे। काम्रेस के लाल-कुर्ती दल ने भी प्रदर्शन करना चाहा, किन्तु उनके नेता फ्रिय्यर गांधी ख़ान श्रम्दुल ग़फ्फ़ारखाँ ने इसकी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मुश्लिम लीगियों श्रीर लाल-कुर्तीवालों में भिड़न्त हो। श्राज शहर पेशावर में लगभग मभी तुकानें बन्द रहीं।

श्राज मचमुच मि० जिन्ना की नेतागिरी की परीन्ना होगी। उनके श्रानुणयी उनकी सीख पर नहीं चलते। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि गांधीजी के श्रामरण-वत की धमकी, जवाहरलाल जी का दौरा श्रीर श्री राजेन्द्रबाबू की श्रपील ने मिल कर सारे विहार प्रात की साम्प्रदायिक ज्वाला को एक सप्ताह के भीतर बुक्ता दिया था। इस कामयावी की प्रशसा मि० चर्चिल तक ने की थी। "देखें, लीग भी ऐसी कामयाब हो सकती है।"

हिन्दुस्तान के लिए, पाकिस्तान कुछ नई चीज़ नहीं थी। १६०६ से शुरू करके, हर वह क़दम जो कि सुस्किम श्रिधकारों के लिए उठाया गया, उन्हें देश से दूर ही जे गया श्रोर इससे एकता की सम्भावना नष्ट हो गई। किन्तु श्रन्तिम क़दम, जिससे कि तक़्ता पलट जाय, विचारा-धीन रहा। दु ख से कहना पड़ता है कि वल का प्रयोग किया गया। दिएली में बड़ी भयान ह ख़वरें गश्त लगा रही थीं शौर फ्रिएटयर तथा पजाब से छुपे-छुपे श्रानेवाली ख़बरें चौंकानेवाली थीं। १६४२ में, जैसे हिन्दुस्तान पर जापानी हमले का श्रावंक छाया था, वैसे ही उत्तर से हर

समय श्राक्षमण की श्रागका थी।

सीमाप्रांत के जिला हजारा में ही १२८ स्यक्तियों का वध किया गया। एक सिख श्रीरत को सेल में तल कर मारा गया। किन्तु यह तनातनी महारमा गांधी के उस प्रार्थना के वादवाले भाषण से, जो उन्होंने नये वाहसराय से मिलने के बाद ४ मई १६४७ को दिया था, कुछ हद तक कम हो गई। वह सारा भाषण यहाँ उद्भूत करने-योग्य है, क्योंकि उस समय यह आशा हो रही थी कि यह शायद घाव पर मरहम का काम करेगा।

भगी कालोनी नई दिल्ली में प्रार्थना के बाद बोलते हुए सहत्माजी ने कहा कि बाइमराय ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वे हिन्दुस्तान में इसिलए श्राये हैं कि शान्तिपूर्वक सब शासन हिन्दुस्तानियों के हाथों में सौप दें। गाधीजी ने श्रीर भी कहा, कि उनकी यह दिली खाहिश है, कि हिन्दुस्तान एक रहे श्रीर सब लोग, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों,पेमपूर्वक मिलकर इकट्टें रहें। यदि, वाहसराय की कोशिशों के बावजूद, इस बीच मगड़े बंद न हुए तो वे फ्रोजी ताक़त का प्रयोग करने में भी नहीं चूकेंगे।

गांधीजी के प्रार्थना-भाषण का अधिकृत रूप यह है -

रोजनमर्श की तरह, उन्होंने प्रार्थना से पहले पूछा कि समा में कोई है जिसे आपित हो? एक आवाज़ आई, 'हाँ'। गाधीजी को यह देखकर दु ख हुआ कि हज़ारों नर-नारियों को सम्मिलित प्रार्थना के आनद से बचित करनेवाला एक स्यक्ति वहाँ मौजूद था।

फिर भी, गाधोजी ने कहा कि एक छादमी की छावाज़ को दबा देना भी छिदिसा के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। छात उन्होंने उपस्थित नर-नारियों से कहा कि वे सब आँखें बद करके छनके साथ र मिनट तक मूंक-प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, कि सब को मनमे राम राम का नाम जपना चाहिये जिसके लाखों नाम हैं, जो छनन्त, छसीम हैं श्रीर जिसे हम जान नहीं सकते। उन्हें उस अम में फँसे नौजवान के ख़िलाफ़ कोई कोध न लाना चाहिये, जिसने फिर रविवार को प्रार्थना रुकैवा दी।

### वाइसराय की सचाई

नाधीजी ने उपस्थित लोगों को घतलाया कि उन्होंने इतवार को वाहसराय से डेंट घराटे तक बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पत्रों में अनेक अमोरपादक रिपोर्टें छुपने की शिकायत की थी। वाहसराय ने बतलाया कि वे हिन्दुस्तान इसलिए श्राये हैं ताकि शासन सत्ता शांतिपूर्वक हिन्दुस्तानियों को सौंप दें। ३० जून तक अधेज़ी शासन के निशान तक मिट जायेंगे।

उनकी यह सम्रो इच्छा है कि हिन्दुस्तान में एकता रहे श्रीर सभी जोग चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों, एक-दूसरे के साथ प्रेम-पूर्वक रहें। वाहसराय की इच्छा है कि हिन्दुस्तानी जोग बीती को भूज जायें श्रीर श्रमेज़ों की नीयत में विश्वास रखें कि वे, यदि हो सका तो, जाने से पहले, हिन्दू-सुसिजमानों में समसौता करवा देंगे। यदि साम्प्रदायिक दगे चळते रहे तो यह इग्लैंड तथा हिन्दुस्तान दोनों के लिए शर्म की बात होगी।

वाहसराय एक प्रसिद्ध नौसैनिक हैं, श्रव उन्हें श्राईसा में विश्वास नहीं, फिर भी उन्होंने, उन्हें (गाधीजी को) विश्वास दिलाया है कि वे भगवान् में विश्वास रखते हैं श्रीर हमेशा श्रपने श्रवरातमा की श्रावाज़ पर श्रमत करने की कोशिश करते हैं। श्रवः उन्होंने सब से श्राप्रहपूर्वक प्रार्थना की है कि उनकी राह में रोढ़े न श्रटकाएँ। यदि श्रमेज़ी राजमत्ता छोड़ते-छोड़ते श्रोर उनकी पूरी कोशिश के रहते भी दगो-फ्रसाद न बद हुए, तो उन्हें मजबूरन फ्रीजी ताकृत का प्रयोग करना पड़ेगा।

गो, देश में शान्ति-श्रमन की ज़िम्मेदारी श्रंतरिम सरकार पर है, फिर भी, जबतक श्रश्रेज़ सिपाही हिन्दुस्तान में हैं, वे भी, श्रपने को शान्ति-स्थापना के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार समसते हैं।

गांधीजी ने कहा, कि वाइसराय ने बड़ी भद्रता श्रीर सच्चे दिज्ञ से वार्ते की हैं। उनकी यही इच्छा है, कि यदि सब जोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा करके उनको श्रपना सहयोग दें, तो निश्चय उनकी ज़िम्मेदारी का बोक इच्छा हो जायगा।

## "परस्पर-दोषारोपरा बद करो"

गाधीजी ने श्रपनी कलवाली बातों को दुइराते हुए कहा, कि जबतक वाइसराय पर विश्वासघात का इलज़ाम साथित न होजाय, जनता को उनकी नेकनीयती पर मरोसा करना चाहिये। यदि हिन्दू श्रोर मुसबमान लड़ते ही रहे तो इसका यह मतलब होगा कि वे श्रंश्रेज़ों को यहाँ से नहीं मेजना चाहते। तिसपर भी, यदि वे पशुश्रों की तरह लड़ते रहे, उन्हें (गाधीजी को) पूरा मरोसा है कि श्रमेज़ जून १६४८ तक ज़रूर चले जायँगे। वेहतर होगा यदि परस्पर-दोवारोपण बद किया जाय। ऐसा करते रहने से शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती।

गांधीज। ने खाने-कपढ़े के श्रभाव का ज़िक्र किया श्रौर कहा कि हिन्दू-मुसलमान तथा श्रन्य सब जातियों के श्राम लोगों को इनका एक सा कष्ट हो रहा है। यदि ये लोग मैत्रीपूर्ण भाव से रहने लगें तो भूखों को खाना श्रौर नगों को कपड़ा मिलने लगेगा। ऐसा करना सब का फर्ज़ है।

इसके वाद, गांधीजी ने उस दिन मेजर-जनरत शाहनवाज़ की मुलाक्नात का ज़िक किया, जिन्होंने वतताया था कि विदार के एक गाँव के हिन्दु श्रों ने, जो श्रव तक रज़ामद नहीं थे, ऐसे मुसलमान शरणार्थियों को जो चाहें, वापस श्राकर उनके बीच वसने की श्रनुमति दे दी है। गाँव-वालों ने श्रपने दार्थों से रास्ते साफ़ किये हें श्रोर टूटे घरों की मरम्मत का ज़िम्मा लिया है। श्राद्धिर, जहाँ-जहाँ पागलपन का राज रहा है, मुसीबतज़दा लोग हतना ही तो चाहते हैं कि उन पर ज़ुक्म करनेवाले, उन्हें समर्से श्रोर उनसे प्रेम-भरा सल्क करें। बिहार के इन हिन्दु श्रों का श्रमल श्रीर श्रन्य ऐसे काम ही तो इस श्रथकार में श्रालोकित स्थान हैं।

यदि शान्ति की श्रपील पर, क्रायदे-श्राज्ञम के इस्ताल्य उनकी नेकनीयती का प्रमाण हैं, तो पजाब तथा सीमापान्त के दगे-फ्रिसाद श्रीर ज़ुल्म रुक जायँगे।

पनाव श्रीर सीमात्रान्त में, मार्च श्रमें व १६४० में दिसा की नो श्राधी ठठी श्रीर तीन हुई, उसका उद्देश्य मीजूदा मित्र-मंदनों को, नैध श्रीर क्रान्नो विधि के बनाय बलपूर्वक टखाड़ फंकना था, किन्तु मनसूने पूरे न हुए। तिस पर भी, लूट-मार, क्रत्नो-लून की नारदातों ने सारे देश की दिना दिया श्रोर श्रत में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने पनाव के दो प्रान्त बनाये जाने का प्रस्ताव पास कर दिया ताकि हिन्दू-नहुसंख्यक विभाग को विरोधियों के श्रन्याय से सुरच्तित बनाया जाय। ज्यों ही यह प्रस्ताव मार्च १६४० के मध्य में पास हुश्रा कि बगान में इसकी प्रतिक्रिया प्रस्यच् हो गई श्रीर नगान को बाँट देने की माँग की गई। नगानियों ने यह श्रनुभव किया कि ६३० नास्त्र की श्रावादी में सुसन्तमानों की कुन मिनाकर ७० नास की श्रधिक संख्या होने से सारे प्रान्त को मदा के निए सुस्तिम नीग के श्रधीन नहीं छोड़ा जा सकता। पूर्वी नगान में सुसन्तमानों की जन सख्या केवन म.६ प्रतिशव श्रधिक पाई जाती है। इसी के श्राधार पर,सारे प्रान्त के श्राधिक,शासन, न्याय तथा सस्कृति-सम्बन्धी जीवन को, इस शायद श्रचानक या भून में दिखनाई गई श्रधिकता के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके श्रनावा यह भी जतनाया गया कि ३४००० नगमीन के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके श्रनावा यह भी जतनाया गया कि ३४००० नगमीन

के चेत्रफलवाला पिंछमी वंगाल, हिन्दुस्तान के घ्रन्य ६ प्रान्तों से वडा रहेगा। इसकी प्रावादी २५ करोड़ होगी, जिसमें ७ गैर-मुस्लिमों के मुकाबिले में ३ मुसलमान रहेंगे।

कुदरती तौर पर यह सवाल उठा, कि पिच्छमी बगाल के हिन्दू, प्रवी बगाल के हिन्दु श्रों की श्रवस्था को, जो कि श्रश्यिक मुस्लिम बहुमत के रहम पर रह जायँगे, किस तरह शानित श्रोर धीरज से सहन करेंगे ? तो इसका उत्तर मिला कि पिच्छमी बंगाल की मुस्लिम श्रव्यस्वया जिस तरह दिन गुज़रिगी, उसी तरह प्रवी बगाल की हिन्दू श्रव्यस्व्या रहेगी। फिर यह भी कहा गया कि प्रवी बंगाल को, चावल तथा जुट के सिवा श्रपनी हर श्रावर्यकता के लिए पिच्छमी बगाल पर निर्भर रहना होगा। पिच्छमी बगाल, यानी हिन्दू-बहुसंख्या प्रान्त, बगाल-सरकार को भूमि-कर के खप में बड़ी भारी रक्तम देता है, उसमें ग़ैर-मुस्लिम कर देनेवाले २८.१ के श्रन्तपात में हैं। सयुक्त बगाल घाटे में रहेगा, यदि व्यवसाय-धन्धे के सभी ज़रिये इकट्टे एक ही के श्रधीन रक्ते गये। फ्रेक्टरी ऐक्ट के श्रनुसार चलनेवाले २६ सूत के कारखानों में से, जिन में ३४२३२ मज़दूर काम करते हैं, प्रवी बगाल में केवल ६ कारखाने रहेंगे। कुल ६७ जूट के कारखाने, २,८१,२२६ मज़दूर सोस, छ,-की छ स्टील के कारखाने, ११ चीनी की मिल, चारों पेपर मिल, सब १८ केमिकल वक्स, ११ सोप वक्स, सब-के सब पिच्छमी बगाल की मिलकियत हैं। जनरल इञ्जीनीयरिंग के १४२ में से केवल ७, श्रीर १४ दियासलाई के कारखानों में से केवल ३, १२ काँच के कारखानों में से केवल २, प्रवी बगाल में चल रहे हैं। इन सभी पर मुस्लिम लीग का प्रमुख रहेगा, यदि हम बगाल का हिस्सा न बाँट लें।

इस समस्या को भावी भाँति सममाने के लिए हम १६४१ की जनगणना के श्रनुसार वगाल की श्रावादी का व्योरा नीचे प्रकाशित करते हैं.—

वंगाल के जिलों और देशी राज्यों की जनसंख्या (१६४१ की जनगणना के अनुसार)

|                     | चेत्र वर्ग मीलों में | मुस्लिम   | गैर-मुस्लिम                 | जोड़       |
|---------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| बर्दवान डिवीजन      | १४,१३४               | १,४२६,४०० | <b>দ,দ</b> ধ্ড,দ <b>६</b> ६ | १०,२५७,३६६ |
| बर्दवान             | રં,હુુ્પ્ર           | ३३६,६६६   | १,४४४,०६७                   | १,८६०,७३२  |
| बीरभूमि             | १,७४३                | २८७,३१०   | ७६१,००७                     | १,०४⊏,३१७  |
| बॉकुरो              | ર,ફ૪૬                | ४४,४६४    | १,२३४,०७६                   | १,२८६,६४०  |
| मिदनापुर            | ४,२७४                | २४६,४४०   | २,६४४,०८८                   | ३,१६०,६४७  |
| हुगली               | १,२०६                | २०७,००७   | १,१७०,६४२                   | १,३७७,७२६  |
| हवड़ा               | ५६१                  | २६६,३२४   | १,१६३,६७६                   | १,४६०,३०४  |
| प्रेसीडेन्सी डिवीजन | न १६,४० <b>२</b>     | ४,७११,३४४ | ७,१०४,७३३                   | १२,८१७,०८७ |
| २४-परगना            | ३,६६६                | १,१४८,१८० | २,३८८,२०६                   | ३,४३६,३⊏६  |
| कलकत्ता             | 38                   | ४६७,४३४   | १,६११,३४६                   | २,१०५,५६१  |
| नदिया               | २,८८६                | १,०७८,००७ | ६८१,८३६                     | १,७४६,८४६  |
| <b>मुर्शिदावाद</b>  | २,०६३                | દરબ,બ્જબ  | <b>७</b> १२,७⊏३             | १,६४०,४३०  |
| जसोर                | २,६२४                | १,१००,७१३ | ७२७,४०३                     | १,=२=,२१६  |
| खुलना               | ४,८०४                | દપ્રદ,१७२ | ६८४,०४६                     | १,६४३,२१५  |

| राजशाही डिवीजन                          | १६,६४२ | ७,४२८,११७          | ४ <b>,५</b> १२,३४⊏ | १२,०४०,४६४         |
|-----------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| राजशाही                                 | २,४२६  | १,१७३,२५४          | ३६५,४६४            | १,४७१,७४०          |
| दीनाजपुर                                | ३,६५३  | ६६७,२४६            | દપ્રદ,પ્રદ્રબ      | १,६२६,⋤३३          |
| जलपाईगुडी                               | ३,०५०  | २४१,४६०            | ८३८,०४३            | १,०८६,४१३          |
| दार्जिलिंग                              | १,१६२  | ६,१२४              | ३६७,२४४            | ३७६,३६६            |
| रंगपुर                                  | ३,६०६  | २,०४४,१⊏६          | ≒२२,६६१            | २,८७७,८४७          |
| वोगरा                                   | १,४७४  | १,०५७,६८२          | १⊏२,४६१            | १,२६०,४६३          |
| पबना                                    | १,८३६  | १,३१३,६६८          | ३६१,१०४            | १,७०४,०७२          |
| मालदा                                   | २,००४  | ६६६,६४४            | <i>५</i> ३२,६७३    | १,२३२,६१८          |
| ढाका डिवीजन                             | १४,४६५ | ११,६४४,१७२         | ४,७३६,४४२          | १६,६⊏३,७१४         |
| ढाका                                    | २,७३८  | २,⊏४१,२६१          | १,३८० ८८२          | ४,२२२,१४३          |
| मैमनसिंह                                | ६,१४६  | ४,६६४,४४८          | १,३५६,२१०          | ६,०२३,७४८          |
| फरीदपुर                                 | २,५२१  | १,⊏७१,३३६          | १,०१७,४६७          | २,८८८,८०३          |
| वाकरगंज                                 | ३,७५३  | २,४६७,०२७          | ६८१,६५३            | ३,४४६,०१०          |
| चुटगॉव डिवीजन                           | ११,७६५ | ६,३६२,२६१          | २,०५४,४६६          | 5,8 <i>७७,5</i> ६० |
| नोत्र्याखाली                            | १,६४८  | १,ं⊏०३,६३७         | ४१३,४६४            | २,२१७,४०२          |
| टिपेरा<br>चटगॉव का                      | २,४३१  | २,६७४ ६०१          | म्पर,२३५           | ३,⊏६७,१३६          |
| _                                       |        |                    | <b>5</b> 5.        | <b>5</b>           |
| पहाड़ी इलाका                            | ४,००७  | ७,२७०              | २३६,७८३            | २४७,०४३            |
| चन्द्रनगर (फ्रान्सीसी)                  |        | • •                | • (                | ३८,२८४             |
| देशी राज्य                              | ४०४,३  | ३७२,११३            | १,५७२,७१६          | २,१४४,⊏₹६          |
| कूच विहार                               | १,३२१  | २४२,६⊏४            | ३६८,१४८            | ६४०,≒४२            |
| त्रिपुरा                                | 380,8  | १२३,४७०            | ३८६,४४०            | ४१३,०१०            |
| मयूरगंज<br>वगाल (तीन रियासते            |        | `ሂ,ቫሂዬ             | ६८४,११८            | ०७३,०७३            |
| तथा फ्रांमीसी चन्द्र-<br>नगर को मिलाकर) | ८६,८४६ | <b>३</b> ३,३७७,४४७ | २६,११२,१६१         | ६२,४८६,६३८         |

इन घटनाओं से फिर यद शक होने लगा कि ब्रिटेन ने जो भारत छोड़ जाने की घोषणा की है उसमें सचाई कहाँ तक है। श्रगर वे सच्चे हैं तो फिर इस देश के दुकड़े कर जाने का इरादा क्यों रसते हैं? फिर भी पिछले तीन महीनों में जो परिवर्तन हुए हैं छनसे यही प्रतीत होता है कि श्रमें जो यह घोषणा सच्ची श्रोर गम्भीर है। श्रीर यही तथ्य, कि हिन्दुस्तान भर के श्रमें जो की गणना की जा रही है ताकि उन्हें वापस भेजने का प्रवन्ध किया जाय, जनता के मन से सदेह दूर करने को काफी है। सिविल, मेदिकल तथा पुलिस विभागों को स्मेट देने की योजना छो, जो कि हिम्दुस्तान को ह्वाइट हाल से मालूम हुई है, यों ही नहीं उड़ाया जा सकता। इसे चालाकी की चाल नहीं कहा जा सकता। १४०साल में प्रथम बार हिम्दुस्तानी फीज का वनाया जाना कुछ मज़ाक नहीं है। रियासतों में, एजएर-जनरल का श्रोहदा हटाये जाने के साथ साथ पोलिटिकल डिपार्टमेंट का समेटा जाना, श्रोर रेज़ाडेंटों के श्रिधकारों का हास इस्यादि, ऐसे क्रचण

हैं, जिनसे श्रमंत्री दुकान के उठाए जाने का निश्चय ज़ाहिर होता है। रपये का पिट स्टिबा से बहुत पहले छुटाया जाना चाहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकृत होने से नहीं हो सका था। शिविग कमेटी तथा कोल कमेटियों ने चड़ी प्रचल रिपोर्टें पेश की हैं, जिनसे श्रव हिन्दुस्तान को हंग्लैंड का पुछत्वा नहीं बना रहना होगा।

जहाँ एक तरफ आशावादियों ने हिन्दुस्तान छोड़ जाने के बारे में ब्रिटिश सचाई और नेकनीयती की पुष्टि में प्रमाण हक्ट्टे किये, वहाँ निराशावादियों ने भी इसके ठीक विरोधी मसाला जमा करने में कसर नहीं उठा रक्खी। सीमाप्रान्त में दूर-पर्दा क्या हो रहा था? भला यह अफवाह हतने ज़ोरों से क्यों गरम थी कि नये सीमाप्रान्त के जोग पाकिस्तान चाहते हैं या नहीं, इसका निश्चय करने को, नये चुनाव होंगे? अभी कल की तो वात है, (अप्रैल पिछले साल की) कि हती प्रसग पर चुनाव हुए, जिनमें जनता ने अपना फ्रैसला ढावटर खान साहव को अधिकार दिजाकर दिया और सिद्ध किया कि वे सयुक्त हिन्दुस्तान के हक्त में हैं। फिर भी, एक निर्णित प्रसंग में, गवनर ने अपनी टाँग फसा कर, ज़बरदस्ती, अनावश्यक तथा अन्यायपूर्ण ढग से जनता पर चुनाव क्यों हुंसा, विशेषकर जब कि ढा० खान साहब के मित्रमहल पर, कानून और विधान की दृष्टि से कोई ऐसा आचेप या सन्देह नहीं प्रकट किया गया था कि जिसकी सफाई के लिए जनता-द्वारा पुन परीचा की आवश्यकता हो? एक और तो गवनर के इस्तीफे की माँग की जा रही थी और दूसरी और सयुक्त हिन्दुस्तान की प्रगतिशील शक्तियों तथा विभक्त पाकिस्ताम की फोइनेवाली माँगों के वीच रस्साकशी कराने की ज़बरदस्त माँग की जा रही थी।

जब कि परिस्थिति ऐसी थी, तो यह घोपणा की गई कि वाइसराय ने २ मई को, जाई इस्मे के हाथ बिटिश मित्रमङ्क को श्राप्ती रिपोर्ट मेज दी है। इस प्रकार कैविनेट-द्वारा हिन्दुस्तान को श्राधिकार हस्तांतरित करने का ऐजान फिर वही १६ मई को किया गया जैसा कि ठीक एक वर्ष पूर्व किया गया था। किन्तु पार्लीमेंट के श्रवकाश के कारण, यह महत्वपूर्ण काम २ जून १६५७ तक मुक्तवी किया गया। इस वीच, यह विचार-विभिन्नता धनी रही, कि क्या वाइसराय हिन्दुस्तानी स्वतन्नता के श्रायोजन को बरायर श्रागे घदाए जा रहे हैं या चालाकी से ढील कराते जा रहे हैं १

जब निश्चित तिथि आई तो २ जून को वाइसराय ने थोढ़े से नेताओं को दावत दी। जवाइरकाज तथा वक्कमभाई पटेल कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस प्रेसीढेंट का नाम ही नहीं या। कुछ दिनों से काँग्रेस के प्रधान को घराय-नाम माना जाने लगा था। वे जवाइरकाज नेहरू और वाइसराय की यातचीत सुपिरचित नहीं थी। २६ नवम्बर, १६४६ को जब प० नेहरू लदन के लिए रवाना हुए तो इनसे इस घारे में राय भी नहीं ली गई। २ जून को जो कान्फरेंस हुई उसमें आमित्रत व्यक्तियों में उनका नाम ही नहीं था। अत इन श्रुटियों की शोर वाइसराय का प्रणान खींचा गया और पूछा गया, कि क्या वे श्रुतिस मरकार की कान्फरेंस बुबा रहे हैं १ यदि यह यात है तो जिला को क्यों वुलाया गया श्रयवा यह दो प्रमुख राजनीतिक मस्थाश्रों की कान्फरेंस तो नहीं है। श्रुपर ऐसा है तो कुपलानी जी को क्यों नहीं बुलाया गया १ इस श्रापित का श्रमर हुआ श्रार प्रधानजी को कान्फरेंस में बिटा दिया गया, मगर साथ ही वजन बराबर करने को एक श्रार भी जीगी बुला लिया गया। इस छोटी-सो घटना ने सिद्ध कर दिया कि वाइमराय कैंमे छुई-मुई यन रहे थे श्रीर वे लीग को ना-खुश न-करने व लिए कितने उत्सुक थे। ३ जून को माउयटवेटन-योजना घोषित हुई श्रीर उसके बाद प० नेहरू, मि० जिन्ना तथा सरदार वलदेवांसह के रेटियो मापण हुए।

# श्राल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही का उचिप्त विवर्ण

३ जून १६४७ के म्रंग्रेज़ी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए, विधान परिषद्, करज़न रोड नई दिस्ली में, पाल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का एक विणेष म्रधिवेशन १४-१४ जून १६४० को दिन के २ चे बजे हुन्या। म्राचार्य कृपलानी सभापति, म्रॉर २१ सहस्य उपस्थित थे।

कांग्रेस के प्रधान श्राचार्य कृपलानी ने, श्रपने प्रारम्भिक भाषण में, श्राल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इस बैठक तक के सब हालाव और घटनाओं की श्रालोचना की।

# ३ जून के वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव

कांमेस कार्यकारिणी-द्वारा सिक्तारिश किये गये प्रस्ताव का मसविदा श्री गोविंदवहत्तभ पत ने पेश किया श्रीर मौताना श्रवुत्तकज्ञाम श्राज्ञाद ने उसका श्रनुमोदन किया ।

हस प्रस्ताव पर, प्रधान के पास, 1३ सशोधनों की सूचना पहुची। इनमें से म की उन्होंने प्रस्ताव-विरोधी बतला कर बेक्रायदा ठहराया। शेष संशोधनों को पेश करने की श्राणा दी गई। ३० से श्रिधिक मदस्यों ने प्रस्ताव पर श्रपने विचार प्रकट करने की सूचना दी थी। प्रस्ताव पर १४ ता० को रात ६ बजे श्रीर १४ ता० को तीसरे पहर २-३० वजे तक बाद-विवाद होता रहा। कांग्रेस-प्रधान की प्रार्थना पर महात्मा गांधी ने भी प्रस्ताव पर श्रपने विचार प्रकट किये।

वहस समाप्त होने पर, प्रस्ताव तथा सशोधनों पर मत लिया गया। सभी सशोधन या तो वापस ले लिये गये या गिर गये। श्रसन्ती प्रस्ताव २६ के विरुद्ध १४६ के बहुमत से पास हुआ। कुछ सदस्य सदस्य रहे।

श्राच इहिया कांग्रेम कमेटी द्वारा पाम किये प्रस्ताव के शब्द निम्निखिखित हैं :--

श्राल इिया काग्रेस कमेटी ने, जनवरी की पिछ्जी बैठक के बाद की घटनाश्रों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है। ख़ासकर, ब्रिटिश सरकार के २० फ़रवरी तथा ३ जून १६४७ के वक्त-यों पर गहरा विचार किया है। इस बीच, कार्यकारिगी द्वारा पास किये गये प्रस्तावों का, यह कमेटी श्रतुमोदन तथा समर्थन करती है।

कमेटी, बिटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती है कि श्रागामी श्रगस्त तक, सारे श्रिधकार पूर्णतया हिन्दुस्तानियों को सौंप दिये जायँगे ।

बिटिश केंबिनेट-मिशन के १६ मई १६४६ के वक्तव्य तथा वाद में ६ दिसम्बर १६४६ की उस पर की गयी व्याख्याओं को कांग्रेस ने स्वीकार कर जिया है और मिशनकी योजनाके अनुसार विधान परिषद् क़ायम करके, इस पर अमल कर रही है। विधान-परिषद् ६मास से अधिक समय से अपना कामकर रही है। परिषद् ने, अपना ध्येय हिन्दुस्तान के लिए स्वतन्न बोकतन्न राज घोषित किया है। इसके अज्ञावा, प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिए, समान बुनियादी अधिकारों और सुअवसरों के आधार पर, आज़ाद हिन्दुस्तान संघ का विधान बनाने में भी विधान-परिषद् ने काफ़ी उन्नति कर ली है।

१६ मई की योजना को मुस्किम जींग ने अस्वीकृत किया या श्रीर विधान-समा में शामिल होने से इन्कार भी। इसको इष्टि में रखते हुए तथा कांग्रेस की इस नीति के श्रनुसार कि, "यह किसी प्रदेश के लोगों को हिन्दुस्तानी रुघ में शामिल हो जाने पर वाधित नहीं करेगी," श्राल हिरेगा कांग्रेस कमेटी ने, २ जून की घोषणा में लिखी तजवीज़ों को मजूर कर लिया हे,जिस में जनता का मत जानने की विधि भी लिखी है।

कांग्रेस ने स्थिरता से हिन्दुस्तान की एकता का समर्थन किया है। ६० सार

पहले, इसके जन्भदिन से ले कर. कांग्रेस ने एक आज़ाद संयुक्त हिन्दुस्तान का सपना देखा है और इसके हासिल करने के लिए, जिला मर-नारियों ने कष्ट केले हैं। पिछली दो पीढ़ियों की कुरवानियाँ और कष्ट ही नहीं, वरन् मारत का परम्परागत लम्बा इतिहास इसकी एकता का परिचायक है। समुद्र, पहाड़ ओर अन्य भौगोलिक स्थिति ने ख़ुद आज का हिन्दुस्तान निर्माण किया है। कोई इन्सानी ताक़त इस के आधार की बदल नहीं सकती और न-ही इसके भाग्य के आहे आ सकती है। आर्थिक अवस्थाएं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की बढ़ती हुई मोगों, हिन्दुस्तान की एकता को और भी अधिक ज़ोर से आवश्यक बना रही हैं। हमने हिन्दुस्तान का जो चित्र देखा है वह सदा हमारे हदय और ध्यान में रहेगा। आल इिट्या कांग्रेस कमेटी को पूरा विश्वास है, कि प्रस्तुत जोश टढ़ा हो जाने पर, हिन्दुस्तान की समस्याओं पर समुचित दृष्टिकोणों से विचार किया जायगा और उस वक्त दो राष्ट्रों को धारणा निर्मुल सिद्ध होकर स्थान दी जायगी।

३ जून,११४० की तजवीज़ों के श्रनुसार सम्भवत हिन्दुस्तान के कुछ भाग इससे श्रवहरा हो जायँ। बढ़े खेद के साथ, मौजूदा हालात में श्राल हिट्या कामेस कमेटी इस सम्भावना को मान रही है।

गो आज़ादी निकट है मगर समय भी विकट है। आज़ादी के दीवानों मे, आज के हिन्दु-स्तान की परिस्थिति, सतर्क तथा सगठित रहने की माँग कर रही है। आज के सकट-समय में, जबिक देशद्रोही तथा विच्छेद करनेवाकी शक्तिया हिन्दुस्तान और इसकी जनता के हितों को आहत करने की चेन्टा कर रही हैं, आज इडिया काग्रेस कमेटी, आम जनता और विशेषकर प्रत्येक कांग्रेसी से तक्राज़ा करती है, कि वह अपने छोटे मोटे सगदे भूतकर सतर्क और सगठित हो तथा हिन्दुस्तान की आज़ादी को, हर उस व्यक्ति मे जो इसे हानि पहुँचाना चाहता है, अपनी पूरी ताकृत लगाकर सुरचित रस्नने के जिए तस्पर हो जाय।

इसके बाद हिन्दुस्तानी रियासर्तो विषयक प्रस्ताव जिसकी सिफारिश कार्यकारिणी ने की थी, श्री पट्टामि सीतारामच्या द्वारा पेश किया गया श्रीर शकरराव देव ने उसका समर्थन किया।

प्रधान के पास आठ संशोधन प्राप्त हुए थे जिनमें से १ विधि-विरुद्ध घोषित हुआ। शेष सशोधनों पर एक घटे बहस के बाद मत जिए गये। अधिकांश सशोधन वापस जे जिए गये, और जिन पर मत जिया गया वे भी गिर गये। मूज प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार हैं --

हिन्दुस्तानी रियासतें

''श्राल इहिया कांग्रेस कमेटी, विधान-परिषद् में बहुत-सी रियासतों के शामिल होने का स्वागत करती है। कमेटी श्राशा करती है कि शेष सभी रियासतें भी, श्राज़ाद हिन्दुस्तान के विधान-निर्माण में, जिसके श्रनुसार रियासती इकाइयाँ सब में सम्मिलित हानेवाली दूसरी इकाइयों की तरह बरावर की भागीदार होंगी, श्रपना-श्रपना सहयोग देंगी।

२. जो वैधानिक तब्दी िवयाँ की जा रही हैं उनमें रियासतों की स्थिति, कैंबिनट मिशन के मेमोरेंडम ता॰ १२ मई १६४६ तथा १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में निर्धारित कर दी गयी हैं। ३ जून १६४७ के वक्तव्य न इस स्थिति में कोई तब्दी जी नहीं की। इन दस्तावेज़ों के अनुसार हिन्दुस्तानी सघ में चृटिश मारत श्रोर रियासतें दोनों शामिल होंगी। सर्वोपिर सत्ता, आधिकार हस्तावरित होने पर समाप्त हो जायगी, श्रोर यदि कोई रियासत सघ में सम्मिन्तित नहीं होती, तो

बह कि ही अन्य त्रकार के राजनीतिक नाते से बँध जायगी। मैमोरेंडम में यह भी जिला था, कि हिन्दुस्तानी रियासनों ने अपने-अपने तथा सब के हितों के ख़ातिर, ब्रिटिश सरकार को स्चित कर विवा है कि वे विधान-निर्माण में भाग लेंगी और उसके यन जाने पर इसमें अपना-अपना स्थान भी अप करेंगी। यह आशा भी अकट की गयी थी कि अनेक ऐसी रियासनोंको, जिन्होंने अभीतक ऐसा नहीं किया, अपने यहाँ की प्रजाओं के साथ मज़दीकी तथा स्थिर सम्बन्ध क़ायम रखने के जिए और अजा की राय जानने के जिए प्रतिनिध संस्थाएँ स्थापित करनी चाहियें। यह भी सुमाया गया था, कि हिन्दुस्तानी सरकार और रियासनों के बीच, सामे मामलों सम्बन्धी जो प्रबन्ध है, नये सममीते हो जाने तक वही बदस्त्र चालू रहे।

- ३. जहाँ, श्राच इंडिया काग्रेस कमेटी, केबोनेट मिशन के मेमोरेंडम के बाद, कुछेक रियासतों में प्रतिनिधि संस्था स्थापना में की गयी थोड़ी-सी उन्नित की सराइना करती है, वहाँ कमेटी को यह खेद भी है कि यह उन्नित बड़ी सामान्य शौर सीमित हुई है। श्रधिकार इस्तांतरित होने पर, श्रागामी दो मास में जो श्राधारभूत परिवर्तन होनेवाले हैं, उनको हिन्ट में रखते हुए यह श्रनिवार्य है कि रियासतों में भी जिम्मेदार सरकारों की स्थापना द्रुतगित से हो। श्राच इित्या कामेस कमेटी को भरोसा है, कि हिन्दुस्तान में वेग से होती हुई तब्दीलियों के महे-नज़र, रियासतों में भी उन्नित की जायगी शौर के उनकी प्रजाशों में सतीप तथा श्रास्मिवश्वास उत्यन्न किया जायगा।
- ४. श्रंप्रेजी सरकार द्वारा सर्वोपरिसत्ता के सिद्धान्तों के धर्य श्रीर स्पण्टीकरण से कमेटी सहमत नहीं है, किन्तु यदि वही स्वीकार कर विया जाय, तो भी, सत्ता समाप्ति के जो परिणाम निक्कों वे सीमित रहेंगे। सर्वोपरि-सत्ता का श्रंत, रियासतों श्रोर भारत-सरकार के वीच प्रस्तुत ज़िम्मेदारियों, सुविधाश्रों श्रोर श्रधिकारों पर उत्तटा श्रसर नहीं डाल सकेगा। श्रापस में बैठकर, दोनों पर्वावाले इन ज़िम्मेदारियों श्रोर श्रधिकारों पर विचार विनिमय कर लेंगे श्रीर तब्दी जियों के श्रनुसार श्रपने सम्बन्ध क्रायम करेंगे। सर्वोपरि-सत्ता का श्रत, रियासतों श्रोर भारत-सरकार के माते की धराशाई नहीं कर देगा। इस श्रंत से रियासतें श्राज़ाद नहीं यन जायँगी।
- ं ४. १२ मई ४६ के मेमोरेंडम तथा १६ मई ४६ के वन्तव्य के श्रभित्राय तथा ससार भर में जनता के स्वीकृत श्रिषकारों के श्रनुसार, यह स्पष्ट है, कि रियासती प्रजाश्रों को, उनके ने सम्बन्ध में किये जानेवाले फ्रेंसिलों में पूरा पूरा दख़ल होना चाहिये। सत्ता, सभी मानते हैं, कि जनता में रहती है श्रीर यदि, सवोंपिर सत्ता का श्रत होता है, तो रियासतों श्रीर बृटिश सम्राट के सम्बन्ध पर कोई चुरा श्रसर नहीं पड़ सकता।
- ६ सर्वोपिर सत्ता के अधीन, जो प्रबन्ध चला आ रहा था, वह समस्त हिन्हुरतान की आनित का ज़ामिन था। इस शान्ति की ख़ातिर रियासती अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करके उन्हें रचा भी प्रदान की गयी थी। हिन्दुस्तान के अमन-शान्ति की समस्या आज भी उत्तनी ही गम्भीर है जितनी कि पहले थी और रियासतों के भविष्य-निर्णय में इसको नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता।
- ७. आज इंडिया कांग्रेस कमेटी, हिन्दुस्तान की किसी रियासत के स्वतंत्र हो जाने का हक सस्बीम नहीं करती, जिससे कि वह शेष भारत से श्रज्जग यजग रह सके। इसका मतज्जन हिन्दुस्तानी इतिहास की गति तथा श्राज के हिन्दुस्तानियों की वास्तविक स्थिति से इन्कार करना होगा।

म. श्रांत हंदिया कांग्रेस कमेटी को भरोसा है कि राजा लोग, श्रांज की स्थिति को भर्ती कांति समक्तर, श्रंपनी प्रजाशों तथा समस्त भारत के हितार्थ, श्रंपनी प्रजाशों के हमराह प्रश तत्र की हकाहयाँ बनकर हिन्दुस्तानी सन्न में सम्मिनत होंगे।

इसके वाद कांग्रेस के प्रधानने श्रपना भाषण दिया। नीचे इस उनके भाषण के श्रन्तिम भाग है के शब्द देते हैं: —

''जब में इस संस्था का प्रधान दना था तो गांधीजी ने अपने एक प्रार्थना-मापण में कहा था कि मुक्ते न केवल काँटों का लाज सिर पर धारण करना होगा बिक्क काँटों की सेज पर भी लेटना पड़ेगा। में ने जम यह अनुमव नहीं किया था कि सचमुच वही होगा। १६ अक्टूबर को ने मेरे प्रधान चुने जाने की घोपणा हुई धौर १७ ता॰ को मुक्ते विमान द्वारा नोश्राखली जाना पड़ा। उसके बाद मुक्ते विहार जाना पड़ा और अभी-श्रभी पंजाब भी गया था। दोनों सम्प्रदाय वाले बन् कि वदा कर हिसा और मारकाट कर रहे हैं और हाल की मिदनत में जिस प्रकार की संगदिली और ज़ुक्म की घारदातें हुई है अनकी मिसाल पहले कहीं नहीं मिलती। मेंने एक इवाँ देखा है जिसमें १०७ स्त्री-बच्चों ने श्रपनी आवरू बचाने के लिए छलाँगें लगाकर जानें दे हीं। एक दूसरी जगह, एक धर्मस्थान में पुरुषों ने ४० स्त्रियों का इसी कारणवश अपने हाथों वध कर ढाला। में ने एक घर में हिड़ुयों के ढेर देखे हैं, जिसमें २०७ व्यक्तियों—श्रधिकाश स्त्री वच्चों को आक्रमणकारियों ने बंद करके ज़िन्दा जला डाला था।

इन भयानक दृश्यों को देखकर इस समस्या के विषय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कुछ सदस्यों ने हमपर हण्ज्ञाम जगाया है कि हमने मयभीत होकर यह निश्चय किया है। में इस शारोप के तथ्य को क़बूज करता हूँ मगर उस मतजब में नहीं जिसके अधीन कि यह आरोप किया गया है। जानों की चित, या विधवाश्रों के विचाप या श्रनाथों के क़न्दन या मनेक बरों के जाये जाने का भय नहीं है, बिक भय इस बात का है कि यदि हम इस प्रकार एक दूसरे से बद्दा लेने के जिए बार करते रहे तो अन्त में हम नर-भन्नी राम्स या अससे भी ज्यादा पितत हो जायेंगे। जो नया दगा होता है उसमें वही पहले वाले की तरह निर्द्यता और पश्चा के कुकर्म नज़र श्राते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे को पतित करते जा रहे हैं श्रीर सब धर्म की दुर्दाई देकर, धर्म के नाम पर! में हिन्दू हूँ श्रीर मुक्ते हिन्दु होने का गर्व है। इसजिए हिन्दू धर्म मेरे नज़दीक, सिहण्युता, सत्य और श्रिहंसा का परिचायक है या उसे कह जीजियेगा वीरता-पूर्ण श्रिहंसा। यदि हिन्दू धर्म इन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता श्रीर इन्साम से नर वभ श्रीर श्रिहंसा। यदि हिन्दू धर्म इन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता श्रीर इन्साम से नर वभ श्रीर श्रिहंसा। यदि हिन्दू धर्म इन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता श्रीर इन्साम से नर वभ श्रीर श्रिहंसा। यदि हिन्दू धर्म इन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता श्रीर इन्साम से नर वभ श्रीर श्रिहंसा। विवेदन करूंगा। की सेरे श्रम के जिए शर्म से सर सुका बेना पढ़ेगा। कीर इन दिनों, में श्रापसे निवेदन करूंगा, कि मैंने श्रपने हिन्दुस्तानी होने पर अनेक वार शर्म महसूस की है।

में पिछले ३० साल से गांधी जी की संगति में रहा हूँ। मैं चम्पारन में उनके साथ ही किया था। उनके प्रति मेरी वक्षादारी धौर श्रद्धा कभी डाँवाँडोल नहीं हुई। यह निजी नहीं वरन राजनीतिक वक्षादारी है। जब-जब उनसे मेरा मतमेद भी हुआ तो मेरी विशाब तकसंगत युक्तियों मे उनका राजनीतिक सहज ज्ञान मुक्ते यधिक ठीक प्रतीत हुआ। श्राज भी, में समकता है कि गांधीजी श्रपनी श्रेप्टवर्म निर्मीकता के साथ ठीक है और मेरा मत दोयगुक्त है। तो फिर में उनके साथ क्यों नहीं हूं ? इसका कारण यह है, कि में अनुभव करता हूं, कि गांधीजी ने अभी वक्ष समस्या का ऐसा हवा नहीं निकाला कि जिसका प्रयोग-जनसाधारण पर किया आ कि।

जब उन्होंने हमें श्रिहिंसापूर्ण श्रसहयोग सिखन्नाया था तो हमें एक निश्चित तरीक़ा समकाया था जिसपर हम मशीन की तरह श्रमज करते रहे। श्राज तो वे ख़ुद श्रंधेरे में टटोज रहे हैं। वे नीश्चास्त्रज्ञी गये थे तो परिस्थिति सुधर गई थी। श्रव वे विहार गये हैं। वहाँ भी शान्ति हो रही है। किन्तु हसमें पंजाब की भडकती श्राग तो नहीं बुक्तती। वे कहते हैं कि बिहार में वे समस्त भारत के लिए हिन्दू-मुस्जिम एकता की समस्या का हल निकाज रहे हैं। होगा! किन्तु हमें तो नज़र नहीं श्रा रहा कि यह हो रहा है। श्रहिंसापूर्ण श्रसहयोग की तरह, कोई निश्चित पय नहीं कि जिसपर चजकर हम श्रपनी मं ज़िज पर पहुंच जायँ।

चौर फिर, बदकिस्मती से, गाधीजी श्राज भी नीतियाँ बना सकते हैं, किन्तु इनपर श्राचरण श्राखिर दूसरों द्वारा ही होगा, श्रीर यह दूसरे, श्रभी उनके विचारों से सहमत नहीं हो पाये।

हन्हीं हृदय-विदारक हाजात में, मैंने हिन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर जिया है। श्राप जानते होंगे कि मेरा जन्मस्थान, परिवार श्रीर घर-बार पाकिस्तान में है। मेरे बन्धु-बांधव समी वहीं रह रहे हैं। सन् १६०६ में जब मैंने राजनीतिक चेत्र में क्रदम रक्खा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मै हिन्दुस्तान के किसी भाग-विशेष की श्राजादी की ख़ातिर काम कर रहा हूँ। में तो समस्त भारत के जिए काम कर रहा था। इस देश का प्रत्येक नदी-नाजा, कोना कोना मेरे जिए पित्र है। श्रीर इस कृत्रिम बँटवारे के बाद भी वह मेरे जिए वैसा ही बना रहेगा। श्रपने भाषण के शुरू में मैंने कहा था, कि हिन्दुस्तान में, कम से कम हर न्यक्ति को साम्प्रदायिक श्राधार पर नहीं वरन हिन्दुस्तानी नागरिकता के श्राधार पर सोचना चाहिये। श्रीर इस सम्बन्ध में, कब महारमाजी की दी हुई शिचा की मैं सिफारिश करूंगा। यदि एक संयुक्त सगठित हिन्दुस्तान बनाना है तो फिर महारमांजी की नीति पर ही चलना श्रेयस्कर होगा।

कहा जाता है कि इस फ्रेंसजे से साम्प्रदायिक दंगे-फ़िलाद बन्द नहीं होंगे और न हो सकेंगे। हाँ, इस समय सो ऐसा ही प्रवीत हो रहा है कि शैतान की गुड़ी चढ़ी है। तो फिर भविष्य में यह दंगे क्योंकर सँभाने जायँगे ? क्या यह ज़हरीना चक्र श्रीर भी वेग पक्रइ नेगा जैसा कि श्रमी-श्रभी बदबा खेने से बदा है ? इस प्रश्न का उत्तर मैं श्रपने मेरठ के सभापित के मापगा में दे खुका हूं। मैंने तभी कहा था कि केन्द्र ढीला पड़ जाने से प्रान्तों में मन मानी होने लगी है। बिहार-प्रस्कार को चाहिए था कि वंगाल-सरकार को चेतावनी दे दे कि यदि वंगाल के हिन्दुश्रों पर श्ररपाचार होते रहे तो यिहार-सरकार श्रपनी नेकनीयती के दा-वजूद विहारी मुसल्लमानों की जान-माल की रचा नहीं कर सकेगी। इसका मतलब यह होता कि मामला ऊँचे भ्रन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में पहुँच गया है जहां सुन्यवस्थित सरकारें इसपर एक दूसरे से बातचीत करेंगी। तब यह मामला ं, उसे जिस बलवाह्यों के हायों से, जिनके नज़दीक मैतिकता या कानून या संयम तुच्छ होता है, निकल जाला। दंगाइयों का जोश श्रम्धा होता है। श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रदिसा भी किसी विधि से की जाती है। मुक्ते यक्रीन है कि १६ भगस्त के बाद हिन्दुस्तान की बाग-होर जिनके हाथों में होगी वे देखेंगे कि पाकिस्तान के अन्यसंख्यक दिन्दुओं के साथ श्रन्याय नहीं होता। यदि मेरे इन शब्दों का दिन्दुस्तान के पाकिस्तान विभाग पर कुछ भी श्रसर हो सकता है तो मैं ज़रूर कहूँगा , कि 'दोनों विभान परिषदों को एक सयुक्त कमेटी नियुक्त करनी चाहिये जो कि श्रव्यसंस्थकों के अधिकारों का निर्याय करे ।" इस प्रकार व्यक्तियों और दंगाइयों के जन-समृह भीर उसके बद्दे , ेकी बाग से इनकी रचा हो सकेगी।

हमने देशी राज्यों के सम्बन्ध में श्रमी-श्रमी प्रस्ताव पास किया है। इस सिम्नसिन्ने में में ए ह बात सुमाना चाहुंगा। जिन रियासतों ने श्रभी तक ग्रपने प्रतिनिधि विधान-परिषद को नहीं भेजे हैं उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों को स्वयं भेज दे। जहां व्यवस्थापिका सभागों का श्रिरितत्व है वहाँ वहाँ वे एसेम्बिलया ब्रिटिश भारत की एसेम्बिलयों की ही भाँति एकाकी हरता तरगा-मत पद्धति-द्वारा श्रविनिधियों का जनाव करलें। जहां ऐसी एसेम्बितयां नहीं हैं वहां प्रतिनिधियों के जनने के लिए अन्य उपाय काम में लाये जा सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों को विधान-परिषद में, जो कि सर्वप्रधान सत्तात्मक संस्था है। हमारी बुनियादी अधिकारों डी कमेटी में हमने सारे देश के लिये एक ही सामान्य नागरिकता मान-खी है। प्रत्येक रियासत का नागरिक हिन्दस्तान का नागरिक है और उसे भारतीय विधान-परिषद में प्रतिनिधित करने का न श्रिविकार है। रियासत के बाहर से श्राया हुश्रा दीवान नागरिकों का यह श्रिविकार सीमित नहीं -कर सकता। हमें भारत का विधान बनाने में रियासती प्रजाजन के परामर्श की ज़रूरत है। अब हम १६ मई के दस्तावेज से वैधे हुए नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारी सभा सर्वोच्च शक्ति रसती है। मारत या इससे बाहर का कोई भी न्यायालय हमारी विधान-परिषद के फैसले पर कोई न्यायाधिकार नहीं रखती। न्छव चू कि इसकी बैठक हो ख़की है और वह अपनी कार्यंप्रसासी के नियम बना खुकी है इसिक्कर वह अपने बोट के अतिरिक्त और किसी के निर्णय से भग भी नहीं हो सकती। मैं नहीं समकता कि हमारे देशी राज्यों के प्रतिनिधि विधान-परिषद् में क्यों नहीं स्वीकार किये जायँगे।

फेंबबे के रूप में में कहूँगा कि हमें उस आज़ादी है ही सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, जो शीघ ही मिबनेवाजी है। हमें उस एकता के जिए अपनी तारी श्रांक बगा देनी चाहिए जिसे हमने शीघ स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयरन में खो दिया है। यह काम केवज मारत को सुरर, सुखी, गणतजातमक श्रोर समाजसत्तावादी राज्य बनाकर किया जा सकता है जहाँ धर्म और जाति के भेदभाव बिना सभी नागरिक विकास का समान श्रवसर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का भारत अपने बिछु हे बच्चों को फिर श्रपनी गोद में विठा सकता है। इस काम में उम सभी सच्ची सेनाओं और बिछानों की श्रावश्यकता होगी जिनकी हमें श्राजादी की बड़ाई में ज़रूरत थी। हमें सभी शाकि की भूखी राजनीति का परित्याग कर देना चाहिए। हमें उस त्याग कठिनाई श्रीर स्वेच्झाए श्रां अर्किचनता की गौरवपूर्ण परम्परा का परित्याग नहीं करना चाहिए जिसका निर्माण हमने जेब जाकर, जाठी-प्रहार सहकर श्रीर गोलियाँ खाकर किया है। हमें फिर श्रपने को उस क्ये कार्ब में जातर, जाठी-प्रहार सहकर श्रीर गोलियाँ खाकर किया है। हमें फिर श्रपने को उस क्ये कार्ब में जातर, जाठी-प्रहार सहकर श्रीर गोलियाँ खाकर किया है। हमें फिर श्रपने को उस क्ये कार्ब में जाग देना चाहिए जो स्वतत्रताप्राप्ति के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो आज़ादी हासि की है वह तब तक पूरी गहीं हो सकती जय तक भारत की एकता न स्यापित हो जाय। विभाजित की सारत तो गुजाम बन जायगा। इसजिए इस दूसरी गुजामी से जहाँ तक शीघ हो सके दूर हो जायँ। हमें स्यभाग्य-निर्णय के जो सुश्रवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें श्रव हमारे भारत में एकता कायम करने के उरहरूट घ्येय में जगा देना चाहिए, इस कार्य में ईश्वर हमारी मदद करे।

# परिशिष्ट १

# कांग्रेस का घोषणापत्र

केन्द्रीय चुनावों के लिए कांग्रेस ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था श्रीर उसके शीघ्र बाद (११-१२-४४ को ) केन्द्रीय श्रीर प्रान्तीय चुनावों के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र निकाला। यह दूसरा घोषणापत्र यहाँ प्रकाशित किया जाता है:—

"गत सितम्यर में श्रॉल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने श्रपने यम्बई-श्रिधवेशन में यह निश्चय किया था कि श्राम जनता के स्चित करने श्रीर कांग्रेस-उम्मेदवारों के पथ-प्रदर्शन के लिए कांग्रेस निक्कि कमेटी एक ऐसा घोपणापत्र तैयार करे श्रीर उसे स्वीकृति के लिए श्रॉल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मुख पेश करे जिसमें कांग्रेस की नीति श्रीर कार्यक्रम सिमालित कर लिए गये हों । विकेंद्र कमेटी को यह श्रिधकार भी दे दिया गया था कि केन्द्रीय धारा-सभा के निर्वाचनों के लिए वह इस से पहले भी एक घोपणापत्र निकाल दे । इसके श्रमुतार यह चुनाव-घोषणापत्र जनता के सामने रखा जा चुका है । विकेंग कमेटी को इस बात का दुःख है कि प्रान्तों में श्राम चुनाव करीय होने के कारण श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्पूर्ण घोषणापत्र पर विचार करने के लिए निकट-भविष्य में कोई मीटिंग नहीं की जा सकेगी जिसकी श्राशा श्रॉल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पहले प्रकट की थी । इसलिए विकेंग कमेटी ने स्वयम ही घोषणापत्र वैयार कर लिया है श्रीर सर्वसाधारण की सचना श्रीर कांग्रेसी उम्मेदवारों के मार्ग-दर्शन के जिए इसे प्रकाशित करती है ।

घोषणापत्र का सम्पूर्ण रूप इस प्रकार है-

"राष्ट्रीय महासमा—कांग्रेस ने देश की स्वाधीनता के लिए साठ वर्ष प्रयत्न किया है। इस लम्ये काल में इसका इतिहास जनता का इतिहास रहा है, जो सदा उस वन्धन से छूटने का प्रयत्न करती रही है जिसने उसे जकड़ रखा है। छोटे-से धारम्म से यह प्रगति करते हुए मगरों की जनता से दूर-वृर के गांवों की जनता तक आज़ादी का सन्देश पहुचाती रही है छोर इस प्रकार वह इस विशाल देश में फल गयी है। इस जनता से हो उसे शक्ति छोर ताकत मिली है धीर इसी के हारा घह ऐसे शक्तिशाली मंगठन के रूप में परिवर्तित होसकी है और स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए भारत के दह निश्चय की प्रतीक यन गई है। वह इसी पित्र प्रयोजन के लिए पीड़ी दर-पीड़ी धारमसमर्पण करती रही है छोर इसके नाम पर तथा इसके मगरहे के नीचे इस देश के असंख्य स्नी-पुर्पों ने धारमधिल दी है धीर अपनी की हुई शपय प्री करने के बिए मीपण कष्ट महन किये हैं। सेना शार तथा के हारा हस ने हमारे देशवासियों के हहयों में स्थान पा बिया है, हमारे राष्ट्र के पति असरमानस्थक यातों के सन्मुष्ट धारमसमर्पण करने से इन्कार करने हमने विदेशी शायन के विरुद्ध शिंकशाली धान्होलन लक्षा कर दिया है।

हत्त्वर शांचशाली

"कांग्रेस के कार्यकलाप में अगदित के बिए रचनात्मक कार्यक्रम भी शामिल रहा है सीर

आज़ादी हासिल करने के लिए अनवरत सघष भी। इस संघर्ष में इसने कितने ही संकटों का सामना किया, है और वार-वार एक सशस्त्र साम्राज्य की ताकत से टक्कर ली है। कांग्रेस शान्तिमय साधनों का प्रयोग करते हुए इन सघषों के बाद केवल जीवित ही नहीं रही, बल्कि इनसे उसे और भी शिक्त प्राप्त हुई है। हाल के तीन वर्षों में जो अभूतपूर्व सामृहिक उफान आया है उसके कूर और निर्मम दमन से कांग्रेस और भी अधिक हद हो गई है और उस जनता की यह और भी शिय होगई है जिसका इसने तुफान और कष्ट के समय साथ दिया है।

#### सबके लिए समान श्रधिकार

"कांग्रेस भारत के प्रत्येक नागरिक—स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों की समर्थक रही है। इसने सब सम्प्रदायों और धार्मिक दलों की एकता, सिहण्युता और पारस्परिक धुभेच्छा के लिए काम किया है। वह सभी को उनकी प्रवृति और विचारों के अनुसार उन्नित और विकास का सुश्रवसर प्राप्त होने का समर्थन करती रही है। वह राष्ट्रके अन्तर्गत प्रत्येक दल और प्रादेशिक क्षेत्रकी आज़ादी के इक्ष में है जिससे वह बड़े ढाँचेके अदर अपने जीवन और संस्कृतिका विकास कर सके, और वह इस बात को घोषित कर चुकी है कि इस कार्य के लिए ऐसे सीमान्तर्गत प्रदेशों या प्रान्तों का निर्माण जहाँतक होसके भाषा और सस्कृति के आधार पर होना चाहिए। यह उन सभी के श्रधिकारों के पन्त में है जिन्होंने सामाजिक अत्याचार और अन्याय सहन किये हैं और सभी बाधाएँ दूर कर उनमें समानता कायम करने के इक में है।

"कांग्रेस एक ऐसे स्वाधीन जनसत्तात्मक राष्ट्र की कल्पना करती है जिसके विधान में सब नागरिकों को बुनियादी श्रधिकार श्रीर स्वतत्रताश्रों का श्राश्वासन दिया गया हो । इसके विचार में यह विधान संवीय होना चाहिए श्रीर उसकी वैधानिक इकाइयों—शान्तों को स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए श्रीर उसको धारा-सभाश्रों का निर्माण वयस्क-मताधिकार-द्वारा निर्वाचित सदस्यों-द्वारा होना चाहिए । मारत का सयुक्त राष्ट्र विभिन्न खण्डों का मनोनीत संघ होना चाहिए । प्रान्तीय इकाइयों को महत्तम स्वतत्रता देने के जिए संघशासन के प्रमुख में केवज कुछ विभाग श्रीर परिमित शक्ति साँपी जानी चाहिए । यह (नियम) सभी इकाइयों पर जागू होंगे । इसके सिवा एक सूची ऐसे नियमों की भी बन सकती है जिन्हें केवल वही प्रान्त स्वीकार करें जो ऐसा

#### वैधानिक अधिकार

"विधान में मौतिक श्रधिकारों का उछे ख होगा, जिनमें नीचे खिली बार्ने भी सम्मिखित होंगी —

- (१) भारत के प्रत्येक मागरिक को श्रापने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने, स्वाधीनता पूर्वक मिखने-जुलने श्रोर समूह बनाने, शान्तिपूर्वक निश्शस्त्र होते हुए एकत्रित होने का श्रधिकार होगा बशार्ते कि उसका उद्देश्य कानून या नैतिकता के विरुद्ध न हो।
- (२) प्रत्येक नागरिक को चारिमक स्वतंत्रता और धपने धर्म पर प्रत्यक्ष रूपमें चन्नने का अधिकार द्वोगा वशर्ते कि इसमे सार्वजनिक शान्ति या नैतिकता को कोई जुकसान न पहुँचता हो।
- (३) ऋएप सख्यक जातियों श्रीर विभिन्न भाषा-चेत्रों की संस्कृति व भाषा तथा किषि की रचा की जायगी।
- (४) धर्म, जाति, वर्ण श्रौर विंगमेद के नावज्द सभी नागरिक कानून की रिष्ट में समान होंगे।

- (१) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण श्रथवा लिंगभेद के कारण सरकारी नौकरी श्रीर सम्मान श्रथवा न्यापार, न्यवसाय में कोई वाधा प्रस्तुत न होगी।
- (६) कुवों, तालाबों, सहकों, पाठशालाश्चों श्रीर सार्वजनिक स्थानों पर, जिन्हें राष्ट्रीय श्रथवा स्थानीय धन से बनाया गया हो या व्यक्तियों की श्रोर से सर्व-साधारण के लिए जिनका दान किया गया हो, सब नागरिकों का समान श्रधिकार होगा।
- (७) इस सम्बन्ध में प्रचित्तत नियम और संरक्षणों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिक को अस्त्र-शस्त्र रखने का अधिकार होगा।
- (म) गैर-कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जायगा। उसके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर श्रिधकार नहीं किया जा सकेगा श्रीर न उसे ज़ब्त किया जा सकेगा।
  - (६) सब धर्मी के विषय में केन्द्रीय शासन निष्पत्तसा का न्ययद्वार करेगा ।
  - (१०) सभी बालिगों को मताधिकार होगा।
  - (११) केन्द्रीय शासन सब के लिए निश्शुलक श्रीर श्रमिवार्य शिचा का प्रबन्ध करेगा।
- (१२) प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी घूमने, उहरने श्रथवा बस जाने का श्रीर कोई भी ज्यापार ज्यवसाय करने का धौर कानूनी श्रभियोगों में समान-ज्यवहार प्राप्त करने का तथा भारत के सभी भागों में रज्ञा पाने का श्रधिकार होगा।

"इसके श्रतिरिक्त राष्ट्र जनता के पिछ्डे श्रथवा दिवत श्रंशों के जिए श्रावश्यक संरच्या श्रीर निवास के प्रवन्ध का भी उत्तरदायी होगा, जिससे वह शीधता-पूर्वक उन्नित कर सकें तथा राष्ट्रीय जीवन में सम्पूर्णता श्रीर वरावरी का हिस्सा हासिज कर सकें। विशेषतया राष्ट्र सीमान्त प्रदेशों की जनता के विकास में श्रीर उसकी वास्तविक प्रवृतियों के श्रनुसार दिजत जातियों की शिक्त। विथा सामाजिक व श्राधिक श्रन्नित में सहायता देगा।

#### श्रनेक समस्याएं

"विदेशी शासन के ढेढ़ सौ वर्षों ने देश की वृद्धि को रोक दिया है और कितनी ही समस्याएँ उरपन्न कर दी हैं जिनका तुरन्त ही समाधान होनी चाहिए। इस काल में देश और जनता के गम्भीर उरपीड़न से सर्व-साधारण मूख और सन्ताप की गहरी खाह्यों में गिर खुके हैं। देश को केवल राजनीतिक पराधीनता का ही अपमान नहीं सहना पड़ा, वरन् उसकी आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक और आस्मिक अवनित मी हुई है। भारतीय हितों और दृष्टिकोण की नितान्त उपेहा से एक अनुत्तरदायी शासन द्वारा युद्ध के हम वर्षों में उरपीड़न, और शासन की अयोग्यता इस सीमा तक जा पहुँची है कि हम मयकर दुर्मिच और सर्व-यापी दुर्गित के शिकार होगये हैं। इन में से किसी भी आवश्यक समस्या का हल स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बिना सम्भव नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता के निर्माण में आर्थिक और साम।जिक स्वतंत्रता का सम्मिलित होना आवश्यक है।

#### गरीबी दूर करना

'भारत के सामने बहुत ज़रूरी सवाल यह है कि गरीबी के कारणों को किस प्रकार हटाया जाय। सर्वसाधारण की इस भलाई श्रीर उन्नित के जिए कांग्रेस ने खास ध्यान दिया है श्रीर वह रचनात्मक कार्रवाहणों करती रही है। उन्हीं की भलाई श्रीर उन्नित की कसीटी पर प्रत्येक प्रस्ताव श्रीर परिवर्तन की परख इसने की है श्रीर घोषित किया है कि हमारे देश की जनता की हु; स-निवृत्ति के मार्ग में जो भी वाधाएँ श्रायें उन्हें श्रवश्य ही दूर कर देना चाहिए। उद्योग-धन्धों श्रीर कृषि, सामाजिक सेवाओं और उपयोगिता श्रादि सभी को श्रीस्ताहन मिलना चाहिए तथा इन्हें श्राधुनिक ढंग पर लाकर इनका शीयता के साथ प्रचार होना चाहिए जिससे देश का मूलधन ददे और दूसरों का श्राश्रय जिये विभा इसकी भारमोश्रति की शक्ति में वृद्धि हो। लेकिन इन सबका खास मक्तमद जनता की भलाई छौर उसका श्राथिक, सांस्कृतिक और श्राप्तिक स्तर ऊंचाकरना, बेकारी दूर करना सथा वैयक्तिक श्राप्तसम्मान यहाना ही होना चाहिए। इसके लिए कावश्यक होगा कि सभी चेत्रों में समाजसत्तावादी उलित की एक योजना बनायी जाय और उसका पकीकरण किया जाय जिससे व्यक्तियों श्रथवा समूहों के हाथों में धन तथा शक्तियों इकट्टी न हो जायें, ऐसे स्वायों को न पनपने दिया जाय जो सामूहिक हितों के शत्र हों श्रीर भूमि, उद्योग-धन्धा तथा राष्ट्रीय कार्यों के दूसरे अगों में उत्पत्ति और बँटवारे के तरीकों पर, यातायात् के साधनों श्रीर खनिज स्रोतों पर समाज का नियत्रण हो सके, जिससे श्राज़ाद हिन्दुस्तान परस्पर सहायक राष्ट्रमयहज्ञ के रूप में विकसित हो सके। मूल उद्योग-धन्धों श्रीर मौकरियों पर, खनिज स्रोतों पर, रेज, नहर, जहाज तथा सार्वजनिक यातायात् के दूसरे साधनों पर भी इसीजिए राष्ट्र का श्राधिपस्य और नियंत्रण होना भावश्यक है। मुद्रा श्रीर विदेशी लेन-देन, वेंक श्रीर धीमा इन्हें राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से भवश्य ही नियत्रित कर देना होगा।

#### गाँवों की समस्या

"हालाँ कि सारे हिन्दुस्तान में गरीयी फैली हुई है, पर ख़ासतौर पर यह समस्या गाँवों की है। इस की ख़ास वजह यह है कि ज़मीन पर जनसक्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और जीवन- निर्वाह के अन्य साधनों का अभाव है। बिटिश आधिपत्य में हिन्दुस्तान को भीरे भीरे अधिक प्राम्य बना दिया गया है, दूसरे धन्धों और काम-कालों के कितने ही रास्ते बन्द कर दिये गये हैं और इस तरह जनसक्या के एक बहुत बड़े हिस्से को अस ज़मीन पर निर्भर करने के जिए मजबूर कर दिया गया है जिसके जगातार छोटे-छोटे दुकटे हुए जा रहे हैं और अब जिसका अधिक अश आर्थिक दृष्टि से वेकार बन चुका है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि भूमि की समस्या का सभी पहलुओं से निराकरण किया जाय। खेती को वैज्ञानिक ढग पर उन्नत करना और सब तरह के उद्योग-धन्धों का शीव्रतापूर्वक विकास करना आवश्यक है जिससे केवल धनोपार्जन ही न हो, बक्कि भूमि पर आशित जन संख्या को मी खपाया जा सके—खासकर गाँवों के उद्योग-धन्धों को प्रोस्ताहन मिल्ने जो कि पूरे समय या शांशिक समय के लिए वाछित व्यवसाय के रूप में हो। यह आवश्यक है कि उद्योग-धन्धों की योजना और विकास में जहाँ समार्ज के लिए अधिक-से अधिक धनोपार्जन का आदर्श हो इस बात का सदा ध्यान रखा जाय कि इससे और नयी बेकारो न बढ़ने पाये। योजनापूर्वक कामकाज की खोज हो और सभी समर्थ व्यक्तियों को करने के लिए काम मिल्ने। भूमिहीन किसान-मज़दूरों को काम करने के अवसर दिये जाने चाहिए जिससे वह खेती या उद्योग धन्धों में खप सकें।

#### भूमि-प्रथा में सुधार

"मूमि-प्रथा में सुधार के लिए, जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, किसान और शासन के बीच के माध्यमों को हटाना पढ़ेगा। इसलिए इन बीच वालों (ज़र्मीदारों) के भाधिकारों की उचित मूक्य देकर ले लेना होगा। जब न्यक्तिगत खेती और किसान के भूस्वामित्व का जारी रखना ठीक है तो उन्नत कृषि श्रीर सामाजिक मूक्य प्रथा प्रोत्साहन के लिए भारतीय परिस्थित में उपयुक्त सामृहिक खेती की एक प्रणाली आवश्यक है। परन्तु ऐसा कोई भी परिवर्तन सम्बद्ध किसानों की स्वीकृति श्रीर प्रसन्तता से ही हो सकता है। इसके लिए बांह्रनीय है कि भारत के

भिन्न-भिन्न भागों में परीक्षण के रूप में शासन की सहायता से सामूहिक कृषिचेत्र घनाये जाय । नमूना पेश करने के लिए राष्ट्रकी श्रोर से बड़े-बढ़े कृषिचेत्र भी सगठित किये जाय ।

#### जमीन की उन्नति

"उद्योग-धन्धों श्रोर भूमि-सम्बन्धी उन्नति तथा विकास में श्राम्य तथा नागरिक श्राधिक-स्थिति में उचित सम्बन्ध श्रोर सन्तुलन होना चाहिए। विगत समय में श्रामों की श्राधिक स्थिति विगहती गयी है श्रोर श्रामों का परित्याग होने से शहर श्रोर करने समृद्धिशाली होते गये हैं। इसे ठीक करना ही पड़ेगा श्रोर इस बात का प्रयत्न करना होगा कि जहाँ तक सम्भव हो नगर श्रोर गावों में रहनेवालों के रहन-सहन के उग एक से होजायँ जिससे सभी प्रान्तों की श्राधिक स्थिति समान हो सके। किन्हीं विशेष प्रान्तों में श्रोद्योगीकरण केन्द्रित नहीं होजाना चाहिए श्रोर जहाँ तक होसके इसे नियुग्यतापूर्वक सर्वत्र प्रसारित कर दिया जाय।

"मूमि और उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा जनता के स्वास्थ्य और कर्याण के लिए देश की वही-बद्दी निद्यों की महान् शक्ति का नियत्रण और उचित प्रयोग आवश्यक है। आजकल यह शक्ति न केवल व्यर्थ जा रही है बिलिक बहुधा भूमि और उस पर रहनेवाले लोगों के जुकसान का कारण होती है। सिंचाई के काम को उन्नत बनाने के लिए तथा पानी के बँटवारे को निरन्तर और एक समाम रखने के लिए विनाशकारी वादों को रोकने के लिए, मलेरिया को दूर करने और पानी की बिजली के विकास के लिए तथा जुदा जुदा तरीकों से प्रामीण जगता के रहन सहम के स्तर को क्रिंश करने में सहायता पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि नदी-कमीशनों का निर्माण किया जाय। इस प्रकार तथा अन्य उपायों से देश के शक्ति-स्नोतों का शीघ्र ही विकास करना है जिससे उद्योग-धन्धों तथा खेती की हन्नति के लिए ज़रूरी नींव खड़ी की जा सके।

## सर्वसाधारण की शिचा

"सर्वसामान्य जनता की षौदिक, श्रार्थिक, सास्कृतिक और नैतिक दृष्टिकाणों से उन्नति करने के लिए उसकी शिषा का समुचित प्रयन्थ करना श्रावश्यक है जिससे आरम्भ होनेवाले कार्य श्रीर सेनाओं को नये चेत्र के लिए वह उपयुक्त सिद्ध हो सके । सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं का जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए श्रावश्यक हैं, विस्तृत परिमाण में प्रवन्ध होने चाहिए श्रीर दूसरे मामलों की तरह इसमें भी श्रामीण चेत्रों की श्रावश्यकताश्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रस्ता श्रीर शिशुश्रों के लिए ख़ास सुविधाएँ होनी चाहिए।

"इस तरह ऐसी स्थिति पैदा करदी जाय जिससे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यक्रम के हर चेत्र में डन्नित का बराबर श्रवसर प्राप्त हो तथा सबको ही सामाजिक संरच्या मिले।

"विज्ञान, कार्य के श्रगणित चेन्नों श्रोर मानव जीवन तथा श्राकाचाओं को श्रधिक परिमाण में प्रभावित करता हुशा श्रागे वहाता है श्रीर भविष्य में यह श्राज से भी श्रधिक प्रभावित करेगा। उद्योग, कृषि श्रीर सस्कृति-सम्बन्धी सब उन्मति तथा राष्ट्रीय श्रात्मरचा का प्रश्न सब इसी पर श्राश्रित हैं। इसीबिए वैज्ञानिक श्रनुसन्धान राष्ट्र का मौजिक कर्त्तन्य हो जाता है। इसका संगठन श्रीर प्रचार सुविस्तृत परिमाण पर किया जाना चाहिए।

#### मजदूरों का सरज्ञण

"राष्ट्रीय शासन, उद्योग-धन्थों में लगे मज़दूरों के दिलों की रहा करेगा श्रीर उन्हें एक निश्चित मज़दूरी, रहन-सहन का श्रष्ठा ढंग, रहने के लिए उपयुक्त घर, काम के घरटों की निय-मित श्रीर नियंत्रित सख्या श्रादि, देश की श्रार्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए जहाँ तक सम्भव

होगा अन्तर्राष्ट्रीय मादशों के अनुमार कर पायेगा शौर मानिक तथा मजरूरों के बीच पैटा होनेवाने कागए नियटाने के लिए छचित साधन काम में लायेगा। इसके अतिरिक्त युदापे, यीमारी श्रीर वेकारी के साथिक परिणामों के विरुद्ध सुरहा के प्रबन्ध ग्रुटायेगा। श्रपने दिशों की रहा के लिए स्व स्थापित करने का मजदूरों को अधिकार होगा।

"गुजरे जमाने में खेती पर आश्रित प्रामीण जनता कर्ज के बोक्तों से पिमदी रही है। यद्यपि कई कारणों से गत वपों में इसमें कुछ कमी हुई है, किन्तु कर्जों का बोक छमी जारी है, इसिब्र इसे दूर करना है। आसान शर्जों पर उधार दिवानि की सुविधाएँ उन्हें महयोग मगठनों से दिवानी आवश्यक है। सहयोगी सगठन तो धन्य कार्मों के विष् भी प्रामों और नगरों में बन जाने चाहिए, खास कर उद्योग-धन्धों में तो सहयोग सगठनों को विशेष प्रोस्साहन मिव्रने चाहिए। जनतत्रात्मक शादशों पर छोटे परिमाण के उद्योग-धन्धों के विकाम के विष् यही विशिष्ट धीर उपयुक्त साधन है।

"भारत की इन श्रावश्यक गुरियमों को एक संयोजित श्रीर सयुक्त प्रयस्त से ही सुन्नमाया जा सकता है जो राजनीतिक, श्रायिक, कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी तथा सामाजिक विषयों में एक साथ न्यवहार में लाया जाय। श्राज के समय की कुछ महान् श्रावश्यक वाएँ भी है। सरकार की श्रसीम श्रयोग्यता श्रीर कुप्रयन्ध से भारत के श्रसंख्य कोगों को श्रगियित यातनाएँ भोगनी पड़ी हैं। वासों न्यक्तियों ने भूस से तहप-तहप कर प्राण स्थागे हैं श्रीर श्रय भी वस्त्र श्रीर खाद्य की कमी चारों श्रोर स्पष्ट है। सरकारी नीकरियों, जीवन के जिये श्रावश्यक वस्तुश्रों की पाँट श्रीर नियन्त्रण के विभागों में घूसकोरी फैली हुई है जो श्रसद्य हो गई है। इस समस्या का समाधान तुरन्त ही होना चाहिये।

# श्रन्तर्राष्ट्रीय मामले

"श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रों के विश्व-क्यापी मंघ-शासन का समर्थन करती है। जब तक ऐसा सब न बन सके भारत को सभी देशों से मैत्री स्थापित करनी है, विशेष कर अपने पढ़ोसिगों से। सुदूर पूर्व में, दिल्ला पूर्वी पृशिया तथा पश्चिमी पृशिया में हजारों वर्षों तक भारत का क्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्यन्ध बना रहा है और यह अवश्यम्भावी है कि स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् भारत इन पुरातन सम्बन्धों को पुनर्जीवित करे तथा इनका विकास करे। रखा के प्रश्न और मविष्य की व्यापारिक प्रवृत्ति के कारणों से भी इन चेत्रों से घने सम्बन्ध स्थापित हो जाने सम्भव हैं। वह मारत जिसने अपने स्वतन्त्रता के संग्राम में आहंसक साधन बतें हैं, सदा ही विश्व-शान्ति और सहयोग को अपना समर्थन दिया करेगा। वह सभी पराधीन देशों की स्वाधीनता का पोषक रहेगा क्योंकि केवल स्वतन्त्रता की इसी नींव पर और साम्राज्यवाद के हटाए जाने पर ही ससार में शान्ति की स्थापना सम्भव है।

"म अगस्त १६४२ को ऑब इिएडया कामेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था जो अब भारत के इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त कर खुका है। उसकी मांगों और चुनौती का श्राज कांग्रेस समर्थन करती है। उसी प्रस्ताव के मूलाधार पर श्रीर उसी के युद्ध-नाद से काग्रेस श्राज चुनावों का मुकाबिका कर रही है।

"इसजिए कांग्रेस देश भर के मतदावाओं से प्रार्थना करती है कि वह सब उपायों से कांग्रेसी उम्मीदवार की भागामी निर्वाचनों में सहायता करें भौर इस नाज्ञक समय में कांग्रेस का साथ दें जो कि भविष्य की सम्भावनाओं से सारगर्भित है। इन निर्वाचनों में छोटे-छोटे प्रश्नों की कोई गण्ना नहीं है,न न्यक्तिगत या संकीणं जातीय सबध के प्रश्न ही, कोई कुछ अर्थ रखते हैं; केवल एक हो बात परमावरयक है और वह है हमारी मातृभूमि की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता जिससे शेष सब स्वतन्नताएँ हमारी जनता को प्राप्त हो जार्येगी। भारत के लोगों ने कितनी ही वार स्व-तन्त्रता की शपथ जी है। वह शपथ निभानी श्रभी शेष है और हमारा वह प्रिय आदर्श, जिसके लिए कि शपथ जी गई है और जिसकी पुकार को हमने कितनी ही वार सुना है, हमें अब भी खुला रहा है। समय आ रहा है जब कि हम अस शपथ को पूर्ण रूप से निभा सकेंगे। यह निर्वाचन तो हमारे लिए एक छोटी सी परीका है जो आनेवाले महत्तर संघर्षों की तैयारी मान्न है। वह सब जोग जो भारत की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की अभिलाषा और चिन्ता करते हैं इस परीक्षा का शिक्त और दहता से सामना करें तथा उस स्वतन्त्र भारत की श्रोर बढ़ें जिसका सब स्वप्त देखते हैं।"

# परिशिष्ट ३\*

## द्त्रिण श्रफ्रीका को समस्या

दिल्लिया अफ्रीका की समस्या १६० म से ही विसरती आ रही थी, श्रीर श्रव वह 'पेगिंग ऐक्ट' कहे जानेबाले कानून से उत्पन्न परिवर्तनों की तीच्याता की मंजिक से गुज़र चुकी थी। यह ऐक्ट श्रीर असके १६४३-४६ तक के परियाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने जनमा के ध्यान को अपनी श्रोर श्राकिषित कर खिया था श्रीर भीषया सार्वजनिक चिन्ता का विषय यन गया। नोचे खिले महत्वपूर्य पत्रकों से दिल्या श्रक्तीका के श्रान्दोलन का श्रिधकृत वर्यान प्राप्त हो सकेगा।

१८६३ हैं के पहले नेटाल में हिन्दुस्तानियों ने न्यवस्थापक श्रीर म्युनिसिपल होनों ही तरह के मताधिकार युरोपियनों के समान ही प्राप्त कर रखे थे। पहले-पहल १८६३ हैं के उनके न्यवस्थापक मताधिकार छीने गये, पर उन लोगों को श्रपनाद के रूपमें छोड़ दिया गया जिनके नाम मतदाताश्रों की सूची में श्रा चुके थे। किन्तु उस ज़माने में हिन्दुस्तानियों ने इसका जो विरोध किया उसकी सुनवायी हुई श्रीर इस (मताधिकार-विधान) पर जन्दन का भी श्रनुकूत मत मिल गया।

१८६६ ई० में हिन्दुस्तानियों को वहाँ पार्लीमेण्टरी मताधिकार से प्रकटतया इस श्राधार पर वंचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो श्रपनो मातृभूमि—भारत में ही इस श्रधिकार से वचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो श्रपनो मातृभूमि—भारत में ही इस श्रधिकार से वचित कर दिये गये निसका परिणाम यह हुआ कि छनका न तो केन्द्रीय शासन व्यवस्था पर कोई प्रमाव रह गया, न प्रान्तीय या स्थानीय पर ही। दरबन या श्रन्य स्थानों में स्थित हिन्दुस्तानी बस्तियों की स्थानीय श्रधिकारी घोर छपेन्ना करने खरे।

हिन्दुस्तानियों के बिए यहाँ स्कूल अलग खोले गये, श्रोर कहीं-कहीं हिन्दुस्तानियों श्रीर श्रफ्तीकनों के बिए श्रलग श्रस्पताल भी स्रोले गये। नेटाल विश्वविद्यालय के कालेज में कोई भी हिन्दुस्तानीं दाख़िल नहीं हो सकता।

रेलगाड़ियों में सामान्यतः हिन्दुस्तानी सिर्फ उन्हीं ख़ास उन्हों में गैर-युरोपियनों के साथ बैठ सकते हैं जो उनके लिए 'रिज़र्ब' होते हैं श्रीर सरकारी दफ्तरों—हाक व तारघरों तथा

क्ष परिशिष्ट २ केवल कानूनी मामलों से सम्बद्ध होने के कारण छोड़ दिया गया है। -प्रकाशक

रेलवे टिकटवरों में गैर-युरोपियमों के जिए काडवटर - कठवरे तक ग्रम्भग यने हुए हैं। यह भेदभाव श्रीर तो श्रीर न्यायानयों में भी वर्ता नाता है।

सरकारी श्रीर म्युनिसिपन नीक्षरियों से हिन्दुस्तानियों को विवक्कत ही विचित कर दिया गया है—श्रपवादस्वरूप उन्हें कहीं-कहीं नीचे की नीकिरियों—मोटे कामों पर जगा दिया गया है। हाँ, हिन्दुस्तानियों के खिए श्रज्ञग खोजे गये स्कूबों में श्रध्यापनों श्रीर कुछ कचेहिरियों में दुमापियों के पदों पर भी हिन्दुस्तानियों को रहा। गया है।

श्रभो हाल तक नेटाल में हिन्दुस्तानियों को जो सुविधाएँ प्राप्त थीं उनमें शहरों श्रीर ब्रामों में भूसम्पत्ति खरीदना श्रीर उनपर श्रधिकार करना भी या, परन्तु १६४३ 'पेगिंग ऐक्ट' द्वारा इस सुविधा के उपयोग पर भी कठोर नियंत्रण जगा दिया गया। फील्ड मार्शल स्मट्स ने भ्रम पार्लीमेग्ट में एक घोषणा की है कि वे नेटाल श्रीर ट्रान्सवाल के हिन्दुन्तानियों पर श्रसर हाल नेवाले नये कानून पेश करेंगे।

- (क) नेटाक में 'पेगिंग ऐक्ट' की श्रविध मार्च १६४६ में समाप्त हो जाने पर नया कानून जागू होगा जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी वहीं भू-सम्पत्ति खरीदने में श्रसमर्थ होंगे, केवल कुछ निश्चित इल्कों में वह जमीन खरीद सकेंगे।
- (स) जय कि 'पेगिंग ऐक्ट' केवल हरवन में ही लागू होता है गाँर भूमिका धादान-प्रदान केवल हिन्दुस्तानियों श्रीर सुरोपियनों के बीच हो सकता है, पर नया कानून तो लारे नेटान प्रान्त के शहरा श्रीर गाँवों पर लागू होता है, श्रीर इस तरह भूमि का शादान-प्रदान न केवस युरोपियनों श्रीर हिन्दुस्तानियों के बीच बन्द करता है यित्क किसी भी जातिवाले से हिन्दुस्तानी जमीन नहीं खरीद सकते जिसमें युरोपियन, रगीन जातिवाले श्रीन्त्, चीनी, मलायी श्रादि सभी समिमलित हैं।
- (ग) नये विधान के श्रनुसार ट्रान्सवाल नगर श्रीर गाँवों में हिन्दुस्तानियों के रहने-सहने श्रीर रोज़गार-धन्धा करने के खिए श्रलग ही चेश नियत कर दिये गये हैं जिसके द्वारा हिन्दुस्तानियों की व्यापारिक कियाशोजसा को बिच्कुल नष्ट न भी किया गया तो शिथिल श्रीर सीमित ग्ररूर कर दिया जायगा । इस प्रकार व्यापारिक चेशों से उन्हें दूर हटाकर श्रीर श्रम्य ऐसी जातिवालों की जनता के—जिन के साथ उनका श्रयतक व्यापारिक सम्यन्ध रहा है —संस्पर्ण से विच्छित करके हिन्दुस्तानी व्यापारी को नष्ट कर दिया जायगा ।

इसके श्रविरिक्त ट्रान्सवाल में ज्यापार श्रीर लाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध वहीं कठोरता से काम में लाये जाते हैं—-यहाँतक कि लाइसेन्स बोर्ड बिना कारण बताये किसी मी हिन्दुस्तानी को लाइसेन्स देमा नामजूर कर सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे के नाम लाइसेन्स बदलने के बारे में भी यही नियम लागू होता है।

नेटाल में भी खाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के ख़िलाफ़ बड़ी कठोरता से काम में जाये जाते हैं, श्रीर उसका श्राधार जातीय भेदभाव को बनाया गया है।

(घ) हिन्दुस्तानियों को नेटाल और ट्रान्सवाल के यूनियन लेजिस्लेचर में जो प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा वह भी उसी प्रकार के जातीय भेदभाव के अन्तर्गत मिलेगा जो दिल्या अफ्रीका के बोन्त् लोगों और मूल-निवासियों पर लागू होगा। हिन्दुस्तानी समाज का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा निर्वाचित तीन युरोपियन सदस्य करेंगे। पर १४० सदस्यों की ज्यवस्थापिक सभा में तीन सदस्यों की बिसात ही क्या होगी। इस प्रस्तावित विक के कान्त के रूप में परिवर्तित होजाने पर केपटाउन के १६२७ ई० के समसौते के विरुद्ध और फवत. दिल्ण भ्रम्तीका की यूनियन सरकार थ्रोर भारत-सरकार के बीच विरवासमात हो जायगा और समय-समय पर यूनियन सरकार द्वारा दिये गये चचन श्रीर भारवासन मिट्टी में मिक जायेंगे।

सूचता—इस परिशिष्ट-द्वारा इम नेटाल श्रीर ट्राम्सवाल में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध की लानेवाली कानूनी श्रक्तमताश्रों, शिकायतों श्रीर किठनाइयों का केवल श्रवप परिचय दे सके हैं। जीवन के श्रन्य केत्रों में युरोपियमों का हिन्दुस्तानियों के श्रति दुर्व्यवहार कप्टशद होते हुए भी यहां उनका वर्णन होड़ दिया गया है श्रीर केवल कन-ग्यवहार द्वारा विषय शकट किया गया है।

## वाइसराय को पत्र

श्रीमान् फील्ड-मार्शक महामान्य वाहकारण्ट वेवक, वाइसराय श्रीर गवर्नर-जनरक, हिन्दुसान,—

मई दिस्खी।

महोदय,

हम नीचे हस्राक्षर करनेवाले व्यक्ति—सर्वश्री सोरावजी रुखमजी, स्वाराम नायह, धाज़मजाह धहमद मिर्ज़ा धौर धहमद सादिक एम० काजी-जो दिल्या ध्रफ्तीका की इंडियन कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, धौर उसकी केपराउन में हुई द वीं से १३ वीं फरवरी १६४६ ई० की साववीं कान्फ्ररेंस-हारा नियुक्त हुए हैं, श्रीर नीचे लिखे दिल्या ध्रफ्रीकन हिन्दुस्तानी, जो इस समय हिन्दुस्तान में हैं, परिषद् के प्रस्ताव के ध्रादेशानुसार ध्रापकी सेवा में उस प्रस्तावित कानून पर यह वक्तर्य प्रेषित करते हैं जिसकी घोषणा फील्ड-मार्श्रल समर्स ने यूनियन पार्लीमेंट में २७ जमवरी १६४६ में की है खीर जिसमें उन्होंने श्रपना यह इराद्रा प्रकट किया है कि यूनियन पार्लीमेंट में इस बैठक में नेटाल धीर ट्रान्सक्त के हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पड़नेवाला कानून पेश किया जायगा।

२—हम श्रीमान् की इस कृपा के लिए कृतज्ञ हैं कि पहले की विभिन्न व्यस्ततार्श्रों के दोते हुए भी इतनी गीव्रतापूर्वक श्रीमान् ने इसको मिलने का श्रवसर दिया।

३—दि एण अभीका की सरकार का वर्तमान इरादा पूरा किये जाने पर ह्यारी प्रतिष्ठा बहुत घट जायगी जिसके विरुद्ध हम १८६३ ई० से ही निश्चित तहाई लड़ते आ रहे हैं। १८६३ ई० में मेटाल में सारे हिन्दुस्तानी समाज को मताधिकार से विचेत कर दिया जायगा। इसकी हमने न केवल नेटाल प्रवासी हिन्दुस्तानी समाज को मताधिकार से विचेत कर दिया जायगा। इसकी हमने न केवल नेटाल प्रवासी हिन्दुस्तानियों के लिए, यिक माहुमूनि-भारत के प्रति प्रवित्वात्तक समका। अन दिनों दिल्ल अभीका का यूनियन-सघ नहीं बना था, केप में हिन्दुस्तानियों का कोई असली सवास नहीं था। आरेंज भी स्टेट में नो थोड़े-यहुत हिन्दुस्तानी ज्यापारी थे अन्हें निकाला जा सका या और इसके लिए उसने यह गर्व प्रकट किया था कि उसने एशियाह्यों के विरुद्ध पूरी सप्त कार्रवाई करलो है। ट्रान्सयाल में छिट-पुट हिन्दुस्तानी व्यापारी थे जिनमें पित्रीवाले आदि भी सम्मिक्ति थे। 'लोकेशन' या कस्ती की वह प्रणाली जो वाद में 'पृथक्र रण' या श्रता क्सावट के माम से मशहूर हुई, वहाँ काफी यदी। नेटाल के गीरों ने स्वेन्छापूर्वक श्रीर अपने स्वक्षिया बहुत से हिन्दुस्तानियों को 'शत्ववन्दी हली प्रथा' के श्रताम अपने यहाँ खुलाया। इन अमिकों के पीदे कितने ही हिन्दुस्तानी में काम करने के लिए श्रपने यहाँ खुलाया।

षान वहाँ पँचमेल हिन्दुस्वानी श्रावादी हो गयी।

४—-यूनियन या सब की स्थापना का श्रथं कुछ लोग यह समस सकते थे कि शायद हसके द्वारा दिख्या श्रक्षीका में बसी सभी जातियों के लिए संव वन जायगा जिसमें श्रक्षीकन या बोन्त, युरीपियन श्रीर पृशियावासो ( मुख्यत हिन्दुस्तानो ) सभी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार का संव वास्तव में एक श्रादर्श परम्परा की चीज बन जाती। पर न हो ऐसा होना था, न हुआ। इसके विपरीत यह यूनियन या सब श्रक्षी हा श्रीर पृशिया के निवासियों का विरोधी संव बन गया। यूनियन या सब के विकास का प्रत्येक वर्ष इसकी इस प्रकार को प्रगति प्रदर्शित करने खगा श्रीर प्रवासो हिन्दुस्तानियों श्रीर उनके वश्रजों-द्वारा उसका प्रयक्ष विरोध भी बढ़ने खगा जैसा कि इसके साथ निरोध प्रतिशिष्ट पत्र 'क' से स्पष्ट हैं।

४—हम श्रीमान् से केवब इसी दृष्टिविन्दु से इस पर विचार करने को कहते हैं। जिस कानून का पूर्वामास फील्ड-मार्श्यल स्मट्स ने दिया है, श्रीर जिसके फलस्वरूप दृष्टिया श्रम्नीका से प्रतिनिधि मण्डल शीधतापूर्वक यहाँ पहुँचा है, चह शायद पृशियाद्द्यों को स्थायी निकृष्टता कायम रखने का सबसे बदा प्रयरन है। इस खयडनकारी शस्त्र ने पूर्ण रूप से असमानता श्रीर दीनता का प्रसार कर दिया है। इस प्रकार पार्थक्य के श्रवण-श्रवण क्षेत्र बन गये हैं जिनमें से एक को गोरों ने श्रपने लिए इस कारण सुरचित कर खिया है, जिससे कानून के द्वारा बाध्य करके अन्य जातियों में भी पार्थक्य को विस्तृत किया जाय। भगवान् ने मनुष्य को एक विशाल मामव-परिवार के रूप में बनाया है। दिख्या श्रम्नोका की गोरी जाति इस (परिवार) को रग मेद के श्रनुसार तीन हिस्सों में बाँट देगी।

६—जिस नये कानून को बनाने की धमकी दी गयी है वह तो खराब है हो, पर भावी मताधिकार-कानून उससे भी खराब है। यह मताधिकार का न्यग है, श्रीर हमारा जो नीचा दर्जा बनाया जानेवाला है, उसका तोषण स्मारक है, श्रीर वह (दर्जा) हतना नीचा बननेवाला है कि हम श्रपना प्रतिनिधि तक चुनने के लिए उपयुक्त नहीं समक्षे जाते।

७—हम सुद्र-दिश्य अफ्रीका से अपने प्रिय व्यक्तिस्व और सम्पत्ति को रहा माँगने के लिए नहीं शाये हैं, बिलक हम आये हैं श्रीमान् से भीर मातृमूमि को जनता से यह कहने के लिए कि समानता का दर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो जहाई खड़ रहे हैं उसकी आप कद करें, क्यों कि यह सवर्ष हमारी हो तरह हमारी मातृमूमि के लोगों का भी है, और हम आपसे तथा उनसे उतनी सहायता चाहते हैं जितनी आप और वे हमें दे सकते हों। दिश्य अफ्रीका में जो कुछ करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह बिटेन और स्वय फोल्ड-मार्शन (स्मट्स) की बोष-याओं के विरुद्ध है।

—हमें यह जानकर बही प्रसन्तता हुई है कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के हक में विदिश शक्ति इस देश को छोड़नेवाली है। ऐसी अवस्था में क्या हम श्रोमान् से पूछ सकते हैं कि क्या यह आपका दुहरा श्रीर विशेष कर्तन्य नहीं है कि समानता के लिए आप अपना रुख स्पष्ट करें श्रीर उसे श्रानिश्चित रूप में न न्यक करें।

६—यूनियन सरकार ने नया कानून बनाने की घोषणा करने का इरादा प्रकट करके हिन्दु-स्वामी समाज को इतना ढरा दिया कि दिल्लिण श्रक्षीका को इडियन कांग्रेस ने श्रवनी उपयु क कान्फ-रेन्स में फीएड-मार्शव स्मट्स के पास श्रवना शिष्टमण्डल भेजने का निश्चय किया । इस शिष्ट-मण्डलने उनसे श्रतुरोध किया कि वे उस न्यवस्थाको पेश न करें जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पड़ने- वाजी है, श्रीर यूनियन सरकार तथा भारत-सरकार की गोलमेन परिषद् बुलाकर उस सिफारिश की पूर्ति करें जिसकी सिफारिश नेटाल इडियन जुडोशियन कमीशन ने मार्च १६४४ में की थी । फील्ड-मार्शन ने उस श्रमुरोध को श्रस्वीकार कर दिया था जिसके बाद कान्फ़रेन्स ने बहुत सोच-विचार के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

केपटाउन, १२ फरवरी, १६४६

"द्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स, उस डेपुटेशन की रिपोर्ट सुनने के बाद, जो प्राहम मिनिस्टर (स्मट्स) से मिला था, इस बात पर श्रपनी गम्भीर निराशा प्रकट करती है कि उन्हों (प्राहम मिनिस्टर) ने प्रस्तावित ब्यवस्था पेश करने श्रीर भारत तथा दिल्ण श्रफ्रीका के बीच गोल मेज परिषद् बुलाने से इन्कार कर दिया है।

यह कान्फरेन्स इस अस्वीकृति को मानव-समस्याओं का, वार्तालाप और पारस्पिक वाद-विवाद के द्वारा निर्णय करने का स्पष्ट विरोध मानती है और इस वात का धोतक मानती है कि इस समाज पर अत्याचार करनेवाला कानून बनाने की साँठ गाँठ करली गयी है, और राजनीतिक सुविधा की वेदी पर इस समाज का भाग्य-निर्णय होनेवाला है और इस देश के गोरे प्रतिक्रिया-वादियों के कठोरतम अंश को सन्तुष्ट करने के लिए उसकी बिल दी जानेवाली है । यह व्यवस्था भूसम्पत्ति और साम्प्रदायिक प्रतिनिधिष्य से सम्बन्ध रखती है और इसे प्राइम मिनिस्टर पेश करने-वाले हैं, पर यह भारत राष्ट्र के प्रति अनादर और उसके गौरव और प्रतिष्ठा के विपरीत अतः बिल-कृत्व ही अस्वीकार्य है।

द्तिण श्रक्तीकन इिंडियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स प्राइम मिनिस्टर की श्रस्वीकृति का खयात रखते हुए यह निश्चय करती है कि इस देश के सभी हिन्दुस्तानी जोगों के साधनों का सग-ठन कर सभी ऐसे उपायों को काम में जायें जिससे ''पेगिंग एक्ट'' की श्रवधि निकल जाय, श्रीर युनियन सरकार की प्रस्तावित ज्यवस्था का विरोध निम्निजिखित हंग से किया जाय —

- १--हिन्द्रस्तान को शिष्ट-मण्डल भेज कर।
- (क) भारत-सरकार से श्रनुरोध किया जाय कि भारत श्रीर दक्षिण श्रक्षीका के बीच एक गोक्षमेज परिषद् बुलाने की योजना की जाय।
  - (ख) श्रौर यदि यह न होसके तो भारत-सरकार से श्रनुरोध किया जाप कि वह-
    - १---दिचिया श्रक्रीका से श्रपने हाई किमश्नर का दफ्तर हटा जे।
    - २---दिचिया श्रक्रीका के विरुद्ध श्रार्थिक कार्रवाई करे।
- (ग) भारत में स्थापक प्रचार करके वहाँ की कोटि-कोटि जनता का पूर्णंतम समर्थन प्राप्त किया जाय।
  - (घ) हिन्दुस्तानी नेताओं को दिचण श्रफ्रीका श्राने के लिए श्रामत्रित किया जाय।
  - २-श्यमेरिका, बिटेन श्रीर ससार के श्रन्य भागों को शिष्ट-मगढ़ भेजा जाय।
- ३—दिच्य श्रम्भीका के हिन्दुस्तानियों को मेलयुक्त श्रीर जम्बे प्रतिरोध के लिये तैयार करने के लिए तत्काल तैयारी की जाय, जिसका विवरण तैयार करने श्रीर श्रधीनस्य संस्थाश्रोंको कार्रवाई श्रीर श्रादेशानुवर्तन करने को पस्तुत करने के लिए यह कान्फरेन्स श्रपनी कार्यकारिणी समिति को शादेश करती है।
  - १०-ऐसी अवस्थाओं में हम श्रीमान् से निवेदन करते हैं कि श्रीमान् अपना प्रभाव दाव्यकर

दोनों सरकारों के वीच एक गोलमेज परिषद् कराने की व्यवस्था करें जिससे नेटाल इंडियम जुडी-शियल कमीशन के शब्दों में 'दिच्या श्रक्षीका में हिन्दुस्तानियों पर श्रसर डालने वाले सभी मामलों' का निर्णाय हो सके। किन्तु यदि इस दिशा में श्रीमान् के प्रयत्न दुर्माग्यवश श्रस्तल हो जायें तो हम श्रपने उपर्यु क प्रस्ताव के श्रनुसार निवेदन करते हैं कि दिश्या श्रक्षीका की यूनियम से मारत-सरकार श्रपने हाई कमिशनर का उपतर हटाले श्रीर यूनियम सरकार के विरुद्ध श्रार्थिक श्रीर राजनीतिक कार्रवाई श्रमका में लाये। हम इस वात से श्रमजान नहीं हैं कि इससे दिश्या श्रक्षीका का कोई बहुत बढ़ा भौतिक जुकशान नहीं होगा। इम यह जानते हैं कि बदले की कार्यवाही से हमें कठिनाई का।सामना करना पढ़ेगा। परन्तु यह कार्रवाई श्रमका में लाने पर उसका जो नैतिक मुद्धय होगा उसके मुकाबले में इस जुकसान को हम कुछ भी न सममेंगे।

मई दिली, १२ मार्च १६४६ श्रापके श्राज्ञाकारी सेवक— सोराबजी रुस्तमजी (जीटर) एस॰ श्रार॰ नायडू ए॰ एस॰ एम॰ काजी ए॰ ए॰ मिर्जी"

साय में नत्थी पत्रक

#### प्रस्ताव न १

"द्तिण अफ्रीकन इिटयन कामेस की कान्फरेन्स की यह बैठक, प्राइम मिनिस्टर की उस प्रस्तायित व्यवस्था-सम्बन्धी घोषणा से गम्भीर रूप में जुब्ध हुई है, जिसमें ट्रान्सवाक और नेटाज प्रान्तों के भूसम्पत्ति के अधिकार समिनितत हैं और जो यूनियन पार्कीमेण्ट की इसी बैठक में पेश होनेवाजी है, और जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी समाज के नेटाज और ट्रान्सवाक में सू-सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों और आर्थिक एवं सामाजिक विकास को कटोर रूप में सीमित करने की योजना की गयी है।

"प्राइम मिनिस्टर ने हिन्दुस्तानी सवाज का निषटारा करने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किये हैं वे हिन्दुस्तानी समाज के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य हैं, क्यों कि उनके द्वारा दिल्ला अभीका के सारपूर्ण अन्त-सल्यक समाज के मानवीय अधिकारों और मानवीय आज़ादी पर अभूत-पूर्व आक्रमण किया गया है, श्रीर वे उन अन्व सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं जो अटलाण्टिक और संयुक्त राष्ट्रों के उन समकीतों के अन्तर्गत हैं जिनके प्रति उनके रचयिताओं का असन्दिग्ध विश्वास है कि वह ससार की भावी शान्ति के लिए अनिवाय हैं।

"यह कान्फरेन्स शिष्टमण्डल को श्रिषकार देता है कि वह प्राहम मिनिस्टर से अनुरोध करें कि वे हिन्दुस्तानी समाज की विरोधी व्यवस्था पेश न करें, श्रीर सादर निवेदन करें कि यूनियन सरकार शीध ही मारत-सरकार को श्रामित्रत करें कि वह एक प्रतिनिधि मण्डल यूनियन सरकार श्रीर मारत-सरकार में गोखमेज परिपद् करने के लिए यूनियन सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत चलाने को भेजे जिससे उन सभी मामलों के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके जिसका दिल्या श्रफ्रीका के हिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध है। इस प्रकार नेटाल हण्डियन जुडीशियल कमीशन की एकमात्र सिकारिश के श्रनुसार—जिसे प्राहम मिनिस्टर ने हतना महत्त्व प्रदान किया है—यह कार्य सम्पन्त हो। श्रीर इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार की गोलमेज परिपद् उन परिपदों का सिब-सिला होगी जो युनियन श्रीर भारत की सरकारों के बीच हो चुकी है।

दिन्न ग्रमीकन इण्डियन काग्रेस कान्फरेन्स के उस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट जो ११ फरवरी १९४६ को महामाननीय जनरल जे० सी० स्मट्स से मिला था—

"श्रीमानू समापति श्रीर कांग्रेस के उपस्थित सदस्यगण

श्रापका शिष्टमण्डल प्राह्म मिनिस्टर से श्राज दोपहर बाद ३ वजे मिला। वातचीत १ घण्टा २० मिनट तक हुई।

२—शापके नेता श्री काजी ने यह प्रस्ताय प्राहम मिनिस्टर की सेवा में उपस्थित किया जो गत रात पास हुआ था और ट्रान्सवाल लेंग्ड ऐगड देखिंग ऐनट (१६३६) श्रीर उरवन पर लागू पेगिंग ऐक्ट (१६३६) के पास होने की कारण-भूत घटनाओं का हवाला देते हुए इस यात पर ज़ोर दिया कि एक गोल मेज परिपद् की जाय। उन्होंने यह भी निवेदन विया कि इस ऐक्ट का आशय ट्रान्सवाल के व्यवस्थापक प्रस्ताव श्रीर श्रूम कमीशन की मीमासा के विरद्ध है श्रीर पेगिंग ऐक्ट का उरवन में जारी रहना केपटाउन सममौते का भंग करना है, श्रीर यह कि हिन्दु-स्तानी समाज इसे वापस लेने की मांग करता है।

६—श्री काजी ने प्रभान मन्नी से यह भी निवेदन किया कि उन्होंने श्रपने ३० नवस्वर १६४४ के पत्रक में यह विशोपित करते हुए कि किटोरिया का सममीता श्रय मृत हो चुका है, कहा था—'प्रिटोरिया-सममीता श्रपने उद्देश्य में सफल नहीं हुन्ना श्रत यह श्रावश्यक हो गया कि सममीते के लिए दूसरे रास्ते कोजे जायें'। यह रास्ता नेटाल इदियन जुईाशियक कमीशन का दिखाया हुशा है, और श्रम चूं कि नेटाल इंडियन जुईाशियल कमीशन ने एकमाश्र यही सिफारिश की है कि इस समस्या का इल इदियन श्रीर यूनियन सरकारों के बीच वार्तालाप होने पर ही विक्रम रुकता है, श्रतः इस उद्देश्य की पृति के लिए यूनियन-सरकार भारत सरकार को श्रामत्रित करें कि वह श्रपना शिष्टमण्डल इस देश को भेते।

४—इसके श्रांतिक प्राहम मिनिस्टर से यह भी निवेदन किया गया कि न्यवस्थायक प्रस्ताय मूम्स कमीशन की सिफारिशों से सबर्ष करते हैं, श्रोर वह स्वय प्राहम मिनिस्टर के ३० मार्च १६७१ को एसेम्बली भवन में दिये गये उस वक्त के विक्रद हैं जो उन्होंने सेन-फ्रांसिस्कों के लिए रवाना होते समय कहा था कि (समस्या का) हल स्वेच्छा पूर्वक निकाला जा सकता है; बाध्यता पूर्वक नहीं। ऐसी श्रवस्था में ऐसा न्यवस्था को श्रमल में लाग जिसमें हिन्दुम्छानियों के लिए (प्रथक्) ऐस वर्गे, अवहंस्ती या बाध्य करके प्रयक् करने के समान होगा, श्रीर श्री कार्जा ने प्राहम मिनिस्टर से कहा कि ये ध्यनी न्यवस्था सम्बन्धी कार्रवाई में बाज श्रायें और एक गोलसेज़ परिषद् गुलायें।

र-श्री काजी ने जनस्य स्मर्स में भाषीत की कि चूं कि वह (न्मरस) संयुक्त राष्ट्रसंघ के समकीते की भूमिका के छण्टा हैं इसिंकण्डम मममं नि के मिद्रान्तों मां भपन ही देश में खागु करें।

६—पेपटाउम समर्कीता एक दिपचीय गमकीता या चार यह कि वर्तमान प्रस्ताचों का धामिप्राम यह है कि समकीते के एक पार्श्व को तीड़ दिया जाय, इसीवित् सोलमेज पविषद् सुझाने की ज़स्रत है।

o—भी काजी ने वहा कि दिन्दुस्तानियों ने पहले भी खबनी पाणिक विषयां खिनाएँ यहीं संत्या में केवस नेटास मान्त में मीमित का दी हैं, कीर यह कि उस आन्त में चीर भी मीमित ऐस का निर्माण करने में शन्दें नेशस के विभी भी भाग में पाणदाश मंगीदने भीर खबने समिकार में कारे की उम सुतिधामों से भी यंधित का दिया जाएगा की उस समय शपहरूप हैं। इसमे समस्या और भी जटिल हो जायगी।

म-श्री काजी ने श्रीर भी कहा कि १६२७ से हिन्दुस्तानी समाज ने केपटाउम सममौते का पालन श्रपनी श्रोर से पूर्णत किया है, श्रीर यह समाज श्रात्मावलम्बन के द्वारा जीवन के पाश्चात्य मापदंड की श्रोर श्रग्रसर हुश्रा है श्रीर वह श्रपने श्रायिक मापदंड को हतना बढ़ा रहा है कि नेटाल के युरोपियन, जो पहले हिन्दुस्तानी जीवन के निम्न मापदंड को एक खतरा कहकर उसकी श्रिकायत करते थे, श्रव यह कहने लगे हैं कि श्रव हिन्दुस्तानी श्रपने जीवन का मापदंड उन्नत करके उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, श्रीर हिन्दुस्तानी लोग इसी विना पर पाश्चात्य मापदंड की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुरूप बनने के लिए ज़मीन श्रीर महान की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इस तरह युरोपियन दोनों ही पहलुश्रों से श्रपनी बात का श्रीचित्य सिद्ध करना चाहते हैं। नेटाल के युरोपियन इस तरह श्रपनी ही बात काट रहे हैं।

8—श्री काजी के बाद बकी का फिस्टोफर ने प्राहम मिनिस्टर से बड़ी ही मामिक श्रीर हार्दिक श्रिपील करते हुए कहा कि वे (स्मर्स) स्वतत्रता-सम्बन्धी विश्व-सममौते के जन्मदाता के रूप में ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव न रखें जो हिन्दुस्तानी समाज के विरुद्ध पड़े, श्रीर जनरज स्मर्स से इस बात को तक्ष्रिक कहा कि वे यूनियन सरकार श्रीर भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के बीच व्यक्तिगत बातचीत का सिद्धान्त लागू करें, क्योंकि गोलमेज़ परिषद् का यह ढंग मानवीय मगड़ों को निवटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।

१०—इसके बाद श्री सोरायजी रुस्तमजी ने श्री फिस्टोफर की श्रपील के समर्थन के श्रतिरिक्त यह भी कहा कि दे (जनरल रमट्स) ससार के मामलों में बहुत उच्च स्थान रखते हैं, श्रीर उन्हें हिन्दुस्तानी समाज को श्रपदस्थ नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी भी उनके बैसे ही बच्चे हैं जैसे युरोपियन, इसिल , उन्हें उन (हिन्दुस्तानियों) के प्रति श्रन्थाय नहीं करना चाहिए।

१ 1 — जवाब में जनरक्ष स्मट्स ने कहा कि यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानवीय मामलों में गोलमेज़ी बातचीत का बदा महस्व होता है, पर उन्हें श्रफसीस है कि वह दिल्या श्रक्रीका में वार्तालाप करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों को श्रामंत्रित नहीं कर सकते।

१२— उन्होंने कहा कि पहली गोलमेज परिषद् भारत-सरकार के अनुरोध पर बुलायी गयी थी और यह कि उस समय दिश्य श्रफ्तीका में हिन्दुस्तानी जनसंख्या घटाने के लिए कुछ उपाय सुमाये थे, श्रीर यह कि केपटाउन-सममौते का वह श्रंश इस अर्थ में मर चुका है कि भव दिश्य श्रफ्तीका से लोग जा नहीं रहे हैं, श्रीर यह इसिलए कि हिन्दुस्तानी इस देश में श्रपने देश की अपेशा श्रव्छी स्थित में हैं। वेपटाउन-सममौते की केवल श्रप-लिफ्ट (उन्नित-सम्बन्धी) धारा बाकी रही है।

१३—मारत-सरकार के साथ गोजमेज कान्फरेन्स करने का मतजब है दिश्यों श्रक्रीका के श्रान्तिरिक मामजों में हस्तिचेप करना । हिन्दुस्तानियों का भारत सरकार से श्रपीज करने का शर्थ होगा जले पर ममक जगाना । यह श्रक्ष्पमीय है । यह तो वैसे ही है जैसे हर बार तकजीफ श्राते ही इच जोगों का हार्जेंड से श्रपीज करना ।

१४ - उन्होंने कहा कि केपटाउम-समसौते के परिणामस्वरूप एक (हिन्दुस्तानी) एजेन्ट जमरत की नियुक्ति हुई थी जिसका दर्जा बदाकर हाई कमिश्नर का कर दिया गया था। इसका दर्जा वैसा ही था जैसा ब्रिटेन, कनाडा या श्वास्ट्रेजिया के दिच्या श्वासीका-स्थित हाई कमिश्नरों

का है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार से प्रतिनिधिस्व पहले भी प्राप्त होते रहे हैं श्रीर आगे भी होते रहेंगे। दिएण प्रफ्रीका को जो उच्चाधिकार प्राप्त है उसका यह तकाज़ा है कि हिन्दुस्तानी समस्या को वह श्रपने एक घरेलू मामले की तरह समभे श्रीर उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। उसके साथ बाहरी हस्तचेप न हो। उन्होंने शिष्टमंडल से कहा कि वह उनके उस प्रस्ताव पर विचार करे जो यह कठिन समस्या सुलमाने के लिए विल के रूप में पेश किया नायगा और इसके द्वारा एक पृथक् चेत्र का निर्माण कर दिया जायगा, जहाँ हिन्दुस्तानी श्रीर श्रन्य लोग जमीन खरीद कर उस पर श्रिधकार कर सकेंगे। इससे हिन्दुस्तानी समाज वेहण्ज़ती श्रीर प्रथक्षरण के दोषों से बच जायगा।

- १४—उस सीमित चेत्र के चितिरक अन्य सभी चेत्र केवल युरोपियनों के क्रव्ज़े के लिए सीमित होंगे। और यह कि दो हिन्दुस्तानियों और दो युरोपियनों का एक कमीशन बनेगा जिसका अध्यक एक तटस्थ और विशिष्ट न्यक्ति होगा। यह कमीशन समय समय पर किसी भी चेत्र की स्थिति का निरीचण करता रहेगा और ऐसे चेत्र निर्दारित करता रहेगा, जिससे उन हिन्दुस्तानी तथा श्रन्य लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी जो उन खुले चेत्रों में ज़मीन खरीदकर बसना चाहेंगे।
- १६—उदाहरण के रूप में उन्हों (जनरत्त स्मट्स) ने पोर्ट शेपस्टोन श्रोर ग्लेंको के स्वेच्छा पूर्ण समसीतों का ज़िक्र किया श्रीर कहा कि इस प्रकार के समसीतों की पुष्टि कमीशन करेगा श्रीर उन्हें पार्कीमेंट स्वीकार करेगी।
- १७ ब्रूम कमीशन श्रीर मिचेत पोस्टवार-कमीशन के द्वारा सरकार को बहुत-सी स्चनाएँ प्राप्त हुई हैं जिनके श्राधार पर वह तथा प्रस्तावित कमीशन उन चेत्रों की सूची तैयार कर सकेगा जिनके द्वारा उरवन में श्रीर उसके श्रासपास हिन्दुस्तानियों की ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी।
- १८— श्री काजी के एक प्रश्न के उत्तर में जनरता स्मट्स ने कहा कि ट्रान्सवाता की स्थिति में बिशेष परिवर्तन नहीं किया जारहा है, किन्तु १८८४ के तीसरे कानून के श्रनुसार ऐसे खुने चेन्न तैयार कर दिये जायेंगे जहाँ हिन्दुस्तानी झमीन खरीद कर उन पर श्रधिकार कर सकेंगे। जनरता स्मट्स ने झोरदार शब्दों में यह भी कहा कि न्यापार के मामले में हस्तचेप नहीं किया जायगा। इसका नियंत्रया तो जाहसेन्स के कानून द्वारा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेटाल या ट्रान्सवाता के किसी भी सुस्थिर श्रधिकार में हस्तचेप नहीं किया जायगा।
- १६— इसके बाद जनरल स्मट्स-ने कहा कि इस बिल द्वारा नेटाल और ट्रान्सवाल के दिन्दुस्तानी समाज को पार्लीमेण्ट प्रांतीय कौन्सिलों सथा सिनेट में प्रतिनिधिस्व दिया जायगा। उन्होंने शिष्टमण्डल और कान्फरेंस से अपील की कि वे इन प्रस्तावों को न ठुकरायें। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा उपद्रव होगा और इसे ठुकराकर दिन्दुस्तानी तकलीफ उठायेंगे, और अन्त में यह इम सब के लिए नरक बन जायगा। इस समस्या का निराकरण करना ही होगा। नेटाल के युरोपियन बहुत बेचेन हैं और गम्मीर अशान्ति फैल चुकी है। उन्हें उर है कि उनकी उपेक्षा होने जा रही है। वह दिन्दुस्तानियों की आधिक प्रतिस्पर्धा से दरे हुए हैं। सरकार को तथ्यों का सामना करना है, इसलिए इन प्रस्तावों को एक नीति के रूप में अमल में लाया जायगा।
- २०—श्री काजी ने जनरता स्मर्स से फिर श्रपीता की कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बावजूद भी उन्होंने श्रपने ही शब्दों और श्रारवासनों की श्रोर ध्यान नहीं दिया है। श्री काजी ने कहा कि जनरता स्मर्स नेटाता के युरोपियनों के प्रति श्रारमसमर्पण हसकिए कर रहे हैं कि वे श्रिक शोर मचा रहे हैं श्रीर उनके पास श्रिक राजनीतिक सत्ता है, श्रीर यह कि

हिन्दुस्तक्ष्मियों के मामलों पर कमीशानों की रायों के विरुद्ध विचार किया जा रहा है। हिन्दुस्तामी समाज के विरुद्ध युरोशियनों के वेयुनियाद श्राम्दोजनमात्र को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। १६४३ में डरवन कार्पोस्थान के विरुद्ध तरकार ने जो प्रारम्भिक मामला स्वीकार किया था उसका जवाब नहीं दिया गणा है। उन्होंने जनरल स्मट्स से श्रपील की कि वह अपने प्रस्ताव को श्रागे बढ़ाकर हिन्दुस्तानियों के पृथक्तरण को दे न करें, बिएक इस समस्या को उचित तथा न्यायपूर्ण ढंग से सुलक्षाने के लिए भारत सरकार से सलाह मशविरा करें। श्री काली ने वह भी कहा कि जनरल स्मट्स नेटाल में श्रिकें का समर्थन प्राप्त कर सकते है, पर इससे उनकी श्रम्तर्राप्ट्रीय श्राक्ष्मा लुस हो जायगी।

२१— भ्रन्त में जनरत्त स्मट्स ने कहा कि वे तटस्थ के रूप में नहीं, हिन्दुस्तानियों के मिन्न के रूप में योत रहे हैं भीर वे चाहते हैं कि शिष्टमण्डल धनकी श्रपीख पर् विचार करे भीर उनके प्रस्तावों पर उसी के प्रकाश में विचार करे। उन्होंने कहा कि कामेस को भासानी के साथ उन प्रस्तावों को दुकरा नहीं देना चाहिए।

२२— में इस के साथ उस पत्र की नकत करथी करता हू जिसे मैंने कान्फ्ररेंस की स्चना के जिए जनरज स्मट्स से जिखने को कहा था और रिपोर्ट के साथ यह सकु जर या गरती चिट्ठों के रूप में भेजा जाता है।

---ए० आई० काजी

ता० ११ फरवरी, १६४६

दिच्या श्रफ्रीका की इंडियन कांग्रेस के ११ फरवरी १६४६ ई० के शिष्टमयुडल को जनरल स्मिट्स का जनाव

जनरत स्मट्स ने शिष्टमगढ्य से कहा.---

"में इस मीटिंग का स्थागत करता हूँ। मैं ईप्या और उन्हेजना से प्रभावित नहीं हूँ। आप का इस मीटिंग के लिए ज़ोर देवा ठीक ही है। मैंने ज्ञापसे बचने—आपको टाव्यने का प्रयस्न कभी नहीं किया और मैं आप से मिलकर प्रसन्त हुआ हूँ।

'में सरकार की उस मीति की विस्तृत रूपरेखा थापके सामने रखता हूँ जिसपर बह आपके बिए विचार कर रही है। पिरिस्थित थावरयक है। पेगिग ऐक्ट तो एक धरशायी कानून था और झूम्स कमीशन का कोई परिणाम नहीं निकता। वह इस निकाबने में धरमर्थ हुआ और उसने निराश होकर हाथ पीछे खींच बिया।

"श्रगते महीने ऐगिंग ऐक्ट की श्रविध समाप्त हो जायगी, फिर भी हम कोई हस प्राप्त नहीं कर सके। हम श्रीर भी खराव स्थिति को पहुँचेंगे। श्राप मुम्स कमीशन की श्रोर मुद्दे, पर इससे कोई भी सहायवा नहीं भिलेगी। गोलमेश परिषद् के हक्ष में बहुत बढ़ा परिवर्त्तन श्रागया है। इस समय भ्रारत-सरकार का कोई प्रतिनिधि (परिषद् में) नहीं था, न यहाँ एजेसट या हाई कमिशनर रखने की परम्परा थी। परामर्श लेने का यह वैधानिक उपाय है। इसिकिए सहूक कान्फरेन्स नहीं युवायी जा सकती।

''हिन्दुस्तान को अपीक्ष करना घाव पर नमक तानाने के सदश है। इचिया अफ्रीका में बसे हिन्दुस्तानियों में प्र० फी सदी वैसे ही दिचया अफ्रीका हैं जैसे में हूँ। दिचया अफ्रीका की ओर से भारत को अपीक करना घष सक अधुत दात हो जानी चाहिए; यह तो उसी प्रकार है जैसे दिच्या अफ्रीका का कोई दाच समुद्र पार को अपीक्ष करे।

"रहा ब्रूम-कमीशन, सो वह तो कोई हल नहीं प्राप्त कर सका। ऐसी अवस्था में हमें स्वय ऐसा हल ढूंढ़ निकालना चाहिए। हमें ऐसा हल निकालना ही पढ़ेगा। मैं इस मामले को बिगइते देख चुका हूँ। अन्त में इसके शिकार श्राप ही होंगे। श्रापने कहा है कि मैं श्रपनी जनसख्या की जातीय विभिन्नता का स्वरूप स्वीकार करता हूँ। मैं इस स्थिति के बारे में गलती महीं करता — जब तक यह समस्या सुल क नहीं जाती श्रीर श्रापके लिए कुछ कर नहीं लिया जाता तब तक हमारे हिन्दुस्तानी दोस्तों को सब से श्रिधिक कप्ट उठाना पढ़ेगा।

"मैं इस देश में शान्ति चाहता हूँ। लोगों के मिज़ाज बहुत विगड़ चुके हैं।

''पहली बात तो यह है कि आप ज़मीन की समस्या हल कर लें, इसके बाद राजनीतिक हल प्राप्त करना होगा। श्रापको राजनीतिक दर्जा प्राप्त करना है, तब तक यह प्रतिद्वन्दिता चलती रहेगी।

'में व्यापार को स्पर्श न करूँ गा। श्राज का शक्ष श्राधिक नहीं। उसका नियत्रण तो वर्तमान जाइसेंस के कानून द्वारा हो ही रहा है।

"रहा जमीन का शश्न, सो धाप विशेष चेत्रों में पृथक् नहीं होना चाहते। स्नाप यह तो स्वीकार करते हैं कि विलग रहना स्नावश्यक है। इससे स्नाप पर कोई कलक नहीं तागेगा। कुछ रत्रतंत्र सिकिहित चेत्र निश्चित कर दिये जायेंगे।

"यदि सामाजिक शानित प्राप्त करनी है, तो पृथक्, निवास आवश्यक होगा। तीन चेत्र बनाये जायेंगे, पर उन्हें परस्पर मिश्रित नहीं किया जायगा। जैसे—नेटाल की हदवन्दी दिखाने के लिए वर्तमान चेत्रों का स्पर्श नहीं किया जायगा श्रीर वर्तमान श्रीधकारों की रचा की जायगी।

"हमें बूम्स-कसीशन से युद्धोत्तर पुनर्निमाण श्रौर मिचेल-कमीशन से बहुत सी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। दरवन की व्यवस्था कर लेना बिल्कुल सम्मव है। पोर्ट शेपस्टोन श्रौर खेंको में कुछ इन्तज़ाम हुश्रा भी था। मेरीस्ज़वर्ग में भी कुछ व्यवस्था थी, पर वह रद कर दी गयी। हमें स्वतंत्र चेत्रों की सूची बनानी होगी।

"पर श्रापको उससे भी श्रौर कुछ करना है। दो शूरोपियनों श्रौर दो हिन्दुस्तानियों का एक कमीशन नियुक्त होगा जिसका एक चेश्ररमेंन या प्रधान श्रौर होगा। इस (कमीशन) को उन चेश्रों की सिफारिश करने का श्रधिकार होगा जहाँ अभीन मुक्त रूपमें खरीदी श्रौर वेची जा सकेगी। इस कमीशन की सिफारिशें पार्जीमेण्ट-हारा स्वीकृत होंगी।

द्रान्सवाल में स्थिति बहुत नहीं बदली जा रही है, क्योंकि १८८१ के तीसरे कानून के यनुसार ऐसे खुले चेत्र प्राप्त किये जा सकेमें जहाँ हिन्दुस्तानी ज़मीन खरीद सकेंगे श्रीर उसपर श्रिषकार भी कर सकेंगे।

"इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है श्रापका राजनीतिक दर्जा। उस समय श्राप राजनीतिक दिए से विरुक्तक ब्रह्मय हो खुके हैं। सरकार साम्ब्रहायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव करती है, पर दुर्भाग्यवश श्राप उसे श्रस्वीकार कर खुके हैं। मैं नहीं समक्तता कि उस देश में राजनीतिक दृष्टि से कोई श्रीर श्राधार सम्भव है। श्रापको सामान्य मताधिकार में सम्मितित करने का प्रश्न कभी पार्जीमेंग्ट से गुज़र नहीं सकता। ज्यवस्था-द्वारा ही श्राप पर प्रतिवन्ध जगा दिये जायँगे।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जनरत्न स्मर्स ने कहा कि "केपटाटन समझौते की तो केवल ध्यवित्रक्ट (उन्नित)वाली धारा रह गर्या है—शेष की ठुकराया जा चुका है। हिन्दुस्तानियों की शिचा धादि की भी सुविधाएँ दी जायँगी और श्रटलांटिक धौर सेनफ़ान्सिस्को-समझौतों द्वारा कांग्रेस का इतिहास: खंड ३

विवैचित प्रगति सम्बन्धी सिद्धान्त उन पर भी जागू होंगे।"

पत्र

"श्राहम<sub>ु</sub> मिनिस्टर का दफ्तर, केपटाउन, ११ फरवरी. १६४६

विय महाशय

मुक्ते श्रापको यह स्चित करने का गौरव प्राप्त हुश्चा है कि प्राह्म-मिनिस्टर ने श्चाज-सोमवार ११ फरवरी को दोपहर-बाद उस प्रतिनिधि श्चावेदन को ध्यानपूर्वक सुना है जो श्री काजी, एडवोकेट किस्टोफर श्रीर श्री रुस्तमजी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर किया है श्रीर जिसके हारा मारत-सरकार के प्रतिनिधियों के साथ गोजमेज परिपद् करने का श्रनुरोध किया गया है। श्रीमान् ने श्रापकी कान्फरेंस में पास हुए प्रस्ताव का भी श्रध्ययन किया है।

श्रीमान् प्राइस-मिनिस्टर ने प्रतिनिधि-मयद्यत से यह बता दिया है कि किन कारणों से मारत-सरकार के साथ गोलमेज कान्फरेंस नहीं की जा सकती। उन्होंने भूमि श्रीर मताधिकार के बारे में बिल के मसिवदों के रटन्ध में भी एक वयान दिया है, श्रीर उन्होंने प्रतिनिधि-मयद्वत से श्रपील की है कि वह दिख्य श्रश्नीका के दिन्दुस्तानियों श्रीर युरोपियमों के हित की वार्तों को ध्यान में रखते हुए उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इन दोनों के वीच जो वर्तमान कठिनाहयां श्रीर मतभेद मौजूद हैं उन्हें दर कर देना चाहिए।

सेकेटरी

श्रापका विश्वासपात्र, (हस्ताचर) हेनरी ढब्ल्यू० कूपर

सारथ खफ्रीकन इंडियन कांग्रेस,

प्राहवेट सेक्रेटरी''

केपटारन

द्त्तिगा अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरेंस-प्रस्ताव नं. ६ का मसविदा, १२ फरवरी १६४६

"द्विण श्रक्तीका की इद्धियन कांग्रेस की यह कान्करेंस उस शिष्टमगढ़ की रिपोर्ट सुनने के बाद, जो प्राइम-मिनिस्टर से मिला है, इस बात पर श्रपनी गम्भीर निराशा प्रकट करता है कि उन्दोंने प्रस्तावित कान्न को छोड़ देने से इन्कार कर दिया है श्रीर हिन्दुस्तान श्रीर द्विण-अफ्रीका के बीच गोलमेश कान्फरेंस करना स्वीकार नहीं किया है।

इस श्रस्वीकृति को यह कान्फरेंस मानव-समस्या को युक्तमाने के विए बातचीत श्रीर पारस्परिक वाद-विवाद करने के सिद्धान्त को श्रस्वीकार करने के समान मानती है, श्रीर इस (श्रस्वीकृति) को हिन्दुस्तानी समाज पर श्रत्याचार करने के न्यवस्थापक ध्येय का द्योतक मानती है, श्रीर यह भी समस्तती है कि इस प्रकार उस (हिन्दुस्तानी समाज) का भाग्य राजनीतिक उद्देश्य-सिद्धि की वेदी पर निद्धावर करने श्रीर कठोर गोरे प्रतिक्रिया-वादियों को परितृष्ट करने के लिए ढाल दिया है। भू-सम्पत्ति के उपयोग श्रीर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी जो बिल प्राहम-मिनिस्टर पेश करनेवाले हैं, वह विव्कृत ही श्रस्वीकार्य है श्रीर भारत-राष्ट्र की श्रारमप्रतिष्ठा श्रीर गौरव के विक्त है।

द्तिगा श्रक्रीका की इंडियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स प्राह्म-मिनिस्टर की श्रस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इस देश के हिन्दुस्तानियों के सभी साधनों को सुसगठित करने का मिश्रय करता है जिससे वह पेगिंग-ऐक्ट समाप्त कराने श्रीर सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध करने के किए निस्न प्रकार के सभी उपायों का उपयोग कर सके।

१--भारत को शिष्टमगढल भेजकर:--

- (क) भारत सरकार से श्रनुरोध करना कि वह श्रपने श्रौर दिच्य श्रश्रीका की सरकार के बीच गोलमेज का-फरेन्स बुझाने की योजना करे।
- (ख) यह न हो सके तो भारत-सरकार से श्रनुरोध करना कि वह---
  - (१) द्त्रिण प्रक्रीका से प्रपना हाई-कमिश्नर हटा ले।
  - (२) द् चिया श्राफीका के विरुद्ध श्राधिक कार्रवाई करे।
- (।) भारत में सबत प्रचार-कार्य करना जिससे करोड़ों भारतवासियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सके।
- ( घ ) हिन्दुस्तानी नेताओं को आमंत्रित किया जाय कि वह दिश्ण अफ्रीका आर्थे।
- २- श्रमेरिका, विटेन श्रीर संसार के श्रन्य भागों को शिष्टमण्डल भेजना ।
- र-शोघ ही दिल्ण श्रफ्तीका के हिन्दुस्तानियों को ऐसे ऐवयपूर्ण श्रीर बन्धे प्रतिरोध के लिए तैयार करना जिसका विवरण तैयार करके श्रपने वैधानिक संस्थाश्रों को भेजने श्रीर हिस पर श्रमन करने का शादेश यह कान्फरेन्स श्रपनी कार्य-कारिगी को देती है।

## दिच्चिंग श्रफ्रीका की इ डियन कांग्रेस कान्फरेन्स प्रस्ताव न॰ ८;६१२ फरवरी, १६४६

यह कान्फरेन्स निश्चय करती है कि पस्ताव न० ६ के श्रनुसार निम्निखित व्यक्तियों का प्रतिनिधि-मण्डम हिन्दुस्तान के लिए रवाना हो जाय।

श्री सोरावजी रुस्तमजी, पृढवोकट ए० किस्टोफर, श्री एस० धार० नायहू, श्री एम० ही० नायहू, श्री ए० एस० काजी, श्री ए० ए० मिर्जा श्रोर एस० एम० देसाई।

हनको श्रधिकार होगा कि वह किन्हीं भी ऐसे दिल्ला श्रफ्रीका के हिन्दुस्तानी को स्वतः नामजद करके इस अगड़ का में के जो जो वैधानिक सस्था के सदस्य हों।

र्थार इन्तेंड तथा श्रमेरिका जाने के निए नीचे निखे व्यक्तियों का प्रतिनिधि-मण्डल बनाती है।

श्री ए० श्राई० काजी, ढाँ० वाई० एम० दादु, श्री ए० एम० मूजा, रेवरेण्ड बी० एज० ई॰ सीगामनी श्रीर श्री पी० श्रार० पायर।

हस मण्डल को श्रधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे दिश्या श्रश्नीका के हिन्दुस्तानी को नामजद करके श्रपने में सम्मिजित कर जे जो दिश्या श्रश्नीका की हंडियन कांग्रेस की वैधानिक संस्था के सदस्य हो।

## परिशिष्ट ४

काग्रेस-प्रस्ताव तथा मित्रमंडल के प्रतिनिधि-दल श्रौर वाइसराय से हुए नेताश्रों के पत्रव्यवहार श्रौर बातचीत श्रादि।

## कार्यकारिएी की कार्रवाई का सारांश

दिल्ली, १२-१८ अप्रैल, २४-३० अप्रैल, १७२४ मई और ६-२६ जून १६४६ ई०

काश्रेस-कार्यकारिया सिमिति की बैठक दिली में १० से १८ अप्रैल तक, २४ से ३० अप्रैल तक और फिर १७ से २४ जून शौर ६ से २६ जून, १६४६ तक मौलाना श्रम्रुक्त कलाम आज़ाद की अध्यक्तता में हुई जिसमें श्रीमती सरीजिनी नायह और सर्वश्री जनाहरताल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रवसाद, पट्टाभि सीवारामय्या, खान श्रब्दुल गफ्फार खाँ, शक्राराव देव, गोविन्द्वलभ पन्त, प्रफुल्लचन्द्र घोष, आसफश्चकी, हरेकृष्ण मेहताव श्रीर जे० बी० कृपकानी हाजिर थे। खान अद्युत्त गफ्फार खाँ श्रीर हरेकृष्ण मेहताव समिति की कुछ बैठकों में गैर हाजिर थे। गाँधीजी कमिटी की दोपहर बाद की बैठकों में श्राम सौर पर श्राया करते थे।

यह बैठकें खासकर मंत्रिमिशन की उस विधान-परिपट-सम्बन्धी बातचीत पर बहस करने के लिए हुआ करती थीं जो स्वतन्त्र श्रोर आजाद भारत का शासन-विधान बनाने और एक काम चलाऊ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए बनायी जानेवाली थी।

#### मन्नि-मिशन

फरवरी, १६६६ को भारत मंत्री लार्ड पेथिक-लारेंस ने ब्रिटिश पार्लीमेंट की कासन सभा में इस निश्चय की घोपणा की कि एक मंत्रि मिशन भारत मेजा जायगा जिसमें खुद भारत मत्री लार्ड पेथिक लारेंस, स्थापार संघ के प्रधान सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एड मिरहटी के प्रथम लार्ड श्री ए० वं ० श्रेलग्ज़ेन्डर भी सम्मिलित होंगे, श्रीर जो भारत के प्रतिनिधियों के साथ बाहसरायके उस कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करेगा जिसकी उन्होंने १७ फरवरी, १६४६ को प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय श्रसेम्बली के खुनावों के समय प्रकाशित की थी। घोषणा इस प्रकार थी .—

"सभा को स्मरण होगा कि १६ मई १६४१ को बिटिश सरकार से बातचीत करके भारत जौटने पर वाह्सराय ने सरकार की नीति के बारे में जो वक्तक्य दिया था उसमें यह कहा या कि केन्द्रीय और प्रान्तों के चुनाव हो जाने के बाद हिन्दुस्तान के नेताझों की राय से भारत में पूर्ण स्वशासन स्थापित करने की जिश्चित कार्रवाही बिटिश सरकार करेगी।

"इम निश्चित कार्यवाहियों में से पहली में वह आरम्भिक बातचीत समितित होगी जो वह बिटिश भारत के निर्वाचित सहस्यों के साथ करेगी और देशी राज्यों के साथ भी जिससे विधान-निर्माण के सम्बन्ध में श्रधिक-से-श्रधिक सहमति प्राप्त की जा सके ।

"दूसरी कार्यवाही होगी ऐसी विधान-निर्मात्री सस्या की स्थापना और तीसरी होगी वाह्सराय की ऐसी कार्यसमिति का निर्माण जिसे सभी हिन्हुस्तानी दस्रों का समर्थन प्राप्त हो।

"गत वर्ष के श्रन्त में केन्द्रीय निर्वाचन हो चुका है श्रीर कुछ प्रान्तों में भी खुनाव हो चुके हैं श्रीर ज़िस्मेदार सरकारों की स्थापना की कार्यवाही हो रही है। कुछ श्रन्य प्रान्तों में मतदान की तारीखें श्रागामी कुछ हफ्तों में पड़ी हैं। चुनाव का सघर समाप्त होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार हस बात की सफल बनाने पर विचार कर रही थी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है।

"भारत या विटिश उपनिवेशों की ही नहीं, बिलक सारे संसार की दिन्ट को सामने रखते हुए भारतीय नेताओं के साथ धातचीत करने के लिए सम्राट् की सरकार की आजा से ब्रिटिश सरकार ने एक ख़ास मिशन हिम्दुस्तान मेजने का निश्चय किया है जिसमें भारत-मंत्री (लार्ड पेथिक-कारेंस), ज्यापार संघ के प्रधान सर स्टैफर्ड किप्स और एडिमिरल्टी के प्रथम लार्ड मि॰ ए॰ वी॰ अलग्डों न्डर पाहसराय के सहयोगी के रूप में जायेंगे।"

१४ सार्च १६४६ को प्रधानमंत्री क्वेमेट एटली ने भारत के जिए मंत्रि-प्रतिनिधि म**रज** भेजने में ब्रिटिश नीति का खुलासा किया।

मंत्रि-मिशन के सदस्य २३ मार्च को हिन्दुस्तान पहुँच गये थ्रौर छन्होंने अपना काम साम्प्रदायिक श्रौर राजनीतिक नेताश्रों की मुखाकातों के रूप में शुरू कर दिया। मिशन ने कहा कि उसके पास नेताश्रों के सामने रखने के बिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। ऐसी हाबत में जो बातचीत हुई वह एक श्राम तरीके की श्रौर उपाय हुंदने के बिए की जानेवाबी बहस के रूप में थी। २७ श्रवेल को बातचीत समाप्त हो जाने पर मित्र-महत्त के पतिनिधि-दल ने कांग्रेस के श्रव्यच के नाम निम्नलिखित पत्र भेजा:—

"२७ घप्रैंबा, १६४६

व्रिय मौलाना साहव।

मित्र-मिशन तथा माननीय वाइसराय ने उन विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये मलों पर साप्रधानी के साथ फिर से विचार किया, जिन्होंने उनसे भेंट की थी। मित्र-मिशन तथा वाइस-राय महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुस्तिम लीग और कांग्रेस में समकौता करवाने के लिये उन्हें एक बार और प्रयस्न करमा चाहिये।

ने श्रमुभन करते हैं कि उक्त दोनों दलों से मिलने का श्रमुरोध करना वेकार होगा जब तक कि वे (मंत्रि मिशन तथा वाइसराय) उनके सामने वातचीत करने का कोई ऐसा श्राधार न रख सकें, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार का समसौता सम्भव हो सके।

श्रतएव, मुक्त से कहा गया है कि मैं मुस्तिम लीग की श्रामत्रित करूँ कि वह मित्र-मिशन श्रीर वाइसराय से मिलने के बिए श्रपने चार प्रतिनिधि भेजे, जो कांग्रेस कार्य-समिति के इसी प्रकार के चार प्रतिनिधियों के साथ मित्र-मिशन तथा वाइसराय से उपयुक्त सममौते के लिए निम्निकिल मृत सिद्धान्तों के श्राधार पर वातचीत कर सकें —

विदिश भारत के भावी पिषान का ढाचा इस प्रकार का होना चाहिये—एक संघ-सरकार, जिसके श्रधीन पर-राष्ट्र सम्बन्ध, रचा तथा यातायात् के विषय होंगे। प्रान्तों के दो 'गुट' होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का श्रौर दूसरा मुन्तिस-प्रधान प्रान्तों का, जिनके श्रधीन वे सब विषय होंगे जिन पर श्रपने-भ्रपने गुटों के प्रान्त एक साथ मित्त कर कार्य करना चाहते हों। श्रम्य सब विषय प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन होंगे श्रौर उन्हें (श्रान्तीय सरकारों के) समस्त श्रवशिष्ट सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे।

ऐसा विश्वास है कि सममौते की बावचीत के फलस्वरूप तय होनेवाली शर्तों के साथ, देशी राज्य भी विभान के हस ढाचे के धन्तर्गत अपना स्थान ग्रह्म करेंगे !

में सममता हूँ कि सिद्धान्तों के श्रधिक स्पष्टीकरण की म तो श्रावश्यकता ही है श्रीर म मंछ-नीयता, क्योंकि बातचीत के श्रन्तर्गत श्रन्य मच विषयों पर विचार किया जा सकता है।

यदि मुस्तिम लीग तथा कांग्रेस इस आधार पर समकीते की वातचीत आरम्स करने के लिये तथार हैं, तो आप उनकी श्रोर से वातचीत करने के लिए नियुक्त किये गये चारों व्यक्तियों के माम मेरे पाम लिख भेजने की कृपा करेंगे। उनके मिलते ही में आप को बता सकृंगा कि यह बातचीत किस स्थान में ग्रुरू होगी। यातचीत के स्थान की श्रीक सम्मावना गिमला की है, जहाँ श्राजकल मौसम श्रीक शब्दा है।

त्र्यापका विश्वास-पात्र, (६स्ठाउर) वेथिक-लारेन्स''

इस पत्र के प्रस्तावों पर विचार करके कार्यकारियी ने मीचे लिखा पत्र हार्ड पेथिक लारेन्स को भिशवाया .—

"प्रिय सार्ध पेथिक-जारेन्स

२७ धमेल के सापके पत्र के लिए घन्यवाद । धापके सुकार के सम्बन्ध में सैन कांग्रेम कार्य-समिति के सपने सहयोगियों से परामर्ग किया है। उनकी इच्छा है कि मैं साप की स्थित कर दूँ कि भारत के भविष्य से सम्बन्ध रखनेवाले किन्हों भी विषयों पर सुस्लिम स्नीग श्रयवा श्रम्य किसी संस्था के प्रतिनिधियों मे विचार-विनिमय करने के लिए वे महँउ सहमत रहे हैं। फिर भी, मैं यता देना चाहता हूँ कि जिन मूल मिदान्तों का श्रापने उल्लेख किया है, अम निवारण के लिए उनके स्पष्टीकरण तथा विस्तृत न्याख्या की श्रावण्यकता है। जेमा कि श्राप जानते हैं, म्वतन्त्रता-प्राप्त इकाइयों (पान्तों) के एक संघीय केन्द्र का हमारा विचार है। कई श्रविवायं विपयों का इस सच के श्रधीन रहना श्रावण्यक है, जिनमें से रका तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले विषय वर्वाधिक महस्वपूर्ण हैं। ऐसे केन्द्र का सुदृद्द होना श्रावण्यक है श्रीर उसकी न्यवस्थापिका सभा तथा श्रासन-परिषद् का भी होना श्रावण्यक है। श्रीर उक्त विषयों के लिए उसके पाम धन का होना तथा उनके लिए स्वयं श्रपनी श्रीर से राजस्व संप्रह करने का श्रधिकार भी श्रावण्यक है। इन कार्यों तथा श्रधिकारों के विना उक्त केन्द्र निर्यंत तथा श्र खलाहीन होगा श्रीर रक्षा तथा साधारण प्रगति के कार्य को हित पहुँचेगी। इस प्रकार पर-राष्ट्र मचध, रक्षा तथा यातायात् के श्रतिरिक्त मुद्रा, कस्टम, दूयूटी श्रीर टैरिफ तथा अन्य ऐसे विषय, जो जाच करने पर इस से सन्बह्न प्रतीन हों, मधीय केन्द्र के श्रधीन रखे जाने चाहियें।

एक हिंदू-प्रधान प्रांतों तथा दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्रातों के गुट का जो उन्लेम श्रापने किया है, वह स्पष्ट नहीं है। उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत-सिंध तथा वलोचिस्तान के प्रात ही केवल मुस्लिम-प्रधान प्रात हैं। बगाल श्रोर पजाब में मुसलमानों का बहुतम बहुत थोड़ा है। सबीय केंद्र के श्रधीन प्रान्तीय गुट-वन्दी करना श्रोर विशेषतया धार्मिक श्रथवा साम्प्रदायिक श्राधार पर ऐसी गुट-वन्दी करना, हम गलत सममते हैं। यह भी प्रतीन होना है कि किसी 'गुट' में प्रमिलित होने श्रथवा न होने के सम्बन्ध में श्राप प्रान्तों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार यह निश्चित नहीं है कि कोई भी प्रान्त, प्रपनी वर्तमान सीमार्थों सहित, किसी गुट विशेष में शामिल होना पसद करेगा। हसके श्रविश्कि किसी भी प्रान्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य के लिए विवश करना हर प्रकार से पूर्णवया श्रवित्त है। यद्यपि हम सहमत हैं कि शेष मारे विषयों तथा श्रविष्ट श्रिधकारों के सम्बन्ध में प्रान्तों को पूर्ण श्रधिकार प्राप्त हों, किन्तु हमने यह भी वताया है कि किसी प्रान्त को सबीय केन्द्र के साथ श्रपने श्रन्य विषय भी रख सकने को स्वत्रता होनी चाहिये। सबीय केन्द्रके श्रन्तर्गत किसी प्रकार के उप-सच की व्यवस्था केन्द्र को निर्वल करेगी श्रीर श्रन्य प्रकार से भी श्रत्वित होगी। श्रवष्ट्व, हम हस प्रकार की किसी व्यवस्था के एक में नहीं हैं।

देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यह श्रानिवार्य समकते हैं कि उपयुंक समान-विषयों के सम्बन्ध में, उन्हें संशीय केन्द्र का श्राम होना चाहिये। केन्द्र में उनके समिमालित होने के तरीके पर बाद में पूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है।

श्रापने कुछ मूल सिद्धान्तों का उपलेख किया है, किन्तु हमारे सामने उपस्थित मूल प्रश्न का श्रायत् भारतीय स्वाधीनता श्रीर उसके फलस्वरूप भारत से बिटिश सेना के हटाये जाने के प्रश्न का कोई उपलेख नहीं किया है। केवल इसी श्राधार पर हम भारत के भविष्य श्रयवा किसी श्रन्तकीलीन स्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं।

यद्यपि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में हम किसी भी दल से बातचीत चकाने के बिए तैयार हैं तो भी हम ग्रयना यह विश्वास प्रकट करना ग्रावश्यक समसते हैं कि एक विदेशी शासन-सत्ता के देश में रहते समसौते की किसी बातचीत में वास्तविकता न होगी।

श्रापके सुक्ताव के परिगाम-स्वरूप समकौते की जो भी बातचीत शुरू हो, उसमें भाग सेने

के लिए मैंने कांग्रेस कार्य-समिति के श्रवने तीन सहयोगियों, प० जवाहरताल नेहरू, सरदार षष्ठभ-माई पटेल तथा खान श्रव्दुलगफ्फार खान को श्रवने साथ लाने का निश्चय किया है।

> थ्रापका विश्वास-पात्र--( इस्तान्तर ) श्रवुत्त कत्ताम श्राजाद

लार्ड पेथिक-लारेंस के नाम मुस्लिम लीग के श्रध्यत्त का पत्र "तारीख २६ श्रप्रैल, १६४६

२७ श्रप्रैल के श्रापके पत्र के लिए, जिसे कल सबेरे मैंने श्रपनी कार्य-समिति में पेश किया, धन्यवाद ।

मुस्तिम तीग श्रीर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच वातचीत के लिए जिस सम्मेलन के सुमाब द्वारा मिन-मिशन तथा वाइसराय महोदय ने सममौता करने का एक बार फिर प्रयत्न किया है, उमका में श्रीर मेरे सहयोगी पूर्ण रूप से समादर करते हैं। फिर भी उनकी इच्छा है कि मैं श्रापका ध्यान उस स्थिति की श्रोर श्राकुष्ट करूँ जिसे मुस्तिम जीग ने १६४० का जाहौर-प्रस्ताय स्वीकार होने के बाद से प्रहण किया है श्रोर तदनन्तर श्रवित मारतीय मुस्तिम जीग के श्रधि-वेशनों-द्वारा बार-बार जिसका समर्थन हुशा है, तथा श्रभी हाल में ही ६ अप्रेल १६४६ को हुए मुस्तिम जीगी व्यवस्थापक सम्मेलन-द्वारा जिसका समर्थन किया गया है। (जिसकी एक प्रति साय भेजी जा रही है) कार्यसमिति की इच्छा है कि में श्रापको जिख् कि श्रापके संशिप्त पत्र में दिये गये सिद्धांत तथा विस्तार के सम्बन्ध के बहुतेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण की श्रावरयकता है, जो श्राप-द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन में सुलभ हो सकता है। श्रतएव, विना किसी प्रकार के पत्तपात श्रथवा स्वीकृति की भावना के, भारतीय वधानिक समस्या का सर्व सम्मत हल निकालने के कार्य में सहायता करने के जिए शरकुक कार्य समिति ने मुस्तिम जीग की श्रोर से सममौते की वात-चीत में भाग लेने के लिए तीन प्रतिनिधियों को नामजद करने का श्रधिकार मुमे दिया है। चारों प्रतिनिधियों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री एम० ए०, जिल्ला, (२) नवाव मुहम्मद इस्माइल खां, (३) नवावजादा लियाकत श्रली खान श्रीर (४) सरदार श्रन्दुर्रच निश्तर।

> श्री जिन्ना-द्वारा लार्ड पेथिक-लारेंस को २८ श्रप्रैल १६४६ को लिखे गये पत्र के साथ का कागज

जीन की विषय-निर्धारिणी सिमति-द्वारा पास किया गया वह प्रस्ताव, जो १ अप्रैल, १६४६ को असिज भारतीय मुस्लिम जीन व्यवस्थापक सम्मेजन के सम्मुख उपस्थित किया गया.---

"चूंकि इस विशाल उप-महाद्वीप भारत में १० करोड़ मुसलमान एक ऐसे धर्म के श्रनुयायी हैं, जो उनके जीवन के प्रत्येक श्रम (शिक्षा सम्बन्धों, सामाजिक, श्रोर राजनीतिक) का नियमन करता है, जिसका विधान केवल श्राध्यात्मिक सिद्धालों, मतों, धार्मिक कृत्यों श्रयवा सस्कारों तक ही सीमत नहीं हैं श्रीर जो इस निराले प्रकार के हिन्दू धर्म श्रीर दर्शन से विद्यकुर्ज भिद्ध हैं, जो सहसों पर्य तक कष्टर जात-पात व्यवस्था को यनाये हुए हैं श्रीर उसे पोषित करता रहा हैं—जिमका परिणाम ६ करोड़ प्राणियों को श्ररपृश्यों की पतित श्रवस्था में रसने, मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य श्रमकृतिक भेदमाय पनाये रखने धीर हम देश के महुमस्यक जनसमूह पर सामाजिक तथा धार्यक ससमानताएं दादने के रूप में हुथा है सौर जिसके कारण मुमलमान, हैंगाई तथा श्रन्य श्रवण

संख्यकों के सामाजिक तथा श्रार्थिक दृष्टि से ऐसे दास बन जाने की श्राशका उत्पन्न हो गयी है, जिनकी सुक्ति कमी न हो सकेगी,

चूं कि हिन्दू वर्ण-ध्यवस्था राष्ट्रीयता, समानता, लोकतंत्रवाद श्रीर उन उच श्रादशौँ का गजा घोंटनेवाद्धी है जिनका इस्लाम समर्थक है,

चूं कि विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों, परम्पराश्रों तथा विभिन्न श्राथिक तथा सामाजिक व्यवस्थाश्रों के कारण हिन्दू सुसलमानों का विकास समान श्रादशों तथा श्राकांचाश्रों-द्वारा श्रजु-प्राणित राष्ट्र के रूप में होना श्रसम्भव हो गया है श्रोर चूं कि शताब्दियों के वाद भी श्रभी तक वे दो विभिन्न महान् राष्ट्र कृते हुए हैं,

चूं कि श्रमेजों-द्वारा पश्चिमी लोकतश्चों के समान भारत में बहुमत शासन पर श्राधारित राजनीतिक संख्याए स्थापित करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एक राष्ट्र श्रप्यवा समाज दूसरे राष्ट्र श्रथ्या समाज पर विरोध के बावजूद श्रपनी इच्छा लाद सकता है, जैसा कि हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तों में भारतीय शासन-सुधार कानून, १६३४ के श्रनुसार स्थापित कांग्रेसी सरकारों के ढाई वर्ष के शासन से पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित भी हो गया, जिसमें मुसलमानों को श्रक्यनीय त्रास तथा दमन का सामना करना पड़ा श्रीर जिन सबके परिणामस्वरूप मुसलमानों को विश्वास हो गया कि विधान में रखे गये सरचण तथा गवर्नरों को दिये गये श्रादेश उनकी रचा की दृष्टि से व्यर्थ तथा प्रभावहीन हैं श्रोर मुसलमान श्रनिवार्थ रूप से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सयुक्त भारतीय सघमें, यदि वह स्थापित किया जाय, बहुमतवाले प्रान्तों में भी मुसलमानों को श्रधिक लाभ न होना श्रीर केन्द्र में स्थायी हिन्दू बहुमत रहने से उनके श्रधिकारों तथा हितों की पर्याप्त रूप से रचा न हो सकेगी,

चू कि मुसलमानों को दिश्वास हो चुका है कि मुस्लिम भारत को दिन्दुश्रों की श्रधीनता से बचाने के लिए श्रीर उनहें उनकी प्रतिभा के श्रनुरूप विकास का श्रवसर उपलब्ध करने के लिए उत्तर-पूर्वी चेत्र में बगाल श्रीर खासाम की मिला कर तथा उत्तर-पश्चिम चेत्र में पजान, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रान्त, सिंध श्रीर बलोचिस्तान की मिलाकर एक सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य स्थापित करने की श्रावश्यकता है;

श्रत. भारत के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मुस्तिम तीगी व्यवस्थापकों का यह सम्मेतन सावधानीपूर्व कि विचार करके वोषित करता है कि मुस्तिम राष्ट्र कभी भी सयुक्त भारत के किसी भी विधान
को स्वीकार न करेगा श्रीर न वह इस उद्देश्य से स्थापिन विधान-निर्मात्री किसी व्यवस्था में ही भाग
तेगा श्रीर साथ ही सम्मेतन यह भी वोषित करता है कि श्रयेजों से भारत की जनता के विष् शक्ति
हस्तातिरत करने की बिटिश सरकार-द्वारा तैयार की गयी ऐसी कोई भी योजना भारतीय समस्या
का हत्व करने के तिष् सहायक सिद्ध न होगी जो देश की श्रांतरिक शान्ति तथा सद्भावना बनाये
रखने में सहायक निम्नतिखित न्यायपूर्ण तथा उचित सिद्धान्तों के श्रनुकूत न होगी —

- (१) उत्तर-पूर्व में वंगाल श्रीर श्रासाम श्रीर उत्तर-पश्चिम में पजाव, पश्चिमोत्तर सीमाप्रात, सिंध श्रीर वलोचिस्तान के पाकिस्तान के चे चेत्रों को, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, मिलाकर सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य का रूप दिया जाय श्रीर साथ ही पाकिस्तान की शीव स्थापना का स्पष्ट स्व से वचन दिया जाय।
- (२) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के विधानों को तैयार करने के जिए दो प्रथक् विधान निर्मात्री-परिषदों की स्थापना की जाय।

- (३) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के श्रहपसंख्यकों को श्रखित भारतीय मुरिखम जीग द्वारा २३ मार्च १६४० के दिन पास किये प्रस्ताव के श्रनुसार संरक्षण प्रदान किये जायें।
- (४) केन्द्र में श्रंतकि छीन सरकार के निर्माण में भाग जेने श्रोर सहयोग प्रदान करने के जिए मुस्लिम जीग की पाकिस्तानवाली मांग का माना जाना श्रीर उमे तुरन्त कार्यान्वित किया जाना परमावश्यक है।

सम्मेलन यह भी जोरदार शब्दों में घोषित करता है कि सयुक्त भारत के आधार पर किसी भी विधान को लादने अथवा मुन्लिम जीग की मांग के विरुद्ध केन्द्र में कोई भी अंतर्कालीन ज्यवस्था करने के प्रयश्न का यही परिणाम होगा कि मुमलमान अपने राष्ट्रीय प्रस्तित्व की रचा के जिए प्रत्येक सम्भव उपाय से उपार्ष का जादी गयी ज्यवस्था का विरोध करेंगे।

लार्ड पेथिक-लारेंस द्वारा काम्रेस के अध्यत्त को पत्र

ता० २६ श्रप्रैल, १६४६

( इस पत्र-द्वारा लार्ड पेथिक लारेम्म ने प्रस्तावित कान्फ्ररेन्स की गुञ्जाइश श्रौर इसके श्राभ-श्राय को स्पष्ट किया )

"श्रापके २ प्रप्रेंत बाले पत्र के तिए धन्यवाद । मंत्रि-प्रतिनिधिमण्डल को यह जामकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि कांग्रेस ने हमारे तथा मुिस्तिम जीग के प्रतिनिधियों से वार्ता करना म्बी-कार कर तिया है।

काग्रेस कार्यसमिति की तरफ से आपने जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें हमने ध्यान में रख जिया है। इन विचारों का सम्बन्ध उन विषयों से जान पड़ता है, जिन पर सम्मेजन में विवाद हो सकता है, क्योंकि हमने यह कभी श्रनुमान नहीं किया था कि काग्रेस नथा मुित्वम लीग-द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने का यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि हमारे पत्र में दी गयी शर्तों को उन्होंने स्वीकार कर जिया है। ये शर्तें सममौते के जिए हमारे द्वारा प्रस्तावित आधार के इप में हैं और हमने कांग्रेस कार्यसमिति से केवज यही करने को कहा था कि वह हम से तथा मुस्तिम जीग के प्रतिनिधियों से उस आधार पर विचार करने के जिए अपने प्रतिनिधियों को भेजे।

यह मानते हुए कि मुस्लिम लीग ने भी, जिसका उत्तर श्राज तीसरे पहर तक मिलने की श्राशा हमें है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो हमारा श्रस्ताव है कि यह विचार-विनिभय शिमला में ही हो। हमारा विचार श्रागामी बुधवार को वहां के लिए रवाना होने का है। हमें श्राशा है कि श्राप इस वात का प्रवन्ध कर सकेंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधि शिमला में इतनी जल्दी पहुँच जायँ कि गुरुवार २ मई के प्रात काल वार्ता श्रारम्भ हो सके।"

लार्ड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यत्त को लिखा गया पत्र ता० २६ अप्रैल १६४६

"श्रापके २६ श्रप्रैल के पत्र के लिए धन्यवाद । मित्र-प्रतिनिधि मंडल को यह जानकर बहुत प्रसन्तता हुई है कि मुस्लिम लीग ने काग्रेस के प्रतिनिधियों तथा हमारे साथ सप्रुक्त रूर से वार्ता करना स्वीकार कर लिया है। मुक्ते यह कहते हुए प्रसन्तता हो रही है कि मुक्ते काग्रेस के श्रध्य द से एक पत्र प्राप्त हुश्रा है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस वार्तालाप में भाग लेने के लिए तैयार है श्रीर उसकी तरफ मे मौलाना श्राजाद, पिंडत जवाहरलाल नेहरू, सरदार वहामभाई पटेल श्रीर सान श्रव्हुल गफ्कार खां प्रतिनिधि मनोनीत किए गए हैं।

मुस्तिम लीग के जिस प्रस्ताव की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसे हमने

ध्यान में रख़ लिया है। हमने यह कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने का श्रवत्यत्त रूप से यह मतलब लगाया जा सकता है कि मेरे पत्र में दी गयी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है। उपर्यु क्त शर्तें समसौते के लिए हमारा प्रस्तावित श्राधार हैं श्रीर हमने मुस्लिम लीग कार्यसमिति को केवल यही करने को कहा था कि वह कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा हमसे मिलने के लिए श्रपने प्रतिनिधि मेजना स्वीकार कर ले।

हमारा प्रस्ताव है कि यह विचार-विनिमय शिमला में हो श्रीर हम स्वय भी वहा श्रागामी बुधवार को जा रहे हैं। हमें श्राशा है कि श्राप ऐसा मदन्ध करने में समर्थ हो सकेंगे, जिल से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि गुरुवार २ मई के प्रातःकाल शिमला में वार्वालाप श्रारम्भ कर सकें। कार्यक्रम

- १ प्रान्तों के गुटः--
  - (क) रचना
  - (स) गुट के विषयों को निश्चित करने का तरीका
  - (ग) गुट के सगठन का प्रकार।
- २ सघः--
  - (क) सधीय विषय,
  - (ख) सघीय विधान का प्रकार
  - (ग) श्रर्थ-व्यवस्था
- ३ विधान-निर्मात्री व्यवस्थाः ---
  - (क) रचना
  - (ख) कार्य
    - १. सघ की दुष्टि से,
    - २. गुटों की दृष्टि से,
    - ३ प्रान्तों की वृष्टि से।"

कांग्रेस के अध्यत्त का लार्ड पेथिक-लारेंस को पत्र ता० ६ मई १६४६

"मैंने श्रीर मेरे सहयोगियों ने कल के सम्मेलन की कार्रवाई का ध्यानपूर्वक मनन किया श्रीर यह भी जानने को चेण्टा की कि हमारी यावचीत हमें किसी दशा में ले जा रही है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं श्रवनी बातचीत की श्रम्पण्टता श्रीर उस से जो मतलव निकजता है उसके बारे में कुछ चक्कर में पड़ गया हूँ श्रीर परेशान हूँ। यद्यपि हम समकौते पर पहुँचने के लिए कोई श्राधार हू इने का प्रयस्त करने में श्रपना सहयोग देना पसन्द करेंगे, फिर भी हम श्रपने को मित्र-प्रतिनिधि-मदल को श्रयवा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को इस घोले में नहीं रखना चाहते कि श्रव तक सम्मेलन ने जिस ढग से प्रगति की है उससे सफलता की कोई श्राधा वधनी है। हमारे सम्मुख यहा जो समस्याएं उपस्थित हैं, उनके सम्यन्ध में हमारा साधारण दृष्टिकोण २५ श्रप्रेल को श्रापके नाम लिखे गये मेरे पत्र में संजिप्त रूप से प्रकट कर दिया गया था। हम देखते हैं कि हमारे दृष्टिकोण को श्रिकांश में उपेजा की गयी है श्रीर उसके विपरीत तरीके को श्रपनाया गया है। हम यह वात श्रनुभव काते हैं कि प्रारम्भिक श्रवस्थाओं में हमें कुछ वालों को मान लेना होगा, वरन इस दिशा में प्रगति ही नहीं हो सकती। परन्त ऐसी वालों की करपना कर जेने से—जी

भाधारभूत समस्याभों के सर्वथा प्रतिकृत हों भथवा उनमें उन मौलिक प्रश्नों की श्रवहेलना की गयी हो---वाद में जाकर गलतक्रहमियों के उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है।

श्रपने २८ श्रप्रैल के पत्र में मैंने लिखा था कि हमारे सम्मुख श्राधारभूत समस्या भारतीय स्वतंत्रता श्रोर उपके परिणाम-स्वरूप मारत से बिटिश सेनाश्रों को हटा लेना है, क्योंकि जब तक भारत भूमि में विदेशी सेना विद्यमान रहेगी तब तक हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। हम तो तक्षाल समस्त देश की स्वतन्ता चाहते हैं, न कि दूरवर्ती श्रयवा निकट-भविष्य में। श्रन्य सभी विषय हम प्रश्न की तुल्ना में गौण हैं श्रीर उनके सम्बन्ध में विधान-निर्मात्री परिषद्-द्वारा उचित रूप से सोच-विचार तथा निर्णय किया जा सकता है।

कल के सम्मेलन में मैंने इस विषय का फिर उन्लेख किया था श्रोर हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई थी कि श्रापने श्रोर श्रापके सहयोगियों ने तथा सम्मेलन के श्रन्य सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता को बातचीत का श्राधार स्वीकार कर लिया था। श्रापने कहा था कि श्रन्ततोगत्वा विधान- निर्माश्रो परिषद् ही इस बात का निर्णय करेगी कि स्वतंत्र भारत श्रोर हंगलैंड के बीच क्या सम्बन्ध रहेंगे। माना कि यह बात विल्कुल ठीक है फिर भी इससे इस समय स्थित में कोई फर्क नहीं पहता श्रोर इसका श्रथं है इस समय भारतीय स्वतन्नता की स्वीकृति।

यदि यह वात ऐसी ही है तो प्रत्यक्तः उससे कुछ परिणाम निकत्तते हैं। हमने धनुभव किया कि कल के सम्मेलन में हनकी छोर ध्यान नहीं दिया गया। विधान-निर्मात्री परिषद् का काम स्वतंत्रता के प्रश्न का निर्णय करना नहीं होगा, उस प्रश्न का तो छभी ही फेंसला हो जाना चाहिये और हमारा विचार है कि इसका निर्णय श्रभी हो गया है। वह परिपद् तो स्वतत्र भारतीय राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करेगी श्रीर उसे कार्यान्वित करेगी। वह किसी पूर्व-निर्धारित व्यवस्था से नहीं वधी रहेगी। उससे पहले एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी होगी, जिसे यथासभव स्वतंत्र भारत की सरकार की हैसियत से काम करना चाहिए, और उमे सकान्ति-काज के लिए सारी व्यवस्था करने का भार श्रपने ऊपर लेना चाहिये।

हमारी कल की वातचीत के श्रवसर पर एक साथ मिलकर काम करनेवाले शान्तों के 'गुटों' का वारवार उल्लेख किया गया था श्रीर यह सुमाव भी रखा गया था कि इस प्रकार के गुट की श्रपनी एक प्रथक् शासन-परिषद् श्रीर न्यवस्थापिका-मभा होगी। श्रव तक इस इसने प्रकार के गुट बनाने के तरीके पर कोई सोच विचार नहीं किया, फिर भी हमारी वात-चीत से ऐसा सकेत मिलता है कि हमने इस पर बातचीत की है। में यह बात सर्वथा म्यप्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी प्रान्तीय गुट श्रथवा सवीय इकाइयों के लिए किसी भी प्रथक् शासन परिपद् तथा व्यवस्थापिका सभा के सर्वथा विरुद्ध है। इसका श्रथं यदि श्रीर श्रधिक कुछ नहीं तो एक उपसंघ होगा श्रीर हमने श्रापको पहले ही कह दिया है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। इसके परिणाम-स्वरूप शासन तथा व्यवस्था-सम्बन्धी संन्थाओं के तीन स्तर यन जायंगे श्रीर यह व्यवस्था बोक्तिज, श्रप्रगतिशील श्रीर विश्रह्म लित होगी तथा उसके परिणामस्वरूप निरन्तर सघर उत्पन्न होता रहेगा। हमारे खयाल से ऐसी व्यवस्था किसी भी देश में नहीं है।

हमारा यह जोरदार मत है कि सम्मेजन भारत के विमाजन के लिए इस प्रकार के किसी भी सुमाव पर विचार नहीं कर सकता। यदि ऐसा सुमाव उपस्थित करना ही है तो यह वर्तमान शासन-सत्ता के प्रभाव से स्वतंत्र होकर विधान निर्मात्री परिपद् के जरिये ही उपस्थित किया जाना चाहिये। एक धौर परन जिसे हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यह है कि हम गुटों के बीच शासन-परिषद् अथवा न्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक गुट घौर सप्रदाय के भय और आशकाओं को दूर करने का प्रत्येक सभव प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु यह काम उन अवास्तविक तरीकों से नहीं होना चाहिए जो प्रजातत्र के उन आधारभूत सिद्धान्तों पर ही कुठाराधात करते हीं जिनकी नींव पर हम अपना विधान खड़ा करने की आशा करते हैं।"

> लार्ड पेथिक लारेस का मुस्लिम लीग श्रौर कात्रेस के श्रध्यदों को पत्र ता॰ = मई. १६४६

"मैं श्रोर मेरे सहयोगी इस बात पर सोच-विचार करते रहे हैं कि हम सम्मेलन के सम्मुख किस सर्वोत्तम तरीके से श्रपनी राय के श्रनुसार समक्तीते का वह सभव श्राधार उपस्थित करें जो श्रव तक की बातचीत के परिणामस्वरूप प्रकट हम्ना है।

हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि हम इसे जिलकर श्रीर उनकी गोपनीय प्रतियां, सम्मेलन की श्रमकी बैठक होने से पूर्व दलों के पास भेज दें तो उससे उन्हें सुविधा होगी।

हमें श्राशा है कि हम इसे श्रापके पास सुबह तक भेज देंगे। श्राज दोपहर बाद ३ बजे सम्मेजन के पुन पारम्भ होने तक उसे पर्याप्त रूप से श्रध्ययन करने के जिए श्रापके पास बहुत कम समय होगा—इसजिए मेरा खयाज है कि श्राप इस बात से सहमत होंगे कि यह बैठक कज बृहस्पतिवार ६ मई दोपहर बाद (३ बजे) तक के जिए स्थागित कर दी जाय। श्रीर सुके श्राशा है कि श्राप समय के इस परिवर्तन में मुक्त से सहमत होंगे, जो हमें विश्वास है कि सभी दर्जों के हित में है।

लार्ड पेथिक-लारेंस के निजी सेक टरी का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यत्तों को पत्र तारीख म मई. १६४६

"भारत मन्नी के आपके नाम आज सुन्नह के पन्न के सम्बन्ध में मन्नि-प्रतिनिधि-महत की इच्छानुसार में आपको ये लिफाफे-बन्द मसविदा भेज रहा हूँ और यह वही ससविदा है जिसका भारत मन्नी ने उल्लेख किया था। प्रतिनिधि-महत्व का प्रस्ताव है कि यदि कांग्रेस धौर लीग के प्रतिनिधि स्वीकार करें तो इस पर बृहस्पति को दोपहर-बाद ३ बजे होनेवाली आगामी बैठक में सोच-विचार किया जाय।"

म मई के पत्र के साथ भेजा हुआ मसविदा—कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के वीच सममौता करने के सुमाव

- 3. एक श्रिखिल भारतीय संघ-सरकार श्रीर न्यवस्थापक महल होगा, जिसे विदेशी मामजों, रत्ता, यातायात् मौलिक श्रिधिकारों के बारे में पूरा-पूरा श्रिधिकार होगा श्रीर हन विषयों के ब्रिए धन प्राप्त करने के लिए भी उसे श्रावश्यक श्रिधिकार होंगे।
  - २ सभी शेष श्रविकार प्रान्तों के द्वाथ में दोंगे।
- ३ प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं श्रीर ये गुट उन प्रान्तीय विषयों का श्रयने श्राप निर्णय कर सकते हैं जिन्हें वे समानरूप से एक साथ रखना चाह्ते हों।
  - थे गुट श्रपनी-श्रपनी शासन-परिषद् श्रौर व्यवस्थापक मंद्र मी बना सकते हैं।
- र सब के न्यवस्थापक मदत्व में हिन्दू-प्रधान तथा मुस्तिम-प्रधान प्रांतों में समान श्रनुपात में सदस्य होंगे, चाहे उन्होंने श्रयवा उनमें से किसी एक ने गुटबन्दी की हो अथवा नहीं,

इसके साथ-साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे।

- ६, सच की सरकार व्यवस्थापक मंदन के श्रनुपात के श्रनुसार ही बनायी जायगी।
- ७. संव के तथा गुटों (यदि कोई हों ता) के विधानों में ऐसी व्यवस्था रहेगी जिसके भनुसार कोई भी प्रांत श्रपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से पहले १० वर्षों श्रीर उसके याद प्रायेक १० वर्ष के श्रनन्तर विधान की शतों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा।

इस प्रकार के पुनर्विचार के जिए प्रारंभिक विधान-निर्मात्री परिषद् के श्राधार पर ही एक संस्था बनायी जायगी श्रोर वोट-सम्बन्धी व्यवस्था भी वैसी ही होगी श्रोर उसे श्रपने किसी भी निर्णीत ढंग पर विधान में संशोधन करने का श्रधिकार होगा।

- प् . उपयु वित आधार पर विधान बनाने के लिए विधान-निर्माण व्यवस्था इस प्रकार होगी:-
- (क) प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका समा के प्रतिनिधि उस समा के विभिन्न दलों की शक्ति के मनुपात से चुने जायँगे श्रोर ये प्रतिनिधि श्रपने दल की संख्या के पुरु भाग होंगे।
- (ख) देशी राज्यों से प्रतिनिधि अपनी जनसंख्या के आधार पर बृटिश भारत के प्रति-निधियों के अनुपात की देखते हुए बुलाये जायँगे।
- (ग) इस प्रकार से यनायी गयी विधान-निर्मात्री सभा की चैठक शीव्र ही नयी दिल्ली में होगी।
- (च) श्रपनी प्रारम्भिक नैठक के बाद, जिसमें साधारण कार्यक्रम निश्चित किया जायगा, यह सभा तीन भागों मे विभाजित की जायगी। एक भाग में बहुसख्यक हिन्दू प्रान्तों के प्रतिनिधि, दूसरे भाग में बहुसख्यक मुसद्यमानों के प्रतिनिधि श्रोर तीसरे भाग में देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
- (ट) ग्रपने भपने गुट के प्रान्तीय विधानों का, श्रीर यदि वे चाहें तो गुट-विधानों का निर्णय करने के जिए पहले दो भागों की श्रवाग-श्रवाग बैठकें होंगी।
- (च) यह कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक प्रान्त को श्रधिकार होगा कि चाहे तो वह श्रपने मौतिक गुट में रहे या किसी दूसरे गुट में जा मिसे श्रथवा सभी गुटों मे प्रथक रहे।
- (छ) १ से ७ पैरा तक वर्शित सब के लिए विधान बनाने के उद्देश्य से तीनों सभाएँ एक साथ पेंटकर विचार करेंगी।
- (ज) इस सभा-द्वारा सब विधान के ऐसे प्रमुख विषय, जिनका साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध है, तब तक पास किये नहीं समके जायँगे जय तक दोनों ही प्रमुख सम्प्रदायों का पहुमन इसके पण में राय नहीं देता।
- र श्रीमान् बाह्सराय शीघ्र ही उपर्युक्त विधान-निर्मात्री सभा की चैठक करेंगे जो पैरा म में पिण्त न्यवस्था के श्रनुरूप होगी।

मुस्लिम लीग के प्रध्यन्न का लार्ड पेथिक लारेंस को न मई १६४६ का पत्र

'श्रय मुक्ते म सई १६४६ का जिला हुया आपने प्राह्वेट मेनेटरी का पत्र मिल गया है सौर साथ ही यह मसविदा भी जिसका अपने म सई १६४६ के पहलेवाले पत्र में आपने जिल किया है। आपने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि मुक्लिम लीग के प्रतिनिधि-मंदल को स्वीकार हो तो इस मसविदे पर कान्फरेंस की धगली घटक में विद्यार किया जाय को एहम्पनिवार की दोपहर के ३ को होगी।

आपके २७ धामेल १६६६ के पन्न में भापका प्रस्ताव हम प्रकार है .--

एक सघ-मरकार जिसके श्रधीन परराष्ट्र रक्षा तथा न्यातायात् के विषय होंगे। प्रान्तों के दो गुट होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का श्रीर दूसरा मुस्तिम प्रधान प्रान्तों का, जिनके श्रधीन वे सब विषय होंगे जिन पर श्रपने-श्रपने गुटों के प्रान्त एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते हों। श्रन्य सथ विषय प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन रहेंगे श्रीर उन प्रान्तीय सरकारों को समस्त श्रवशिष्ट सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे।

इस विषय पर शिमले में विचार होना था श्रौर २८ श्रद्धेल १६४६ के मेरे पत्र की शर्तों के श्रनुसार हमने रविवार १ मई १६४६ को कान्फरेंस में शामिल होना स्वीकार कर लिया।

श्रापने श्रपने कार्मु ला का विवरण प्रकट करने को कृपा की थी श्रीर १ श्रीर ६ मई को कई घटे सोच विचार करने के बाद कांग्रेस ने श्रान्तिम तथा निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित सघ को श्रस्मीकार पर दिया जिसके श्रधीन देव सातीन विषय हों श्रीर जिसे टैंक्स जगाकर श्रपने जिए धन प्राप्त करने का भी श्रिष्ठिकार प्राप्त हो। दूसरे श्रापके विचाराधीन हजा में स्पष्ट रूप से सबसे पहले हिन्दू श्रीर मुस्लिम प्रान्तों के गुट बनाने के सम्बन्ध में तथा हम प्रकार के गुट बन्द प्रान्तों के दो सघ-निर्माण करने के सम्बन्ध में मुस्लिम जीग श्रीर कांग्रेस के बीच एक सममीते की कल्पना की गयी थीं श्रीर इसके परिणामस्व रूप विश्वान-निर्माण के जिए दो समाएँ होनी चाहिएँ। हसी बात के श्राधार पर श्रापके विचाराधीन हजा में एक प्रकार के सघ का सुमाव पेश किया गया था जिसके श्रधीन तीन विषय हों श्रीर इसको कार्यरूप में परिणत करने के जिए हमारा समर्थन मांगा गया था। यह प्रस्ताव भी कांग्रेस-हारा श्रस्वीनार कर दिया गया था श्रीर इस दिशा में क्या कुछ किया जाय हम पर महल द्वारा श्राने विचार करने के जिए बैठक को स्थित करना पड़ा था।

श्रीर श्रव पन्न के साथ यह नया मसविदा इस दृष्टि से भेजा गया है कि 'इस मसविदे पर श्रगली वैठक में विचार करना चाहिये जो बृहस्पतिवार को दोपहर के ३ बजे होगी।' मसविदे का श्रीप क हैं—'काश्रेस श्रीर मुस्लिम जीग के प्रतिनिधियों के धीच सममौते के लिए सुमाव।' यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सुमाव किसने प्रस्तुत किये हैं।

हमारा विचार है कि समसीता के लिए नये सुकाव उस मौतिक इल से विष्कुल भिन्न हैं जिसका आपके २७ अप्रैल के पन्न में वर्णन किया गया था और जिसे कांग्रेस ने श्रस्वीकार कर दिया था।

श्रम इस मसविदे की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है। इसमे श्रम यह स्वीकार करने के जिए कहा गया है कि इस मसविदे के १ से ७ पैरा तक की शर्तों के श्रमुरूप एक श्रित्वित भारतीय सब सरकार होनी चाहिये। संघ सरकार के श्रधीन विषयों में एक श्रीर विषय की वृद्धि करदी गयी है, धर्यात् 'मौजिक श्रधिकार' की, श्रोर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सघ-सरकार तथा व्यवस्थापक मदल को टैक्स-द्वारा श्रपने जिए धन प्राप्त करने का श्रधिकार होगा या नहीं।

नये सुकार्वों में प्रान्तों की गुटयन्दी के प्रश्न को ठीक उसी स्थळ पर छोड़ दिया गया है जहां कि कांग्रेम के प्रतिनिधि श्रव तक की बातचीत में चाहते थे श्रौर यह श्रापको विचाराधीन मौक्रिक हल से सर्वथा भिन्न है।

इम यह कभी नहीं मान सकते कि विधान-निर्मात्री सभा एक ही होनी चाहिये और न ही मनविदे में सुकाये गये विधान-निर्माण-स्ययस्थाओं के ढग को हम स्वीकार कर मकते हैं।

इन सुकार्वो में श्रीर भी कई एतराज की बातें हैं जिनका इमने जिक्र नहीं किया है,

क्योंकि इम ता केवल इस मसिवदे की मुख्य बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं। हमारा विचार है कि इन परिस्थितियों में इस मसिवदे पर बातचीत करना लाभन्नद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह आपके पहले गुट से सर्वश भिन्न हैं, जब तक कि हमने जो कुछ ऊपर कहा है उसके बावजूद भी आप हम से कल कान्फरेंस में इस पर बातचीत करना चाहते हों।"

लार्ड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के श्राध्यत्त को ६ सई १६४६ का पत्र "मुक्ते श्रापका बल का पत्र मिला जिसे मैंने श्रपने साधियों को दिखाया है। इसमें श्रापने कई प्रश्न उठाये हैं जिनका में क्रमश उत्तर देता हूँ.—

- १. श्रापका कथन है कि कांग्रेस ने 'श्रन्तिम श्रीर निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित संघ को श्रस्वीकार कर दिया है जिसके श्रधीन देवल तीन विषय हों श्रीर जिसे टैनस लगाकर श्रपने लिए धन प्राप्त करने का श्रधिकार भी प्राप्त हो।' इस कान्फ्ररेन्स की कार्रवाई के सम्बन्ध में, जो सुमें स्मरण है, यह कथन उसके श्रनुरूप नहीं है। यह ठीक है कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने यह राय प्रकट की थी कि यह सीमा बहुत ही संकुचित है श्रीर उन्होंने श्रागे यह तर्क किया था कि यह सघ हत्तना सीमित हैं सही, फिर भी इसके श्रधीन हु छ विषय श्रवश्य होने चाहियें। कुछ सीमा तक श्रापने स्वीकार किया था कि इस तर्क में कुछ बल है क्योंकि श्रापने यह माना था कि, जैसा कि मैं समस्ता हूँ, श्रावश्यक धन प्राप्त करने के लिए संघ को कुछ श्रधिकार देने चाहियें। इस विषय पर (या शायद किसी श्रीर विषय पर भी) कोई श्रन्तिम निर्णय नहीं हुशा था।
- २. दूसरे श्रापका कहना है कि, यदि मैं श्रापका तार्ष्यं ठीक समस्ता हूँ, प्रान्तों की गुटबन्दी के सम्बन्ध में हमारा मसविदा हमारे निमन्नण में विश्वत हल से भिन्न हैं। मुसे दु'ल हैं कि मैं इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता। यह मसविदा निस्तन्देह कुछ विस्तृत रूप में हैं, क्योंकि इसमें उस ढग का निर्देश किया गया है जिसके श्रनुसार प्रान्त किसी भी गुट में शामिल होने का निर्णय कर सकते हैं। मुस्तिम जीग के विचारों तथा गुटबन्दी के फलस्वरूप प्रश्तुत कामेस के प्रारम्भिक विचारों के बीच सयत सममौता कराने के उद्देश्य से हमने यह निर्श्वत किया है।
- ३. इससे छागे आपने उस न्यवस्था पर एतराज किया है जिसका हमने विधान-निर्माण करने के लिए सुक्ताव किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं आपके यह स्पष्ट करते समय कि आपकी दो विधान-निर्मात्री सभाएं किस प्रकार कार्य करेंगी, गत मगलवार को कान्फरेंस में यह स्वीकार किया गया था कि सब के विधान का निर्णय करने के लिए इन दोनों सभाशों को अन्त में सिम्मिलित होना ही पड़ेगा और कार्य-पद्धति का निर्णय करने के लिए इन दोनों सभाशों के प्रारम्भिक सिम्मिलित अधिवेशन पर भी आपने एतराज नहीं किया था। जो इन्छ हम प्रम्तुत कर रहे हैं यह वास्तव में ठीक चीज है जो भिष्ठ शब्दों में कही गयी है। अत जब आप हन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि 'यह प्रस्ताव कांग्रेस-द्वारा स्पष्ट रूप से शस्वीकार कर दिया गया था।' तो में आपका तास्पर्य समसने में असमर्थ हैं।
- ४—श्रमले परे में श्राप यह पृष्ठते हैं कि मेरे भेजे हुए मस्विट में कहे गये सुमाव-किसने प्रस्तुत किये हैं। इसका उत्तर यह है कि मित्र प्रतिनिधि-मग्दल श्रीर श्रीमान् वाहमराय की श्रीर से ये भेजे गये हैं जो कांग्रेस श्रीर सुरितम जीग के टिक्शियों की दरार को पटन का प्रयान कर रहे हैं।
- र-इसके बाद आपने मेरे निमंत्रण में विणित प्रारम्भिक फार्म जा से हमारे द्वारा भिछ मार्ग प्रहण करने पर प्तराज किया है। मैं भापको स्मरण कराऊ गा कि मेरा निमन्नण स्वीकार कर

के न तो सुस्तिम लीग ने श्रौर न कांग्रेस ने इस इल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए श्रपने श्राप को वाध्य किया था श्रौर २६ श्रुप्रैत के श्रपने पन्न में मैंने ये शब्द तिखे थे—

'कभी भी हमारा यह खयाल नहीं है कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस-द्वारा हमारा निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि मेरे पत्र की शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके ही वे प्रखा वित सम्मेलन में माग ले रहे हैं। ये शर्तें समक्तीते के लिए हमारी श्रोर से वातचीत का प्रखावित आधारमात्र हैं श्रोर मुस्लिम लीग-कार्य समिति से हमने इस वात का श्रमुरोध किया है, •िक उस के सम्बन्ध में हम से तथा कांग्रेस प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करने के लिए वह श्रपने प्रतिनिधि भेजने के लिए राजी ही जाय।' निश्चय ही केवल यही समक्त्रारी का रख हो सकता है, व्योंकि हमारे सारे विचार-विमर्श का उद्देश्य यही है कि समक्तीते के लिए प्रस्थेक सम्भव उपाय की लोज की जा सके।

६— सघ के श्रधीन विषयों की सूची में ( मूज श्रधिकारों को ) विषय वड़ाने का सुमाव हमने रखा, वयोंकि हमको प्रतीत हुणा कि उसे भी सम्मेखन का एक विचारणीय विषय बनाने में बड़े सम्प्रदायों तथा छोटी श्रवप-संख्यक जातियों, दोनों ही का लाभ होगा ।

रहा शर्थ न्यवस्था-का प्रक्ष, इसके सम्बन्ध में, निस्संदेह सम्मेलन में पूर्णरूप से विचार करने की स्वतन्नता रहेगी कि इस शब्द को उसके प्रसंग के श्रंवर्गत सम्मितित करने का यथार्थ महत्व क्या है।

७—आपके निम्निल्लित दो पैरे मुख्यतया आपके पिछले तकों की पुनर्व्याख्यामात्र हैं श्रीर उनका उरलेख ऊपर किया जा चुका है। आपके श्रंतिम पैरा से ज्ञात होता है कि यद्यपि परि-िष्यित की दृष्टि से श्रापका खयाल है कि श्राज तीसरे पहर के लिए निश्चित सम्मेलन में मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि-मण्डल के उपस्थित होने से कोई लाभ न निकल सकेगा, फिर भी यदि न्हम ऐसी ह्ट्छा प्रकट करें तो आप पधारने के लिए सैयार हैं। मैं और मेरे सहयोगी, पेश किये गये कागज के सम्बन्ध में दोनों दलों के विचार जानने के इच्छुक हैं, श्रीर इसलिए आप के सम्मेलन में आने से प्रसन्न होंगे।'

पंडित जवाहरलाल नेहरू का लार्ड पेथिक-लारेंस को पत्र

"मेरे सहयोगियों तथा मैंने वड़ी सावधानीपूर्वक श्रापके द्वारा भेजे गये खरीते पर विचार किया है, जिसमें समम्तीते के लिए विभिन्न सुमाव उपस्थित किये गये हैं। २८ श्रवेल को मैंने श्रापके पास एक पत्र भेजा था, जिसमें श्रापके २७ श्रवेलवाले पत्र में उिछि खित 'श्राधारभूत सिद्धांतों के सम्बन्ध में कांग्रेस के दृष्टिकोण' का मैंने स्पष्टीकरण किया था। सम्मेलन की पहली बैठक होने के बाद ही ६ मई को मैंने श्रापको पुन पत्र लिखा था, जिससे सम्मेलन में विचार के लिए उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई श्रम न रह जाय।

धन धापके खरीते से प्रकट होता है कि आप के कुछ सुक्ताव हमारे विचारों तथा कांग्रेस-हारा निरतर प्रकट किये गये विचारों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार हम बड़ी किंठन परिस्थिति में हैं। हमारी यह सदा से इच्छा रही है श्रीर श्रव भी है कि समम्मीते के लिए तथा भारत में शक्ति हस्ता-न्तरित करने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय को हूं द निकाला जाय और इस उद्देश्य की पूर्ति कें लिए हम काफी आगे यहने को तैयार हैं। परन्तु स्पष्टत कुछ ऐसी सीमाए हैं, जिनका धारिकमण करना हमारे लिए सम्भव नहीं है—विशेषकर ऐसी भवस्था में जब कि हमें पूर्ण विश्वात हो चुका हो कि ऐसा करना भारत की जनता के लिए और स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिए हानिकर सिद्ध होगा। श्रपने पिछले पत्रों में मैं एक शिक्तशाली संघ की श्रावश्यकता पर जोर दाल खुका हूँ। मैं यह भी कह खुका हूं कि मैं उप-संघों तथा प्रान्तों की प्रसावित गुटवंदी के विरुद्ध हूं श्रीर साथ ही मैं श्रसमान गुटों-परिषदों तथा धारा-सभाशों को शासन में बराबर प्रतिनिधित्व दिये जाने के भी खिलाफ हूँ। यि प्रान्त तथा देश के श्रन्य माग परस्पर सहयोग करना चाहें तो हम उनके मार्ग में रोहे नहीं श्रटकाना चाहते, किन्तु ऐसा केवल ऐन्छिक श्राधार पर ही होना चाहिये।

श्रापने जो प्रस्ताव उपस्थित किये हैं उनका उद्देश्य स्पष्टतः विधान-निर्मात्री परिषद् के श्रवाधित रूप से विर्णय करने के श्रधिकारों को सीमित करना है। हमारी समस्म में नहीं श्राता कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। श्रभी हमारा सम्दन्ध व्यापक समस्या के एक ही श्रग से है। यदि इस श्रंग के सम्बन्ध में श्रभी कोई निर्णय कर जिया जाय तो वह उस निर्णय के विरुद्ध हो सकता है, जो हम श्रथवा विधान-निर्मात्री-परिषद् समस्या के श्रन्य श्रंगों के सम्बन्ध में श्रागे जाकर कर सकती है। हमें तो केवल यही उचित मार्ग दिखायी देता है कि विधान-निर्मात्री परिषद् को, श्रवप-संख्यकों के श्रधिकारों की रचा-विधयक कतिपय संरच्यों के श्रविरिक्त श्रपना विधान तैयार करने की पूरी स्वतन्नता रहनी चाहिये। इस प्रकार हम सहमत हो सकते हैं कि बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नों का या तो सम्बन्धित दलों की सहमित से निबटारा कर दिया जाय श्रथवा इस प्रकार की सहमित न मिलने की श्रवस्था में पचायत-द्वारा उनका निबटारा करा दिया जाय।

#### श्रापके वे प्रस्ताव

श्रापने हमारे पास जो प्रस्ताव भेजे हैं ( म दी० ई० एफ० जी० ) उनसे प्रकट होता है कि ऐसे पृथक् विधान तैयार किये जा सकते हैं, जो एक शक्तिहीन केन्द्रीय व्यवस्था-द्वारा जुडे होंगे श्रोर यह न्यवस्था पूर्ण रूप से इन गुटों की द्या पर निर्भर रहेगी।

इसके श्रविश्कि प्रारम्भ में प्रश्येक प्रान्त का श्रानिवार्यत. एक विशेष गुट में सम्मितित होना जरूरी है, चाहे वह ऐसा करना चाहें श्रथवा नहीं । प्रश्न उठता है कि सीमाप्रान्त को, जो एक कांग्रेसी प्रान्त है, एक कांग्रेस-विरोधी गुट में सम्मितित होने के तिए नयों विवश किया जाय?

हम श्रतुभव करते हैं कि मनुष्यों के श्रित व्यक्ति के रूप में श्रथवा सामूहिक रूप से व्यव-हार करते समय तर्क श्रीर युक्ति के श्रितिरिक्त श्रीर कितनी ही बातों का ध्यान रखना पढ़ता है। किन्तु तर्क श्रीर युक्ति की सदा उपेक्षा नहीं की जा सकती श्रीर यदि श्रन्याय श्रीर तर्क हीनता हक्ट्टे हो जायँ तो हनका मेज स्ततरनाक सिद्ध हो सकता है श्रीर विशेषकर ऐसी श्रवस्था में तो श्रीर भी श्रीक, जब हम करोड़ों प्राणियों के भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं।

श्रव में श्रापके खरीते की कुछ बातों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करूँगा श्रीर उनके सम्बन्ध में सुमाव उपिथत करूँगा —

न० १—श्रापने श्रपने सुक्तानों में यह तो कहा है कि केन्द्रीय सब को इस बात के लिए श्रिधकार प्राप्त होंगे कि जो विषय उसके श्रपने श्रधीन होंगे उनके लिए वह श्रावश्यक धन प्राप्त कर संकता है, किन्तु हमारे विचार में यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि केन्द्रीय संघ को राजस्व प्राप्त करने का श्रधिकार होगा। साथ ही मुद्रा श्रीर जकात तथा उनसे सम्बद्ध श्रान्य विषय भी केन्द्रीय सब के श्रधीन हर हालत में रहने चाहियें। एक श्रन्य श्रावश्यक सबीय विषय योजनानिर्माण है। योजना-निर्माण का कार्य केवल केन्द्र से ही हो सकता है, यद्यपि प्रान्त श्रयवा श्रन्य हकाह्यां ही योजनाशों को अपने-श्रपने चेत्रों में कार्यान्वित करेगी।

संघ को यह भी अधिकार होना चाहिये कि विधान भंग होने अथवा गम्भीर सार्वजनिक

संकट अस्पन्न होने की श्रवस्था में श्रावश्यक कार्रवाई कर सके। निर्माय पंचायत के सुपूर्व

न० ४ श्रार ६—हम शासन परिषद् तथा धारासमा दोनों ही में सर्वधा श्रसमान गुटों के प्रस्तावित समान प्रतिनिधित्व के पूर्णत विरोधी हैं। यह श्रनुचित है श्रीर हमसे गड़बड़ी फैंलेगी। ऐसी व्यवस्था में पारस्परिक विरोध श्रीर स्वच्छद प्रगति के सर्वनाशी वीज निहित हैं। यदि हस श्रथवा किसी ऐसे ही विषय पर समसौता न हो सके, तो हम उसे निर्णय के जिए पचायत कें सुपुर्द करने को तैयार हैं।

न० ७—हम इस सुकाव को मानने के लिए तैयार हैं कि इस वर्ष के उपरान्त विधान पर पुनर्विचार किया जाय। वास्तव में विधान में ऐसी कोई व्यवस्था तो रखनी ही पड़ेगी जिससे कि किसी भी समय उस में सशोधन किया जा सके।

दूसरी धारा में कहा गया है कि विधान पर पुनर्विचार का कार्य कोई ऐसी ही संस्था करे, जो कि उसी भाधार पर बनी हो, जिस पर कि विभान-मिर्मान्नी परिषद् बनी है। हमें भाशा है कि भारत का विधान वयस्क-मताधिकार पर श्राधारित होगा। श्राज से दस वर्ष बाद भारत समस्त महस्वपूर्ण विषयों पर श्रपनी राय देने के जिए वयस्क मताधिकार ही चाहेगा, इससे कम में वह सतुष्ट नहीं होगा।

न० प्र ए—हम सुक्ताव उपस्थित । करते हैं कि चुनाव का न्यायपूर्ण और उचित तरीका, जिससे सभी दलों के प्रति न्याय हो सके, यही है कि एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। स्मरण रखना चाहिये कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के चुनार्षों के जिए जो मौजूदा आधार है उसमें श्रुवपसंख्यकों को प्रयत्न विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया है।

5-१० का अनुपात बहुत कम प्रतीत होता है और इसने विभान-निर्मात्री परिषद् के सदस्यों की सख्या अत्मन्त सीमित हो जायगी। सम्भवतः यह संख्या २०० से अधिक नहीं होगी। परिषद् के सम्मुख जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किये जायँगे उन्हें ध्यान में रखते हुए सदस्यों की सख्या काफी अधिक होनी चाहिये। इमारा सुमाव है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाग्नों के सदस्य की सख्या का पचमाश सदस्य विधान निर्मात्री परिषद् में अवस्य रहना चाहिये।

म० मा० — यह धारा अस्पष्ट है और इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। परन्तु अभी हम इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते।

न द-दी व है एफ जी जिल्हा हैं। हमारे विचार में इन गुटों की रचना तथा प्रस्तावित विधि दोनों ही गलत और अवाल्डनीय हैं। यदि प्रान्त चाहें तो हम गुटों के निर्माण पर आपित नहीं करना चाहते, किंतु इस विषय को विधान-निर्मात्री-परिषद् के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिये। विधान का मसविदा तैयार करने और उसके निर्णय के कार्य का श्रीगणेश केन्द्रीय सब से होना चाहिये। इसमें प्रान्तों तथा सन्य इकाह्यों के लिए समान तथा सहश नियम होने चाहिये। उसके बाद प्रान्त स्वय उममें पृद्धि कर सकते हैं।

न० द्र एच०-भाज की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ इसी प्रकार की धारा स्वीकार करने के जिए तैयार हैं पर मतमेद की श्रवस्था में उसका निर्णय पंचायत-द्वारा कर खिया जाय।

मैंने आपके विचारपत्र के प्रस्तावों के कुछ स्पष्ट दोषों का, जैसे कि वे हमें दीख पहते हैं,

उत्पर उक्तेम्य किया है। यदि, जैसा कि हमने यताया है, उन्हें दूर कर दिया जाय तो हम कांग्रेस से आपके प्रस्तावों को स्वीकार करने की सिफारिश कर सकते हैं। परन्तु जिस रूप में आपने बिचारपत्र में अपने प्रस्तावों को रखा है उस रूप में उन्हें मानने में हम असमर्थ हैं।

#### खेद का विपय

इसिलए सब मिलाकर यदि ये सुमाब हर हालत में हमारे लिए श्रनिवार्य रूप से स्वीकार्य हों तो हमें दु ख है कि मुस्लिम लीग के साथ सममौते की पूर्ण इच्छा रखते हुए भी, उनमें से श्रिकांश सुमाबों को हम श्रस्वीकार कर देंगे। हम तीनों जिस दुराई से बचने का प्रयस्त कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम उससे भी बढ़ी दुराई में फैंस जायें।

यदि कोई ऐसा सममीता न हो सके, जो दोनों दलों के लिए सम्माननक हो तथा स्वाधीन और श्रखंड भारत के विकास के श्रमुक्त हो, तो हमारी राग है कि केम्द्रीय श्रमेम्बली के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी एक श्रंतकीतीन सरकार की स्थापना तुरम्त कर दी जाय श्रीर कांग्रेस तथा मुस्तिम लीग के विधान-निर्मात्री-परिषद्-सम्बन्धी मतभेद को फैसखे के लिए किसी स्वतन्न पंचायत के सुपुर्द कर दिया जाय।

पिंदित जवाहरताल नेहरू के इस प्रस्ताय के बाद कि दोनों दलों के बीच विवादास्पद मामलों पर निर्णय देने के छिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिये। सम्मेलन की कार्रवाई, इस खयाल से कि मध्यस्थ के यारे में टोनों दलों में समकौता होने की सभावना है, स्थिति कर दी गयी श्रीर दोनों दलों में निम्न पत्रव्यवहार हुआ .—

पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग के श्रध्यक्त को ता० १० मई १६४६ का पत्र कल सम्मेजन में किये गये निश्चय के श्रनुसार मेरे साथियों ने उपयुक्त श्रध्यक्त के चुनाव के

सम्बन्ध में काफी सोच विचार किया है। हमारा विचार है मध्यस्थ पद के लिए श्रमेज, हिन्दू, मुस्लिम और मिरा को न चुनना ही शब्दा रहेगा। श्रत: हमारा खुनाव-सेन्न सीमित है। फिर भी हमने एक सूची तैयार कर ली है, जिस में से चुनाव किया जा सकता है। मेरा श्रनुमान है कि श्रापने भी श्रपनी कार्यकारियी समिति के परामर्श से संभावित मध्यस्थों की ऐसी सूची तथार की होगी। क्या श्राप चाहेंगे कि हम—शर्थात में और श्राप हम सूचियों पर मिस्न कर विचार करें। यह होगी। क्या श्राप चाहेंगे कि हम—शर्थात में और श्राप हम सूचियों पर मिस्न कर विचार करें। यह हो, तो इस फाम के लिए मुक्तकात निश्चित कर सकते हैं। इसारे परम्पर विचार के बाद श्राठों व्यक्ति—चार कांग्रेस और चार लोग के प्रतिनिधि हमारी सिफारिश पर मिस्न कर विचार करके हिसी निश्चय पर पहुँच मकते हैं, जिसे हम कल सम्मेखन में प्रस्तुत कर हैं।"

मुस्लिम लीग के अध्यत्त का प० जवाहरलाल नेहरू को १० मई, १६४६ का पत्र

"थापका १० सई का पत्र सुक्ते सार्य ६ बजे मिला। कल चाइसराय भयम में चापकी और मेरी मुलाकात के समय इसने मध्यस्थ निश्चित परने के प्रश्न के चितिरिक्त कई जन्य बातों पर भी विचार-विमर्श किया था। सिष्टित वातचील के बाद इस इस परिचाम पर पहुँचे थे कि बल्ल सम्मेलन में आप-द्वारा पेश किये गये प्रस्ताय के सभी चर्यों पर अपने-अपने साथियों से परामर्श के बाद इस पुनः विचार करेंगे।

"जापके प्रस्तात्र के विभिन्त पद्दश्रद्धों पर विचारार्थ कक प्रातः दम कले के बाद किसी समय, जो जापको ठीक जैंचे, धापसे मिवावर सुक्ते प्रसन्तता होगी।"

पं अवाहरताल नेहरू का मुस्लिम लीग के अध्यत को ११ गई, १६४६ का पत्र ''चारका १० गई हा पत्र सुमें कल रात १० को मिल गया था । वाहसराय-भवन में यातचीत के दौरान में आपने मध्यस्य के जुनाय के कलावा कई अन्य यानों का भी जिल किया या और मैंने धापको उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर टी थी। परन्तु में इस व्ययान में रहा कि मध्यस्य नियत करने का प्रताय स्वीकार कर निया गया या और इसमें आगे नाम राजवीज करना ही हमारा कार्य था। वास्त्रम में सम्मेखन में ऐसा निम्चय हो जाने के याद ही हमने यातचीत की, मेरे साथियों ने भी उनी आधार पर कार्यवर्ध की चीर उपयुक्त नामों की सूची तैयार कर जी। इमने धाशा की नाती है कि भाज दौपहर की सम्मेखन में हम सध्यस्य के पारे में अपना निर्णय पेश करें। कम से कम इस विषय पर भागने मुकाय को अवस्य प्रस्तुत करें।

किसी को मध्यस्य बनाने की मुख्य शर्ष इसके निर्णय को स्थीकार करना होशी है, यह इम स्वीकार करते हैं। इमारी राय है कि इम इस प्रश्न पर गाँउ करें भीर तथुनुसार अपना निर्णय सम्मेलन के आगे रखं।

भाषके सुमाव के श्रनुपार में श्रान प्रात १०-६० यजे शापके निवासन्यान पर ऋ ऊँ गा। मिल्लम लीग के श्रध्यच का पं० जवाहरलाल के नाम ११ मई, १६४६ का पत्र "सुके ११ मई का भाषका पत्र मिला।

माहसराय भवन में हमारे यीच हुई यातचीत वे दौरान में, जो कि १४ या २० मिनट तक रही होगी, में ने थापके प्रस्ताव के विभिन्न पहलुकों सभा धर्मों की भीर मकेत किया या भौर हमारा इसी विषय पर गुछ सोच-विचार भी हुचा था, परन्तु हमारे घीच किसी भी बात पर कोई समकौता नहीं हुथा था। नेचल भापके इस प्रस्ताव से सहमत होकर कि भाप भपने सहकारियों से परामशंकर लें धौर में भी ऐसा ही कर लूं, इस प्रश्न पर थागे विचार करने के लिए हमने उस दिन की बैठक को थगले दिन के लिए स्थिति कर दिया था। मुक्ते प्रसन्नता होगी यदि भाप थागे चातचीत के लिए धाज प्रात: १०-३० यजे मुक्ते भिक्त सकें।"

मुस्लिम लीग के सभापति का स्मृति-पत्र जिसमें १२ मई के सग्मेलन के निर्ण्यानुसार लीग की मांगें सम्मिलित है। इसकी प्रतिया मित्रिमिशन तथा कांग्रेस को भेजी गयीं।

''हमारे सिद्धानत जिमकी स्वीकृति भ्रपेशित हैं ---

१—छ. मुस्तिम प्रान्तों (पजाय, ष्ठत्तर-पश्चिमी सीमाधान्त, बजोचिस्तान, सिंध, वंगाल तथा श्रासाम का एक गुट यनाया जाय जिसके मधिकार में विश्रेशी मामकों, रचा तथा रचा-सम्बन्धी यातायात को छोड़कर समस्त विषय होंगे। इन तीन विषयों पर प्रान्तों के दोनों गुटों— (मुसलमान प्रान्तों का गुट) जिसे श्रागे पाकिस्तान-गुट कहा गया है तथा हिन्दू-प्रान्तों का गुट— की विधान-निर्माती परिषदें एक साथ बैठकर विधार करेंगी।

२—उपयु वत ६ मुस्लिम प्रान्तों की पृथक् विधान-निर्माग्री-परिपद् होगी जो गुट के किए तथा गुट के अन्तर्गत प्रान्तों के लिए विधान बनायेगी तथा यह निर्धारित करेगी कि कौन से विकय पाकिस्तान-गुट के श्रधीन होंगे और कौन-से प्रान्तों के श्रधीन। श्रवशिष्ट सत्ताधिकार प्रान्तों के वहींगे।

२-विधान-निर्मान्नी परिषद् के लिए प्रतिनिश्वियों का जुनान ऐसे ढंग से होगा कि पाकिस्तान प्रान्तों में रहनेवाली विभिन्न जातियों को जन सख्या के श्रजुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

ध---विश्वान-निर्मात्री परिवद्-द्वारा पाकिस्तान तथा उसके प्रान्तों के विश्वान अन्तिम रूप

से वना सिए जाने के बाद, प्रत्येक प्रान्त गुट से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि प्रान्त के लोगों की इच्छा लोकमत द्वारा जान जी गयी हो।

- ४—सयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद् में यह त्रिषय विचारणीय रहना चाहिये कि संघ में व्यवस्थापक मंडल होगा या नहीं। सब के लिए धन प्राप्त करने का प्रश्न भी सयुक्त परिषद् के निर्णय पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यह धन कर-द्वारा किसी भी दशा में प्राप्त नहीं किया जायगा।
- ६—संघ की राज्य-परिषद् तथा श्रसेम्बली, में यदि ये बनायी जायँ, दोनों प्रान्तीय गुटों का प्रतिनिधिख बराबर हो।
- ७—संघीय विधान में कोई भी ऐसी बात, जो साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्मन्ध रखती हो, स्वीकृत नहीं समकी जावेगी जब तक कि एसे सयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद्, हिन्दू-प्रान्तों की परिषद् तथा पाकिस्तान-प्रान्तों की परिषद् के सदस्यों के बहुमत का श्रक्षग-श्रज्ञग समर्थन प्राप्त म हो।
- द-किसी भी विवादप्रस्त मामले में सघ-द्वारा व्यवस्थापन तथा शासन-सम्घन्धी निर्णय नहीं किया जायगा जब तक कि निर्णय के पत्त में तीन-चौथाई का बहुमत न हो।
- ६--गुट के तथा प्रान्तीय विधानों में विभिन्न जातियों के धर्म, संस्कृति तथा सम्यन्धी श्रन्य श्राधारभूत विचार सम्मिलित होंगे।
- १०—सद्य के विधान में यह व्यवस्था होगी कि अपनी असेव्यक्षी के बहुमत से कोई भी प्रान्त विधान की धाराओं पर पुन' विचार का प्रश्न उठा सकता है और प्रथम दस वर्ष के बाद सद्य से बाइर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा।

शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण समफीते के लिए ये हमारे सिद्धान्त हैं। ये शर्से श्रांशिक नहीं विक सम्पूर्ण रूप से ही प्रस्तुत की जाती हैं। उपर्युक्त सब शर्ते श्रन्यान्याश्रित हैं।

सममौते के आधार के रूप में कांग्रेस के सुमाव १२ मई, १६४६

- १-विधान-निर्मात्री परिषद् इस प्रकार बनायी जाय --
- (क) प्रतिनिधि प्रत्येक प्रान्तीय श्रसेम्ब्रुज्ञी-द्वारा श्रानुपातिक प्रतिनिधिख (एकाकी हस्तांतरित मत) के श्राधार पर चुने जायँ। इस प्रकार चुने गये छोगों की सख्या श्रसेम्बली के सदस्य की सख्या का है श्रीर जिन्हें चुना जाय वे चाहे श्रसेम्बली के सदस्य हों या वाहर के ज्यक्ति हों।
- (स) देशी राज्यों-द्वारा प्रतिनिधि बिटिश भारत के समान जन-संख्या के श्रनुपात से भेजे जायँ। इन प्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जायगा, इस प्रश्न पर वाद में विचार किया जाय।
- २—विधान-निर्मात्री परिषद् भारतीय संघ का विधान तैयार करेगी। संघ में एक तो श्रिक्ति भारतीय सरकार होगी श्रीर एक व्यवस्थापक मंडल होगा जिसके श्रिधकार में विदेशी मामले, रक्ता, व्यवस्था, यातायात्, श्राधारभूत श्रिष्ठकार, मुद्रा, जकात तथा योजना-निर्माण ध्रीर ऐसे श्रन्य विषय होंगे जो निकटवर्ती जाच के बाद उदिलक्षित विषयों के समकत्त समसे जायँ। सघ को इन विषयों के संचालन के लिए श्रावश्यक धन शाप्त करने के तथा स्वतः राजस्य जुटाने के श्रिषकार शाप्त होंगे। विधान के भग हो जाने की दशा में तथा गंभीर सार्वजिनक श्रापत्काल के समय प्रतिकारास्मक कार्रवाई करने के भी संघ को श्रिषकार होने चाहियें।

३---शेष सब श्रधिकार पान्तों श्रयवा सब की इकाइयों को प्राप्त होंगे।

- ४—प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं श्रोर ये गुट निर्धारित करेंगे कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विषय सामान्य रूप से ये श्रपने श्रधिकार में रखना चाहते हैं।
- र---उपयु क्त पैरा २ के श्रनुसार जब विधान-निर्मात्री परिषद् श्रक्षिल मारतीय सघ का विधान बना सुकेगी, प्रान्तीय प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान बनाने के लिए गुट दना मकते हैं श्रीर यदि वे चाहें तो सम्बन्धित गुट का विधान भी बना सकते हैं।
- ६—सद्यीय विधान में कोई भी प्रमुख मामला, जिसका साम्प्रदायिक प्रश्न य सम्बन्ध हो, विधान-निर्मात्री परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं सममा जायगा जब तक कि सम्बन्धित सम्प्रदाय श्रथवा सम्प्रदायों के श्रसम्बन्धी में उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों का बहुमत प्रथक् रूप से उस मामले का समर्थन न करे। यदि सममीते-द्वारा ऐसे मामले का निवटारा न हो सके, तो वह पच-द्वारा निर्णय के लिए दे दिया जायगा। ऐसी श्रवस्था में जब सदेह हो कि श्रमुक मामला प्रमुख साम्प्रदायिक है श्रथवा नहीं, श्रसेम्बली का श्रध्यस फेंसला करेगा, श्रीर यदि इच्छा हो तो निर्णय के लिए यह प्रश्न फेटरल कोर्ट के सुपूर्व किया जायगा।
- ७—विधान मिर्माण के कार्य में यदि कोई भी मगदा खड़ा हो, तो वह पच-द्वारा निर्णय के लिए दे दिया जायगा।
- म-प्रतिपादित प्रतिवन्धों के भ्रानुसार, विधान में किसी भी समय उस पर पुनर्विचार का प्रयन्ध होना चाहिये। यदि ऐसी हच्छा हो तो यह विशेष रूप से जिख दिया जाय कि प्रति दस वर्षों के बाद सारे विधान पर पुनर्विचार होगा।"

मुस्तिम लीग द्वारा १२ मई, १६४६ दे सममौते के लिए सुभाए गये मिद्धान्तों पर कांग्रेस की टिप्पणी

इन मामलों के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग का दिन्दिकोण कामेस के दिन्दिकोण से इतना भिन्न है कि उसकी प्रत्येक मद पर शेष मामले का उल्लेख किये विना पृथक रूप से सोच-विचार करना कठिन है। कामेस ने इस सम्बन्ध में जो रूप-रेखा तैयार की है उसका एक पृथक नोट में सच्चेप में उल्लेख किया गया है। इस नोट पर तथा मुस्किम लीग के प्रस्तावों पर विचार करने से ये कठिनाइयां और सम्मावित सममौता—दोनों ही स्पष्ट हो जायेंगे।

मुस्खिम स्तीग के प्रस्तावों पर सचेप में निम्निखिखित विचार किया गया है :--

१—हमारा सुकाव है कि उचित कार्यप्रयाली यह होगी कि प्रारम्भ में समस्त भारत के लिए एक विधान-निर्मात्री सस्या श्रयवा विधान-निर्मात्री परिषद् वैठे श्रीर बाद में यदि सम्बद्ध प्राम्त चाहें तो इस प्रकार बनाये गये गुटों के लिए भी विधान-निर्मात्री परिषद् वैठे। यह मामला प्रान्तों पर हो छोड़ दिया जाना चाहिए श्रीर यदि वे एक गुट के रूप में काम करना चाहें श्रीर इस उद्देश्य के लिए स्वय श्रपना विधान बनाना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की स्वतन्नता रहे।

चाहे कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि श्रासाम को उपयु कत गुट में नहीं रखा जा सकता श्रीर उत्तर-पश्चिमी सीमात्राग्त, जैसा कि चुनाव के परिणामों से प्रत्यच है, इस प्रस्ताव क पच में नहीं है।

२-फेन्द्रीय विषयों के श्रतिरिक्त श्रवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को देना हमने स्वीकार कर जिया है। वे उनका यथेच्द्र अपयोग कर सकते हैं भीर यदि वे चाहें तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, गुट के रूप में भी रह सकते हैं। ऐसे किसी गुट का श्रन्तिम स्वरूप क्या होगा, वह अभी नहीं कहा जा सकता स्रोर यह बात सम्बद्ध प्रान्तों के प्रतिनिधियों पर ही छोए दी जानी चाहिए।

३—हमने यह सुमाव पेश किया है कि निर्वाचन का सर्वोत्तम तरीका 'सिगल ट्रांसफरेबल वोट' (एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धित) देने का है। इसमे विभिन्न सम्प्रदायों के व्यवस्थापक मंद्रलों में प्रापने मौजूदा प्रतिनिधित्व के श्रनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जायगा। यदि जन-सख्या के श्राधार पर प्रतिनिधित्व दिया नाय तो हमें भी कोई विशेष श्रापत्ति नहीं है, परन्तु हमसे उन सभी प्रान्तों में कठिनाह्या उत्पन्न हो जायँगी जहा कि कुछ सम्प्रदायों को विशिष्ट प्रतिनिधित्त्व दिया गया है। जो भी सिद्धान्त स्वीकृत होगा वह श्रनिवार्थत सभी प्रान्तों पर जागू होगा।

४ —िकिपी प्रान्त को श्रपने गुट से पृथक् होने की भावश्यकता नहीं, क्योंकि उस गुट में शामिल होने के लिए उस प्रान्त की पूर्व-सहमति श्रावश्यक है।

१—हम यह श्रावश्यक सममते हैं कि सघ-केन्द्र की श्रपनी व्यवस्थापिका सभा होनी चाहिये। हम यह भी श्रावश्यक सममते हैं कि सघ को श्रपना राज स्वप्राप्त करने का श्रपिकार होना चाहिये।

६ श्रोर ७—हम सघ की शासन-परिपद् श्रथवा व्यवस्थापिका सभा में प्रान्तीय गुटों के समानता के श्राधार पर प्रतिनिधित्व के सर्वथा विरोधों हैं। हम समस्ते हैं कि सर्वीय विधान में की गई यह व्यवस्था, कि कोई भी वहा सापदायिक प्रश्न तवतक विधान-निर्मान्नी परिपद्-द्वारा पास नहीं समस्ता जायगा जबतक कि परिपद् में उसे सप्रदाय श्रथवा सप्रदायों के उपस्थित प्रतिनिधियों का प्रथक् षहुमत तथा सिम्मिन्तित रूप से सब प्रतिनिधियों का यहुमत नहीं प्राप्त हो जाता, मभी श्रव्यस्थां के निए काफी भौर यहा वैधानिक सरस्या है। हमने तो इसमें भी कुछ श्रधिक व्यापक सुमाव रखें हैं श्रोर इसमें सभी सम्प्रदाय शामिन कर निये हैं जैसा कि श्रन्यत्र नहीं किया गया। छोटे सप्रदायों के मामने में कुछ किनाइया उपस्थित हो सकती हैं, परन्तु ऐसी किनाइयों का निराकरण पच-द्वारा किया जा सकता है। इसे श्रीर श्रधिक श्यावहारिक बनाने के उदेश्य से हम इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करनेकी प्रयान्नी पर विचार करनेकी तैयार हैं।

म - यह प्रस्ताव इतना ज्यापक है कि कोई भी सरकार श्रयवा प्यवस्थापिका सभा चल ही नहीं सकती। एक बार बदे-वहें साप्रदायिक प्रश्नों के लिए सरहायों की ज्यवस्था कर देने पर श्रम्य विषयों के लिए, चाहे वे विवादास्पद हों श्रवथा नहीं, कियो सरहाय की श्रावश्यकता नहीं। इसका श्रथं तो केपल यह होगा कि सब प्रकार के निहित स्वार्थ सुरहित हो जायँ श्रीर वस्तुत किसी भी दिशा में कोई प्रगति न हो सके। इसलिए हम इसका सर्वथा विरोध करते हैं।

ह—हम मौलिक शिविकारों श्रीर धर्म, सन्कृति तथा श्रन्य ऐने ही मामसों के सम्बन्ध में संरच्या का विधान में समावेश करने को सर्वथा तयार हैं। हमारा मत है कि हमके लिए उचित स्थान शिल्ल सारतीय संघ विधान है। ये मौलिक श्रिधकार समस्त भारत के लिए एक से ही होने चाहियें।

10—प्रश्यच है कि सब के विधान में उसके मशोधन की न्यवस्था तो रहेगी ही । उसमें यह स्वयस्था की जा सकती है कि इस वर्ष के बाद उस पर पूर्णंत पुनर्विचार हो सके। तथ इस प्रश्च पर पूर्णं रुप से पुनर्विचार किया जा सकेगा। यद्यपि प्रान्तों के इस संव से सक्षा होने की बात तो इसमें है ही, किर भी हम उसका यहां कोई उच्छोन नहीं काना चाहते, वयों कि हम इस विचार को श्रीसाहन नहीं देना चाहते।

सूचना—काम्फरेन्स श्रपना मकमद हा।सिक करने में श्रमफक रही। १२ मई को वह भग होगयी। मन्नि-मिशन श्रीर वाहसराय १६ मई को शिमके से दिली श्रागये श्रीर १६ को उन्होंने एक वक्कन्य प्रकाशित करके विधान-निर्मात्री सस्था की स्थापना के प्रस्ताव रखे।

मंत्रिमण्डल-मिशन श्रीर वाइसराय का १६ मई १६४६ का वक्तव्य

१--मार्च को मंत्रि प्रतिनिधि मंदन को भारत के, तिए रवाना करते समय बिटेन के प्रधान मंत्री श्री एटली ने ये शब्द कहे थे '--

"मेरे सहयोगी इस विचार से भारत जा रहे हैं कि ये शीघ्र से शीघ्र पूर्ण स्वतन्त्रता शास्त करने में भारत की सहायता करने के लिए श्रधिक प्रयत्न कर सकें। वर्त्तमान सरकार की जगह किस प्रकार की सरकार घमाई जायगी, इसका निर्णय भारत स्वय करेगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि वे एक ऐमे सगठन को तरकाल स्थापित करने में उसकी सहायता करें जिसमे वह उस निर्णय पर पहुँच सके।

'मुसे बाशा है कि भारत चौर उसके निवासी बिटिश राष्ट्रमटल के श्रन्तर्गत रहने का निर्णय करेंगे। मुसे विश्वास है कि ऐसा करना वे बहुत काभदायक समर्सेगे।

"नेकिम यदि वह ऐसा फैसका करें तो यह उनकी स्वेच्छा से ही होना चाहिये। वृटिग राष्ट्रमंडच श्रीर साम्राज्य किसी बाहरी दवाव की ग्रस्कता से परस्पर सम्बद्ध नहीं है।

यह स्वतत्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र संगठन है। इसके विपरीत यदि उसने विजकुल स्वतन्त्र होने का निर्णय किया तो हमारे दृष्टिकोण से उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा यह कर्तंव्य होगा कि इस शासन-परिवर्तन को अधिक से अधिक सरजता और निर्विद्नता के साथ सम्पन्न करने में हम उसकी सहायता करें।

२—इन ऐतिहासिक शब्दों से प्रतिष्ठित होकर हमने—मन्त्रि-प्रतिनिधि-मडन श्रीर वाहर सराय ने—इस बात का पूर्ण प्रयस्न किया कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में भारत की श्रख्यहता श्रीर विमाजन के श्राधारमूत प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई समक्तीता हो सके। नयी दिखी में श्रसेंतक विचार-विनिमय के उपरांत हम कांग्रेस श्रीर मुस्जिम जीग को शिमले में एक सम्मेजन में एक श्रित करने में सफल हो गये। पूर्ण रूप से परस्पर विचार-विनिमय हुशा श्रीर दोनों दल समक्तीते पर पहुँचने के उद्देश्य से पर्याप्त रिश्रायतें देने को तैयार थे। लेकिन श्रात में दोनों दलों के बीच जो श्रन्तर शेष रह गया चह दूर न किया जा सका। इस प्रकार कोई समक्तीता न हो सका। चूकि कोई समक्तीता नहीं हो सका है श्रत हम यह श्रपना कर्तव्य समक्ते हैं कि भारत में शोधता से नये विधान की स्थापना के जिए हम जिस ब्यवस्थाको श्रेष्ठतम समक्ते हैं कि भारत में शोधता से नये विधान की स्थापना के जिए हम जिस ब्यवस्थाको श्रेष्ठतम समक्ते हमें किया जा रहा है। यह वक्तव्य बिटेन में मौजूदा सम्नाट की सरकार की पूर्ण स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

३—तद् नुसार इसने निश्चय किया है कि तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके द्वारा भारत के भावी विधान की रूपरेखा का निर्णय भारतीय ही कर सकें तथा जब तक कि नया विधान असल में न आये तब तक शासन कार्य चलाने के लिए एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना की जाय। इसने छोटे और बढ़े दोनों वर्गों के साथ न्याय करने और एक ऐसा इल प्रस्तृत करने का प्रयत्न किया है जिसके अनुसार भारत का भावी शासन ज्यावहारिक मार्ग का अनुसरण कर सकेगा तथा जिसके द्वारा रहा के लिए भारत को एक ठोस आधार और अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए उत्तम भवसर प्राप्त हो सकेगा।

४--इस वक्तव्य में हम उस विशाबकाय प्रमाण-समृह पर इप्टिपात नहीं करना चाहते हैं

जो मन्त्रि-प्रतिनिधि-मंडल के समस्त प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यह उचित है कि हम यह स्पष्ट करदें कि मुस्लिम नीग को छोड़ कर शेप समस्त वर्गों में भारत की श्रासण्डता की देशन्यापी इच्छा विद्यमान है।

#### विभाजन की सम्भावना

१--लेकिन यह हमें भारत के विभाजन की सम्भावना पर निष्पन्न भाव से विचार करने से नहीं रोक सकी, क्योंकि हस पर मुख्लमानों की श्रत्यधिक उचित श्रार उग्र चिन्तायुक्त इस भावना का वदा प्रभाव पदा है कि कहीं उन्हें श्रनन्तकाल के लिए हिन्दू बहुमत के शासन के नीचे न रहना पदे।

यह भावना मुमलमानों में इतनी दढ़ ज़ौर न्यापक है कि इसे केवल कानज़ी सरचणों द्वारा शान्त नहीं किया जा सकता। भारत में छान्त्रिक शान्ति के लिए यह श्रावश्यक है कि उसे ऐसी योजनार्थों-द्वारा स्थापित किया जाय जिनमे मुसलमानों को यह श्राश्वासन प्राप्त हो सके कि उनकी सम्यता, धर्म श्रौर श्रार्थिक तथा श्रन्य हितों को दृष्टि से महस्वपूर्ण विषयों पर उनका नियन्त्रण रहेगा।

६—इसिलिए इमने सर्वप्रथम एक पृथक् श्रौर पूर्ण स्वतन्न पाकिस्तान-राष्ट्र के प्रश्न पर विचार किया जिमका मुस्लिम लीग ने दावा प्रस्तुत किया है। इस पाकिस्तान में दो चेत्र होंगे। एक उत्तर-पश्चिम, में जिसमें पजाय, मिंध, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रात श्रौर बिटिश बलोचिस्तान होंगे। दूसरा उत्तर-पूर्व में, जिसमें बंगाल श्रौर श्रासाम रहेंगे। लीग इस बात के लिए उद्यत थी कि श्रागे चलकर सीमा-निर्वारण में श्रावश्यक परिवर्तन कर लिये जायँ, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि पहले पाकिस्तान के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय। पाकिस्तान का पृथक् राष्ट्र स्थापित करने का पहला तर्क इस श्राधार पर थां कि मुस्लिम बहुमत को यह श्राधकार है कि वह श्रापति करने का पहला तर्क इस शाधार पर थां कि मुस्लिम बहुमत को यह श्राधकार है क्रार्थिक एथा शासन-सम्बधी इष्टि मे पाकिस्तान को व्यवहार्य बनाने केलिए इसमें ऐसे पर्यात चेत्र को मिक्षने की श्रावश्यकता है जहां मुसलमान श्राह्य संख्या में हैं।

उपर्युपत ६ प्रान्तों के पाकिस्तान में गैर-सुल्जिम अन्यमतों की जनसंख्या जैसा कि नीचे के शांकरों कु से स्पष्ट हैं, काफी शधिक होगी .—

| उत्तर-पश्चिमी चे त्र     | सुमत्तमान                            | गैर-मुसब्बनान |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| पंजाप                    | १,६२,१७,२४२                          | १,२२,०६,१६७   |
| उत्तर परिचमी सीमात्रान्त | २७,८८,७६७                            | २,४६,२७०      |
| सिंध                     | ३२ <b>,</b> ० <i>८,</i> ३ <b>२</b> ४ | १३,२६,६⊏३     |
| यृटिश यजोिषस्तान         | ४,३८,६३०                             | ६२,७०\$       |
|                          | २,२६,५३,२६४                          | 3,25,80,22,9  |
|                          | £\$*00°;                             | \$0.25°,      |

रू इस चरतन्य में जनसंख्या-सम्बन्धी समस्त घोकहे ११४१ की नवीनसम जनगणना में बिये गये हैं।

वयालीस ]

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

उत्तर पूर्वीय हो त्र वंगाल

| ३,३०,०४,४२४<br>३४,४२,४७६ | २,७३,०१,०११<br>६७,६२,२१४ |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>2,58,80,512</b>       | ३,४० ६३,३४४              |  |
| ₹9° <b>६</b> €%          | 85.43%                   |  |

शेष वृटिश भारत की १८,८०,००० जनसङ्या में फिले हुए मुस्लिम श्रहपमत की सङ्या प्राय २ करोड़ है।

## पाकिस्तान सम्भव नहीं

इन आकरों से पता लगता है कि मुस्तिम लोग के दाने के शतुमार एक पूर्ण स्वतन्त्र पाकिस्तान राष्ट्रकी स्थापना से माम्प्रदायिक भएपमतों की समस्पा इल न हो सकेगी। इम इस बात की भी न्यायसगत नहीं समस्ति कि पंजाय, बंगाल व श्रासाम के उन जिलों को स्वतन्त्र पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाय जहा को जनसम्पा में गैर-मुस्लिमों का यहुमत है। जो भी तर्क पाकिस्तान की स्थापना के पदा में प्रस्तुत किये जा मकते हैं, हमारे इण्डिकोण से बही गैर मुस्लिम बहुमतों के चेत्रों को पाकिस्तान से प्रथक् करने के पद्य में प्रयोग किये जा सकते हैं। यह बात सिलों की स्थिति पर विशेष प्रभाव दालती है।

०—इसलिए हम ने इम वात पर तिचार किया कि क्या एक छोटा स्वतन्त्र पाकिस्तान जिसमें केवल वही छेत्र है जहा मुसलमानों का यहुमत है, सममोते का द्राधार बनाया जा सकता है ? इस प्रकार के पाकिस्तान को मुस्लिम जीग बिलकुल श्रव्यावहारिक सममनी है, क्योंकि इससे प्रजाय की खन्याला और जालंधर की पूरी कमिश्निरिया (ख) जिला सिलहट को छोट कर सारा श्राक्षाम प्रान्त और (ग) पश्चिमी यंगाल का एक बड़ा भाग, जिनमें कलकृता भी मुसलमानों की सख्या २३.०६ प्रतिशत है, सिमलित है, पाकिस्तान में से निकल जायेंगे। हमारा स्वयं भी विश्वास है कि ऐसा कोई भी इल जिसके द्वारा घंगाल और पजाय का यिभाजन हो, जैसा कि इस पाकिस्तान से होगा, हन प्रान्तों की जनसख्या के बहुत यहे भागों की इच्छा और हिलों के विरुद्ध होगा। बगाल और पजाय दोनों की अपनी-भपनी समान मापाएँ हैं और दोनों के साथ लम्बा इतिहास और परम्पराएँ सम्बद्ध हैं। इसके छितिरिक्त पंजाब का विभाजन करने पर सिख भी विभाजित हो जायेंगे और दोनों भागों की सीमाओं पर पर्यान्त सख्या में सिख रह जायेंगे। इसिलए हम याध्य होकर इस परिगाम पर पहुँचे हैं कि पाकिन्तान का बढ़ा या छोटा कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र साम्प्रदायिक समस्या का स्वीकृत हल प्रस्तत नहीं कर सकता।

म—उपरोक्त जोरदार तकों के श्रितिरक्त महत्वपूर्ण शासन-सग्वधी, श्रायिक श्रीर सैनिक प्रश्न भी है। समहत यातायात् श्रीर ढाक व तार का सगठन सयुक्त भारत के श्राधार पर स्थापित किया गया है। इसे भिन्न र करना भारत के दोनों भागों के लिए श्रिहित कर होगा। देश की सयुक्त रहा का प्रश्न श्रीर भी श्रिधक कठिन है। भारतीय सेनाएं सामूहिक रूप से समस्त भारत की रहा के लिए सगठित की गयी हैं। सेना का दो भागों में बॉटना भारतीय सेना की उच्च योग्यता श्रीर दीर्घकालीन परम्पराश्रों पर श्राधात करेगा श्रीर उससे बढ़ा खतरा छपस्थित हो सकता है। भारतीय नीसेना श्रीर भारतीय हवाई सेमा का प्रभाव बहुत घट जायगा। प्रस्तावित पाकिस्तान के भारतीय नीसेना श्रीर भारतीय हवाई सेमा का प्रभाव बहुत घट जायगा। प्रस्तावित पाकिस्तान के

दो भागों में सब से श्रधिक श्राक्रमण के योग्य भारत की दो सीमाएं सम्मिखित हैं श्रौर श्रपने प्रदेश की रहा-स्यवस्था के जिए पाकिस्तान के होत्र श्रपयीत सिद्ध होंगे।

- ह—एक अन्य महरवपूर्ण विचारणीय विषय यह है कि विभाजित विटिश भारत के साथ सम्बन्ध जोड़ने में देशी रियासतों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पहेगा।
- १०—सब से प्रनितम बात यह भौगोलिक तथ्य है कि प्रस्तावित पाकिस्तान के दो हिस्से एक दूसरे से प्राय. ७०० मील की दूरी पर हैं और युद्ध तथा शान्ति दोनों ही कालों में इन दोनों भागों के बीच यातायात् की न्यवस्था भारत की सद्भावना पर निर्भर करेगी।
- ?।—इसिंतए हम प्रिटिश सरकार को यह सत्ताह देने में श्रसमर्थ हैं कि जो शक्ति श्राज विटिश सरकार के हाथों में है वह विक्कृत दो राष्ट्रों को सौंप दी जाय।
- १२—क्रेकिन इस निश्चय के कारण इमने मुसक्तमानों के इस वास्तिवक भय की श्रोर से श्रांखें वन्द नहीं कर की हैं, कि एक विशुद्ध श्रखण्ड भारत में, जिसमें श्रार्थाधक बहुमत के कारण हिन्दु श्रों का प्राधान्य रहेगा, उनकी सभ्यता श्रोंर राजनीतिक तथा समाजिक जीवन श्रस्तित्व खो बैठेंगे। इस भय के निवारणार्थ कांग्रेस ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्त-शासन प्राप्त होगा श्रोर केन्द्रीय विषय—जैसे विदेशी मामले रहा श्रीर यातायात्- न्यूनातिन्यून होंगे।

यदि प्रान्त बढ़े पैमाने पर श्रार्थिक श्रौर शासन-सम्बंधी योजना-निर्माण में भाग लेना चाहे तो इस योजना के श्रनुसार प्रान्तों को श्रधिकार होगा कि बाध्य रूप से केन्द्रीय विषयों के श्रतिरिक्त वे श्रन्य किसी विषय को भो केन्द्रीय सरकार के श्रधीन कर सकें।

१६—हमारी दृष्टि में इस प्रकार की योजना में बहुत-सी वैधानिक हानियां और विषमताएँ रहेंगी। ऐसी केन्द्रीय शासन-परिषद् तथा धारासभा का सगठन श्रत्यन्त कठिन होगा जिसके कुछ सन्त्री, जिनके हाथ में वह विषय हो श्रीर जिन्हें श्रानिवार्य रूप से केन्द्रीय निर्धारित किया गया हो, समस्त भारत के प्रति उत्तरदायो हों तथा कुछ मंत्री जो ऐच्छिक केन्द्रीय विषयों के श्रिषकारी हों, केवल उन प्रान्तों के प्रति जिम्मेदार हों जिन्होंने इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एक सूत्र से संगठित हो कर कार्य करना स्वीकार किया हो। केन्द्रीय धारासमा में यह कठिनाई श्रीर भी बढ़ जायगी जहा जब कोई ऐसा विषय प्रस्तुत हो जिससे किसी प्रान्त हा सम्बन्ध न हो तो उस प्रान्त के सदस्यों को बोलने या राय देने से वंचित रखा जायगा।

इस योजना को श्रमत में ताने की कठिनाई के श्रतिरिक्त हम समसते हैं कि यह न्याय-संगत न होगा कि जो प्रान्त ऐच्छिक विषयों को छोड़ केन्द्र के सुपुर्द करना चाहें उन्हें यह श्रिकार न दिया जाय कि वे इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए एक पृथक् प्रान्त-समृह बना सकें। वस्तुतः इसका तात्पर्य इससे श्रिक श्रीर कुछ न होगा कि वे श्रपने स्वतन्त्र श्रिकारों का एक विशेष प्रकार से प्रयोग करते हैं।

१४—श्रपनी सिफारिशे प्रस्तुत करने से पहले हम ब्रिटिश भारत के साथ देशी रियासतों के सम्मन्धों का विवेचन करना चाहते हैं। यह पिलकुल स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र होने पर, चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के श्रन्तगंत रहे या वाहर, देशी रियासतें श्रीर सम्राट्ट के बीच वह सम्बन्ध नहीं रह सकता जो श्रभी तक रहा है। सर्वोच्चाधिकारों को न तो पम्राट्ट के हाथ में रखा जा सकता है श्रीर न उन्हें नई सरकार को सौंपा जा सकता है। देशी राज्यों की श्रोर से हमने जिनसे भेंट की उन्होंने हस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने हस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने हम बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने हमें यह

श्राश्वासन दिया है कि देशी राज्य भारत के नवीन विकास में सहयोग प्रदान करने के बिए इच्छुक श्रोर तरपर हैं। उनके सहयोग का वास्तविक रूप क्या होगा, यह नये वैधानिक संगठन का ढांचा तैयार करते समय पारस्परिक विचार-विनिमय से तय हो सकेगा श्रीर इसका वार्त्ययं यह किसी प्रकार भी नहीं है कि प्रत्येक देशी राज्य के सहयोग का रूप एक ही होगा। इसिनये श्राणे हमने देशी रियासतों का उसी प्रकार विस्तार से उच्लेख नहीं किया है जिस प्रकार विटिश भारत के पानतों का किया है।

॰ ४--- श्रव हम उस हत्त की रूपरेक्षा निर्दिष्ट करना चाहते हैं जो हमारी सम्मति में सब दत्तों की मूलभूत मांगों के प्रति न्याययुक्त होगा श्रीर साथ ही इसके द्वारा समस्त भारत के जिए स्थायी ज्यावहारिक विधान की स्थापना की भी श्रधिकतम श्राह्मा की जा सकती है।

इमारी तिफारिश है कि विधान निम्नतिखित मुलरूप का होना चाहिये -

- (१) एक श्रिवित भारतीय संयुक्त राष्ट्र होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों सम्मिक्तित हों श्रीर जिसके श्रिधीन ये विषय रहने चाहियें--विदेशी मामले, रहा श्रीर यातायात्। इस भारतीय संयुक्त राष्ट्र को श्रिपने विषयों के ब्यय के तिए श्रावश्यक धन सगाहने का भी श्रिधिकार होना चाहिये।
- (२) मारतीय सयुक्त-राष्ट्र में एक शासन-परिषद् तथा एक व्यवस्थापिका परिषद् होनी चाहिये जिसमें बिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि हों। व्यवस्थापिका परिषद् में कोई महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक मामजा प्रस्तुत होने पर उसके निर्णय के जिए दोनों प्रमुख वर्गों के जो प्रतिनिधि ष्ठपस्थित हों उनका प्रथक् र तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा।
- ३ —केन्द्रीय सगठन के लिए निर्वारित विषय को छोड़कर श्रन्य समस्त विषय तथा समस्त धवशिष्ट श्रिधकार प्रान्तों को प्राप्त होंगे ।
- ४—देशी राज्य उन सब विषयों श्रीर श्रधिकारों को श्रयने श्रधीन रखेंगे जिन्हें वे केन्द्र को सुपुर्द नहीं कर देंगे।
- (४) उन प्रान्तों को श्रपने पृथक् समूह बनाने का श्रधिकार होगा जिनकी शासन परिषद तथा धारासभा होगी, श्रीर प्रत्येक प्रान्त-समूह यह तय करेगा कि कीन-कीन से विषय समान रूप से सामृद्धिक शासन में रहें।
- (६) मारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त-समूहों के विधानों में इस प्रकार की धारा होनी चाहिये जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त श्रपनी धारासमा के बहुमत से प्रथम १० वर्ष के बाद श्रीर फिर प्रति दस वर्ष बाद विधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके।

9६—हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम उपयुंक्त रूप-रेखा के श्रनुसार किसी विधान की विस्तृत बार्ते प्रस्तुत करें। हम तो केवल ऐसा संगठन चालू करना चाहते हैं जिसके द्वारा भारतीय लोग भारतीयों के लिए विधान तैयार कर सकें।

लेकिन भावी विधान के स्थूब श्राधार के सम्बन्ध में हमें यह सिकारिश इसिबए करनी पड़ी है कि श्रपने विचार-विनिमयों के सिब्बित में हमें यह स्पष्ट होगया था कि जब तक हम हम प्रकार की सिकारिश नहीं करेंगे तथ तक हस बात की कोई श्राशा नहीं की जा सकती कि विधान-निर्मात्री-संगठन स्थापना के लिए दोनों प्रमुख वर्गों को एक सूत्र में बाँधा जा सकेगा।

१७-श्रव हम विधान-निर्माण के उस संगठन की भोर निर्देश करना चाहते हैं जिसके

जिए हमारा प्रस्ताव है कि उसे ताकाज स्थापित करना चाहिये जिससे कि नया विधान तैयार

# विधान-निर्माण-संगठन

- १८-किसी नये विधान को तैयार करने के लिए स्थापित की जानेवाली परिषद के संगठन के सम्बन्ध में सबसे पहली समस्या यह होती है कि समस्त जनता का श्रिधिक से श्रिधिक विस्तृत श्राधार पर ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाय । स्पष्टत सवसे अधिक सतोषजनक प्रणाजी वयस्क-मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करना होगी। लेकिन इस समय इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न करने से नये विधान के तैयार करने में ऐसा विलम्ब होगा जो विसी भी प्रकार स्वीकार्य न होगा। ज्यावद्दारिक रूप से इसका दूसरा उपाय केवल यह है कि हाल में ही निर्वाचित प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाश्रों का निर्वाचक संस्थाश्रों के रूप में प्रयोग किया जाय, केंकिन रुनके सगठन में दो वार्ते ऐसी हैं जिनके कारण ऐसा करना कठिन है। प्रथम तो विभिन्न प्रान्धों की न्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की सख्या प्रान्धों की कुल जनसंख्या के साथ समान श्रनुपात नहीं रखती हैं-उदाहरणार्थ, श्राप्ताम में, जिसकी जनसंख्या १ करोड़ है, ब्यवस्थापिका परिषद के सदस्यों की सख्या १०८ है जबकि बगाल की ब्यवस्थापिका सभा में केवल २४० सदस्य हैं यद्यपि उसकी जनसंख्या श्रासाम से छ गुनी है। दूसरे, साम्प्रदायिक निर्णय के श्रनुसार श्ररूप-सख्यक जातियों को श्रवनी जनसंख्या के श्रनुपात से जो श्रधिक प्रतिनिधिख दिया गया था, प्रान्तीय श्यवस्थापिका परिपदों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की सख्या उसकी जनसख्या के श्रनुपात से नहीं है। इस प्रकार बंगाल की ज्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों के लिए ४८ प्रतिशत स्थान सुरचित है जबिक प्रान्तीय जनमख्या की दिष्ट से प्रान्त में उनकी संख्या ४४ प्रतिशत है। इन विषमताओं को दूर करने की विभिन्न प्रणालियों पर विचार करने के बाद इस इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सबसे श्रधिक न्यायपूर्ण श्रीर न्यावदारिक तरीका यह होगा कि -
  - (क) प्रत्येक प्रान्त की जनसंख्या के धनुपात से उनके द्विए श्रधिक से श्रधिक स्थान निश्चित कर दिये जायँ। स्थूलरूप से प्रत्येक १० लाख व्यक्तियों-पीछे एक स्थान दिया जाय। यह सयस्क-मताधिकार के प्रतिनिधिस्य का श्रेण्डतम रूप है।
  - (स) इस प्रकार निश्चित किये गये स्थानों को प्रत्येक प्रान्त के प्रमुक्ष सम्प्रदायों के पीच उनकी जनसङ्या के श्रनुपात से बॉट दिया जाय।
  - (ग) यह व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित स्थानों के प्रतिनिधि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिपद् के उसी समुदाय के सदस्यों-द्वारा चुने जायँ।

हम सममते हैं कि इसके लिए यह पर्याप्त होगा कि भारत में केवल तीन प्रमुख सम्प्रदाय माने जायँ—साधारण, मुस्लिम भीर सिम्य। चूं कि छोटी श्रवपमंत्यक जातियां इस समय प्राप्त श्राधिक प्रतिनिधित्व को खो येंटेंगी श्रोर जनमख्या के श्रनुपात से उनका प्रतिनिधित्व यहुत कम या नहीं के परावर हो जायगा इसलिए इसने पैरा २० में निदिष्ट न्यवस्था की है जिसके द्वारा उन्हें श्रपने मम्प्रदाय के विशिष्ट हितों के मामलों में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा।

१६—इसलिए इमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिपट् निम्न प्रकार निर्दिष्ट सख्या में अपने प्रतिनिधि चुने घौर व्यवस्थापिका मना का प्रत्येक भाग धर्थात साधारण मुस्सिम सौर सिन सदस्यों के वर्ग धपने-धपने प्रतिनिधि शानुपातिक प्रतिनिधिरम प्रणादी के अनुसार चुने ।

| छियालीस ]                                            |      | कांग्रेस का इतिहास : | खंड ३     |
|------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|
|                                                      |      | प्रतिनिधित्व तालिक   | ī         |
|                                                      |      | क-विभाग              |           |
| प्रान्त                                              |      | जनरत्त               | मुस्त्रिम |
| मद्रास                                               |      | 8 <b>∤</b>           | 8         |
| बम्बई<br>स्युक्तपान्त<br>विहार<br>मध्यपान्त<br>उदीसा |      | 9.8                  | २         |
|                                                      |      | 80                   | 5         |
|                                                      |      | £ 3                  | *         |
|                                                      |      | <b>૧</b> ૬           | 9         |
|                                                      |      | €                    | ٥         |
|                                                      |      | १६७                  | 20        |
|                                                      |      | ख-विभाग              |           |
| प्रान्त                                              | जनरत | मुस्तिम              | सिख       |
| पंजाब                                                | 4    | 9 €                  | 8         |
| उत्तर-पश्चिमी                                        |      |                      | ~         |

| उत्तर-पश्चि | मी             |          |           | ~        |           |
|-------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| सीमा        | <b>प्रान्त</b> | 0        | ą         | •        | <b>ą</b>  |
| सिन्ध       |                | 3        | ą         | o        | 8         |
|             |                |          |           |          |           |
|             | योग            | 8        | २२        | 8        | <b>३१</b> |
|             |                |          | ,         |          |           |
|             |                | ग-विभाग  |           |          |           |
| प्रान्त     | <b>जनर</b> ें  |          | मुस्त्विम | योग      |           |
| बगाल        | ज्ञ २७         |          |           | ३३       | ξο        |
| श्रासाम     |                | ঙ        |           | <b>ર</b> | 10        |
|             | ,              |          |           |          |           |
|             |                | <u> </u> |           |          | 7         |

> योग १८४ देख्ती तथा श्रजमेर की

150

योग २**म** 

विशेष—(१) चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों के प्रतिनिधित्व के लिए दिख्ली तथा श्रजमेर की श्रोर से निर्वाचित केन्द्रीय ज्यवस्था परिषद् के सदस्यों को तथा कुर्ग व्यवस्थापिका काँसिल द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि को (क) विभाग में जोड़ दिया जायगा।

ख-विभाग में बिटिश विलोचिस्तान का एक प्रतिनिधि जोड़ा जायगा।

(२) यह विचार है कि श्रन्तिम रूप से तैयार होने पर विधान-निर्मान्नी परिपद में देशी रियासर्वों को हचित प्रतिनिधिस्य प्राप्त हो। त्रिटिश भारत के किए स्वीकृत हिसाब के श्रनुसार देशी

ŗ

रियासतों के प्रतिनिधियों की सख्या ६३ से श्रधिक न होगी। लेकिन उनके चुनाव की प्रणाली विचार-विनिमय-द्वारा निर्धारित की जायगी। प्रारम्भिक काल में एक पारस्परिक चर्ची समिवि देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी।

- (३) इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि यथासम्भव शीव्रता के साथ नई दिल्ली में एकत्रित होंगे।
- (४) एक प्रारम्भिक घेंठक होगी जिसमें कार्य का सामान्य क्रम निर्धारित किया जायगा, घ्रध्यच घ्रोर घ्रन्य सफसरों का निर्वाचन होगा श्रोर नागरिकों, श्रव्पसंख्यकों तथा कवाहलों घ्रोर घ्रसमितित चे त्रों के श्रधिकारों के सम्बन्ध में एक सजाहकार समिति (देखिये नीचे का पैरा २०) नियुक्त की जायगी। इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि क, ख श्रोर ग इन तीन वर्गों में विभक्त हो जायगी के इस पैराके उप-पैरा १ में प्रतिनिधिस्व-तालिका में दिखाया गया है।
- (४) ये विभाग अपने-अपने समूह के शान्तों के विधान को तैयार करेंगे और यह भी तय करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के खिए कोई सामूहिक विधान तैयार करना चाहिये, और तैयार किया जाय तो कौन-से विधय सामूहिक विधान के अन्तर्गत रहने चाहिये। नीचे की उपधारा म के अनुसार प्रान्तों को किसी समूह से पृथक् होने का अधिकार होगा।
- (६) इन विभागों श्रौर देशी राज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त भारत का विधान तैयार करने के विषए फिर एकत्रित होंगे।
- (७) सयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् में यदि कोई प्रस्ताव उपयु क पैरा १४ की शक्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहेगा या यदि कोई महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्न उपस्थित करेगा तो इसकी स्वीकृति के लिए यँडक में उपस्थित वधा राय देनेवाले दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के सदस्यों का प्रथक् प्रथक् बहुमत आवश्यक होगा।

परिषद् का अध्यक्ष इस बात का निर्ण्य करेगा कि उपस्थित प्रस्तावों में से कौन सा (अगर कोई हो) ऐसा है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि दोनों में से किसी भी प्रमुख समुदाय के सदस्य बहुमत से अनुरोध करें तो अध्यक्ष अपना निर्ण्य देने से पहले सब-न्यायालय की सलाह ने लेगा।

- (द) नई वैधानिक न्यवस्था के श्रमका में श्राते ही किसी भी प्रान्त को यह श्रधिकार होगा कि वह उस समूह से बाहर निकल जाय जिसमें उसे रखा गया है। नये विधान के श्रन्तर्गत पहला चुनाव होने के बाद नयी प्रांतीय न्यवस्थापिका परिषद् इस प्रकार का निर्णय कर सकेगी।
- २०—नागिरकों, श्रव्पसंख्यकों श्रोर कबाइली तथा श्रसम्मिखित चेत्रों के श्रधिकारों के निर्धारण के लिए नियुक्त सलाइकार समिति में सम्बद्ध हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसका कार्य यह होगा कि नागिरकों के मौलिक श्रधिकारों की सूची, श्रव्पसंख्यकों के सरस्या की धाराश्रों श्रोर कवाइली तथा श्रसम्मिलित चेत्रों के शासन की योजना के सम्बन्ध में सयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् के सम्मुख विवरण प्रस्तुत करे श्रोर इस विषय में सलाह दे कि ये श्रधिकार प्रान्तों के समुद्दों के या सयुक्त भारत के विधान में सिम्मिलित होने चाहियें।
- २१—वाइसराय महोदय तत्काल ही प्रान्तीय न्यवस्थापिक। परिषदों से श्रवने प्रतिनिधियों को चुनने तथा देशी रियासतों से श्रवनी पारस्परिक चर्चा समिति की नियुक्ति के लिए श्रनुरोध करंगे। श्राशा है कि कार्य की पेचोदिगयों को ध्यान में रखते हुए विधान निर्माण का कार्य यथा-सम्मव शीन्नता से सम्पन्न किया जायगा जिसते कि श्रन्तकीलीन श्रविध, जहा तक हो सके, छोटी की जा सकेगी।

२२—शासन शक्ति के इस्तान्तरित होने के कारण उत्पन्न कुछ मामलों के सम्बन्ध में सयुक्त भारतीय न्यवस्थापिका परिषद् तथा ब्रिटेन के बीच किसी प्रकार की मन्धि सावस्यक होगी।

२३—विधान-निर्माण का कार्य होने के साथ-साथ भारत का शासन चलाते रहना है। इसिक्षण हम एक ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना को अध्यन्त महस्व देते हैं जिसे बहे राजनीतिक वलों का समर्थन प्राप्त हो। यह आवश्यक है कि अन्त किलीन अवधि में भारत-सरकार के सम्मुख उपस्थित कठिन कार्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया जाय। वैनिक शासन के कार्य-भार के अतिरिक्त अकाल के खतरे का निवारण करना है, अञ्चोत्तरकाशीन उद्यति से सम्पद्ध बहुत-से मामलों के विषय में निर्णय करना है, जिनका भारत के भविष्य पर बड़ा न्यापक प्रभाव पढ़ेगा, और कितने ही महस्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भारत के प्रतिनिधित्व को न्यवस्था करनी है। इन सम कार्यों के लिए एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए वाह्सराय महोदय ने विचार-विनिमय प्रारम्भ कर दिया है और उन्हें आशा है कि शीव्र ही वे एक ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना कर सकेंगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग सहित समस्त विभाग जनता का पूर्ण विश्वास रपनेवाले भारतीय नेताओं के हाथों में होंगे। भारत सरकार में होनेवाले परिवर्तनों के महस्त को समस्ते हुए ब्रिटिश सरकार इस प्रकार स्थापित सरकार को धपना शासन-सम्बन्ध कार्य पूरा करने और अन्तर्कालीन अविध को शीव्रता के साथ निर्विच्न रूप से समाप्त करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

२४—भारतीय जनता के नेताश्रों से, जिन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता का श्रवसर प्राप्त है, हम श्रन्त
•में देवल यह कहना चाहते हैं। कि हमें, हमारी सरकार को तथा हमारे देशवासियों को श्राशा थी
कि यह सम्भव होगा कि भारत के लोग परस्पर एकमत होकर ऐसी प्रणाली निर्धारित करेंगे जिसके
हारा उनके देश का भावी विधान तैयार किया जाय। लेकिन हमारे श्रोर भारतीय दलों के
संयुक्त श्रम तथा समस्त सम्बद्ध जनों के धेर्य श्रोर सद्भावना के वावजूद यह नहीं हो सका
है। इसलिए हम ग्रापके सम्मुख ये प्रस्ताव रखते हैं जो सब दलों की बात सुनने श्रोर बहुत
विचार करने के बाद हम विश्वास करते हैं कि न्यूनाविन्यून समय में बिना कियी श्रान्तरिक
उपदव श्रीर सवर्ष के श्रापको श्रपनी स्वतन्नता प्राप्त करा सकेंगे। यह सत्य है कि सम्भवत ये
प्रस्ताव सब दलों को पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन श्राप इस बात में हमारा समर्थन करेंगे
कि भारतीय इतिहास के इस चरम महत्व के काल में राजनीतिज्ञता का तकाजा है कि हम में
पारस्परिक श्रादान-प्रदान की भावना हो।

इन प्रस्तावों को स्वीकार न करने के दूसरे विकल्प पर विचार करने का भी हम आपसे अनुरोध करते हैं। इमने तथा भारतीय दलों ने सममौते के लिये जो प्रयत्न किये हैं उन्हें दृष्टि में रख कर हमें कहना पहला है कि भारतीय दलों में पारस्परिक सममौते द्वारा किसी निर्णय के होने की बहुत कम आशा है। इसलिए इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प हिंसा ना भयानक खतरा, अव्यवस्था और नागरिक युद्ध है। इस प्रकार का उपद्रव कब तक होगा और उसका क्या परिणाम होगा, इस सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह निरुचय है कि लाखों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए यह एक भयानक विनाशकारी सकट होगा। यह ऐसी सम्भावना है जिससे भारत के निवासियों, हमारे देशवासियों तथा समस्त ससार के

कोगों को समान रूप से घृणा की दृष्टि से देखना चाहिये।

इसिलए हम यह प्रस्ताव आपके सम्युख इस हादिक आशा के साथ रख रहे हैं कि ये उसी प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदान और सिद्दिन्छा की मावना से स्वीकार किये जायँगे और अमल में लाये जायँगे जैसे इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। जिनके हृदय में भारत के भाषी कल्याण की भावना है उनसे हम यह अनुरोध करते हैं कि वे अपनी दृष्टि को अपने सम्प्रदाय या हित से आगे के जायँ और भारत के समस्त ४० करोड़ गर-नारियों के हित का ध्यान रखें।

हमें आशा है कि नया स्वतन्त्र भारत बटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार करेगा। कुछ भी हो, हमें आशा है कि आप हमारे देशवासियों के साथ घनिष्ठ और मिन्नता के सम्बन्ध बनाये रखेंगे। लेकिन ये आपके स्वतन्त्र निर्णय की वातें हैं। आप कुछ भी निश्चय करें, आपके साथ हमें इस बात की आशा है कि संसार के महान् राष्ट्रों में आप निरन्तर अधिक सफल बनते जायेंगे और आपका भविष्य आपके श्रतीत से भी अधिक गौरवपूर्ण होगा।

भारत मंत्री का १७ मई, ४६का ब्राहकास्ट-भाषग्

में आपसे जो कुछ कहने जा ' रहा हू उसका सम्बन्ध एक महान् राष्ट्र—भारत राष्ट्र—के भिवाय से है। मभी भारतीयों के दिजों में स्वतंत्रता की उरकट श्रभिजापा है। इस श्रमिजाषा को भारत के सब राजनीतिक दर्जों के नेताशों ने न्यक्त किया है। सम्राट् की सरकार तथा सामृहिक रूप से ब्रिटिश राष्ट्र स्वतंत्रता देने को सम्पूर्ण रूप से तैयार है—चाहे यह स्वतंत्रता ब्रिटिश राष्ट्र महत्व के भीतर हो श्रथवा वाहर। वे श्राशा करते हैं कि यह स्वतन्त्रता इन दोनों राष्ट्रों के बीच, सम्पूर्ण समता के श्राधार पर, स्थायी तथा मैश्री पूर्ण सम्वन्धों का श्राधार बनेगी।

लगभग ो महीने हुए, भारत मत्री की हैसियत से मैं श्रीर मंत्रिमहल के मेरे दो सहयोगी—सर स्टेंफर्ड क्रिप्स श्रीर श्री श्रलेग्जेंडर—सन्नाट् की सरकार-द्वारा भारत मेजे गये थे ताकि हम भारतीयों द्वारा ही उनका विधान बनाने के हेतु प्रारम्भिक कार्य में वाह्सराय की सहायता कर सकें।

हमें श्राते ही एक बहुत बड़ी श्रद्धन का सामना करना पड़ा। भारत के दो प्रमुख दल — मुस्लिम जीग, जिसने हाल के खुनाजों में बहुसंख्यक मुसलमानों की सीटों को जीता है, तथा कांग्रेस, जिसने शेष सीटों में बहुसख्यक सीटें जीती हैं—में प्रारम्भिक राजशीय मशीन स्थापित करने के प्रश्न पर तीव मतभेद था। मुस्लिम जीग भारत को दो प्रथक् सत्ता-सम्पन्न राज्यों में विभाजित करना चाहती थी और विधान-निर्माण के कार्य में भाग जेने को तैयार न थी जब तक कि उसका यह दावा पहले से ही न मान लिया जाय। कामेस का श्रामद था कि भारत एक श्रवह देश रहे।

भारत में श्रवने प्रवास के समय हमने भरसक प्रयत्न किया है कि इन दोनों दबों में कोई ऐसा समसीता हो जाय जिस से इम विधान-निर्माण का काम श्रवने हाथ में के सकें। हाल में इम दोनों दबों को श्रवने साथ शिमका में एक सम्मेजन में मिलाने में सफल हो गये थे, किन्तु प्रा समसीता न किया जा सका, यद्यपि दोनों दला भारी रिश्रायतें करने को तैयार थे। इसिनए इस सुत्वी का इल सुकाने के लिए इस स्वयं बाध्य हो गये हैं—ऐसा इल जिससे दोनों दलों की प्रमुख मांगें पूरी हो जायें श्रीर तत्काल ही विधान-निर्माण-सम्बन्धी कार्य चालू किया जा सके।

यद्यपि इम मुस्लिम खीग के इस भय की वास्तविकता को सममते हैं कि विद्युद्ध रूप से स्युक्त भारत से उनका समुदाय अपनी सस्कृति धौर अपने रहन-सहन की प्रणाजी के माथ बहु-

सक्यक हिन्दू-शासन में विजीन हो सकता है, हम सब इस यात को स्वीकार नहीं करते कि साम्प्रदायिक समस्या का इन एक प्रथक सत्तासम्पन्न मुस्जिम राष्ट्र की स्थापना है। 'पाकिस्तान' में जिस नाम से मुस्जिम जीग अपने राष्ट्र को पुकारेगी, केवल मुसलमान ही न होंगे, इसमें दूसरे समुदायों की भी काफी बड़ी भएपसंख्या होगी और इन सब का श्रीसत ४० प्रतिशान से भी ऊपर पहुँच जायगा और इन्छ बढ़े-बड़े चेशों में यह बहुसंख्या का रूप भी धारण कर लोगा, जैसे कि कलकत्ते में, जहां मुसलमानों की संख्या एक-तिहाई से भी कम है। इसके श्रितिशक्त हमारी वृष्टि में, पाकिस्तान के शेष भारत से अखग हो जाने से सेना के दो भागों में यँटने श्रीर रचा-क्यवस्था का न्यापक प्रवन्ध—जो श्राधुनिक युद्ध में भावश्यक है— श्रवरुद्ध हो जाने पर समस्त देश की रचा-न्यवस्था भीषण सत्तरे में पड़ जायगी। इसज्ञिए हम इस प्रस्ताव की स्वीकृति का सुमान नहीं रखते।

इमारी श्रपनी सिफारिशों में तीन स्तरों के विधान की करूपना की गयी है जिनमें सबसे ऊपर सबद भारत होगा, जिसमें एक शासन-परिषद् और व्यवस्थापक-महस्त्र होगा जिसे परराष्ट्र विषयक सामलों, रला-व्यवस्था, एव यातायात् श्रीर इन सर्विसों के लिए श्रावश्यक धन की व्यवस्था करने का श्रधिकार होगा। निम्न स्तर में प्रान्त होंगे जिन्हें इन विषयों के श्रितिक्त, जिनका मैंने श्रमी नाम लिया है, पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त होगा। लेकिन इसके श्रितिक्त हम यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में इसलिए एक साथ सम्मिलित होना चाहेंगे कि सामृहिक रूप से वे एक प्रान्त की भपेशा और बड़े चेत्र की सर्विसों का सचालन कर सकें श्रीर ये गुट, यदि व चाहें, व्यवस्थापक मंडना और शासन-परिषदों का निर्माण कर सकते हैं जो उस स्थिति में प्रान्तों और सचवद भारत के बीच की व्यवस्था होगी।

इस श्राधार पर, जिससे मुसलमानों के खिए भारत के चँटवारे के श्रन्तभूत सतरों को उठाये बिना पाकिस्तान की सुविधाएं प्राप्त करना सम्भव हो जाता है, मैं सब दबों के भारतीयों को विधान-निर्माण में भाग लें के लिए श्रामंत्रित करता हूँ। तद्वुसार वाहसराय महोदय ब्रिटिश भारत के उन प्रतिनिधियों को नई दिरुबी बुलायेंगे जो ऐसी प्रणाली से प्रान्तीय असेम्बिखयों के सदस्यों-द्वारा सुने जायेंगे कि जहां तक सम्भव हो प्रति दस लाख की जनसंख्या-पीछे एक प्रतिनिधि हो श्रीर मुख्य समुदायों के प्रतिनिधि यों का श्रवुपात भी इसी श्राधार पर हो।

श्रारम्भ की सयुक्त बैठक के बाद प्रान्तों के ये प्रतिनिधि श्राप्ते को तीन भागों में, जिनका निर्माण निश्चित किया जा चुका है, विभक्त करेंगे और श्रम्ततोगत्वा यदि प्रान्त इसके बिए सहमत हुए, तो यह सीनों भाग तीन 'गुट' (ग्रुप्त) हो जायँगे। ये भाग प्रान्तीय तथा गुट-सम्बन्धी विषयों का निर्णय करेंगे। बाद में, सध (यूनियन) के विधान का निश्चय करने के बिए वे फिर संयुक्त हो जायँगे। नये विधान के श्रनुसार पहली बार चुनाव होने के बाद, प्रान्त अपने उस 'गुट' में से पृथक हो जाने के लिए स्वतन्न होंगे, जिसमें वे श्रम्यायी रूप से सम्मिलित किये गये हैं। हम खूब सममते हैं कि इस व्यवस्था के द्वारा प्रमुख श्रहप-सञ्चक दलों के सिवा श्रम्य श्रवपमतों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। श्रतपुष हम एक विशेष समिति की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें श्रवप-सञ्चक पूरा-पूरा भाग ले सकेंगे। श्रवप-सञ्चकों के मूब श्रिकारों को नियम-यद्ध करके, विधान के श्रन्दर समुचित रूप में उन्हें शामिल किये जाने की सिफारिश करना, इस समिति का कार्य होगा।

भाभी तक मैंने भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है, जो भारत के एक-

तिहाई चेत्रफल में फैले हुए हैं और देश की श्राचादी का एक-चौधाई भाग जिनमें निवास करता है। इस समय, इनमें से प्रत्येक राज्य की श्रामन ज्यवस्था पृथक् है और ब्रिटिश सम्राट् के साथ अनका ज्यक्तिगत सम्बन्ध है। यह बात साधारणतः सर्वमान्य है कि ब्रिटिश भारत के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने पर, इन राज्यों की स्थिति श्रप्रभावित नहीं रह सकती श्रीर ख्रयाल है कि वे विधान-निर्माण-कार्य में भाग जेने की इच्छा करेंगे श्रीर श्रव्याल-भारतीय सघ में उनका प्रतिनिधित्व होगा। किन्तु इस मामले में पहले से ही कोई निर्णय कर सकन। इमारे श्रिष्ठकार में नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके सम्बन्ध में इन राज्यों से बातचीत करनी ही होगी।

विधान-निर्माण-काल में शासन-प्रबन्ध जारी रहना चाहिये, इसलिए हम तरकाल ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना को अस्यिधक महत्व देते हैं जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। इस विपय में वाइसराय महोदय ने पहले ही बातचीत प्रारम्भ कर दी है और उन्हें आशा है कि वे शीघ्र ही एक सफल निर्णय पर पहुंच सकेंगे।

इस संक्रान्ति-काल में ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार में होनेवाले परिवर्त्तनों के महत्व क! स्वीकार करते हुए, इस प्रकार से स्थापित की गयी सरकार को उसके शासन-सम्बन्धी कार्यों को प्रा करने श्रीर इस परिवर्तन को यथाशीव्र तथा सरलता के साथ कार्य रूप में देने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

राजनीति शास्त्र का यह सार है कि सम्भावित भाषी घटनाश्रों को पहले से ही भाँप लिया जाय, परन्तु कोई भी राजनीतिज्ञ इतना बुद्धिमान् नहीं हो सकता कि वह एक ऐसे विधान का निर्माण कर सके जिससे श्रज्ञात भविष्य की समस्त श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति होती हो। इसलिए हमें विश्वास है कि भारतीय, जिन पर प्रारम्भिक विधान तैयार करने की जिम्मेदारी है, उसे उचित रूप से जचीला बनायेंगे श्रीर समय समय पर श्रावश्यकतानुसार इसमें सशोधन करने की भी व्यवस्था रखेंगे।

इस छोटे से भाषण में आप मुक्त से हमारे प्रस्तावों-सम्बन्धी विस्तार की बातों में जाने की आशा न करेंगे, क्योंकि ये वालें आप हमारे वक्तब्य में पढ़ सकते हैं, जो आज सायकाज को प्रकाशन के लिए दिया जा चुका है, परन्तु अंत में मैं उस बात को दुहरा देना चाहता हूं और उस पर जोर भी देना चाहता हूं, जो मेरे विचार से एक आधारभूत प्रश्न है। भारत का भविष्य तथा इस भविष्य का प्रारम्भ किस प्रकार किया जाता है, ये केवल भारत के ही लिए नहीं वरन् सम्पूर्ण संसार के लिए असाधारण महत्त्व की बातें हैं। यदि एक महान् नये सत्ताधारी राज्य की स्थापना भारत के भीतर और बाहर परस्पर सद्भावना के साथ हो सके तो केवल यही तथ्य विषव- सुज्यवस्था के प्रति एक महान् योगदान होगा।

यह परिणाम प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन की सरकार तथा जनता केवल राजी ही नहीं है, परन्तु अपने हिस्से का पूरा कार्य करने को भी उरसुक है। भारत के विधान का मसविदा भारतीय ही बनावेंगे और वही उसे कार्यान्वित भी करेंगे। यह कार्य आरम्भ करने में भारतीयों को जिन कठिनाह्यों का सामना करना है उनका हम पूर्ण रूप से भानुभव करते हैं और यह भी कहते हैं कि इन कठिनाह्यों पर विजय पाने में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति भर हमारे लिए जो भी सम्भव है, हमनें किया है और आगे भी करते रहेंगे। परन्तु दायित्व और सुअवसर स्वयं भारतीयों ही का है और हमारी शुभ कामना है कि इसका निर्वाह करने में वे पूर्ण रूप से सफल हों।

मंत्रि-मिशन के सीसरे सदस्य मि० ए० बी० श्रवा क्रोंगहर, जो दो महीने की वातचीत में श्रमी तक खुप ही रहे थे, १७ मई ११४६ की रात को पत्र-प्रतिनिधियों-द्वारा घेर जिये गये। मिशन की 'सफलता' पर वधाई दी जाने पर श्रापने फरमाया:—-

"हमारी सदा से यह अभिलापा रही है कि यह महान् राष्ट्र ( भारत ) घरेलू संघर्ष से हुक दे-दुक दे न हो। इसीलिए हमने कोशिश की कि यह दल परस्पर स्वयं समकीता कर लें और इस प्रकार मुख्य दल—कांग्रेस और लीग आपस में रज़ामन्द हो जायँ और किसी भी दुर्घटना की कम-से-कम सम्भवनीयता के साथ हिन्दुस्तान का सवाल हल हो जाय। हमें सचमुच अप्रसोस है कि ऐसा नहीं हो सका। हमें आशा है कि हमारा यह प्रस्ताव अधिकांश हिन्दुस्तानियों के लिए सम्तोषकनक होगा और हिन्दुस्तान को शान्तिपूर्यों आज़ादी मिल जायगी।"

एक पन्न-प्रतिनिधि के यह कहने पर कि "कुछ न-कुछ खून-ख़राबी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मिशन के लिए मानवीय दृष्टि से यह प्रसम्भव होगा कि वह सभी दलों को सन्तुष्ट कर सके" मि० श्रवाकीएडर ने स्पष्ट रूप से और तुरन्त जवाब दिया कि "श्रगर मिज़ाज श्रीर गुरसे पर काबू पा लिया जाय तो इस (खुन-ख़राबी) से बचना बहुत श्रासान है।" (श्र० प्रे० श्रमेरिका) किएस की ठ्याख्या

एक पत्र-प्रतिनिधियों की परिषद् में मंत्रि-सिशन के वक्तव्य की ज्याख्या सर स्टैंफर्ड किप्स ने की। इस परिषद् में लार्ड पेथिक-लारेन्स और मि० ए० वी० अलेग्जेंबद्धर भी हाज़िर ये। सर किप्स ने ऋहा——"हमें इस बात की हार्दिक आशा है कि भारत के द्योग हमारे वक्तव्य को उसी सहयोग के चाव से स्वीकार करेंगे जिस खाव से वह तैयार किया गया है, और यह कि एक या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का काम शुरू हो जायगा तथा अन्तरिम सरकार की स्थापना की जा सकेगी।

तार पेथिक-तारेन्स ने सर स्टैफर्ड किप्स की वातों का समर्थन करते हुए ज़ोर देकर कहा—''विटेन के लोग आम तौर पर यह निश्चय कर चुके हैं कि वह आपके देश को अपने और विश्व के हितहास में महान् स्थान प्राप्त कराने के लिए एक शासन-विधान प्राप्त करने में सहायक हों।''

सर क्रिप्स ने कहा—"मंत्रि-मिशन के वक्तन्य पर श्राप दो भाषण रेडियो पर सुन चुके हैं वह श्रव श्रापके सामने मौजूद है। श्राज शाम को मिशन के सदस्य श्राप से मिलने का श्रवसर इसलिये प्राप्त करना चाहते थे कि वह श्रापको न्याख्या के कुछ शब्द बता सकें। कब हम श्राप से फिर मिलेंगे श्रोर उन सवालों का जवाब देंगे जो श्राप हम से पूछ सकेंगे। जब तक भारत-मंत्री रेडियोघर से वापस नहीं श्रा जाते तब एक मैं वक्तन्य के बारे में कुछ कहुँगा।

"पहली बात जो मैं श्राप से कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस वक्तन्य का श्रमिप्राय क्या-क्या करना नहीं है। मैं श्रापको याद दिला दूँ कि यह केवल मिशन के चार सदस्यों का कक्तन्य नहीं है, विक यह तो ग्रेट निटेन के सम्राट् का है। इस वक्तन्य का श्राशय यह नहीं है कि वह भारत के लिए विधान बनाने का काम शुरू कर दे। श्रव इम से यह पूछने से छुछ भी फायदा न होगा कि श्राप यह बात कैसे करना चाहते हैं श्रीर वह बात कैसे करना चाहते हैं। इस सवास्त का जवाब तो यही होगा कि विधान के बारे में तो हम छुछ भी नहीं करना चाहते। इसका निर्याय करना हमारा काम नहीं है।

"इमें जी-कुछ करना था वह यही था कि इम दो एक ऐसे व्यापक सिद्धान्त रख दें तथा

षता दें कि विधान उनके आधार पर कैसे बन सकता है और उन्हीं को बुनियादी रूप में भारतीयों के सामने सिफारिशी तौर पर रख दें। आप ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हम उस अन्तिम विधान के बारे में 'सिफारिशी' जफ़्ज़ का इस्तेमाज कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ करना है।

"पर श्राप यह बात तो बिरुकुत ठीक तौर पर ही पूछ सकते हैं कि 'तो फिर श्राप किसी भी चीज़ की लिफ़्रारिश क्यों करते हैं ?—श्राप सभी कुछ हिन्दुस्तानियों पर क्यों नहीं छोड़ देते ?' इसका उत्तर यह है कि हम तो यह चाहते हैं कि सभी हिन्दुस्तानी जितना भी जरद हो सके विधान-निर्माण के यंत्र सचाजन में जग जायँ, श्रीर इस समय तो हमारे सामने यही एक श्रव्यन है। इसीळिए हम इसके द्वारा श्रव्यन दूर कर देने की कीशिश कर रहे हैं जिससे विधान-निर्माण का काम श्रुरू हो जाय श्रीर स्वतंत्र रूप में तथा शीव्रवापूर्वक श्रागे बढ़े। हम हद्दय से चाहते हैं कि हमारी कोशिशों का फल यही हो।

"श्रव चूँ कि कतई तौर पर श्रीर श्रन्तिम रूप में यह निश्चय हो चुका है कि भारत को भनचाही श्राज़ादी भिनेगी—वह चाहे तो विटिश साम्राज्य के श्रन्दर रहे या बाहर, इसिलए हम इस बात के लिए चिन्तित हैं कि उसे जल्द-से-अस्द स्वतन्नता मिल जाय, श्रीर यह काम शीव्रातिशीव्र तभी हो सकेगा जब भारतोयों-द्वारा विधान का मया ढाँचा तैयार हो जायगा।

"पर हम यह समय आने तक चुपचाप खहे प्रतीचा नहीं करते रह सकते। नये शासम-विधान का ढांचा पूरा होने में कुछ समय नगना लाज़िमी है।

"इसिलए जैसा कि आप जानते हैं, वाहसराय—जिनकी श्रधिकार-सीमा में मुक्यत शासन-निर्माण है, इस बात की बातचीत शुरू कर चुके हैं कि प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय गवर्नमेगट की स्थापना जन्द-से-जन्द करदी जाय। हमें श्राशा है कि श्रन्य श्रप्रासागिक मामलों को छोड़ वह हमारे वक्तव्य के श्राधार पर प्रतिनिधित्वमूलक दलों की नयी सरकार शीघ स्थापित करके उसे कार्य में संतग्न कर देंगे।

''श्रन्तिरम सरकार की स्थापना का विषय सर्वाधिक सद्दश्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हिन्दुस्तान के सामने वहुत बढ़े-बढ़े काम हैं। यह बढ़े काम—ग्रीर शावद इनमें सबसे महान् है खाध-स्थिति को संभाज जेने का काम—ऐसे हैं कि इनके कारण इस कार्य को सुचार रूप से सचाजित करना तथा कौशजपूर्ण परिवर्तन करना परमावश्यक हो गया है।

"हिन्दुस्तानियों के जिये इस समय इससे श्रधिक कोई घातक वात न होगी कि जब सामने श्रकाल का ख़तरा है, तो वह देश के किसी भी भाग में शासन या यातायात् के साधन को भग करने का प्रयक्ष करें, श्रीर इसीलिए इम इम शत पर जोर देते हैं कि सभी दलों और सम्प्रदायों में, जिनमें श्रमेज भी हैं, इस परिवर्त्तनकाल में सहयोग हो।

'यह तो हुई महत्त्वपूर्ण श्रन्तिस सरकार की स्थापना की बात । श्रापमें मे कुछ सोग यह श्राश्चर्य कर रहे होंगे कि इस प्रकार जरूदी बिटिश सरकार भारत से श्रपना शासन सम्बन्ध कैसे छोड़ देगी । मैं समकता हूँ कि जो भी होगा भारत के स्वतन्त्र होने पर भी हम शसके घनिष्टतम मित्र यने रहेंगे । हम निश्चय हो यह नहीं कह सकते । हम यह भी नहीं कह सकते कि विधान कितनी जरूदी तैयार हो जायगा । तो भी एक यात तो विष्कृत सुनिश्चित है, विह यह कि श्राप जितनी ही जरूदी काम शुरू करेंगे शतना हो शीव उसे ममाप्त कर सकेंगे शौर उतनी ही जरूदी हम श्रिकार, सबीय, प्रान्तीय श्रीर श्रगर फ्रेंतवा हुआ तो द्वीय सरकारों को सौपकर भारत से हट जायँगे। "श्रव मैं सिफारिश की बात को छोड़कर इस बात पर श्राता हु कि निश्चय क्या हुआ है फैसजा यह हुआ है कि विधान निर्माण का काम तुरन्त शुरू कर दिया जाय। इसका मतजब यह नहीं है कि हमने विधान का रूप श्रन्त में क्या होगा, इसका भी निर्णय कर खिया है। इसका फैसजा तो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होगा। इसका शर्थ तो यह है कि जिस ज़िच के कारण विधान-निर्माण का काम रुका हुआ था वह हमेशा के जिए दूर हो जायगा।

''इसीलिए विधान निर्मात्री सस्था का जिस रूप में संगठन होगा वह महत्वपूर्ण है। इस से सिफारिश किये हुए रूप में विधानों का कैसला हो सकते की गुंजाइश है। वह एक दृष्टि से तो इस से भी श्रीर श्रागे जाता है। चूं कि हमारा विश्वास है कि दोनों दल हमारी सिफारिशों के श्राधार पर विधान निर्माण के काम में जगेंगे इसिलिए इनमें से किसी के जिए भी यह ठीक नहीं होगा कि वह हमारी बुनियादी सिफारिशों से दूर चले जायाँ।" इसिलिए हमारी यह शर्त है कि वक्तव्य के श्रवें पैरामाफ में जो श्राधार बताया गया है उससे दूर तभी जाया जा सकता है जब दोनों ही सम्प्रदायों का बहुमत उससे सहमत हो। हम समकते हैं कि यह बाद दोनों ही दलों के लिए स्पष्टत. इचित है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिफारिशों से विज्ञग कुछ हो ही नहीं सकता, पर इसका यह शर्थ श्रवश्य है कि जिन विशेष व्यवस्थाओं का मैंने जिक किया है वह यूनियन की विधान-परिषद् पर जागू होंगे। यह विशेष व्यवस्था विशिष्ट बहुमत के बारे में है। इस तरह की एक दूसरी व्यवस्था कोई ख़ास साम्प्रदायिक मामला पैदा होने पर जागू होगी। श्रव्य सभी व्यवस्थाएँ मुक्त बहुस श्री। स्वतन्त्र मतदान पर निर्मर करेंगी।

"आप सब के मनमें यह सवाल पैदा होगा और इसीलिए इमने तीन प्रान्तीय धाराओं का नाम के दिया है जिनमें एसेम्बली भग करके प्रान्तीय और दक्षीय विधान-रचना के खिए संगठन किया जायगा।

"इस काम के लिए एक अच्छा कारण है। पहले तो यह दल अपना काम करने के पहले किसो न किसी तरह सगठित किये जाने हैं। इसके दो उपाय हैं। या तो वर्तमान प्रान्तीय सरकारें स्वेच्छापूर्वक अपने दल बनालें या फिर विधान का निर्माण देख लेने के बाद नयी सरकारें पूरा सविधान प्रस्तुत हो खुकने पर अपनी इच्छा से निर्णय करें। इसने दूसरा उपाय दो कारण से खुना है—एक तो इसलिए कि कांग्रेस ने प्रान्तों तथा एक सब के बारे में जो परामर्श रखा था यह उसका अनुसरण करती है। कांग्रेस की राय थी कि आरम्भ में सभी प्रान्तों को इसमें आनं चाहिये, पर विधान का निर्माण देखकर वह चाहे तो स्वेच्छापूर्वक अलग हो सकते हैं। इम समम्तते हैं कि यह सिद्धान्त दलों के लिए जागू हो। दूसरा कारण यह है कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाएं वास्तव में सारी जनता के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उन पर साम्प्रदायिक समम्मीते के अनुसार अल्पसल्यकों को दिये गये विशेष रिआयती स्थानों का असर है।

"हमने पूर्ण-तयस्क मताधिकार से श्रधिकाधिक निकट की योजमा प्राप्त करने का प्रयस्न किया है जो होगी तो बहुत उचित, पर उसे कार्य रूप में परिणत करने में सम्भवत दो वर्ष जग जायँगे, श्रीर कोई भी यह न पसन्द करेगा कि इतने दिनों प्रतीचा करने के बाद विधान-निर्माण का काम श्रुरू हो । इसिजिए हम वर्तमान व्यवस्थापक सभाष्ट्रों को स्वेच्छापूर्ण निर्णय पर छोड़ते हैं भौर उसे तब कार्यान्वित करने की बात स्वीकार करते हैं जब पहला नया निर्वाचन हो जाब, क्योंकि तब तो जनता को स्रविक मताधिकार प्राप्त होंगे, श्रीर व श्रावश्यकता होन पर निर्वाचन के समय ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं। इस तरह तीनों ही दख ऐसे प्रान्तीय भौर दक्षीय विधानों की

रचना कर सकेंगे श्रीर जब इतना हो चुके तो वे देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सघीय विधान बनायें।

"एक शब्द देशी राज्यों के बारे में भी कहूँ। वक्तव्य के १४ वें पैग्झाफ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नया विधान जागू होने पर सर्वश्रेष्ठ सत्ता कायम नहीं रह सकती, न उसे किसी को हस्तान्तरित ही किया जा सकता है। मुक्ते हसे यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। मुक्ते निश्चय है कि इस प्रकार का ठेका या सममौता दोनों राज्यों की राय के बिना एक तीसरे दल के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। इसिंजिये देशी राज्य पूर्णत. स्वतंत्र हो जार्थों, पर उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि वे यूनियन या सब में जाने का मार्ग निकालने के सम्बन्ध में बातचीत चलायेंगे, यही कारण है कि हम इस विषय में देशी राज्यों और बिटिश भारत के दलों को परस्पर वातचीत करने के जिए स्वतंत्र छोड़ते हैं।

"एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था ऐसी है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि वह विधान निर्माण में कुछ श्रभिनव-सी है। हमारे सामने यह कठिनाई थी कि हम उन छोटे श्ररूप-सल्यकों के साथ व्यवहार उचित रूपमें किस प्रकार कर सकते हैं जिनमें क्यायजी श्रौर विजग चेत्रों के निवासी सिम्मिजित हैं। किसी। विधान-निर्माण में उन्हें ऐसी रिश्रायती सीटें, बहुमत की पार्टी का सगठन गम्भीर रूप में विगाहे बिना नहीं दी जा सकतीं। एक छोटा-सा प्रतिनिधित्व दे देना इनके जिए उपयोगी न होगा। इसीजिए हमने निश्चय किया कि श्रव्यसंख्यकों की व्यवस्था दो प्रकार से की जाय। सुख्य श्रव्यसख्यकों—जैसे सुस्जिम-प्रान्तों में हिन्दू श्रव्यसंख्यक के रूप में हैं, और हिन्दू-प्रान्तों में सुसज्यमान हैं, सिख पंजाब में हैं श्रौर दिजत जातियाँ जिन्हें कई प्रान्तों में काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त है—को विधान-निर्मात्री संस्थाश्रों में श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय।

"किन्तु इन अरुपसञ्यकों को—खासकर हिन्दुस्तानी ईसाइयों और ऐंग्जो-इडियनों तथा कवायितयों को— इस बात का अच्छा अवसर मिलना चाहिए कि वे अरुपसञ्यक-व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकें, क्योंकि इम ऐसी व्यवस्था वना चुके हैं जिसके अनुसार एक ऐसा प्रभावशाली परामर्शदाता कमीशन बनाने की गुजाइश रखी गयी है जो बुनियादी अधिकारों, अरुपसंख्यकों की रचा की धाराओं और कबायली चेन्नों तथा पृथक् चेन्नों के शासन के प्रस्ताव के बारे में आरिम्मक ख्ची बना सकेगा और कार्रवाई कर सकेगा। यह कमीशन विधान-निर्मात्री परिषद् को सिफारिश करेगा और इस पात की राय देगा कि विधान-निर्माण की किस अवस्था अथवा किन-किन अवस्थाओं में यह व्यवस्थाएँ सिम्मिलित की जा सफती हैं— अर्थात् यूनियन या सब में, दलों या सुवों के विधानों में अथवा इनमें से दोनों या अधिक में।

"मेरे खयात में इससे आप उन यातों का कुछ आभास पा चुके होंगे जिन्हें हमने श्रपने वक्तव्य में कहा है।

"कल सुबह तक यह बात श्राप पर ही छोड़ने के पहले मैं एक बात श्रीर कहना चाहता हूँ। "श्राप इस बात का श्रनुभव करेंगे कि भारतीय जनता के किए यह निर्णय-काल कितना महत्वपूर्ण है।

"इम सभी इस बार से सहमत हैं कि इस विषय का निबटारा जरूद हो जाना चाहिए। धब तक इस इस बात पर सहमत नहीं हो सके हैं कि यह शीघरा किस प्रकार जायी जा सकती है। इमने दो महीने की बहस और कठिन श्रम के बाद धौर अध्ययन तथा श्रवण करके यह वक्तन्य इस विश्वास से तैयार किया है कि यह सर्वोत्तम है। यह हमारा दृढ़ मत है श्रीर हम श्रव किर से सारी बातचीत शुरू करना नहीं चाइते। हम चाहते हैं कि जो रेखाएँ हमने खींच दी हैं उन्हीं के श्राधार पर श्रागे बढ़ा जाय। हम भारतीयों से कहते हैं कि वह इस वक्तस्य पर शानितपूर्वक श्रीर सावधानी के साथ विचार करें। मैं समकता हूँ कि उनके भविष्य का सुख इस पर निर्भर करता है कि श्राज वे क्या करने जा रहे हैं।

''यिद वे श्रापस में सममौता न कर सके श्रीर वे इस इमारे बताये दम पर नया विधान बनाने के काम में जुट गये तो इम इस सकान्ति-काल को सुचारु रूप से श्रीर शीवता पूर्वक पूरा कर सकेंगे, पर यदि योजना स्वीकृत नहीं हुई तो कोई भी नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तानियों को कितनी प्रवल श्रीर लम्बी यातना भोगनी पहेगी।

' हमारा विश्वास है कि यह वक्तन्य सभी दलों के लिए प्रतिष्ठायुक्त श्रौर शान्तिपूर्ण उपाय प्रदान करता है स्पोर यदि वें स्वीकार करेंगे तो हम में जो भी शक्ति है उससे खगातार हम विधान-निर्माण के काम को श्रागे बढ़ाने में मदद देंगे जिससे जल्द से-जल्द समस्तीते पर पहुँचा जा सके।

"हमारे इरादों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। बृटिश मज़दूर दल की जो नीति श्रसें से रही है उसको पूरी करने के लिए ही हम इस देश में श्राये हैं, श्रीर उसी के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है—श्रीर वह यह है कि इस हिन्दुस्तानियों को, इस काम की कठिनाइयाँ जितनी जल्दी करने देंगी उतनी ही शोघता श्रीर श्रव्हे तथा सहयोगपूर्ण ढंग से, उनके श्रिधकार सौंप देंगे।

'हमें हार्दिक श्राशा है कि हिन्दुस्तानी जनता इस वक्तव्य को उसी रूप में स्वीकार करेगी जिसमें यह तैयार किया गया है, श्रीर यह कि एक या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का कार्य श्रुरू हो सकता है श्रीर श्रम्तरिम सरकार की स्थापना हो सकती है।''

# लार्ड सभा में वहस

लाई-सभा में बहस के द्रमियान भारत की नवीन योजना का श्वेतपत्र श्रीपनिवेशिक सचिव लाई एहिसन ने पढ़ सुनाया।

वाइकाउगट साइमन ने इस बहस का श्रारम्भ करते हुए पूछा कि श्रन्तरिम सरकार की स्थापना करने का मतलब यह तो नहीं है कि वाइसराय की कौंसिज में चैठने के लिए नये श्रादमी चुने जायंगे। उन्होंने कहा—"यह तो वैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। यदि नहीं, तो क्या इसके द्वारा श्रिक विस्तृत परिवर्त्तन होगा।"

जवाब में लार्ड एडिसन ने कहा—"मैं इस बात को ठीक सममता हूँ कि हमें इस पर आगे विचार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें इस श्वेतपत्र पर हिन्दुस्तानियों की राय मालूम न हो जाय।

"लार्ड साइमन के सवाज का जवाब मेरे ख़वाल में काफी साफ है। यह तो व्यक्तियों के बदलने का सवाज है, और हमें छाशा है कि यह रज़ामन्दी और सन्तोप के साथ तय पायेगा और विश्वास पैदा करेगा। बाहसराय के अधिकार और कर्त्तव्य ज्यों-के त्यों रहेंगे।"

बार्ड साह्मन-"महीं तो इसका मतलय पालींमेयट का एक कानून ही हो जाता।"

खाडं एडिसम—"जी हाँ।"<sup>7</sup>

( 'हिन्दुस्तान टाइस्स', रायटर १७-१-४६)

# पत्रकार-परिपद्, नई दिल्ली (१८ मई, १९४६)

वृहस्पितियार की घोषणा के अनेक पहलुओं को स्पष्ट करने के जिए शुक्रवार को, नई दिल्ली में पत्रकारों का एक सम्मेलन दो घगटे तक हुआ, जिसमें हिन्दुस्तानी तथा विदेशी १०० से अधिक पत्रकारों ने, भारत-मन्त्री लॉर्ड पेधिक-लारेंस से बीसियों सवाल पृष्ठे, जिनके उत्तर उन्होंने शान्तिपूर्वक दिये। सर स्टेंफर्ड किप्स, जो लार्ड लारेंस के बाई आर वैटे थे, बीच बीच में उनकी सहायता करते थे।

वॉर्ड पेथिक लारेंस ने साफ-साफ कहा कि वाह्सराय तथा शिष्टमण्डल की घोषणा, कोई अन्तिम फ़ैसला नहीं है। यह तो विधान की कुछ्एक आधारभूत बातों के विषय में सिफ़ारिश मात्र है, ताकि हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को अपना बिधान बनाने के लिए बुलाया जा सके। अत ज़ाहिर है कि यह अन्तिम फ़ैसले का सवाल नहीं है। ऐसी अवस्था में, अमेज़ी तोजों की मद्द का सवाल ही नहीं उठता।

भारत-मन्त्री ने यह भी कहा, कि शिष्ट-मण्डल की छोर से सिफ़ारिश किये गये विधान में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसमें एक दक्त को लाभ पहुँचे छौर दूसरे की हानि हो। प्रस्त वित भारत यूनियन में शामिला होनेवाले प्रान्तों के ख्रधिकारों पर लार्ड पेथिक लारेंस ने खगभग १०० प्रश्नों के उत्तर दिये।

सवाल किया गया, कि उन प्रान्तों को जिन्हें समूह से निकल श्राने का श्रिधकार है, क्या भारत यूनियन से भी दो साल के भीतर निकल श्राने का श्रिधकार प्राप्त होगा ? लार्ड पैथिक- लारेंस ने उत्तर दिया—उन्हें दो साल के श्रन्दर निकल जाने का श्रिधकार तो नहीं होगा, पर यह श्रिधकार ज़रूर होगा कि 10 साल बाद, वे विधान पर पुनर्विचार की मांग पेश कर दें।

प्रश्न—मान लीजिये श्रासाम प्रान्त निसमें कांग्रेस मंत्रि मण्डल है, 'सी' समूह में बंगाल के साथ, जिसमें मुस्लिम लीग का मित्र-मण्डल है, न रहने का निश्चय करे तो क्या श्रासाम को किसी श्रन्य समृह में सामिल हो जाने की हजाज़त होगी ?

उत्तर—बाहर निकल श्राने का श्रधिकार बाद में श्राता है, क्योंकि इस श्रधिकार पर श्रमद्ध तभी किया जा सकता है, जबकि समस्या को पूरी तरह इस कर लिया जाय।

प्रश्न-क्या कोई प्रान्त, एक समूह से निकल जाने पर, वूसरे समूह में शामिल हो सकता है ?

तार्ड पेथिक-तारेंस ने उत्तर दिया, यदि किसी एक प्रान्त को दूसरे समूह में मित्र जाने का श्रिविकार दे दिया जाय श्रीर वह समूह उसे श्रामित म करता हो, तो एक मदी सी परिस्थिति पैदा हो जायगी। इस प्रश्न का उत्तर, एक व्य में नहीं रक्खा गया विकि विधान-परिषद् पर छोड़ दिया गया है, जो उचित श्रवसर पर खुद विचार कर लेगी।

प्रश्न-पदि कोई प्रान्त, उस समूह में न रहना चाहे जिसमें कि उसे रक्षा गया है, तो क्या वह प्रान्त श्रावहदा रह सकेगा ?

उत्तर—चक्तन्य में जो 'ए', 'वी', श्रीर 'सी' विभाग नियत किये गये हैं, सब मान्त श्रपने-श्राप ही इनमें श्राजाते हैं। श्रीर शुरू में तो दे उसी विभाग में रहेंगे जिनमें कि वक्तन्य के श्रमुमार उन्हें रक्ता गया है। वाद में, वह विभाग निश्चय करेगा कि एक समृह बना दिया जाय या नहीं, श्रीर यह कि उसका विधान क्या हो। उस विभाग-द्वारा-निर्मित समृह से निकन्न श्राने के श्रिकार का सवाल तभी ठठता है, जबकि विधान वन चुकता है श्रीर धारा-समा का पहला चुनाव हो लेखा है, उसके पहले नहीं।

प्रश्न-एक शर्त यह भी मौजूर है, कि १० साल बीत जाने पर, कोई प्रान्त, श्रपनी धारा-स्रभा के बहुमत से, विधान पर पुन विचार की माग कर सकता है। क्या 'विधान पर पुन विचार की मांग' में सम्बन्ध-विच्छेद का श्रधिकार भी शामिल है ?

उत्तर--यदि श्राप विधान का संशोधन करेंगे तो ज़ाहिर है कि विधान के समूचे झाधार पर पुन. विचार हो सकता है। कोई भी प्रान्त, विधान के सशोधन की माँग कर सकता है श्रीर जहाँ तक मैं देखता हूँ जब सशोधन-कार्य शुरू होगा, तो विधान के सभी पहलुश्रों पर फिर-से विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न--यदि 'बी' विभाग के प्रान्त, जिनमें मुसलमानों का बहुमत है, एक समूह तो बना जेते हैं पर यूनियन में शामिल नहीं होते, तो स्थिति क्या होगी ?

उत्तर—यह तो उस शर्त को तोड़ देना होगा जिसके आधार पर वे लोग विधान वनाने को जमा होंगे। फलत , विधान-निर्माण का प्रवन्ध दम तोड़ देगा, और यह उस समसौते के विरुद्ध होगा, जिसके अनुसार यह लोग मिल कर वैठेंगे। यदि यह लोग किमी एक समसौते के आधार पर नमा होते हैं, यह मानकर, कि मुख्य प्रस्तात को स्थोकार कर लेंगे, और बाद में अगर उसी से हन्कार कर जाते हैं, तो इसे समसौते का अन्त कहा जायगा। हम ऐसी अवस्था को ध्यान में लाना नहीं चाहते।

प्रश्न — विभाग 'बी' के प्रान्त क्या १० साल बाद एक श्रलहरा स्वतत्र राज्य बन सकेंगे ? उत्तर—यदि विधान का सशीधन हो रहा होगा तो निश्चय ही संशोधनके सभी प्रस्तावों पर बहस हो सकेगी। श्रलबत्ता, वे स्वीकृत होते हैं या नहीं, यह एक दूसरा प्रश्न है।

प्रशन—मान जीजिये कि एक समूह यूनियन की विधान-परिषद् में शामिल न होने का फैसला करता है, तो जहाँ तक इस समूह का सम्बन्ध है, स्थित क्या होगी ?

उत्तर—यह तो कोरा काल्पनिक प्रश्न है। श्राप श्रभी से क्योंकर कह सकते हैं कि श्रसह-योग करनेवालों से कैसा सल् क किया जायगा। परन्तु वक्तन्य में रक्खे गये विधान-निर्माण यत्र को श्रागे बढ़ाने का हरादा है। यदि कोई व्यक्ति या जनता के कुछ समूह मेरे काम में श्रहगा लगादें तो श्रभी से मैं क्या कह सकता हूँ, कि क्या होगा। बहुर हाल मेरा हरादा श्रागे बढ़ने का है।

प्रo-क्या प्रान्तीय धारासभाष, श्रवने सदस्यों के श्रतिरिक्त, बाहर के लोगों का निर्वाचन भी कर सकेंगी ?

उ॰-जी हाँ, वक्तम्य की शर्तों के मनुसार ऐमा करना वर्जित नहीं है।

प्र०—विधान पर पुनर्विचार के जिए, जो १० साज की श्रविध नियत हुई है, क्या इसका यह मतजब है कि यूनियन के विधान का १० साज तक उल्लंघन नहीं किया जा सकता ?

उ०—इस का सही मतलब यह है कि विधान-सभा विधान के सशोधन की व्यवस्था करेगी। यह ससार के अनेक देशों की प्रचित्तत रीति के अनुसार ही है। सशोधन की कुछ व्यवस्था होना तो आवश्यक है। सशोधन के निश्चित नियम क्या हों, इसका फैसला तो विधान-परिपद् ही करेगी। मेरे ख़याल में मुक्ते और कुछ नहीं कहना चाहिये।

प्र--क्या यह विधान-परिषद् के हाथ में होगा कि वह यूनियन को सब प्रकार के कर, जिनमें तटकर श्रायकर श्रादि हों, जगाने के श्रधिकार प्रदान करेगी ?

लाई पैथिक लारेंस ने उत्तर दिया,—इमारे वक्तस्य में विधान-परिषद् को छूट है कि वह अर्थ-सम्बन्धी शब्दों की न्याख्या कर ले, किन्तु शर्त यह है कि हर उस प्रस्ताव पर, जिसका सम्बन्ध किसी गम्भीर साम्प्रदायिक समस्या से हो, यहस करने को प्रतिनिधियों की अधिकाश संख्या उपस्थित हो और दोनों प्रमुख सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत वोट दे। बुनियादी फारमू के में हेर-फेर तथा उपर विखी शर्त के अधीन, विधान-परिषद् का मामू जी बहुमत किसी भी प्रस्ताव को पास कर सकेगा।

बार्ड पेथिक-लारेंस ने बतलाया कि सुद्रा को केन्द्राधीन रखने के प्रश्न पर, यदि ज़रूरत हो तो, विधान-परिषद विचार कर सकेगी।

हिन्दुस्तानी रियासतों के बारे में श्रनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए भारत-मन्त्री ने यही हुइराया कि श्रस्थायी काल में सर्वोपि सत्ता बरावर रहेगी। श्राप ने बतनाया कि हमारे शिष्ट- महल को बहुत-सी बड़ी रियासतों तथा श्रन्य रियासतों के बड़े-पड़े समुहों के प्रतिनिधियों ने विश्वास दिलाया है कि वे हिन्दुस्तान की श्राज्ञादी की राह में रोड़े नहीं श्रटकायेंगे, वरन् सहयोग देंगे।

श्रस्थायी काल में, इिवडया श्रॉफिस के बारे में लाई पेथिक-लारेंस ने कहा कि कुछ मास से तो इिवडया श्रॉफिस इसी श्रनुमान पर चल रहा है कि वह वक्त श्रा रहा है जब कि हिन्दुस्तान में भारी परिवर्त्तन होंगे और इिवडया श्रॉफिस सर्वथा वदका जायगा। इस श्रॉफिस का विशाब कार्याक्य श्रीर कार्यकर्ताश्रों की सेवाएं, हिन्दुस्तान के नये विधान को प्राप्य होंगी।

प्र०-यदि विधान-परिषद् यह निश्चय करे कि उसका कार्य श्रारम्भ होने से पहने श्रंग्रेज़ी फ्रौनें हटा जी जायँ, तो क्या ऐसा किया जायगा ?

उ०—मेरे ख़ियाज़ में परिस्थिति को ठीक नहीं समका जा रहा। देश में क़ानून श्रौर ब्यवस्था क़ायम रखने के जिए, किसी की ज़िम्मेदारी तो होनी ही चाहिये। प्रान्तों में प्रान्तीय सरकार क़ानून श्रौर ब्यवस्था की श्रस्ती ज़िम्मेदार हैं, परनतु श्रन्तिम ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर ही श्राती है। हम जन्द-से-जन्द वह ज़िम्मेदारी सौंप देना चाहते हैं, किन्तु केवल विधिपूर्वक स्थापित की गई सरकार के हाथों में। जब वह समय श्रायेगा, हम ज़रूर सौंप देंगे।

प्र- अब शिष्टमदश के कार्यक्रम की मंज़िल क्या होगी ?

ड॰ -सब से पहले तो हमें इस योजना को दोनों मुख्य सम्प्रदाय-वालों से स्वीकार करवाना है, जो हमें स्थारा। है जल्दी हो जायगा।

प्र०--श्रंविस सरकार में मुसलमान किवने प्रतिशत होंगे ?

उ०-शंतरिम सरकार का निश्चय हमें नहीं करना, यह काम वाइसराय का है।

प्र०—श्वतरिम काल में, क्या वाइसराय को, श्वाजकल की तरह 'वीटो' यानी प्रतिषेध का श्रधिकार होगा ?

उ०—लाई पेथिक-लारेंस ने उत्तर देते हुए कहा कि सम्प्रदायों के तीन मुख्य भाग— जनरल, मुस्लिम श्रौर सिख—हमने किसी पार्टी की सलाह से नहीं किये हैं। यह वक्तन्य हमारा है श्रौर किसी हिन्दुस्तानी राय का प्रतीक नहीं है। किन्द्र, भिन्न-भिन्न मतों के हिन्दुस्तानियों के साथ हन सब विषयों पर विचार-विनिमय के बाद ही हमने यह वक्तन्य पेश किया है। श्रौर हमारा यही प्रयास है कि सन दलों को स्वीकार होनेवाली योजना तैयार हो जाय।

प्र- वया कांग्रेस इससे सहमत है ?

ड ॰ — हमने किसी की स्वीकृति के श्राधार पर यह वक्तन्य पेश नहीं किया। यह हमारा वक्तन्य है श्रीर स्पावत्तम्धी है।

इसके बाद, हाउस प्रॉफ्त कामन्स में मि॰ चिचित्र के भाषण पर श्रनेक सवाल पूछे गये।

प्र०-स्या मि॰ चिंत ठीक कहते हैं कि "हिन्दुम्तान के भावी विधान की तैयार करने की जो ज़िम्मेदारी हिन्दुस्तानियों की बजाय विटिश सरकार ने श्रपने-पर जे ली है, यह बड़ा गत्नत क़दम उठाया गया है, श्रीर यह कि यह मिशन के उद्देश्य तथा श्रधिकारों के वाहर जा रहा है?

उ०— विधान के श्रन्तिम निर्णय की जिमेदारों में कोई हैर-फेर नहीं हुआ। यदि हिन्दु-स्तानियों के मिश्न-भिन्न दर्जों की श्रनुमति प्राप्त हो जाती, श्रीर विचार-विनिमय के बाद किसी श्राधार पर वे विधान-निर्माण के लिए मिलकर बैठ सकते, तो हमारे लिए बड़ी प्रमन्नता की बात होती। इसके श्रभाव में, हमीं ने यह उचित सममा, कि कुछ-एक सुमाव उनके सामने रखें, जिनके श्राधार पर वे मिल बैठें। श्रीर ख़ुद वाइसराय उस श्राधार पर एक विधान समा बुन्नाने को तेयार हैं। हमें विश्वास है, कि यह सब, न केवता हिन्दुस्तानियों, बलिक हमारे देश के भी श्रधिकाश लोगों की इच्छा के श्रनुकूस है।

प्र•—श्रविस्म सरकार की स्थापना, नये विधान को तैयारी और राजा की सम्राट्-उपाधिको रद करने के लिए, क्या-क्या कानुनी कार्यवाई करनी होगी ?

उ॰—जहा तक पहली दो बातों का समयम्ब है, किसी प्रकार के क्रानून की ज़रूरत नहीं होगी। मगर तीसरी बात वैधानिक क्रानून के श्रधीन है, श्रत में तत्काल उत्तर नहीं दे सकता। मेरी राय में, यह यक्रीनी तौर-पर नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए वैधानिक व्यवस्था दरकार होगी। बहरहाल, इसे श्रन्तिम निश्चय म माना जाय। पार्लीमेंट में इस पर बहस ज़रूर होगी श्रौर सम्राट् की श्रनुमित से कोई-न-कोई व्यवस्था की जायगी। लेकिन मुक्ते इसमें कोई विशेष श्रद्धन नज़र नहीं श्राती। श्राजकल हमारी मज़दूर सरकार है श्रौर पार्लीमेंट में हमें काफ़ी बहुमत प्राप्त है, श्रत पास करा लेना मुश्किल नहीं होगा।

प्र--म्या भ्राप मि॰ चर्चित के इस कथन से सहमत हैं कि श्रापने यह परिश्रम, साम्राज्य-प्राप्ति के तिए नहीं, वरन् साम्राज्य खोने के तिए किया है ?

उ० — में तो इतना ही कहूँगा कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह हमारे देश के घड़े-बहे राजनीतिज्ञों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के एकदम अनुकूल हैं। और मेरे देश में स्वतन्नता-सम्बन्धी प्रचित्त परम्पराओं के लिए इससे बढ़कर और अधिक श्रेय की वात कोई नहीं होगी, यिद हमारे श्रम के परिणाम-स्वरूप भविष्य में यह हिन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश बन सके और हमारे देश के साथ इसका सम्बन्ध मैत्री और बराबरी का हो।

( एसोसिएटेड प्रेस आफ्र इण्डिया )

# वायसराय का रेडियो-भाषण

दिल्ली रेडियो-स्टेशन से वायसराय महोद्य ने १७ मई १६४६ को निम्न भाषण बादकास्ट किया।

"मैं भारत के लोगों से इस देश के इतिहास में श्रत्यन्त नागुक श्रवसर पर बोल रहा हूँ। मित्र-मिशन का वक्तव्य तथा उसमें की गयी सिफारिशें गत २४ घटों से श्रापके सन्मुख हैं। यह बक्तव्य स्वतन्नता का रेखा-चित्र है। श्रापके प्रतिनिधियों को ही इस पर भवन-निमीण करना है श्रीर इस रूप रेखा को सम्पूर्ण चित्र का रूप देना है। "श्राप लोगों में से बहुतों ने उस वक्तस्य की पढ़ा होगा श्रीर शायद पहले ही श्राप उसके सम्बन्ध में श्रपने विचार स्थिन कर चुके होंगे। यदि श्राप सममते हैं कि वह उस उच्च शिखर का मार्ग प्रशस्त करता है जो चिरकाल से श्रापका लच्य रहा है—श्र्यात् भारत की स्वतन्त्रता, तो निश्चय ही श्राप उरसुक्तापूर्वक उसे स्वीकार करेंगे। यदि श्रापने ऐसी धारणा बनायी है—मुक्ते श्राशा है श्रापने ऐसा नहीं किया होगा—कि उक्त वक्तस्य वह श्रपेक्ति मार्ग नहीं है, तो में श्राशा करता हूं श्राप एक बार फिर निर्देशित रास्ते का श्रध्ययन करेंगे श्रीर यह सोचेंगे कि क्या उस मार्ग की कठिनाह थों पर, जो हम जानते हैं बहुत भयानक है, पहुता, सन्तोप तथा साहस-द्वारा विजय प्राप्त नहीं की जा गकती।

"में आपको एक बात का प्रा विश्वास दिला दूँ। इन सिफारिशों का आधार घोर परिश्रम, गम्भीर श्रध्यमन, श्रायधिक विवेचन श्रोर हमारी श्रधिक से-श्रधिक सद्भावना तथा शुभेच्छा
है। इम यह वहीं फच्छा सममते थे यदि सारतीय नेता स्वयं प्रहणीय मार्ग के मम्बन्ध में सममौता कर लेते। श्रोर इसके लिये हमने उन्हें श्रधिक-मे-श्रधिक प्रेरित किया, किन्तु कोई सममौता
न हो सका, यथि दोनों एक रियायतें करने को तैयार ये श्रीर एक समय तो सफलता की श्रारा
भी होने लगी थी।

"स्पष्टत ये शनताय ऐसे गहीं हैं जिन्हें किसी भी दल ने स्वतन्त्र रहने पर श्रपनाया होता, किन्तु मेरा यह धिश्वास है कि ये प्रस्ताव ऐसे युक्तिसंगत तथा व्यावहारिक श्राधार प्रस्तुत करते हैं जिस पर भारत का भावी विधान बनाया जा सकता है। इनके द्वारा भारत की अखगढना. जो प्रमुख दलों के कराई के कारण संकट में पड़ गयी है. स्थिर वनी रहती है। श्रीर विशेषत. ये आतृख की मावना से पूर्ण भारतीय सेना में फूट के संकट को दर कर देते हैं-भारत श्रागे ही इस सेना का इतना याभारी है थौर इसकी शक्ति, एकता थोर ज़शक्ता पर भावी भारत की सुरणा बहुत निर्भर होगी । ये प्रस्ताव मुसलमानों को यह श्रधिकार देते हैं कि वे श्रपने श्राव-रयक हिसी, अपने धर्म, अपनी शिका, अपनी सम्यता अपने आधिक तथा धन्य मामलों का श्रपनी इच्छातुसार एथा प्रपने लाभार्य संचालन परें। एक और महान सम्बदाय--सिखों--के लिए ये प्रस्ताव उनकी पितृ-भूमि पंजाब की श्रखण्डता बनाये रसते हैं। पंजाद के इतिहास में सिखों ने वहरा बटा भाग लिया है और भिवान में भी वे उसमें महत्वपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण भाग से सकते हैं। विशेष कमेटी के रूप में, जो विधान-निर्माण मशीनरी का एक श्रंग है. ये प्रस्ताद छोटे शर्पसंग्यकों यो भाषनी धावश्यकताणं प्रवट करने का तथा भाषने हिरों की रहा करने का सर्पोत्तम माधन प्रदान करने हैं। होटी-पदी सभी रिगामतों के विष् यावर्णत द्वारा भारतीय संब में प्रविष्ट होने की व्यवस्था का भी ये प्रस्ताव प्रयास करते हैं। भारत के जिए ये प्रस्ताव द्यागत संवर्ष से शान्ति तथा धावम्यक रचनारमक कार्य मरने के जिल् शान्ति का सन्देश हैं। ये खावको विधान-निर्माती सभा का कार्य समाप्त होते ही सम्पूर्ण नवतन्त्रता प्राप्त कार्ने का समयसर देते हैं।

को उद्यत वरना, ज्यापक सिका की योजनाओं को कार्यान्वित करना, सद्कें बनाना और उनमें सुभार करना, श्रीर जन साधारण के मापदण्ड को उँचा करने के जिए श्रन्य श्रावरयक कार्य करना। भारत के जब स्रोतों के नियन्त्रण की, सिंघाई के विस्तार की, यिजली पैदा करने की, बाढ़ों को रोकने की, नये कारख़ाने बनाने की श्रीर नये देखोग स्थापित वरने की भी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हमारे सामने हैं। उधर विदेश में भारत को श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाशों में भी उचित स्थान प्राप्त करना है। इन संस्थाशों में भारत के प्रतिनिधि श्रागे ही स्थाति प्राप्त कर चुके हैं। श्रवः में उत्सुक हू कि इस सक्टपूर्ण श्रामामी सक्तान्ति-काल में, जब नया विधान बनाया जायता, भारतीय शासन के सूत्रधार वे श्रमणी न्यक्ति हों जो सर्व सम्मति से योग्यतम श्रीर प्रतिमाशाली साने जाते हैं श्रीर जिनमें भारतीयों को विश्वास हो कि वे उनके कल्याणवर्धन एव जस्य-प्राप्ति में सहायक होंगे।

"जैसा कि वक्त में कहा गया है, इस संक्रान्ति काल में अन्तर्कालीन सरकार शीघाति-शीघ बनाने तथा उसे चलाने का भार मुक्ते सोंपा गया है। मुक्ते आशा है इसमें किसी को भी सन्देह न होगा कि स्वराज्य के पथ पर भारत का यह बहुत यहा क्रदम होगा। अन्तर्कालीन सरकार विशुद्ध भारतीय सरकार होगी, केवल प्रधान—गवर्नर जनरल—ही अभारतीय होगा। यदि अपनी इच्छानुसार व्यक्ति प्राप्त करने में में सफल हुआ, तो मुख्य राजनीतिक दलों के नेतागण इस सरकार के सदस्य होंगे जिनकी योग्यता, प्रतिष्ठा एवं सेवाभाव असंदिग्ध हैं।

"इस सरकार का प्रभाव एवं प्रतिष्ठा न केवल भारत में ही घरन् भारत से बाहर भी होगी। भारत की उच्चतम प्रतिभा, जिसका उपयोग श्रव तक केवल विरोध करने में ही हुआ है, रचनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। ये व्यक्ति नवीन भारत के निर्माता होंगे।

"सद्भावना के बिना कोई भी विधान श्रथवा सरकार सुचार एवं सन्तोषजनक रूप से नहीं चल सकती। यदि सद्भावना मौजूर हो, तो प्रत्यच रूप से श्रसगत व्यवस्था भी सफल वनायी जा सकती है। वर्तमान पेचीदा स्थित में, जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, चार मुख्य दल हैं—श्रप्रेज, भारत के दो प्रमुख—दल, हिन्दू श्रीर मुस्जिम तथा देशी राज्य। समष्टि के कर्याण में योगदान करने के लिए हन सब दलों को श्रपने वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा, यदि इस बड़े परीच्या को हमें सफल बनाना है। विचारों श्रीर सिद्धान्तों में रिश्रायत करना कठिन श्रीर श्ररुचिकर होता है। इसकी श्रावश्यकता को श्रनुभव करने के लिए विशास हृदय चाहिये, श्रीर रिश्रायत करना तो बड़ी उच्च श्रारमा का काम है। मुक्के विश्वास है कि मन श्रीर श्रारमा की इस विशासता का मारत में श्रमाव न होगा, जिसका मेरे विचार में विश्वार राष्ट्र के इन प्रस्तावों में भी श्रमाव नहीं है।

'मैं कह नहीं सकता कि आपलोग कहां तक यह समस सके हैं कि विश्व-हितहास में शासन-सम्बन्धी यह अध्यन्त महान् प्रयोग किया जा रहा है। ४० करोड़ प्रजाजन के भाग्य का निबटारा करने के लिए यह एक नये विधान का निर्माण होगा। निश्चय ही, हम सब पर, जिन्हें इस कार्य में सहयोग देने का गौरन प्राप्त हुआ है, यह बड़ा गम्मीर दायित्व है।

"शन्त में, मैं इस बात पर कोर देना चाहता हू कि यह श्रापके बिए गम्भीर निर्णय का समय है। श्रापको शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्य श्रीर उपद्रवपूर्ण गृहयुद्ध में, सहयोग भीर फूट में, नियमित उन्नति श्रीर श्रराजकता में जुनाव करना होगा। मुक्ते निरचय है कि श्राप सबका निर्णय विस्तन्देह सहयोग श्रीर मेज के पन्न में होगा।

"तो क्या में श्रम उन वाक्यों के उद्धरण से समाप्त करूँ, जिनका विगत युद्ध के एक नाजुक मौके पर उद्धरण एक महान् व्यक्ति ने दूसरे महान् व्यक्ति को किया था। ये शब्द भारत के वर्त मान संकट-काल में भी बट़े उपयुक्त हैं —

राज्य-पोत तू भी बढ़ा चल,
हे संघ ! महान् एवं शांकिशाली—बढ़ा चल,
मानवता—श्रपनी समस्त श्राशकाएँ लिए,
भावी वर्षों की श्राकांचाएं लिए,
भाग्य-निर्णय की प्रतीक्षा कर रही।"

## प्रधान सेनापति का रेडियो-भाषण

भारत के प्रधान सेनापित जनरत सर क्वाड आिकनतेक ने १७ मई को भारतीय रेडियो के दिख्ती-स्टेशन से जो भाषण दिया वह इस प्रकार है :--

"जैसा कि श्राप श्रीमान् वाइसराय से सुन चुके हैं विटिश सरकार ने एक ऐसी योजना उप-स्थित की है, जिसके द्वारा भारतीय श्रपना विधान स्वयं तैयार करने श्रीर एक स्वाधीन भारतीय सरकार की स्थापना करने में समर्थ हो सके । श्राप सब यह भी जानते हैं कि विटिश सरकार के सदस्य श्रीर वाइसराय इधर कुछ समय से मुस्लिम लीग तथा कांग्रेम के नेताश्रों से विचार-विनि-मय कर रहे थे। वे यह निश्चय करने का प्रयस्न कर रहे थे कि भारत में किस प्रकार की सरकार की स्थापना की जाय। उनका उद्देश्य विटिश सरकार-द्वारा दिये गये इस वचन का निर्वाह करना था कि भविष्य में भारत का शामन स्वयं उसी की जनता द्वारा होगा, उस पर विटेन का कुछ भी नियत्रण न रहेगा श्रीर विटिश राष्ट्र-मंडल के भीतर बने रहने श्रथवा उससे बाहर निकल जाने के सम्बन्ध में मनचाहा निर्णुय करने के लिए भी भारत स्वतत्र रहेगा।

"शासन-व्यवस्था का ऐसा रूप हूं इ निकालने का प्रत्येक प्रयत्न किये जाने के बाव इद, जो कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों ही को स्वीकार हो, कोई समसीता नहीं हो सका।

"मुस्लिम जीग का विचार है कि भारत में दो पृथक् एवं स्वाधीन राज्य रहने चाहिएं— मुसलमानों के लिए पाकिस्तान थ्रौर हिन्दुश्रों के लिए हिन्दुस्तान । कांग्रेस का विचार है कि भारत का विभाजन न किया जाय—एक केन्द्रीय मरकार रहे थ्रौर प्रान्तों का अपने-श्रपने चेत्र में श्रधिक-से-श्रधिक नियम्रण रहे ।

"सच्चेप में दोनों राजनीतिक दर्जो-द्वारा प्रहुण की गयी स्थिति यह थी-

"त्राशा थी कि इन दोनों दृष्टिकोणों का कोई-न-कोई ऐसा सम्बन्ध हो सकेगा, जिसे दोनों ही पच स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि दोनों दलों ने सद्भावना की वृद्धि के जिए अपने विचारों में बहुत कुछ संशोधन किया फिर भी समभौता नहीं हो सका।

"इसिंचिए दोनों मुख्य राजनीतिक दलों में सममौता करा सकने में श्रसफल होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता के प्रति श्रपने कर्त्व्य के सम्बन्ध में यह निश्चय किया है कि भारत को सुच्यवस्थित तथा शान्तिपूर्ण रूप से यथासम्भव शीघ्र ही स्वाधीनता प्रदान करने के लिए उसे श्रपने विचार प्रकट कर देना चाहिये ताकि सर्वसाधारण को कम-से कम श्रसुविधा श्रीर श्रव्यवस्था का सामना करना पहे।

"यह न्यवस्था करते समय ब्रिटिश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि भारतीय जनता के बढ़े वर्गों के ही प्रति नहीं, वरन् छोटे वर्गों के प्रति भी न्याय का न्यवहार हो सके और उन्हें स्वाधीनता की प्राप्ति हो सके।

"वि टिश सरकार श्रनुभव करती है कि मुसलमानों की वास्तव में भय है कि मम्भवत. उन्हें हमेशा के लिए हिन्दू सरकार के श्रधीन रहने के लिए विवश किया जाय श्रीर इसलिए कोई भी नयी सरकार ऐसी होनी चाहिये जिसमें सदा के लिए उनका यह भय निम्नुल हो जाय।

"ह्मी चात को ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यानपूर्वक श्रीर प्रत्येक दृष्टिकोण मे तथा विना किनी पचपात के पूर्ण रूप से एक पृथक् श्रीर स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना की सभावना पर सोच-विचार किया गया है।

"इस छानचीन के परिणामस्वरूप ज़िटिश सरकार को याध्य हो कर यह निर्णय करना पड़ा है कि पूर्ण रूप से ऐसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से, जिनका एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न हो,-हिन्दुओं श्रोर मुसजमानों के मतभेदों का हज नहीं निकल सकता।

"उनका मत यह भी हैं कि दो या उससे श्रधिक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से भविष्य में भारत को महान् चित प्वं खतरा उठाना पहेगा।

"इसिनए वे भारत को दो पृथक् राज्यों में विभक्त करने के निए सहमत नहीं हो सकते, यद्यपि उनका निचार है कि यदि बहुसंग्यक मुस्किम इनाकों में वे श्रपना शासन स्वय करना चाहें शौर श्रपना जीवन श्रपने उन से विताना चाहे तो उसके निए कोई-न कोई मार्ग श्रवश्य इद निकाना जाय। हिन्दू शौर कांग्रेस दन्त भी इसे स्थीकार करते हैं।

"इसिंचिए निटिश मरकार ने न तो पूर्ण रूप से प्रथक् राज्यों की स्थापना को ही स्वीकार किया है श्रीर न ही केन्द्र में सारी सत्ता को । उमका खयाज है कि यदि विभिन्न इवाकों के लोगों की इच्छा हो तो उन हवाकों को काफी माश्रा में स्वतत्रता प्रदान की जाय, परन्तु युद्ध के समय सेना, नौसेना, श्रीर वायुसेन। तथा समस्त भारत की रहा का दावित्व सम्पूर्ण भारत के जिए एक ही सत्ता के अपर होना चाहिये।

"इसके श्रतिरिक्त उन्होंने यह मिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया है कि प्रस्येक प्रान्त भ्रथवा प्रान्तों के गुट को केन्द्र के किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप के बिना श्रपनी जनता की हक्कानुसार अपने मामलों की स्वयं ही देखमाल करने के पूर्ण श्रधिकार दिये जा सकते हैं।

"हन प्रस्तानों का उद्देश्य ऐसी ज्यवस्था करना है कि सभी मतावलवी भौर वर्ग श्रपनी शासन व्यवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में श्रपने विचार उपस्थित कर सकें श्रौर जनता के किसी एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग के श्रधीन होने के लिए विवश न होना पड़े श्रौर साथ ही उन्हें किसी भय श्रथवा श्रस्याचार के थिना श्रपना जीवन श्रपने ढंग से ज्यतीत करने का श्रधिकार हो।

"भारत के किए इस नयी शासन-प्रणाजी की निस्तृत बातों का निर्णय स्वय भारत की जनता की ही करना चाहिये। यह काम बिटिश सरकार का नहीं है। शासम-व्यवस्था की नयी प्रणाजी के निर्माण-काल में, देश के प्रवन्ध-सचालन के लिए, वाहसराय महोदय का प्रस्ताव अन्तर्काजीन सरकार सबिटित करने का है, जिसमें उनके श्रतिरिक्त भारतीय खोकमत के वे नेता भी सम्मिलित होंगे, जो जनता के विश्वासपात्र हैं।

"इस श्रस्थायी सरकार में युद्धमत्री का पद, जो इस समय प्रधान सेनापित को (श्रर्थात् सुक्ते) प्राप्त हैं, किसी भारतीय सागरिक को मिलेगा। स्थल, जल तथा श्राकाश सेनाश्रों के नायकर्ष्व तथा मगल के लिए मेरी जिम्मेदारी फिर भी जारी रहेगी, किन्तु राजनीतिक विषय नये युद्ध मंत्री के हाथ में होंगे श्रीरमें स्वयं उनके श्रधीन रहकर काम करूगा, जैसे कि विटेन में सेनापतियों को नागरिक मंत्रियों के आधीन रह वर काम करना होता है:-

"तजवीज है कि इधर यह श्रस्थायी सरकार देश के शासन का दैनिक कार्य चलाती रहे श्रीर उधर प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडलॉ-द्वारा निर्वाचित, सब दलॉ, मतों तथा बर्गों के प्रतिनिधियों की तीन श्रसेम्बलियां (विधान-निर्मात्री परिषदें) स्थापित की जायँ।

"भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह इन्हीं तीनों असेम्बिलयों का काम होगा कि वे इस बात का निर्णय करें कि भविष्य में भारत का शासन किस रूप में होगा।

"विटिश सरकार को आशा है कि इस प्रकार भारत को स्वय अपने नेताओं के शासन-द्वारा शांति एवं सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी और देश महानता एवं सम्पन्नता के अपने न्यायोचित पद पर पहुँच सकेगा।

"स्थल, जल तथा श्राकाश सेनाओं का कर्तन्य है कि जब ये परामर्श तथा वैठकें चल रही हों, वे सरकार के श्राधीन रह कर, उसके श्रादेशों का पालन करें।

"जैसा कि मैं कह चुका हूँ, यह श्रस्थायी सरकार भारतीयों की सरकार होगी श्रीर प्रमुख राजनीतिक दर्जों के नेताश्रों में से चुने गये, जनता के पूर्ण विश्वासपात्र सडजन उस में सम्मिन्नित होंगे।

"निस्सदेह, देश में आज तहाई-मगड़े तथा आशाति की आशंका है। चाहे आप स्थल, जल अथवा आकाश, किसी भी सेना के सदस्य हों, आप सब जानते हैं कि अनुशासन-पालन तथा सहनशीलता से क्या जाभ होते हैं, साथ ही, क्या हिंदू, क्या मुमलमान और क्या सिख अथवा ईसाई, आप सब लोगों ने अपने देश की सेवा के हित से, विना मगड़ा-ममेला अथवा ईप्या-भाव के एक साथ मिलकर रहना सीखा है।

"श्रापक्षोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे का श्रादर करना श्रोर एक साथ मिलकर केवल एक ही उद्देश्य के लिए कार्यशील वनना सीखा है। यह उद्देश्य श्रापके श्रपने देश की भलाई का है। इस बात में श्रापने समस्त भारत के समस्र एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया है।

"मुक्ते श्राप पर पूरा भरोसा है—सदा की झी भाति पूरा भरोसा। श्रीर मुक्ते विश्वास है कि वया युद्धकाल में तथा क्या शान्ति के समय, जिस प्रकार श्राप श्रपने कर्तव्य-पालन का छदाहरण रखते श्राये हैं, उसी प्रकार श्रामे भी श्रपने कार्य एव कर्तव्य में दह रहेंगे।

"स्वयं श्रपनी श्रोर से मैं भी यही करूंगा। विश्वास रखें कि जब तक मैं यहां मौजूद हूँ, भूतकाल की भांति भविष्य के लिए भी, श्राप श्रपने हिवों की सुरत्ता के सम्बन्ध में मुक्त पर पूरा भरोसा कर सकते हैं।"

कांग्रेस के समापित मौताना श्रष्ठत कताम श्रांजाद ने १७ मई को दिल्ली में कांग्रेस कार्य-कारिगी समिति की एक मीटिंग बुतायी। समिति ने मंत्रि-मिशन श्रीर वाहसराय के प्रकाशित वक्त व्यों पर विचार किया। वक्त व्य श्रीर समिति के द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के बारे में जो पन्न-व्यवहार मौताना साहब श्रीर तार्ड पेथिक-तारेंस में हुआ है वह इस प्रकार है.——

भारत मंत्री लार्ड पेथिक-लारेन्स के नाम मौलाना श्राजाद का पत्र

तारीख २० मई १२४६

प्रिय लार्ड पेथिक-लारेन्स,

मेरी समिति ने, मित्र-मिशन के १६ मई के वक्तन्य पर सावधानी से विचार किया है श्रीर श्राप तथा सर स्टेफर्ड किप्स के साथ हुई गांधीजी की मुलाकारों के बाद, समिति उनसे भी मिल चुकी है। कुछ ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में मुक्ते प्रापको लिखने के लिये कहा गया है।

जैसा कि वस्त्वय को हमने समसा है, उसमें विधान-निर्मात्री परिपद् के चुनाव तथा सचालन के लिए कुछ सिफारिशें तथा कार्य-विधि टी हुई हैं। मेरी समिति के मन से, निमित्त हो जाने के बाद परिपद् स्वयं विधान-निर्माण के लिए एक मसा-सम्पन्न (मावरेन) संस्था होगी, जिसके कार्य में कोई भी बाहरी शिक्त वाधा न ढाल सकेगी थ्रीर सिन्ध में उसके सिम्मिलित होने के विषय में भी यही बात लागू रहेगी। साथ ही, मिन्त्र मिशन द्वारा सुमायी हुई सिफारिशों तथा कार्य-विधि में अपनी इच्छानुसार कोई भी परिवर्तन कर सकने के लिये परिपद् स्वतन होगी श्रीर विधान सम्बन्धी कार्यों के लिए, विधान-परिपद् के एकर्ड सत्ता-सम्पन्न सस्था होने के कारण, उसके श्रनितम निर्णय स्वयमेव कार्यान्वित होंगे।

जैसा कि श्रापको मान्म होगा, श्रापके वक्तव्य में कुछ ऐसी सिकारिशें भी हैं, जो कांग्रेस के उस रुख़ के विपरीत हैं, जो उसने शिमले में तथा श्रन्यत्र ग्रहण किया था। स्वभावतः हम इन सिकारिशों को त्रुटियों को, परिषद्-हारा हटवाने का यत्न करेंगे। इस उहेश्य की पूर्ति के वियो हम देश को तथा विधान-निर्मात्री परिषद् को श्रपने विधारों से प्रभावित करने का यत्न भी करेंगे।

एक बात से, जो गाधीजी ने बताई, मेरी समिति को प्रसन्नता हुई। वह यह कि श्राप इस बात की कोशिश में हैं कि विभिन्न प्रान्तीय श्रक्षेम्बिलयों में विशेषकर बगाल तथा श्रासाम के यूरोपियन सदस्य, विधान-परिषद् के लिए चुने जानेवाले मितिनिधियों के निर्वाचन में न तो उम्मेंद्वार हों घौर न श्रपने वोट ही हैं।

विदिश बलोचिस्तान से एक प्रतिनिधि के चुने जाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था महीं दी गई है। जहाँ तक हमें मालूम है, बलोचिस्तान में कोई निर्वाचित स्रसेम्बली श्रथवा श्रन्य प्रकार की सभा नहीं है, जो इस प्रतिनिधि को चुन सके। ऐसे किसी भी एक व्यक्ति के होने से विधान-परिषद् में श्रधिक श्रन्तर भले हो न पड़े, किन्तु यदि वह व्यक्ति एक पूरे सूबे बलोचिस्तान की श्रोर से बोलने का उपक्रम करे, तो इससे निस्सन्देह भारी श्रन्तर पड़ सकता है, विशेषत यदि वह उस सूबे का वास्तविक प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से न हो। इस प्रकार का प्रतिनिधित रखने की प्रपेचा, कोई भी प्रतिनिधि न रखना कहीं श्रधिक श्रव्छा है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि से गलत धारणा पदा हो सकती है श्रीर बलोचिस्तान के भाग्य का ऐसा निर्णय किया जा सकता है, जो उस सूबे के निवासियों की इच्छा के प्रतिकृत्व हो। यदि बलोचिस्तान से जन-प्रिय प्रतिनिधि चुने जाने की कोई व्यवस्था की जा सकी, तो इस उसका स्वागत करेंगे। श्रतएव, मेरी समिति को गाधीजी से यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि बलोचिस्तान को श्राप परामर्श-दान्नी समिति के कार्य-चेन्न के श्रन्तर्गत समितित करना चाहते हैं।

विधान के मूक्कस्वरूप से सम्बन्ध रखनेवाली श्रापनी सिफारिशों में श्रापने कहा है कि प्रान्तों को कार्यकारिगी तथा ज्यवस्थापक समार्थों से युक्त गुट बनाने की स्वतन्नता रहनी चाहिये श्रीर प्रत्येक गुट इस बात का निर्णय कर सकेगा कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विषय उमके श्रधीन रहने चाहियें। ठीक इससे पहले श्रापने बताया है कि सघ (यूनियन) के श्रधीन रहने-वाले विषयों के मिवा श्रन्य सारे विषय तथा शेष श्रधिकार प्रान्तों को मिलने चाहियें। वक्तज्य में इसके बाद, पृष्ठ ४ में श्रापने कहा है कि विधान-परिषद् के प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्शन) में विभक्त हो जायेंगे श्रीर ये विभाग (सेक्शन) हर सेक्शन के प्रांतों के प्रान्तीय

ì

í

विधान तैयार करने का कार्य शुरू करेंगे श्रीर यह भी निर्णाय करेंगे कि इन प्रांतों के जिए क्या कोई गुट-विधान भी तैयार किया जायगा।

इन दोनों पृथक् व्यवस्थाश्रों में, हमें निश्चित रूप से भारी श्रन्तर प्रतीत होता है। मूल व्यवस्था-द्वारा किसी भी प्रान्त की श्रपने इच्छानुसार कुछ भी करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राण्त है श्रीर तदमन्तर इस विपय में घाष्यता श्रा गई है, जिससे स्पष्टत उक्त स्वतन्त्रता पर श्राघात होता है। यह सत्य है कि श्रागे चक्रकर प्रांत किसी भी गुट से पृथक् हो सकते हैं, किन्तु किसी भी प्रकर से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई भी प्रात श्रयवा उसके प्रतिनिधि, कोई ऐसा कार्य करने के लिए किस प्रकार वाष्य किये जा सकते हैं, जो वे करना नहीं चाहते। कोई भी प्रान्तीय श्रसे- म्वली, अपने प्रतिनिधियों को श्रादेश हे सकती है, कि वे किसी भी 'गुट' में श्रयवा किसी विशेष गुट में श्रयवा सेक्शन में सम्मिलित व हों। सूँकि 'सी' तथा 'वी' सेक्शनों का निर्माण किया गया है, श्रतप्व स्पष्ट है कि इन सेक्शनों में एक प्रांत की प्रमुता रहेगी—'वी' सेक्शन में वंजाब की श्रीर 'सी' सेक्शन में बगाव की। प्रमु-प्रान्त इस प्रकार का प्रान्तीय विधान तैयार कर सकता है, जो निन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त श्रयवा श्रासाम की इच्छाश्रों के सर्वथा विरुद्ध हो। हो सकता है कि प्रमुप्तान्त विधान के श्रन्तर्गत निर्वाचन तथा श्रन्य विपयों के सम्बन्ध में ऐसे नियम भी बना दें, जिनसे किसी भी प्रांत के किसी गुट से पृथक् हो सकते की सारी व्यवस्था वेकार हो जाय। कभी भी ऐसा ख्रयाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा विचार स्वय योजना के श्राधारमूत सिद्धांतों तथा नीति के विरुद्ध उहरेगा।

देशी राज्यों का प्रश्न श्रस्पष्ट ही छोड़ दिया गया है, श्रतएव टस विषय में इस समय मैं श्रिधिक कुछ कहना नहीं चाहता। किन्तु स्पष्ट है कि विधान-परिषद् में राज्यों के जो भी प्रति-निधि सम्मिलित हों, उन्हें न्यूनाधिक उसी रूप में श्राना चाहिए जिस रूप में प्रालों के प्रतिनिधि श्रायेंगे। पूर्णतया मिन्न तत्वों के सयोग से विधान-परिषद् का निर्माण नहीं किया जा सकता।

उत्तर मैंने, श्रापके वक्तव्य से उत्पन्न होनेवाजी कुछ बातों का उच्जेख किया है। सम्म-वत तनमें से कुछ को श्राप स्पष्ट कर सकते हैं तथा उनको दूर कर सकते हैं। किन्तु मुख्य वात, जैसा कि उत्तर कहा जा चुका है, यही है, कि 'विधान परिषद्' को हम एक सर्व-सन्ता-सम्मन्न सभा के रूप में देखते हैं, जो श्रपने सम्मुख उपस्थित किसी भी विषय पर श्रपने इच्छानुसार निर्णय कर सकती है। एकमात्र प्रतिबन्ध जिसे हम इस विषय में स्वीकार करते हैं यह है कि कुछ बहे साम्प्रदायिक प्रश्नों के निर्णय दोनों बहे सम्प्रदायों में से हर दोनो के बहुमत से होने चाहियें। श्रापकी सिफारिशों के दोप दूर करने के जिए हम जनता तथा विधान-परिषद् के सदस्यों के समन्न स्वय श्रपने प्रस्ताव उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे।

गाधीजी ने मेरी समिति को सुचित किया है कि श्रापका विचार है कि विधान-परिपद्-द्वारा दी गई न्यवस्था के श्रनुसार सरकार की स्थापना हो जाने के बाद तक, विटिश सेना भारत में रहेगी। मेरी समिति श्रनुभव करती है कि भारत में विदेशी सेना की छपस्थिति भारतीय स्वाधीनता को नगएय कर देगी।

राष्ट्रीय श्रन्तकीं तीन सरकार की स्थापना के च्या से, भारत को वास्तव में स्वाधीन समका जाना चाहिये।

ताकि मेरी समिति श्रापके व कि व्य के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुँच सके, इस पत्र का उत्तर शीव्र पाकर में कृतज्ञ होऊँगा।

श्रापका विश्वासपात्र— ( ६० ) श्रवुलकताम श्राजाद

#### मौलाना श्राजाट के नाम भारत मंत्री का पत्र

तारीख २२ मई

प्रिय मौलाना साहब,

प्रतिनिधि-मडल ने आपके २० मई वाले पन्न पर मोच-विचार किया है शौर उसका खयाल है कि इसके उत्तर देने का समितिम तरीका यह है कि उसे अपनी साधारण स्थिति आपके सम्मुख स्पष्ट रूप से रख देनी चाहिये। चूं कि भारतीय नेता चहुत लम्बे असे तक बातचीत करने के बाद भी किसी सममौते पर नहीं पहुंच सके, इसलिए प्रतिनिधि-मडल ने दोनों ही प्रमुख टलों के इष्टिकोणों में निकटतम सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, इसलिए यह योजना सपूर्ण रूप में ही लागू हो सकती है और यह तभी सफल हो सहती है यदि उम पर सममौते और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर अमल किया जाय।

प्रान्तों की गुटर्यन्दी के कारणों से श्राप भजी-भांति परिचित हैं श्रीर यह बात इस योजना का नितान्त श्रावश्यक पहलू है जिसमें कोई संशोधन केवज दोनों दलों के पारस्परिक समसौते द्वारा ही किया जा सकता है।

इसके श्रवावा दो श्रोर बातें भी हैं, जिनका हमारा खयात है कि हमें उन्तेख कर देना चाहिये। प्रथम श्रापने श्रेपने पत्र में विधान-निर्मात्री परिषद् को एक सत्ता-सम्पन्ध-संस्था कहा है जिसके श्रन्तिम निर्ण्यों पर स्वत श्रमत होने लगेगा। हमारा विचार है कि विधान-निर्मात्री परिषद् की श्रधिकार-सीमा, उसका कार्य-सेत्र श्रीर उसकी कार्यभणात्ती वह जिस पर चलना चाहती है, इन वक्तस्यों-द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। एक बार विधान-निर्मात्री परिषद् के बन जाने पर श्रीर उसके द्वारा इस श्राधार पर काम करने पर स्वभावत उसकी स्वाधीन विवेष्त्र में इसत्तेप करने श्रथवा उसके निर्ण्यों पर श्रापत्ति करने का कोई हरादा नहीं है। जब विधान-निर्मात्री परिषद् श्रपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, तो सम्राट् की सरकार पार्लीमेंट से ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी जैसी कि भारतीय जनता को सत्ता इस्तान्तरित करने के विये श्रावश्यक समक्ती जायगी, परन्तु इस सम्बन्ध में सिर्फ दो ही शर्तें रहेंगी, जिनका उन्तेख वक्तस्य में कर दिया गया है श्रीर जो, हमारा विश्वास है कि विवादास्पद नहीं है—श्रर्थात् श्रव्यसंख्यां श्रीर सत्ता इस्तान्तरित करने के परिणामस्वरूप उठनेवाले विषयों के सम्बन्ध में सन्धि करने की सहमति।

दूसरे, जब कि सम्राट् की सरकार इस बात के लिए आरयधिक रुसुक है कि मन्तर्कालीन अविध यथासभव कम-से-कम हो, हमें विश्वास है कि आप यह अनुभव करेंगे कि उपर्यु क कारणों के आधार पर नये विधान के कार्यान्वित होने से पहले स्वाधीनता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता।
आपका—पेधिक लारेंस

# नरेन्द्र-मण्डल को स्मृति-पत्र

ता० २२-४-४६

मई दिछी बुधवार—मंत्रिमिशन के प्रतिनिधि-मण्डल ने मरेन्द्र-मण्डल को जो स्मृति पत्र भेजा है वह आज प्रकाशित हो गया है। उसमें घोषित किया गया है कि नये विधान के अनुसार सम्राट् की सरकार सर्वोपिर सत्ता का उपयोग समाप्त कर देगी। इस स्थान की पूर्ति या तो देशी राज्य, ब्रिटिश भारत की सरकार या सरकारों के साथ सबीय सम्बन्ध स्थापित करके कर बेंगे या फिर उस सरकार या सरकारों के साथ वह नयी राजनीतिक व्यवस्था कर होंगे। यह स्मृति-पन्न तभी तयार कर जिया गया था जब प्रतिनिधि-मण्डल भारतीय दलों के नेताओं से बहस कर रहा था श्रीर इसका साराश देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को उनकी मुलाकात के समय दे दिया गया था।

स्मृति-पन्न इस प्रकार था:---

## नरेन्द्र-मण्डल को स्मृति-पत्र

देशी राज्यों की सन्धियों तथा सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल ने नरेन्द्र-मण्डल के चान्सलर के सम्मुख निम्न विचारपत्र उपस्थित किया :—

कामन्स सभा ने बिटिश प्रधानमंत्री के हाल के वक्तन्य देने से पूर्व नरेशों को आश्वासन दे दिया था कि सम्राट् के प्रति उनके सम्बन्धों तथा उनके साथ की गयी सन्धियों और इकरारनामों-द्वारा गारंटी किये गये अधिकारों में उनकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन करने का सम्राट् का हरादा नहीं है। साथ ही यह भी कह दिया था कि वार्ता के परिणामस्वरूप होनेवाले परिवर्तनों के सिलासिले में स्वीकृति को अनुचित रूप से रोक भी न रखा जायगा। उसके बाद नरेन्द्र-मण्डल भी हस बात की पुष्टि कर चुका है कि देशी राज्य भारत-द्वारा अपनी पूर्ण स्वतन्न स्थिति की तात्कालिक प्राप्ति के लिए देश की आम इच्छा का पूरी तरह समर्थन करते हैं। सम्राट् की सरकार ने अब घोषणा की है कि यदि विटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार ध्यवा सरकारें स्वाधीनता के लिए इच्छा करेंगी तो उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली जायगी। इन घोषणाशों का प्रभाव यही होता है कि जिनका भारत के भविष्य से सम्बन्ध है वे सब-के-सब चाहते हैं कि भारत बिटिश राष्ट्र-मण्डल के भीतर अथवा बाहर स्वाधीनता की स्थिति प्राप्त करे। भारत-द्वारा इस आकाचा के पूरी करने में जो भो कठिनाइया है, प्रतिनिधि-मण्डल उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करने के ही लिए यहा आया हुआ है।

सकान्ति-काल में, जिसकी मियाद एक ऐसे नये वैधानिक ढांचे के कार्यान्वित होने से पूर्व श्रवश्य समाप्त हो जानी चाहिए जिसके श्रन्तर्गत विटिश भारत स्वतन्त्र श्रथवा पूर्ण रूप से स्वशासित होगा, सर्वोच्च सत्ता कायम रहेगी, परन्तु विटिश सरकार किसी भी परिस्थित में सर्वोच सत्ता एक भारतीय सरकार को हस्तान्तरित नहीं कर सकती श्रौर न ही करेगी।

इस बीच देशी राज्य भारत के लिए वैधानिक ढाचे के निर्माण-कार्य में महरवपूर्ण भाग लेने की स्थित में रहेंगे श्रीर देशी राज्यों-द्वारा सम्राट् की सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वे अपने श्रीर समस्त भारत के हितों की दृष्टि से इस नये ढांचे के निर्माण में भाग लेने श्रीर उसके पूरा हो जाने पर उसमें अपना उचित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसका मार्ग प्रशस्त करने के निर्मात वे अपने शासन-प्रवन्ध को यथाशक्ति उद्यतम मान तक पहुँचाने की व्यवस्था करके निस्संदेह अपनी स्थिति को सुदद बना लेंगे। जहा-कहीं भी देशी-राज्यों के वर्तमान साधनों के श्रन्तर्गत इस मान तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा जा सकता, वे निस्सदेह यह प्रवन्ध करेंगे कि शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से ऐसे देशी राज्यों के इतने बड़े सगठन बना दिये जायेँ ध्यवा वे ऐसी बड़ी इकाइयों में शामिल हो जायें जिससे कि वे इस वैधानिक दाचे में उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सकें। इससे विधान-निर्माण-काल में देशी राज्यों की स्थिति मी सुदद हो जागगी, क्योंकि यदि विधान- स्तिण से ही ऐसा नहीं किया होगा तो उन्हें प्रतिनिधिस्वपूर्ण मंस्थाओं की स्थापना-द्वारा अपने यहां के जनमत के साथ बनिष्ठ धीर निरन्तर सपर्क स्थापित करने के जिए सिक्तय माग लेने का अवसर मिन जायगा।

संक्षान्ति-काल में देशी राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे जिटिश भारत के साथ समान मामलों—विशेषकर श्रीणोगिक एवं श्राधिक चेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों—की माबी ज्यवस्था पर जिटिश भारत से बात-चीत चलायें। यह बात-चीठ जो हर हालत में श्रावश्यक हं—चाहे रियालतें नवीन विधान-निर्माण में भाग लेना चाहें श्रथवा नहीं—सम्भवत काफी समय लेगी श्रीर नये विधान के लागू होने के समय भी कई दिशाश्रों में श्रधूरी रह सकती है। श्रत शासन-सम्बन्धी श्रहचनों से पचने के लिए यह श्रावश्यक है कि नई रियासलों तथा सरकार श्रथवा सरकारों के भावी स्त्रधारों के वीच किसी प्रकार का सममौता हो जाय ताकि उस समय तक समान मामलों में वर्तमान श्रवस्था जारी रह सके जब तक कि नया सममौता सम्पूर्ण नहीं हो जाता। जिटिश सरकार श्रीर सम्राट् का प्रितिचिध हम सम्बन्ध में यथाशिक सहायता करने को तत्पर रहेगा।

जब बिटिश भारत में नई, पूर्ण रूप से स्वाधीन तथा स्वतम्त्र सरकार या सरकार स्थापित हो जायँगी, तब सम्राट् की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि ये सर्वोच्च सता के कर्त ब्यों को निभा सकें। इसके श्रतिरिक्त वे ऐसी करपना नहीं कर सकते कि इस कार्य के जिए भारत में बिटिश सेना रख जी जायगी। श्रत यह युक्तिसगत ही है, तथा देशी राज्यों की श्रीर से जो इच्छा प्रकट की गई है उसके श्रनुरूप है, कि सम्राट् की सरकार सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य न करेगी। इसका यह तास्तर्य हुन्ना कि देशी राज्यों के वे सर्व श्रधिकार, जो सम्नाट् के साथ सम्बन्धों पर श्राश्रित हैं, श्रव छुप्त हो जायँगे श्रीर वे सब श्रधिकार जो इन राज्यों ने सर्वोच्च सत्ता को समर्पित कर दिये थे, श्रव उन्हें वापम मिल जायँगे। इसक्तिए देशी राज्यों तथा बिटिश मारत श्रीर सम्नाट् के मध्य राजनीतिक व्यवस्था का श्रव श्रन्त कर दिया जायगा। इस रिक्त स्थान की पूर्ति या तो देशी राज्यों-द्वारा उत्तराधिकारी सरकार से या बिटिश मारत की सरकारों से सवीय सम्बन्ध स्थापित करने पर होगी, श्रथवा ऐसा न होने पर इस सरकार या सरकारों से विशेष व्यवस्था करने पर होगी।

एक प्रेस-विज्ञित में विखा है कि कैविनेट-शिष्टमडल यह स्पष्ट कर देना चाहता है, कि खुबबार को "नरेन्द्रमंडल के प्रधान को, रियासतों, सन्धियों तथा सर्वोपरि-सत्ता सम्बन्धी पेश किया गया मैमोरेंडम" शीर्षक से जो पन्न जारी किया गया है, वह मिशन ने इस समय तैयार किया था, जबकि भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं से परामर्श झुरू नहीं हुआ था और यह कि इस वार्तालाप का साराश-मान्न था, जो कि मिशन ने रियासतों के प्रतिनिधियों से पहली बार किया था। इस विज्ञ्छि को "उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश ह्यिडया की सरकारें" शब्दों के प्रयोग की व्याख्या समक्ता जाय, जो मंडल के पिछले वयान के बाद प्रयुक्त न किये जाते। मेमोरेंडम के ऊपर दिया गया नोट भूल थी।

### सर एन० जी० आयंगर का वक्तव्य

"यह श्रक्रसोस की बात है, कि कैशिनेट-शिष्टमण्डल ने, हिन्दुस्तानी रियासर्तों से भपने विचार उतने खुले श्रीर साफ शब्दों में प्रकट नहीं किए, जितने कि उन्होंने हिन्दुस्तान के विधान को कुछ श्राधार-भूत वार्तों के विषय में किये हैं।

काग्रेम कार्यकारियों को शिकायत है, कि देशो रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह सस्पष्ट है और बहुत-कुछ भविष्य के फ़ैसकों पर छोड़ा गया है। महारमा गाधी ने ठीक ही कहा है, कि शिष्टमडक ने, सर्वोपरि-सत्ता की समस्या को त्रिशकु के समान छोड़ दिया है। रियासर्जे-विषयक निर्याय जामने के जिए, हमें महक के १६ मई के वक्तन्य भीर दियासर्जे,

सिन्धयों तथा सर्वोपिर सत्ता' पर दिये गये स्मृति-पन्न को देखना होगा, जो कि उन्होंने नरेन्द्रमडल के प्रधान को पेरा की थी श्रीर २२ मई को प्रकाशनार्थ दी थी। इसके बाद, मैं पहली बात को 'फ्रेंसला' श्रीर दूसरी को 'स्मरण्-पन्न' नाम से लिखू गा।

गदि इन दोनों दस्तावेज़ों को पूरी छान-धीन की जाय, तो मालूम होगा, कि मंदन ने देशी रियासतों के बारे में निम्निलिखिए प्रस्तावों को पसद किया है!—

- (क) दिन्दुस्तान का एक संघ वनाया जाय, जिसमें देशी रियासर्ते तथा श्रंमेज़ी इलाके सभी शामिल हों।
- (ख) कोई दशी रियासत या प्रान्त, इस संघ के बाहर नहीं रह सकेगा। दूसरे शब्दों में, सध में शामिल न होने का श्रिषकार किसी प्रान्त या दशी रियासत को नहीं दिया गया। श्रव्यत्ता सघ का सदस्य बनते वक्त, कोई देशी रियामत, चाहे तो बाक्री हिन्दुस्तान की सरकार के साथ सम्मिलित सयन्ध रख सकती है श्रोर चाहे इसके साथ किसी दूसरी प्रकार का राजनीतिक संप्रन्थ स्थापित कर सकती है।
- (ग) सभी देशी रियासतों को, विदेशी विभाग, बचाव तथा रेल-तार-ढाक के प्रबन्ध, मंघ के हाथों में सोंपने होंगे।
- (घ) उन दंशी रियासतों को, जो शेष हिन्दुन्तान के साथ सम्मितित सम्बन्ध स्थापित करेगी, सब की धारा-सभा तथा प्रवन्ध-विभाग में प्रतिनिधिस्व प्राप्त होगा । श्रत. वे सब-शासित विभागों में भी पूरा पूरा भाग जे सकेंगी । सम्मितित सबन्ध के बजाय, कोई दूसरी प्रकार का राजनीतिक सम्बन्ध कायम करने की सूरत में भां, संघ-सरकार की सर्वोपरि-सत्ता को श्रवश्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि प्रस्तावित सब के विधान के श्रनुमार, जेसा कि वह हम समय है, विदेशी विभाग श्रीर रचा-विभाग, हर हाजत में सारे हिन्दुस्तान के जिये संघ-केन्द्र ही से निरीचित होंगे।
- (ह) 'फैसने' मं, प्रान्तों के समूद्दीकरण-सम्बन्धी जो ब्यवस्था दी गई है, उसके श्रमुसार रियासतों के किसी एक समूद्द—'प्', 'बी' या 'सी' में शामिल हो सकने की सम्भावना नहीं रहती। रियासतें, केवल श्रन्तिम श्रवस्था में, श्रथीत् सघ-केन्द्र के लिए विधान-निर्माण के समय पर ही भाग ने सकेंगी।
- (च) 'प्रेंसले' में, किसी भी प्रान्त या रियामत की, संघ से सयन्ध-विच्छेद का श्रधिकार नहीं दिया गया। एक प्रान्त सम वक्त जयिक उसकी पहली निर्वाचित धारासमा येंटे, किसी एक समृद्द से बाहर निकल सकता है, किन्तु सब के वाहर नहीं। एक रियामत सम्मिलित-संबन्ध न रखने में रचतन्त्र है, मगर संघ में उसको रहना ही पढ़िगा। हम 'प्रेंमले' के चतुमार, कोई एक प्रान्त, पहले १० साल गुजरने पर, श्रीर बाह में दम-दम साल के घन्तर से भी ध्यमी धारासमा के घतुमार से, किमी समृद्द श्रध्या संघ के विधान पर पुन विधार की मौंग करने का श्रिकार रखता है। इसका तो यही मतलय तथा, कि एक प्रान्त, नय या समृद्द क विधान के मंगोधन का प्रस्ताव रख सक्ता है, लेकिन, श्रपनी यकग्रही इच्छा से, मय या समृद्द के घादर नहीं ज्ञा सकता। त्मके संशोधन स्वन्धी प्रस्ताव पर वभी श्रमस दर्शमंद हो सक्ता है, ज्ञिक सारा समृद्द या सब स्वीकृति दे दे, श्रीर ज्ञयक कि यह उस विधाप स्वयस्था के श्राप्ता पास न विधा जाय, ज्ञो कि ऐसे मशोधनों की सुरत में मय-विधान के लिए निध्य ही यन है जाइगी।
  - (छ) धनसिम सरकार के समय, निरिश्च सर्वोपरि-मत्ता पदम्त्र श्ट्या; दिन्द्रम्तान के

स्वतन्त्र होने पर ही इसका श्रंत होगा।

- (ज) श्रतिस-काल में, श्रंग्रेजी हिन्दुस्तान श्रीर देशी रियासतों के बीच श्राधिक तथा पारस्परिक हानि-लाभ के विषयों की श्रागामी व्यवस्था सम्बन्धी वात-चीत श्रारम हो जानी चाहिये। यदि यह वात-चीत, हिन्दुस्तान का विधान बन जाने तक सम्पूर्ण न हो पाये, तो नया प्रबन्ध सम्पूर्ण हो जाने तक, प्रस्तुत श्रवस्था ही को चालू रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ३ श्रतिस सरकार के समय में, प्रजुमानत: देशी रियासतों-संपन्धी ब्रिटिश सर्वोपिर सत्ता पर भी पुनर्विचार होगा, ताकि उन रियासतों के साथ जो सिम्मिजित-प्रवन्ध में श्राती हैं या दूसरी रियासतों के साथ, नई सरकार की तरफ से सर्वोपिर सत्ता की जगह कोई दूसरा सबन्ध स्थापित किया जा सके। यह तो यकीनी वात है, कि जब तक, एक-न-एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटिश सर्वोपिर सत्ता का स्थान नहीं जेती, हिन्दुस्तान की एकता कायम नहीं रखी जा सकती।
- ४. 'स्मरण-पत्र', श्रमेक रूप से श्रसाधारण राजनीतिक दस्तावेज है। जो जोग, सर्वोपरि सत्ता क्रायम रखने के लिए, हिन्दुस्तानी निटिश सरकार या निटिश सम्नाट् की सरकार के सल्क के इतिहास से परिचित हैं, उन्हें इस 'स्मरण-पत्र' के कुछ-एक वयानों पर भारी श्राश्चर्य हुआ होगा। मुक्ते सन्देह है, कि 'स्मरण-पत्र' के बयानों को, शिष्टमस्त से मिजनेवाले रियासती प्रति निधियों ने स्वीकार भी किया होगा, गोकि यह ज़रूर कहा जा सकता है, कि यह 'स्मरण-पत्र' उन प्रतिनिधियों के सामने एकदग श्रचानक नहीं पेश किया गया।
- ४ सर्वोपरि-सत्ता ख़ाली एक इक्सरारनामेका-सा सम्बन्ध नहीं है। श्राजकल के हालात में इसके प्रयोग की सीमा नहीं बांधी जा सकती। इसका श्रधिकार सन्धियों, सनदीं श्रीर श्रन्य बन्धनों से मुक्त रहकर बढ़ता ही रहा है। इन सन्धियों, वन्धनों श्रीर सनदों-द्वारा प्राप्त विशेष श्रधिकारों से. सर्वोपरि-सत्ता के वश में रद्दकर ही लाभ उठाया जा सकता है। किसी स्रन्धि या सनद के ऐसे मतलय नहीं लिए जा सकते कि जिससे, कोई रियासत श्रवने को सर्वोपरि सत्ता से सक्त मानने लगे। यही सत्ता, रिवान तथा रियासत की विशेष आवश्यकताओं की सामने रखते हए फ़ैसला करती थाई है, कि समस्त भारत या रियासतों तथा उनकी प्रजाश्रों के हितों की सुरचा कैसे की जानी चाहिये। अभेजी राज्य और उसकी सरकार की सर्वोपरि सत्ता भन्ने ही बन्द हो जाय, किन्त, जबतक कि हर रियासत अपने यहाँ वैधानिक शासन स्थापित नहीं कर लेती और भ्रम्य प्रान्तों की तरह भारतीय सच में शामिल नहीं हो खेती, सर्वोपरि सत्ता की सत्ता सर्वथा रद नहीं की जा सकती। तो विचारणीय समस्या केवल यह रह गई, कि इस देश से अप्रेज़ी सत्ता समाप्त हो जाने पर, जबतक कि अनिवार्य हो, यह अनुशासन किस के अधिकार में रहे। ज़ाहिर है कि नये विधान के अनुसार जो भारतीय सघ कायम होगा, यह उसी के हाथों में रहनी चाहिये। इस प्रसार में यह भी याद रहे कि श्रवतक, सर्वोपरि सत्ता का सम्बन्ध, कानूनी, नाममात्र या काएपनिक, जो भी बृटिश सम्राट् या उसकी सरकार से रहा हो, श्रधिकारों का प्रयोग सदा से हिन्दुस्तान की श्रमेज़ी सरकार ही करती आई है और कर रही है। हिन्दुस्तान का नवीन सब-शासन मौजूदा हिन्दुस्तानी सरकार का उत्तराधिकारी होगा। फर्क़ वेवल इतना रहेगा, कि यह रियासतें, इस संघ में ख़ुदु शामिल हुई होंगी, श्रत. सामान्यतः हिन्दुस्तान के नये सघ की सर्वोपरि सत्ता श्रपने-भाप पहुंचती है। ख्रासकर, जबकि श्रवस्थाएँ ऐसी हों, कि जिनमें शासन की शान्तिपूर्वक तन्दीवी की राह में कोई विशेष श्रद्धन पड़ने की सम्भावना न हो। यह तन्दीवी, हिन्दुस्तानी रियासतों की अनुमति श्रीर सर्वोपरि-सत्ता के प्रयोग में हेर-फर के साथ, श्रासानी से

हो सकेगी। किन्तु, रियासतों के साथ यह सलाह-मशविरा ऐसा पिरणाम न निकाले कि जिससे जाभ उठाते हुए उन्हें ऐसी माग पेश करने का मौक्रा मिल जाय कि श्रंमेज़ी सत्ता दूर होने पर, हरेक रियासत राजनीतिक-रूप से स्वतन्त्र है शौर यह कि भारतीय संघ में शामिल होने-न होने को वह शाज़ाद है। कैविनेट-शिष्टमगढ़ का 'स्मरण-पत्र' ख़ुद तो इन विचारों का पोपक नहीं है, किन्तु सदस्यों-द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये श्रयां ने मुक्त जैसे कुछ व्यक्तियों को श्रम में श्रवस्य दाल दिया है, जो कि 'फ़ैसले' की व्याख्या युक्ति सगत रूप से करने की चेष्टा करते शा रहे हैं।

'स्मरण-पत्र' में लिखा निम्न पैरा मुक्ते श्रसाधारण प्रतीत होता है:---

"श्रंतिस काल, त्रिटिश हिन्दुस्तान के लिए वह नया विधान बनने श्रौर लागू होने से पहले ही समाप्त हो जायगा, जिसके अनुसार देश स्वतंत्र होगा श्रौर हममें 'पूर्ण स्वराज' स्थापित होगा। इस काल में, सर्वोपरि-सत्ता चालू रहेगी। किन्तु, ब्रिटिश सरकार, किसी श्रवस्था में भी श्रपनी सर्वोपरि-सत्ता को हिन्दुस्तानी सरकार के हवाले नहीं कर सकती, श्रौर न करेगी।"

यह वाक्य इस वात का उदाहरण है कि विचारों में काफ्री ढोलापोलापन है। श्रंतरिम-काल में बिटिश सम्राट् के मतिनिधि के ऑफ़िस के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा, बेकिन हसी काल में सर्वोपरि-सत्ता फिर से श्रा जायगी, जिसको हिन्दुस्वान की श्रमेजी सरकार चालू रखेगी। यदि दिन्द्रस्तान में पूर्णतया स्वतत्र क्षौमी हुकूमत बन जाती है तो सर्वोपरि-सत्ता उसके हवाले करने से इन्कार करना मुक्ते युक्ति-संगत नज़र नहीं श्राता । इस दाखत में, क्रोमी सरकार, सर्वोपरि-सत्ता को. केवल बिटिश सत्ता का परियाचक मात्र मान कर लागू करेगी । यह कहना तो हास्यजनक होगा कि समस्त हिन्दुस्तान की एक ऐसी सरकार, जिसके अधीन विदेशी मामले, देश-रचा हत्यादि होंगे. ब्रिटिश राज्य को श्रपने मातहत रियासतों के बारे में उचित सत्ताह देने में श्रसमर्थ होगी। मान जिया, कि १६३४ के भारत-सरकार ऐक्ट में ऐसी तबदीजी नहीं की जा सकती कि जिससे श्रविस-काल में राजा के प्रतिनिधि के श्रॉफिस से छुटकारा मिले, लेकिन क्या यह भी श्रसम्भव होगा कि राजा के प्रतिनिधि के जिए एक हिन्दुस्तानी राजनीतिक सवाहकार नियुक्त कर दिया जाय ? ऐसी नियुक्ति से हिन्दुस्तान के लिए ऐसा विधान बनाने से श्रवश्य सुगमता होगी, जिसमें खशी से शामिल होकर देशी रियासर्वे भी सन्तुष्ट रहें । देशी रियासर्वो के प्रतिनिधि, जिन्होंने श्रापनी राजनीतिक बुद्धि का प्रशंसनीय प्रमाण देते हुए पहले ही घोषित कर दिया है कि वे काग्रेस के साथ विधान-निर्माण में पूरा-पूरा सहयोग करेंगे, श्रांतिरिम-काल में पोलिटिकल दिवार्टमेंट के प्रबन्ध में इस प्रकार की तन्दीली का स्वागत करेंगे। श्रभी कुछ दिन पहले जबकि मैं दिक्ली में था, मुक्ते यह जानकर श्रारचर्य श्रीर दु ख हुश्रा था, कि कुछ-एक राजाश्रों ने वाहसराय से प्रार्थना की है कि अतिरम-काल में किसी अप्रेज़ का पोलिटिकल सलाहकार रखा जाना उन्हें पसन्द है।

यह घारणा, कि श्रंग्रेज़ों ने सर्वोपरि-सत्ता, वृटिश सम्राट्-हारा देशी राजाश्रों को दिये गये इन श्राश्वासनों से प्राप्त की है, कि बाहरी हमले, भीवरी गइन्ड श्रीर उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठाने में मदद दी जायगी, बटलर कमेटी-द्वारा कभी-की घराशायी की जा चुकी है, श्रीर बाद में प्रामाणिक श्रधिकारी-द्वारा निर्मुल सिद्ध हो चुकी है। यह श्राश्चर्य की बात है कि श्राज, ऐसे अवसर पर 'स्मरण पत्र' उन श्रधिकारों का, जो कि रियासतों ने सर्वोपरि-सत्ता को सौंप्ने ये बार जिनको श्रव वे श्रपनी हच्छा श्रीर श्राज़ादी से चाहे जिसे दे सकती हैं, फिर से उन्हीं को दिये जाने का जिनक कर रहा है। श्रमेज़ी सत्ता हट जाने पर, यदि देशी रियासतों को इस धारणा के श्राधार पर

स्पर

पा ন্দ

5

1 अक्र र अपने के प्रिकृत हैं - पर किस है - "कोई स्थितित, जिसमें कि क्रिक्त के के कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि साम में हिस्सा के सकते ु 🗝 बं 🗝 र र हरकरे हैं 🥆 र है सियामती कांग्रेस पर प्रतिबंध नारी रहा कुर के कर तक के के बावजूद अपना الم يجمع الم

्र है के किया के किया में किया पास ्र विष्य विश्व कर विषय विषय विषय के सिंख ने, हिन्दुस्तान के बिए मये कारित को प्रशास के विचार किया है। कासित को ्र होता है। कासित को पूछा तक क्षेत्र के किए, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक

ु कर्म के किया पर मामाखिक सप से जागू नहीं हो ्र कर्त्य अर्थ अर्थ प्रतिनिधियों की शामिल महीं किया गया। अत का के काल के किया गया। अत किया के के किया के किया के देने नालुक सरहते पर शिष्टमण्डल की घोर से किया करण कि प्रोहित को किस माराजगो एकर माराज के क्षेत्र करते हैं।

पर क्रमहे रामरोगा है इ.इ.इ. इंगडिंग दिन्दुस्तान बनाये जाने की ख़ातिर, जिसमें भारतण जिल्लादे हते कि अल्लाह क्षेत्री क्रांबिक होंगे, कीसिल आपना प्राप्ति के धारण विकास है है के कि क्षेत्र के कि क्षेत्र करें से नियत की गर्ट की की तैयार त्ये हैं, एक कहा दर का कि कि कि प्रजा-द्वारा स्वतंत्र राज बनाना भौर हैं है के बोका, की बाद भी कि हर विधान बनानेवाजी सभा की,

्य कि कि के कि करिय करमा चाहिये । भावी मारतीय सब में के रा को क्य करावी में रोशनी बाजी गई है।

न क्र अब कोर्ड कर समाज करती है, जो उन्होंने एक समिठत ही बोकतन्त्रीय राज्य होना चाहिये को क्रिम्मेदार सरकार कायम की

> भौर जागीरदारी की पुरा ध्याम नहीं दिया। के बक्तस्यों में रियासर्घी

8 25 S 建安安 花卉声 汇

इक्टरेजक के में

'दर्दि हम (सर ते इसक निरंतर विया हर्ग राजाबीय धरने रूप अतिक प्रयोग का स्वागत उरकीती सिद् होना चाहिये नः ।

कि' कार्त, जून १०-र्ग इस ५ -काल्पनि कि तिष्टमस्ट के मस्तायों से हिन्दुस्त ५ ई द्वारायकना होगी, वार् शासन मौजूद। अस्त्रवहत्व की स्थार्वाः रियासर्ते, इस सः 🙀 🐂 ने शिष्टम सर्वोपरि सत्ता अपने-शान्तिपूर्वक तन्दीली कर्िट्रेट्

₽,

साहब, हैदराबाद के नवाब अलीयार जंग, ग्वालियर से सर मन्भाई मेहता, ट्रावनकोर से सी० पी० रामस्वामी अध्यर, चासलर के सलाहकार सर सुवतान अहमद, कृचिबिहार से सगदार ही० के० सेन, वीकानेर से के० एम० पद्मीकर और दीवान हूंगरपुर धामिल होंगे। मीर मकबूल अहमद इम कमेटो के मन्त्री होंगे।

ऐसा समसा जाता है, कि यह बातचीत करनेवाली कमेटी यूनियन की विधान-परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के जुनाव की विधि, विशेषकर राजाओं के राजस्व श्रीर राजवश, रियासतों की हदबन्दी की विश्वस्तता, विधान-परिषद् के फ्रेंसलों पर श्रन्तिम स्वीकृति देने के हक, सघ के साथ रियासतों की श्राधिक व्यवस्था श्रीर सब केन्द्र को रियासतों के श्राहक इत्यादि विषयों पर रोशनी ढालने की मांग करेगी।

यह तजवीज़ भी की जा रही है, कि विधान-परिषद् में ऐसी विशेप समस्याओं का निश्चय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये।

बातचोत करनेवाली कमेटी अन्य विषयों पर भी विचार-विनिमय करेगी,——जैसे सघ को सौंपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार श्रीर विधान परिषद् के सभापति तथा पदाधिकारियों के सुनाव में रियासती प्रतिनिधियों की स्थिति इस्यादि।

स्थायी समिति ने रियासतों को छाड़ेश दिया है, कि वे, गत जनवरी की बैठक में चांसलर द्वारा उपस्थित किये गये सुकावों की रोशनी में, छपने यहा छगले १२ मास में भंतरी सुधार ग्रुरू करदें।

श्राज शाम को स्थायी समिति की घठक की कार्यवाही समाप्त हो गई। वाइसराय के राजनीतिक सलाहकार सर कारनर्ह कोरफ़ोल्ड ने भी श्रवने विचार प्रकट किये।

महाराजा ग्वालियर, पटियाला, धीकानेर, नवानगर, श्रलवर, नाभा, टिह्री-गढ़वाल, हूँ गरपुर, वबाट श्रीर देवास उपस्थित थे। (श्र० प्रे०)

## रियासती प्रजामण्डल की मांग

श्रुखित भारतवर्षीय रियासती श्रजामण्डल की स्थायी समिति ने, शिष्टमण्डल की सिक्रा-रिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यह माग पेश को है कि वातचीत करनेवाली समिति तथा सजाहकार समिति में, जो श्रवरिम सरकार, नरेशों श्रीर रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई जा रही है, प्रजा के प्रतिनिधि श्रवश्य लिये जायें।

उक्त प्रस्ताव में कहा गया है, कि जब वक नया विधान चालू नहीं हो लेता, यह आवश्यक होगा कि अतिरस सरकार, प्रांवों और रियासतों के लिए एक-जैसी नीति पर अमल करे। प्रस्तावित सज्जाहकार समिति को सभी आम मामलों को सम्हालना चाहिये और एकह्वाता की ख़ातिर सारी रियासतों को एक ही नीति पर चलाने की चेष्टा करनी चाहिये।

विधान-परिषद् के बारे में प्रस्ताव में कहा गया है, कि जहाँ-जहाँ, सुन्यवस्थित धारा-सभाए काम कर रही हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रजा के प्रतिनिधियों का चुनाव कर बिया जाय। श्रन्य स्थानों से, रियासती प्रजामगढ़ की प्रादेशिक समितिया विधान-परिषद् के बिए प्रतिनिधि चुनेंगी।

स्थायी समिति ने तीन प्रस्ताव श्रीर भी पास किये। पहले में राजगीतिक क्रैंदियों की रिहाई तथा नागरिक श्राज़ादी की मांग, दूसरे में चलोचिस्तान स्थित क्रलात स्टेट को शेप हिन्दुस्तान से प्रथक् करने की मांग का विरोध श्रीर तीमरे में हैदराबाद रियासती का

श्रमल करने दिया गया तो श्रराजकता फेंसेगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, शिष्ट-मयदल की सारी स्कीम में, सर्वोपरि-सत्ता हटायी जाने के पूर्व ही असकी स्थान-पूर्ति का प्रबन्ध किया गया ह। कितना श्रव्छा हो, यदि, जैसा कि श्रमेज़ी शासन शान्तिपूर्वक हिन्दुस्तान को सौंपा जा रहा है, श्रीर जैसा कि श्राधिक सममोते कर जिये गये हैं, यह भी स्वीकृत हो जाय कि उत्तराधिकारी सरकार मौजूदा प्रवन्ध के श्रमुसार सर्वोपरि-सत्ता का सचालन तब तक करती जाय, जब तक कि नयी राजनीतिक व्यवस्थाएँ न हो जायँ श्रीर प्रथ्येक देशो रियासत सघ में शामिल न हो जाय या सम में रहते हुए केन्द्र से कोई दूसरा राजनीतिक सम्बन्ध न पैदा कर ले।

देशी रियासतों की समस्या को इल करने में, शिष्ट-मदन का एक दोष तो यह है, कि इसने रियासतों के भविष्य का निर्णय करते वक्त दिन्दुस्तानी नेताओं को नज़दीक नहीं भाने दिया। आज का ब्रिटिश भारत, इस विषय में कि यह रियासतें नये विधान में क्योंकर बैठाई जायगी, उतनी ही दिन्न क्यों रखता है, जितनी कि स्वय रियासतें रखती हैं। रजवाड़ों का मस्बा केवल अभेज़ी सरकार और राजाओं में बातचीत से इल नहीं हो सकता। विधान-निर्माण की प्रारम्भिक वार्तों में भी अभेज़ी दिन्दुस्तान तथा रियासती प्रजा के नेताओं का गहरा सम्बन्ध और मेन-जोन ज़रूरी है। और यह भी आवश्यक है कि अन्तरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने वाने राजनीतिक दन्त, यह आधासन दिलायें कि अवरिम-कान में सर्वोपरि-सत्ता का ऐसा नियमण किया जायगा कि जिससे एक और गवर्नर-जनरन और दूसरी और ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि तथा उसके राजनीतिक सलाहकार में सम्पूर्ण सहयोग और एक-जैसी नीति पर अमन होगा, अन्यया नित-नये विरोध होंगे, खोंचा तानी चनेगी और काम ठप हो जायगा। महारम गांधी के अव्यक्त राजनीतिक सहज ज्ञान ने भी, नीचे निर्ले शब्दों में, जो उनके 'हरिजन' में छपे नेस से जिये गये हैं, एक ताज़ा उदाहरण स्रोज निकना है

"यदि इस (सर्वोपरि-सत्ता) का श्रन्त, श्रतिस सरकार की स्थापना के साथ न हो सके, तो इसका नियम्रण रियासतों की प्रजा के सहयोग श्रोर शुद्धतः उन्हों के हिनार्थ होना चाहिये। यदि राजालोग श्रपने कथन श्रोर घोषणाश्रों पर दृद हैं, तो उन्हें सर्वोपरि-सत्ता के इस सार्ध-जनिक प्रथोग का स्वागत करना चाहिये श्रोर ठसे नयी योजना में विवेचित जनता की सत्ता में उपयोगी सिद्ध होना चाहिये।"

#### नरेशगण का शिष्टमण्डल-प्रस्ताव स्वीकार

वम्बई, जून १०—हिन्दुस्तान के नरेशों ने श्राज भारत की भावी वैधानिक उन्नति के लिए शिष्टमण्डल के प्रस्तावों को स्वीकार कर जिया श्रीर श्रतिम काल में, जिन विषयों में हेर- फेर की श्रावश्यकता होगी, वाइसराय से उन पर वातचीत करने का फैसला भी कर जिया।

नरेन्द्रमण्डल की स्थायी समिति की श्रोर से, जिसकी बैठक श्राज यहाँ हुई, मण्डल के चान्सलर नवाव भूपाल ने शिष्टमण्डल के प्रस्तावों का स्वागत किया। स्थायी समिति के निश्चयों की सूचना हसी सप्ताह वाहसराय की दे दी जायगी।

स्थायी समिति ने, वाह्सराय की श्रोर से शिष्टमगढत की तजनीज़ के श्रनुसार, एक बात-चीत करनेवाली कमेटो वनाने की दावत भी क्रवूल करली। यह कमेटी, दिख्ली में जून के मध्य से श्रपना काम चालु कर देगी।

इस कमेटी में चासवर नवाब भूपाव, उप चासवर महाराजा पटियावा, नवानगर के जाम-

साहब, हैदरावाद के नवाब श्रालीयार जंग, ग्वालियर से सर मन्माई मेहता, ट्रावनकोर से सीठ पी० रामस्वामी श्राच्यर, चांसलर के सलाहकार सर सुल्तान श्रहमद, क्वबिंहार से सग्दार ही० के० सेन, बोकानेर से के० एम० पन्नीकर श्रीर दीवान हूंगरपुर शामिल होंगे। भीर मक़बूल श्रहमद इम कमेटो के मन्श्री होंगे।

ऐसा सममा जाता है, कि यह बातचीत करनेवाली कमेटी यूनियन की विधान-परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि, विशेषकर राजाओं के राजत्व श्रौर राजवश, रियासतों की हदबन्दी की विश्वस्तता, विधान-परिषद् के फ्रेंसलों पर श्रन्तिम स्वीकृति देने के हक, संघ के साथ रियासतों की श्राधिक व्यवस्था श्रौर सब केन्द्र को रियासतों के शुलक इत्यादि विषयों पर रोशनी डालने की मांग करेगी।

यह तजवीज़ भी की जा रही है, कि विधान-परिषद् में ऐसी विशेष समस्याओं का निरचय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये।

बातचीत करनेवाली कमेटी अन्य विषयों पर भी विचार-विनिमय करेगी,—जैसे संघ को सौंपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार श्रीर विधान परिषद् के सभापति तथा पदाधिकारियों के चुनाव में रियासती प्रतिनिधियों की स्थिति इत्यादि ।

स्थायी समिति ने रियासतों को त्रादेश दिया है, कि वे, गत जनवरी की बैठक में चांसत्तर द्वारा उपस्थित किये गये सुकार्वों की रोशनी में, श्रपने यहा श्रगते १२ मास में भंतरी सुधार शुरू करदें।

आज शाम को स्थायी समिति की वैठक की कार्यवाही समाप्त हो गई। वाइसराय के राजनीतिक सत्ताहकार सर कारनर्ड कोरफ़ोल्ड ने भी अपने विचार प्रकट किये।

महाराजा ग्वालियर, पटियाजा, बीकानेर, नवानगर, श्रज्ञवर, नामा, टिहरी-गढ़वाल, हुँगरपुर, बघाट श्रीर देवास उपस्थित थे। (श्र० प्रे०)

## रियासती प्रजामरखल की मांग

श्रिक्ष भारतवर्षीय रियासती प्रजामग्रहन की स्थायी समिति ने, शिष्टमग्रहन की सिक्रा-रिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यह माग पेश का है कि बातचीत करनेवाली समिति तथा सन्नाहकार समिति में, जो श्रवरिम सरकार, नरेशों श्रीर रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई जा रही है, प्रजा के प्रतिनिधि श्रवरय लिये जायें।

उक्त प्रस्ताव में कहा गया है, कि जब वक नया विधान चालू नहीं हो लेता, यह आवश्यक होगा कि श्रविस सरकार, पावों श्रीर रियासतों के लिए एक-जैसी नीति पर श्रमल करें। प्रस्तावित सत्ताहकार समिति को सभी श्राम मामलों को सम्हालना चाहिये श्रीर एकस्वता की ख़ातिर सारी रियासतों को एक ही नीति पर चलाने की चेष्टा करनी चाहिये।

विधान-परिषद् के बारे में प्रस्ताव में कहा गया है, कि जहाँ-जहाँ, सुन्यवस्थित धारा-सभाए काम कर रही हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रजा के प्रतिनिधियों का चुनाव कर बिया जाय। श्रन्य स्थानों से, रियासती प्रजामगढ़त की प्रादेशिक समितिया विश्रान-परिषद् के बिए प्रतिनिधि चुनेंगी।

स्थायी समिति ने तीन प्रस्ताव श्रीर भी पास किये। पहले में राजगीतिक क्षेदियों की रिहाई तथा नागरिक आज़ादी की मांग, दूसरे में बलोचिस्तान स्थित क्रलात स्टेट को शेप हिन्दुस्तान से प्रयक् करने की माग का विरोध श्रीर तोसरे में हैदराबाद रियासती कांग्रेस पर

निरन्तर प्रतिबंध की निदा की गई।

हैदराबाद रियासत के विषय में प्रस्ताव इस प्रकार है—"कोई रियासत, जिसमें कि प्रारम्भिक नागरिक आज़ादी तक मौजूद नहीं, भविष्य के लिए किये जानेवाले विचारों में शरीक नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में निश्चय करनेवाली सभाओं में हिस्सा ले सकने के पहले, हैदराबाद को अपनी नीति वदलनी होगी। यदि रियासती कांग्रेस पर प्रतिबंध जारी रहा और नागरिक आज़ादी न दी गई तो कांग्रेस को अधिकार होगा कि वह प्रतिबध के बावजूद अपना काम करती रहे।"

रियासती प्रजामगढ़त की स्थाई समिति ने सोमवार की बैठक में निम्न प्रस्ताव पास किया—''श्राखित भारतीय रियासती प्रजामगढ़त की जनरत कौंसित ने, हिन्दुस्तान के लिए नये विधान-सम्बंधी, वाइसराय तथा शिष्टमगढ़त के वक्तन्यों पर विचार किया है। कौंसित को धारचर्य श्रीर खेद है कि महत्त ने विचार-विनिमय के जिए, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक नहीं।

कोई ऐसा विधान ६ करोड रियासती जनता पर प्रामाखिक, रूप से जागू नहीं हो सकेगा जिसके निर्माण में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधियों को शामिज नहीं किया गया। अतः जनरज कौंसिज हिन्दुस्तान के इतिहास के ऐसे नाजुक मरहजे पर शिष्टमण्डज की श्रोर से रियासतों के प्रतिनिधियों की श्रवहेजना के जिए नाराजगी प्रकट करती है।

इतने पर भो एक श्राजाद, सगठिन हिन्दुस्तान बनाये जाने की ख़ातिर, जिसमें कि रियासतों के सम्पूर्ण स्वतंत्र हिस्से शामिल होंगे, कौंसिल श्रपना सहयोग पेश करने को तैयार है। प्रजामगढ़ल की नीति, विगत उदयपुर-कान्फरेंस में नियत की गई थी श्रीर कौंसिल उसी पर श्रारूढ़ है। श्रीर उस नीति का श्राधार है—रियासतों को प्रजा-द्वारा स्वतंत्र राज बनाना श्रीर श्राज़ाद हिन्दुस्तान-सम में शामिल होना, श्रीर यह भी कि हर विधान बनानेवाली सभा की, रियासती प्रजाशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिये। भावी भारतीय सम में छोटी-छोटी रियासतों की स्थित पर भो उक्त कन्फरेंस में रोशनी ढाली गई है।

कोंसिल, मरेशों-द्वारा की गई उन घोषणाओं का स्वागत करती है, जो उन्होंने एक सगिठत स्वतंत्र हिन्दुस्तान के पत्त में की है। स्वतत्र हिन्दुस्तान में निश्चय ही लोकतत्रीय राज्य होना चाहिये श्रीर यह उसका क़ुद्रती उप सिद्धात होगा, कि रियासवों में भी ज़िम्मेदार सरकारें कायम की जायें।

हिन्दुस्तान के लिए जो भी विधान बने वह जोकतत्र सानाशाही श्रौर जागीरदारी की खिचड़ी नहीं हो सकता। कोंसिल को दु ख है कि नरेशों ने इस श्रोर पूरा ध्यान नहीं दिया।

कैविनेट-शिष्टमगढ़ तथा वाह्सराय-द्वारा जारी किये गये १६ मई के वक्तन्यों में रियासतों सम्बंधी ज़िक श्रवण श्रीर श्रस्पष्ट है, तथा यह ठीक पता नहीं चक्तता कि विधान-निर्माण की विधियों में वे किस प्रकार श्रमता करेंगी। रियासतों के भीतरी प्रबन्ध का तो सर्वया ज़िक ही नहीं। यह समस में नहीं श्रा सकता कि रियासतों के मौजूदा शासन-प्रबन्ध को, जो इस समय जागीरदारी श्रीर तानाशाही है, एक बोकतंत्रीय विधान-परिषद् या संघ में क्योंकर मिलाया जा सकेगा।

वहर-हाल, कौंसिल इस बयान का स्वागत करती है कि नवीन श्रक्तिल भारतीय विधान लागू हो जाने पर सर्वोपरि-सत्ता का श्रन्त हो जायगा । सर्वोपरि सत्ता के श्रंत का मतलन है उन संधियों का ग्रंत, जो कि नरेशों तथा बिटिश सर्वोपरि-सत्ता में सौजूद हैं। श्रन्तरिम काल में भी सर्वोपरि-सत्ता का संचालन इस ढंग से होना चाहिये कि जिससे श्रन्त में इसकी इतिश्री हो जाय।

शिष्टमंदल तथा वाइसराय द्वारा प्रस्तावित योजना के श्रनुसार विधान परिषद् में प्रान्तों तथा रियासतों दोनों के प्रतिनिधि लिये जायँगे। किन्तु रियासतों के प्रतिनिधियों का प्रवेश केवल सम्पूर्ण परिषद् की श्रन्तिम वैठकों में हो सकेगा, जब कि संघ केन्द्र के विधान पर विचार हो रहा होगा। जब कि प्रान्तों तथा समूहों के प्रतिनिधियों के जिम्मे, समूहों का विधान वनाना जगाया गया है, तो रियासतों के विधान के विषय में ऐसा ही कोई प्रवन्ध नहीं किया गया।

कौंसिल की राय में, इस खाली स्थान की पूर्ति श्रवश्य होनी चाहिये। यह वांछ्नीय है, कि शुरू से ही विधान-परिषद् में, प्रान्तीय तथा रियासती प्रतिनिधि सम्मिलित हों, ताकि वाद में, वे भी प्रान्तीय प्रतिनिधियों की तरह श्रलग वैठकर श्रपनी-श्रपनी रियासत के लिए द्यनियादी बातें पेश कर सकें।

इस मतन्न के निये, कौंसिन का यह मत है, कि जहाँ-नहीं सुन्यवस्थित धारा-समाएं चन रही हों, वहाँ-वहाँ के निर्वाचित सद्स्यों में से विधान-परिषद् के निर्ण रियासती प्रतिनिधियों का जुनाव कर निया जाय। ऐसी रियासतों से भी तभी प्रतिनिधि निये जायँ, जब वहाँ नये जुनाव हो ने।

शेष श्रन्य श्रवस्थाश्रों में, विधान-परिषद् के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव श्रिखित भारतीय रियासती प्रजामंडल की प्रादेशिक समितियां करें। इस विधि से छोटी छोटी रियासतों की श्रोर् से भी प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जायेंगे।

जो भी श्रस्थायी प्रवन्ध किया जाय, उससे यह श्रावश्यक है कि, श्रतरिम सरकार, प्रान्तों तथा रियासतों के बीच एकरूपी नीति पर श्रमत करें । इस उद्देश्य के लिए, श्रंतरिम सरकार, नरेशों तथा रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सत्ताह देनेवाली कोंसिल नियुक्त की जाय।

श्राम मामलों पर यही कौंसिल विचार करे श्रीर कोशिश करे कि भिन्न-भिन्न रियासतों की विभिन्न नीतियों को मिलाकर यकसाँ रखा जाय। इस परामर्श देनेवाली कौंसिल का फ़र्ज़ होगा कि रियासतों के भीतर जल्दी-से-जल्दी ऐसी तब्दीलिया कराये जिनसे कि ज़िम्मेदार सरकारें क़ायम की जा सकें।

यह परामर्श-दान्नी समिति, रियासर्तों के समूह बनाये श्रीर संघ के लिए उपयुक्त इकाइयाँ पैदा करे। रियासर्तों को प्रान्तों में मिला देने पर भी यही विचार करे। कुशासन तथा उत्तराधिकार-सम्बन्धी मामलों को एक ट्रिब्युनल के सिपुर्द किया जा सकता है।

श्रंतिस काल के श्रन्त पर, रियासतों को श्रलग-श्रलग या समूह-रूप में, हिंद-सध का समान भागीदार बनना होगा, ताकि इनको भी प्रान्तों-जैसे श्रधिकार प्राप्त हों श्रोर जगभग प्रान्तों-जैसी लोकतंत्र सरकारें इनमें भी स्थापित हो सकें।

यह जनरक कोंसिक, स्थाई समिति को आदेश देती हुई यह अधिकार भी देती है कि इस प्रस्ताव में आये साधारण सिद्धान्तों पर अमज-दरामद के बिए आवश्यक कार्रवाई करे।" (अ० प्रे० ह०)

वाइसराय के नाम नरेन्द्र-मण्डल के चान्सलर हिज-हाईनेस नवाव भोपाल का पत्र १६ जून १६४६

"हाल ही में नरेशों की स्थायी समिति की जो बैठकें बम्बई में हुई थीं उनमें दीर्घकालीन

श्रीर श्रम्तकि विधानिक प्रवन्ध के सम्बन्ध में सिल्ल प्रतिनिधि मण्डल श्रीर श्रापके प्रस्तावों पर वहीं सावधानी से विचार किया गया है। उसके विचार साथ के वक्तन्य में निष्टित हैं जो समाधार-पत्रों को दे दिया गया है श्रीर जिसकी एक श्रीमम प्रति सर कोनरेड कोरफीएड को, जो सन्नाट्-प्रतिनिधि वाहसराय के राजनीतिक सलाहकार हैं, भेज दी गयी थी। मैं भापका ध्यान देशी राज्यों के श्रान्तरिक सुधारों के प्रश्न के सम्बन्ध में स्थायी-समिति के रुख की श्रोर विशेष रूप से श्राकृष्ट करूँगा, जिसका निर्देश समाधार-पत्रोंवाने वक्तव्य के चौथे श्रमुच्छेद में किया गया है।

स्पष्ट किनाइयों के होते हुए भी भारतीय वैधानिक समस्या का यथासम्भव सर्वसम्मत हुं निकालने के लिए मिनत्र प्रतिनिधि मण्डल श्रीर श्राप-महानुभाव ने जो हार्दिक प्रयस्न दिये हैं उनके लिये स्थायी समिति ने यह इच्छा प्रकट की है कि मैं उसकी श्रीर से श्रापलोगों के प्रति कृतज्ञतापूर्ण समादर-भावना प्रकट वर्ले। स्थायी समिति की राय में योजना में ऐसे श्राव श्यक साधन हैं जिनसे भारत स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है श्रीर जो श्रातिरिक्त-वार्ता के लिए उचित श्राधार बन सकते हैं। सर्वोद्य सत्ता के सम्बन्ध में वह मिन्त्र-प्रतिनिधि-मण्डल की घोषणा का स्वागत करती है, किन्तु साथ ही यह भी खयाल करती है कि श्रन्तकितीन श्रवधि के लिए कुछ हेर-फेर श्रावश्यक हैं जिनका निर्देश वह पहले ही कर जुकी है। देशी राज्यों स्पीर स्थायी-समिति का श्रन्तिम निर्ण्य उस पूर्ण स्वरूप पर निर्भर होगा जो प्रस्तावित वार्ता श्रीर समस्तीतों के फलस्वरूप श्रितत्व में श्रा सकेगा, श्रीर इसमें सन्देह नहीं कि इनके इस रवैया का स्वागत किया जायगा।

श्राप महानुभावों ने देशी राज्यों के वैध हितों की रहा के लिए हम वार्चाश्चों के भवसर पर जो मूल्यवान परामर्श श्चौर सहायता प्रदान की है उसके लिए स्थायी समिति श्चापके प्रति विशेष रूप से श्चपना श्वामार प्रकट करना चाहती है श्चौर यह निवेदन करती है कि उसका श्वामार पूर्ण धन्यवाद सर कोनरेंड कोरफील्ड तक पहुंचा दिया जाय, जिन्होंने, जैसा कि श्चापको विदित है, विशेष सहायता पहुँचायी है। समिति को विश्वास है कि जिन विविध विषयों की ज्याख्या नहीं हुई या जो भावी वार्ता के लिए छोड़ दिये गये हैं, उनका ऐसा उचित निवटारा हो जायगा कि उससे रियासतों को सन्तोष होगा।

श्रापके निमन्त्रण के श्रनुसार स्थायी समिति ने एक सममौता समिति स्थापित करने का निर्ण्य किया है जिसके सदस्यों की नामावको साथ की ताजिका में दी गयी है (यह ताजिका श्रभी गोपनीय है इसजिए प्रकाशित नहीं की गयी )। श्रापकी इच्छानुसार समिति ने सदस्यों की सरया कम करने का भरसक प्रयत्न किया है, किन्तु उसके विचार से इस सख्या को श्रय भीर भी कम करना सम्भव न हो सकेगा। मैं कृतज्ञ हुगा यदि मुफे यथासम्भव काफी पहले स्चित कर दिया जाय कि इस समिति की वैठक के कव श्रीर कहा होने की श्राशा की जातो है श्रीर वैसी ही समिति के जो विधान-निर्मात्री परिपद् के सम्बन्ध में विदिश भारत के प्रतिनिधियों द्वारा रथापित होगी, सदस्य कौन-कौन होंगे। विचार है कि इन सममौतों के परिणाम पर नरेशों की स्थायो समिति, मन्त्रियों की समिति, श्रोर विधान-परामर्श समिति-द्वारा, जिसकी सिफारिशें देशी , राज्यों के शासकों और प्रतिनिधियों के साधारण सम्मेवन के सम्मुख उपस्थित की जायँगी, सोच विधार किया जाय। इस प्रश्न का निर्णय कि रियासर्वे विधान-निर्मात्री-परिपद में श्रपने प्रतिनिधि में जे या न में जें, इसी सम्मेवन-द्वारा किया जायगा और यह श्रागे की सममौता-वार्ता पर निर्मर होगा।

विदिश भारत श्रीर रियासतों के सामान्य हितों के मम्बन्ध में स्थापित होनेवाली प्रस्तावित समिति में रखे जानेवाले प्रतिनिधियों की नामावली साथ में लगी हुई है। इसमें रियासतों
के विविध महत्वपूर्ण हितों श्रीर चेश्नों के प्रतिनिधियों को स्थान देना, श्रीर उन विषयों के सम्बन्ध
में, जो इस समिति के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित होंगे, विशेष जानकारी रखनेवाले व्यक्तियों को
सम्मितित करना श्रावश्यक था। खयाल किया जाता है कि इस समिति के सदस्यों
के लिए प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना श्रावश्यक न होगा श्रोर साधारणतः
चानसलर-द्वारा कार्यक्रम के विषयों के म्वरूप के श्रनुसार विचार विनिमय में भाग
लेने के लिए पांच या छः से श्रिषक को, विदिश भारत की सख्या चाहे जो हो, न बुलाया
जायगा। उस रियासत या रियासती गुट के सदस्यों को सम्मितित करने की भी व्यवस्था की
जायगी जिसे इस समिति में प्रत्यच प्रतिनिधित्व प्राप्त न होगा। ऐसा इस समय किया जायगा
जय उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ट प्रश्नों पर विचार हो रहा होगा। कार्य सम्पादन करने के
नियमों के समविदे श्रीर इस समिति से सम्बन्ध रखनेवाली श्रन्य वार्तों के सम्बन्ध में सर कोनरैड
के साथ विचार-विनिमय किया जायगा श्रीर विश्वास किया जाता है कि सम्भवत. श्रापको भी
इन विषयों के सम्बन्ध में श्रन्तर्कालीन सरकार से परामर्श करना पढ़े।

इसी बीच श्रापकी इच्छानुमार श्रन्तर्काजीन श्रविध में सर्वोच-सत्ता के उपयोग से सम्बन्ध रखनेवाने विषयों पर सर कोनरेंड के साथ विचार किया आयगा श्रीर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किये जायँगे उनपर शीघ ही किसी निर्णय पर पहुँचने के जिये स्थायी समिति ने श्रितिस्त-वातचीत करने का श्रिधकार मुक्ते सौंप दिया है।"

श्रीमान् वाइसराय का नरेन्द्र-मण्डल के चांसलर नवाब भोपाल को लिखा गया पत्र—ता० २६ जून, १६४६

"मैं श्रीमान् के जूनवाने पत्र के लिए यदा श्रनुप्रद्वीत हूँ, जिसमें श्रीमान् ने मुक्ते उन परि-यामों के सम्बन्ध में स्वित किया है, जिन पर नरेशों की स्थायी समिति श्रपनी बम्बई की जून के दूसरे सप्ताह में हुई वैठक में पहुँची थी।

भारत की वैधानिक समस्या के निवटारे के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में तरेशों ने जो दृष्टिकोण प्रहण किया है उसका हम—मिन्त्र-मिशन श्रीर में स्वागत करते हैं। भारत के नवीन वैधानिक ढांचे में योग प्रदान करने के लिए रियासतें किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से श्रपना उचित स्थान प्रहण कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में हमारे सुमार्वों को स्वीकार करने की स्थायी समिति की कार्रवाई की हम श्रीर भी विशेष रूप से कद्र करते हैं। हमें विश्वास है कि रियासतों-द्वारा श्रन्तिम निर्णय करने का जब समय श्रावेगा तो उस निर्णय को करते समय भी रियासतों यथार्थता तथा सममदारी की इसी भावना का परिचय देंगी।

स्थायी समिति ने मेरे तथा मेरे राजनीतिक सजाहकार के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं उनकी भी मैं कद्र करता हू । मैं श्रीमान् की स्थायी समितिको विश्वास दिजाना चाहता हू कि श्रागामी वार्ता के मध्य भी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत के खिए समान रूप से सन्तोपजनक परिणामों पर पहुँचने में हम शक्ति भर सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

वार्ता-समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए रियामतों ने जिन महानुभावों को चुना है उनकी सूची को मैंने ध्यान से देखा है। श्रीमान् को वार्ता समिति की वैठक के स्थान श्रीर समय की सूचना देने में समर्थ होते ही मैं तुरन्त ऐसा करूँगा। मेरा खयावा है कि विधान-निर्मात्री- परिषद् का प्रारम्भिक श्रधिवेशन हुए विना ब्रिटिश भारत की वैसी ही वार्ता-सिमिति के सदस्यों को सूची के सम्बन्धि में कोई निर्णय नहीं हो सकता।

मुक्ते सर कीनरैंड कोरफीवड से ज्ञात हुआ है कि ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से सम्बन्ध र जनेवाले समान विषयों के सम्बन्ध में सलाहकार-समिति नियुक्त करने के नरेगों के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वे (सर कोनरेंड) पहले ही से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस वार्ता की प्रगति के सम्बन्ध में एर कीनरेंड निस्सन्देह ही श्रीमान् को स्वित करते रहेंगे और मेरा हरादा बाद में इस प्रस्ताव को अन्तर्कातीन सरकार के समस उप हिथा करने का है।

भारत के सम्मुख उपस्थित पेचीदी वैधानिक समस्याओं के सम्बन्ध में प्रहण किये सहा-यत।पूर्ण दृष्टिकोण की मैंने कद की है। मेरे इस विचार को यदि श्रीमान् नरेशों की स्थायी समिति तक पहुचा देंगे तो में वड़ा अनुग्रहीत हूँगा। मुक्ते विश्वास है कि श्रीमान् ने जो मार्ग-प्रदर्शन किया है उसका भारत के सभी नरेश अनुसरण करेंगे।"

मि॰ जिन्ना का वक्तव्य

मि॰ जिन्ना का जो वक्तव्य चोरियएट प्रेस ने प्रकाशित किया था वह इस प्रकार है -

"विटिश शिष्टमण्डल श्रीर श्रीमान् वाइसराय का १४ मई १६४६ ई० का दिख्ली से प्रकाशित वक्तव्य मेरे सामने है। मैं इस वक्तव्य पर कुछ भी कहने के पहले उस धावचीत की पृष्ठ-भूमि दे देना चाहता हू जो ४ मई से छान्फरेंस की समाप्ति घोषित होने श्रीर उसके १२ मई, १६४६ को भंग हो जाने तक शिमले में हुई थी। ४ मई को इम कान्फरेंस में इस फार्मू बा पर विचार करने के लिए इक्ट हुए थे जिसको २७ श्रप्तेल के भारत-मन्त्री के उस पत्र में शामिल किया गया है श्रीर जिसके द्वारा लीग के प्रतिनिधियों को श्रामन्त्रित किया गया है। फार्मू ला इस प्रकार था:—

"सघ सरकार इन विषयों पर श्रधिकार् रखेगी--वैदेशिक मामले, देश-रहा भौर यावायात्।

"प्रान्तों के दो समूह होंगे—एक वह जिनमें हिन्दु श्रों की प्रधानता होगा श्रीर दूसरे में सुसलमानों की, जो उन सभी विषयों के श्रधिकार श्रपने हाथ में रखेंगे जो श्रपने श्रपने समूह के प्रान्त श्राम तौर पर रखने चाहेंगे। प्रान्तीय सरकारें श्रन्य सभी विषयों की श्रिकारिणी होंगी श्रीर उन्हें श्रवशिष्ट शक्तियों का पूरा श्रधिकार प्राप्त होगा।

'मुस्लिम-लीग की स्थिति यह थी कि पूर्वोत्तर में बगाल और श्रासाम का चेश्न श्रीर पश्चिमोत्तर में पजाब, सीमाधात, सिन्ध श्रीर यल्चिस्तान का सारा इलाक़ा पाकिस्तान बनेगा श्रीर वह पूर्णतः स्वतन्त्र होगा श्रीर यह कि ऐसे पाकिस्तान की स्थापना को शीव्र कार्य रूप म परिशात करने की स्पष्ट ज़िम्मेदारी जी जाय।

"दूसरे, पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान की जनता को श्रपना-श्रपना पृथक् विधान धनाने के लिए श्रवग-श्रवग विधान-निर्मात्री सस्थाएँ वना दी जायँ।

"तीसरे, लाहौर-प्रस्ताव के श्रनुसार पाकिस्तान श्रौर हिन्दुस्तान में श्रहपसंख्यकों को परच्या प्रदान किये जायें।

"चौथे, लीग का महयोग प्राप्त करने के लिए उसकी मांग का पहले स्वीकार किया जाना श्वनिवार्य है, श्रीर केवल इसी शर्त पर जीग केन्द्र में श्रविरम सरकार के निर्माण में भाग ले मकती है। "पाचवें, विटिश सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि वह श्रखण्ड भारत के श्राधार पर संघीय विधान जादने की कोशिश न करे और किसी भी केन्द्र पर कोई भी श्रंतरिम व्यवस्था जवर्टस्ती न जादे, नयोंकि यह जीग की मांग के विपरीत होगा श्रांर यह कि यदि इसे जवदेस्ती जादने का प्रयस्न किया गया तो मुस्जिम भारत इसका विरोध करेगा। इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार की कोशिश द्वारा सम्राट् सरकार के श्रगस्त, १६४० वाले वक्तन्य का प्रवत्नतम भंजन होगा जो कि विटिश पार्ली मेंट-द्वारा स्वीकार किया गर्या था श्रीर जिसका समर्थन भारतमन्त्री तथा श्रन्य विटिश राजनीतिक्लों ने समय-समय पर किया था।

"हमने कान्फरेंस में भाग लोने का श्रामन्त्रण इस रूप में स्वीकार किया था कि हम उसकी किसी बातचीत श्रीर कार्रवाई से श्रपने को वाध्य वहीं सममते थे श्रीर न मिशन के इस छोटे-से फार्म् ले से श्रपने को वाँधा सममते हैं जिसे भारतमंत्री ने २६ श्रप्ने ल, १६४६ के पत्र में इस प्रकार किखा था—"हमारा यह श्राशय कभी नहीं था कि मुस्लिम लीग या कांग्रेस-द्वारा हमारा श्रामन्त्रण मजूर कर लेने का श्रथ्य यह होगा कि मेरे पत्र में लिखी हुई शर्ते पहले मान जी गर्थी। यह शर्ते लो सममौते के लिए हमारा प्रस्तावित श्राधार हैं श्रीर हमने मुर्त्विम लीग की कार्य-कारिणी-समिति से यही कहा है कि वह श्रपने प्रतिनिधि हमसे श्रीर कांग्रेस के प्रतिनिधियों से गिजने के लिए भेजे जिससे इसके बारे में बातचीत हो सके।

"श्रामन्त्रण के जवाब में २ = श्राप्तेल, १६४६ को कांग्रेस ने श्रपनी स्थित स्पष्ट करते हुए जिला था कि वर्तमान प्रान्तों को सघीय इकाई मानते हुए प्रान्त में संघीय सरकार स्थापित की नाय श्रोर उसमें यह भी कहा गया था कि चेदेशिक मामले, देशरचा, मुद्रानीति, यातायात्, कर श्रोर टेरिफ तथा श्रन्य ऐसे विषय जो निकट के श्रध्ययन से इन विषयों से सम्बद्ध प्रतीत हों केन्द्र की संघीय सरकार को सौंपे जायाँ। उन्होंने—श्राग्रेसवालों ने प्रान्तों के समूद्दीकरण के विचार का समर्थन नहीं किया, फिर भी उन्होंने केविनट के शिष्टमण्डल के साथ उसके फाम् ले पर बातचीत करने के लिए कान्फरेंस में भाग लेगा स्वीकार कर लिया है।

"कई दिनों की वातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में मुक्ते कहा गया कि हमारी कम-से-कम माग को में पूर्ण रूप में दूँ। फलवा हमने अपनी रातों के कुछ छुनि-यादी सिद्धान्त तैयार करके कांग्रेस के सामने इस आशा से पेश कर दिया है कि शांतिपूर्ण पारस्परिक सममौते के लिए हमारी हार्टिक इच्छा है और उसके द्वारा हम मारत की स्वतन्त्रता जलद-से-जलद हासिल कर लेंगे। यह शहें १२ मई को कांग्रेस के पास भेजी गयी थीं और उसी समय उसकी एक-एक प्रतिलिप मंत्रि मिशन के पास भेज ही गयी थी।

## शतें इस प्रकार थीं:--

- (१) छ. मुसलमानी प्रान्त (पजान, सीमाप्रान्त, चल्चिस्तान, सिन्ध, बंगाल छौर खानाम) का समूह एक ज्ञलग रूप में कायम किया जाय जो विदेशी, देश-रत्ता और उसके लिए खावरयक यावायात् विभाग को छोड धन्य सभी विषयों व मामलों के प्रधिकार प्रपने हाथ में रखे, जिनका निर्णय दो विधान निर्मात्री सस्थाएँ —मुस्लिम प्रान्तों (जो ध्रव पाकिस्तान कहा जायगा) खीर हिन्दू-प्रान्तों की एक साथ वैठकर तय कर लेंगी।
- (२) ऊपर कहे छ मुस्लिम प्रातों के लिए एक श्रलग विधान-निर्मात्री होगी जो इस समूह श्रीर इसके प्रातों के लिए विधान तैयार करेगी श्रीर इन विषयों की सूची तैयार करेगी जो (पाकिस्तान के) प्रातीय श्रीर केन्द्रीय होंगे श्रीर श्रवशिष्ट पूर्णाधिकार प्रातों को दे दिये जायँगे।

- (३) विधान-निर्मात्री रंस्था के लिए चुनाव का ढग इस प्रकार का होगा जो पाकिस्तान समूह के प्रत्येक प्रांत के विभिन्न सम्प्रदायों को उनकी श्रावादी के श्रनुपात से समुचित प्रतिनिधि स्व प्रदान कर सके।
- (४) इस तरह विधान-निर्मात्री संस्था-द्वारा पाकिस्तान की संघीय सरकार और उसके प्रांनों का विधान श्रन्तिम रूप में यम जाने के बाद (पाकिस्तान) समृह के किसी भी प्रान्त को यह श्रिधकार होगा कि वह समृह से निक्ल जाय, बशर्ते कि उस प्रांत के निवासियों की श्रव्या होने म होने की इच्छा मत संग्रह द्वारा पहले निश्चत कर ली जाय।
- (१) संयुक्त विधान-निर्मात्री सन्था में इस बात की बहस खुले रूप में हो सकेगी कि यूनियन या समूह में व्यवस्थापक सभा होगी या नहीं। समूह की श्राधिक व्यवस्था के बारे में भी दोनों विधान-निर्मात्री सस्थात्रों की संयुक्त सभा में बहस होगी, पर किसी भी श्रवस्था में यह श्रर्थ-व्यवस्था कर लगाकर नहीं की जायगी।
- (६) यूनियन की नौकरियों श्रीर व्यवस्थापक सभाश्रों में दोनों समूहों— पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान—को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
- (७) समूह या यूनियन के विधान का कोई भी ऐसा मुख्य विषय, जिसका साम्प्रदायिक मामलों से सम्बम्ध होगा, सयुक्त विधान निर्मान्ती राया में नहीं भेजा जायगा जब तक हिन्दू प्रान्तों खौर पाकिस्तान-समूह के बहुसख्यक उपस्थित खौर मतदाता मदस्य श्रतग-श्रतग उसके पद्म में नहीं।
- (二) समृद्द श्रौर प्रान्तों के विधानों के बुनियादी श्रधिकारों में विभिन्न सम्प्रदायों के धर्म, सस्कृति श्रौर सरच्या पर प्रभाव डालनेवाले मामलों की व्यवस्था की जायगी।
- (६) यूनियन के विधान में ऐसी व्यवस्था दी जायगी जिसके श्रनुसार कोई भी प्रान्त श्रपनी व्यवस्थापय-सभा वे बोटों के बहुमत द्वारा विधान की शर्तों पर पुनविचार कर सकता है श्रीर वह श्रारम्थिक दस वर्षों के बाद यूनियन से कभी भी श्रतग हो सकता है।

इमारे प्रस्ताव का निचोइ, जैसा कि इस मसौदे से ज़ाहिर होगा, अन्य बातों समेत यह था, कि छ मुस्लिम प्रान्तों के समूह को पाक्षितान-संघ और शेप प्रान्तों को हिन्दुस्तान सघ बना दिया जाय। और फिर इम ग्रुद्ध विदेशी मामलों, सुरचा तथा यातायात को लेकर एक संयुक्त-राज्य-सघ बनाये जाने तथा इन तीनों विभागों सम्बन्धी अधिकार दोनों संमों की भोर से इसी राज्य-संघ को सौंपे जाने पर विचार करने को तैयार थे। घाकी विभाग तथा बचे-खुचे मामले, दोनों संघों तथा प्रान्तों के अधीन रहने चाहियें। यह सब अतरिम काल के लिए किया गया था, क्योंकि पहले १० साल बीत जाने पर, हमें सघ से बाहर निकल जाने की छूट होगी। किन्द्र दुर्भाग्य से हमारी यह वाजिबी और मैत्रीपूर्ण तजबीज़ भी कांग्रेस ने दुकरा दी, जैसा कि उनके उत्तर से ज़ाहिर है। उल्टे, कांग्रेस के अन्तिम सुमाय भी वही थे, जो कि उन्होंने, केन्द्राधीन रखे जानेवाले विभागों के सम्बन्ध में, कान्क्रेन्स में शामिल होने से पहले रक्खे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी स्वीकृति के लिए एक और भी प्रखा सुमाव यह रख दिया है, कि "विधान टूटने की सुरत में, या गम्भीर सार्वजनिक परिस्थितयाँ उपस्थित होने पर, वेन्द्र को, प्रतिकारक कार्याई करने का अधिकार अवश्य प्राप्त होगा।" यह उनके १२ मई १६४६ के उत्तर में मौजूद है जो हमें भेता गया था।

यहाँ पहुँचकर बात-चीत का सिलसिला ट्रट गया या श्रीर हमें सूचित किया गया था कि

शिष्टमदक श्रपना वसन्य जारी करेगा, जो श्रव जनता के सामने है।

पहले तो मैं यही कहूंगा, कि वक्तस्य, श्रस्पष्ट श्रौर श्रनेक शून्य स्थानों से भरा है, श्रौर यह कि कार्य्विमाग को धोदे-से छोटे पैरों में समाप्त कर ढाला है। श्रस्तु, इसका ज़िक मैं बाद में करुगा।

"मुक्ते खेद है कि मंडल-द्वारा मुसलमानों की इस माँग को, कि पाकिस्तान का स्वतंत्र राज कायम कर दिया जाय, ठुकरा दिया गया है। इम फिर यही कहेंगे कि इिएडया की वैधानिक समस्या का एक्सात्र हल यही है छौर इसी में, न-केवल इिन्दू और मुश्लिम, वरन् इस विशाल देश की सभी जातियों का कल्याया होगा। और यह और भी खेद का विषय है कि मडल ने, पाकिस्तान के विस्त, वही इनकी छोर पिटी हुई युक्तियाँ देना परंड विथा है, और ऐसी शोचनीय माषा में विशेष दलीलें दी हैं कि जिन से मुसलमानों के दिलों को टेस पहुंची है। मेरी राय में यह केवल कांग्रेस को राज़ी और खुश करने के जिए किया गया है, कारण कि जब मंडल के सामने असलियतें आई थीं, तो उसने खुद, अपने चयान के पैरा पाँच में यह सम्मति दी थी:—

"इस विचार ने हमको हिन्दुस्तान को घाँट देने की सम्भावना पर निष्पत्त छौर गहरी सोच करने से नहीं रोका, क्योंकि हम पर, मुसलमानों की इस खरी छौर गहरी चिन्ता का प्रा-प्रा प्रभाव पहा है, कि ऐसा-न-हो कि उन्हें सदा के जिए हिन्दू बहुसंख्यक शासन के छाधीन रहना पहे।

"यह भय मुसलमानों के दिलों में ऐसा घर कर चुका है कि खाली काग़ज़ी मरचणों से इमे दूर नहीं किया जा सकता। यदि हिन्दुस्तान में सची शान्ति स्थापित करना है तो वह ऐसी कॉर्रवाइयों से हो सकेगी जिनमें कि मुसलमानों को श्रपने श्राधिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक विषयों में निज-श्रधिकार सिलने की गारटी हो "

''पैरा न० १२ में श्रीर भी जिस्वा है'--

"हमारा यह निश्चय, मुमलमानों की उन वास्तविक शकाश्यों के साथ, जो कि उन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के वारे में, एक ही श्राज़ाट हिन्दुस्तान में, हिन्दुओं को अत्यधिक बहुसख्या से द्वाये जाने के भय से पैदा हो रही हैं, हमें किसी प्रकार पायन्द नहीं करता।"

''श्रीर श्रव, श्रपने साफ्र साफ्र श्रीर पुर ज़ोर फ्रेंसर्जो की रोशनी में, श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या-क्या सिफ्रारिशें की हैं, ने इस नक्तन्य के पैरा १२ में हैं।

''श्रव मैं, वक्तव्य के सिक्तय भाग के कुछ श्रावश्यक नुक्तों पर रोशनी डालू गा .—

- (१) ''छन्होंने पाकिस्तान को दो भाग में, 'बी' उत्तर-पश्चिम की पेटी श्रीर 'सी' उत्तर-पश्चिम की पेटी श्रीर 'सी' उत्तर-
- (२) "दो विधान-परिषदों के वजाय, वर्ग ए, बी श्रोर सी के साथ, एक विधान-सभा की रचना कर डाली है।
- (३) "उन्होंने तय किया है कि 'ब्रिटिश हिन्दुस्तान तथा देशी रियासनों का एक ही संघ बनाया जाय, जिसको विदेश, सुरत्ता श्रौर यातायात् के विभागों पर श्रिष्ठकार होगा, तथा वह उक्त विभागों के लिए. श्रावश्यक शर्थ-उपार्जन भी कर सकेगा।

"यह कहीं भी ज़ाहिर नहीं होता, कि यातायात् पर उतना ही नियंत्रण रक्ता जायगा, जितना कि सुरचा के लिए श्रावश्यक है। शौर न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त सीनों

विभागों में आवश्यक धन एकत्रित करने के लिए, सब को किस प्रकार के अधिकार दिये जायँगे। हमारी राय यह थी, कि अर्थ-उपार्जन, कर लगाकर नहीं, वरन् केवल चटे द्वारा प्राप्त किया नाय।

(४) "यह तय पाया है कि 'संघ में, अभेज़ी हिन्दु स्तान तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा, एक धारासभा श्रोर एक प्रवन्धकारिणी कायम की जाय। किसी भी गम्भीर सांप्रदाणिक समस्या का निर्णय, धारासभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों मुख्य सप्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत श्रोर सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही किया जा सकेगा। उधर हमारा मत यह था कि — (क) सघ के लिए कोई धारासभा न हो, किंतु इस समस्या का हल विधान-परिषद् पर छोड़ दिया जाय। (ख) सघ में, पाकिस्तान समूह श्रीर हिन्दुस्तान समूह के प्रतिनिधि, संघ, प्रवधकारिणी श्रीर धारासभा में बराबर-बराबर हों। श्रीर (ग) कि, धारासमा, प्रवन्धकारिणी श्रथवा राज-प्रवध का कोई फ्रेंसला, जिसमें कि मतभेद हो, तीन-चौथाई के बहुमत ही से किया जाय। वक्तन्य से हमारी यह तीनों तजवीज़ें निकाल दी गई हैं।

''निश्चय, सघ की धारासभा की कार्यविधि में, एक यह सरस्य ज़रूर है, कि 'किसी भी गम्भीर साप्रदायिक समस्या का फ्रैसला, दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत तथा सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही हो सकेगा।

''तेकिन यह भी श्रस्पष्ट श्रोर कार्यक्प दिये जाने-खायक नहीं। खीजिये, भवा यह कौन फ्रेंसचा करेगा कि कौनसी समस्या गेम्भीर साप्रदायिक है श्रीर कौन-सी सामान्य श्रीर कौन-सी ख़ाविस क्षीमी ?

- (४) "हमारा यद्द प्रस्ताव, कि पाकिस्तान-समूद्द को पहले १० साल बीत जाने पर सम से बाहर जा सकने का श्रिधकार होना चाहिए, गो कांग्रेस की तरफ़ से इस पर कोई विशेष श्रापत्ति नहीं थी, छोड़ ही दिया गया। श्रव हमें, सघ विश्वान पर, केवल पहले १० साल बाद ही पुन विचार का श्रिधकार रह गया।
- (६) "श्रव विधान-निर्माण के काम को लीजिये। समूह 'बी' में, ब्रिटिश बलोचिस्तान का एक प्रतिनिधि ले लिया गया है। लेकिन उसका चुनाव क्योंकर होगा यह नहीं कहा गया।
- (७) 'विधान निर्माण के विषय में, सघ का विधान बनानेवालों में हिन्दुओं का अत्यधिक बहुमत रहेगा, क्यांकि अमेज़ी हिन्दुस्तान के २६२ सदस्यों के सामने कुल ७६ मुसलमान होंगे। श्रीर यदि देशी रियासलों के ६३ सदस्य भी शामिल हो जायँ, तो मुस्लिम अनुपात श्रीर भी गिर जायगा। ऐसी धारासमा, प्रधान, श्रन्य श्रप्तसरों श्रीर प्रतीत होता है कि सजाहकारि समिति का जुनाव भी, श्रपने बहुमत से करेगी। हा, मुक्ते केवल बचाव-वाली धारा ज़रूर मज़र श्राई है —

"सब की घारासमा में, पैरा १४ में वर्णित न्यवस्थाओं में परिवर्तन करनेवाले प्रस्ताव तथा गम्भीर साप्रदायिक मामलों के प्रस्तावों के लिए, उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के मत का होना श्रावश्यक होगा।

"धारासभा का प्रधान यह निश्चय करेगा कि प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में से, कौनसा गम्भीर साम्प्रदायिक है श्रीर यदि किसी एक सम्प्रदाय के बहुमत ने मांग पेश की हो, तो प्रधान को श्रपना फ्रेसला देने से पहले फेटरल कोर्ट की सलाह लेनी होगी।

"तो इसका यह मतलब मिकला कि प्रधान ही इसका फैसला करेगा। फेडरल कोर्ट की सम्राह उस पर बाध्य नहीं होगी श्रीर न ही कोई जान सकेगा कि क्या सलाह मिली, क्योंकि प्रधान को तो केवल सलाह करना ही होगा।

(म) "जैसा कि इमने जनमत लेकर तथ करने का प्रस्ताव किया था, उसे न मानकर, प्रांतों का श्रपने-श्रपने समृद्दों में निकल सकना, उस प्रांत की धारासभा के हाथों में छोड़ा गया है। "परा २० में लिखा है .--

"नागरिक श्रधिकारों, श्रव्पसंख्यायों, कयावनी तथा श्रतिरिक्त इनाकों के श्रधिकारों पर सन्नाहकार समिति में एक्त मभी लोगों के प्रतिनिधि रहने चाहियें। इनका फर्ज़ होगा कि वे संघ विधान-परिपद् को रिपोर्ट करें कि यह श्रधिकार प्रातीय, समूह या संघ के विधान में सिन-नित किये नायें या न किये नायें।

"इससे सचमुच एक श्रौर भी गहरी समस्या उठ खड़ी हुई। वह यह कि, यदि विधान सभा इन मामलों को बहुमत से सघ-विधान में लेना या न लेना तय करेगी तो कल को सघ में श्रौर विषयों पर विचार किने जाने का दरवाज़ा खुल जायगा। इसमे तो वह खुनियादी श्रमुल बरबाद हो जायगा, जिसके श्रनुसार सब को श्रपने श्रधिकार केवल ३ मामलों तक सीमित रखने होंगे।

"इस आवश्यक दस्तावेज पर विचार करके मैंने यह मोटे-मोटे नुक्ते जनता के सामने रखने की कोशिश की है। मैं मुस्लिम लीग की कार्यकारिगी श्रीर कोंसिल के निर्णय को पहले महीं देख रहा, जिनकी बैठक दिल्ली में जल्द होनेवाली है। इस मामले के गुण दोषों पर पूरा विचार करके फैसला देने का श्रिधकार तो उसी को है श्रीर विटिश शिष्टमण्डल तथा वाहसराय के वक्तस्यों की पूरी-पूरी छान-बीन भी वही करेगी।"

#### कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव

२४ मई १६४६ को काग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है:--

'िजिटिश सरकार की श्रोर से कैबिनेट शिष्टमगढल श्रोर वायसराय ने १६ मई १६४६ को जो वरू व्य प्रकाशित किया है श्रोर इस सम्बंध में कांग्रेस के समापति श्रोर शिष्टमगढल के स्ट्रियों के वीच जो पत्रव्यवद्दार हुआ है, उस पर इस समिति ने बढ़ी सावधानी से विचार किया है। समिति ने श्राज्ञाद श्रोर स्वाधीन भारत की स्थापना के लिए शांति श्रोर सहयोगपूर्वक शिक्त इसतातित कराने के लिए इस पर गौर किया है। इस प्रकार के (स्वाधीन) भारत के निर्माण के लिए केन्द्र का सुदद होना श्रावश्यक है जिससे संसार के जोकमत में वह शक्ति श्रोर गौरव का प्रतिनिधित्व कर सके। इस वक्तव्य पर विचार करते हुए समिति ने उस रूप में भारत के मिवव्य पर भी विचार किया है जिसका चित्र शिष्टमगढला के सदस्यों ने कामचलाऊ सरकार की स्थापना करने के स्पष्टीकरण द्वारा खींचा है। चित्र श्रभी तक श्रधूरा श्रोर श्रस्पष्ट है। केवल पूर्ण चित्र के श्राधार पर ही समिति इस बात का निर्णय कर सकती है कि यह (वक्तव्य) उसके उद्देश्यों के प्रनुद्धप कहा तक है। यह उद्देश्य हैं——भारत के लिए स्वाधीनता, वन्द्र में सीमित होने पर भी दद अधिकार-शक्ति, प्रातों के लिए पूर्ण स्वशासन, केन्द्र में श्रोर इकाहयों में प्रजातत्रीय ढांचा, प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी श्रधकार का श्राश्वासन जिससे वह विकास का पूर्ण श्रीर-समान सुश्रवसर प्राप्त कर सके श्रीर यह कि प्रत्येक सम्प्रदाय इस विशाल ढांचे के अन्दर श्रपनी इच्छा के श्रनुसार जीवन व्यतित करने का श्रवसर प्राप्त कर सके।

समिति को यह देखकर अफसोस हो रहा है कि इन उद्देश्यों श्रीर निटिश सरकार के

विभिन्न प्रस्तावों में विरोधाभास पाया जा रहा है, श्रीर खाम कर उस श्रन्तिस काल में, जब कि यह कामचलाऊ सरकार श्रमल में श्रायेगी, जोरदार परिवर्तनों की निवेचना नहीं की है, यद्यपि वक्तव्य के २३ में पैरामाफ में उसके लिए श्राश्वासन दिया गया है। श्रगर भारत श्री श्राज़ादी लाध्य में है तो कामचलाऊ सरकार का कार्यकलाप वास्तव में उस श्राज़ादी के निकटतम पहुँच जाना चाहिए चाहे कानूनी रूप में ऐसा मले ही न हो सके, श्रीर ऐसा होने के मार्ग में जितनी भी श्रहचनें श्रीर वाधाएँ हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिए। विदेशी फीजों का यहाँ लगातार बनी रहना श्राज़ादी का प्रतिरोध है।

कैविनेट शिष्टमदल श्रौर वाहरूराय ने जो वक्तस्य प्रकाशित किया है उनमें कुछ ऐसी सिफारिशों मिम्मिलित हें श्रौर उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई की सिफारिश की गयी है जिससे विधान-परिपद् का निर्माण हो सके, जो विधान-निर्माण के कार्य में पूर्ण श्रधिकारिणी होगी। सिमिति हन (वक्तन्य की) सिफारिशों में से कुछ से सहमत नहीं है। उनकी राय में विधान परिषद् को ही यह श्रधिकार होगा कि वह किसी स्थिति पर पहुँचकर इनमें ऐसे परिवर्तन श्रौर भिन्नताएँ पैदा न करके ऐसी न्यवस्था कर दे कि कुछ प्रमुख साम्प्रदायिक मामलों में दोनों ही सम्प्रदायों के बहुमत का निर्णय नेना श्रावश्यक हो।

विधान-परिषद् के लिए चुनाव की पद्ति दस लाख पर एक के प्रतिनिधित्व के श्रनुपात पर श्राधारभूत है, पर एसेम्बली के यूरोपियन सदस्यों—श्रीर खासकर बनाल के बारे में इस बात की श्रोर ध्यान महीं दिया गया है। इसिलिए समिति श्राशा करती है कि इस भूल को सुधार दिया जायगा।

विधान-परिषद् प्रांतः निर्वाचित सस्था बननेवाली है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय स्यवस्थापक-सभाएँ करेंगी। वल्चिस्तान में निर्वाचित एसेम्बली नहीं है छौर न श्रन्य कोई ऐसा चेम्बा है जो विधान-परिषद् के लिए प्रतिनिधि चुन सके। सारे बल्चिस्तान प्रान्त की श्रोर से किसी भी एक नामज़द व्यक्ति के लिए बोलना उचित न होगा, क्योंकि वह वास्तव में उसका प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार नहीं करता।

कुर्ग में व्यवस्थापिका कौन्सिल में कुछ तो नामज़द सदस्य हैं और कुछ हैं युरोपियन जो सौं से भी कम सदस्यों के खास चुनाव-चेत्र से चुने गये हैं। केवल श्राम चुनाव-चेत्रों से निर्वाचित सदस्य ही इस (विधान-परिषद् के) निर्वाचन में भाग से सकते हैं।

कैबिनेट-शिष्टमढल के वक्त व्य-द्वारा प्रान्तों को स्वायक्त सक्ता श्रीर श्रवशिष्ट शक्तियों के श्रविकार देने के बुनियादी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रान्तों का समूह बनाने के लिए स्वतन्न होना चाहिए। फलतः यह सिफारिश भी की गयी है कि प्रान्तोय प्रतिनिधि ऐसे दलों में विभाजित हो जायँगे जो प्रस्थेक दल में प्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे श्रीर हस बात का फैसला भी करेंगे कि प्रान्त के लिए कोई समूह-विधान भी बनाया जाना चाहिए। इन प्रथक व्यवस्थाओं में स्पष्ट नुटि दिलायी देती है और यह मालूम हो जायगा कि इसमें बाध्यतामूलक विधान रख दिया गया है जो प्रान्तीय स्वायक्त श्रिषकारों के बुनियादी सिद्धान्त पर कुटाराबात करता है। वक्त व्य का सिफारिशी रूप कायम रखने के लिए श्रीर इस दृष्टि से कि ये धाराएँ एक दूसरी के साथ प्रासागिक बनी रहें (प्रकरण-विरद्ध न हो जायें) समिति ने १४ वें पैराप्राफ का पाठ किया है जिससे सम्बद्ध प्रान्त सर्व प्रथम इस बात का निर्णय करेंगे कि व उस दल में रहें या नहीं जिन्हें उनमें रखा गया है। इस प्रकार विधान-परिषद् को एक स्वतन्त्र

संस्या समका जाना चादिए श्रोर विधान बनाने श्रोर उसे श्रमत में ताने के धारे में श्रन्तिम श्रधिकारिणी सस्था भी।

वक्तम्य का जो श्रश देशी राज्यों के सम्बन्ध में हैं उसका बहुत-सा श्रंश भविष्य के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी यह समिति इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि विक्कुल विसदश तत्वों से नहीं बन सकती, श्रौर विधान-परिपद् के लिए देशी राज्यों से जो प्रतिनिधि नियुक्त करने का ढग हो वह जहाँ तक हो सके प्रान्तों-द्वारा स्वीकृत ढग का होना चाहिए। समिति को इस बात का गम्भोर दु.ख है कि इस वर्तमान युग में भो कूछ रियासर्ते इस बात की कोशिश कर रही है कि वे श्रपनी प्रजा का मनोबल सशस्त्र सेनाश्रों-द्वारा कुचल दें। देशी राज्यों में हाल की यही घटनाएँ भारत के वर्तमान श्रोर भविष्य दोनों हो के लिए महस्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे इस बात को प्रकट करती हैं कि कुछ देशी राज्यों की सरकारों की नीति में होई वास्तविक परि-वर्तन नहीं हुश्रा है श्रीर न सर्वोपिर-सत्ता का हपयोग करनेवालों की नीति में ही।

कामचलाऊ राष्ट्रीय सरकार की बुनियाद तमी होनी चाहिए और उस पूर्ण स्वतंत्रता की पूर्वस्चक होनी चाहिए जो विधान-परिपद् से पेदा होगी। वह इस तथ्य की समस्कर हो अमल में आनी चाहिए यद्यपि वर्तमान अवस्था में कानून में परिवर्तन नहीं भी हो सकते। अन्तरिम-काल में गवर्नर-जनरल शासन के प्रधान बने रह सकते हैं, पर सरकार मित्रमडल के रूप में कार्य करे और वह केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो। प्रान्तीय सरकार का दर्जा, अधिकार और रचना की परिभाषा पूर्णत. की जानी चाहिए जिससे समिति किसी निर्णय पर पहुँच सके। मुख्य साम्प्रदायिक मामलों का निवटारा ऊपर बताये छग पर होना चाहिए जिसमे अल्पसख्यकों के मन से सदेह दूर हो जाय।

कार्यकारिया सिमिति का विचार है कि मान्तीय सरकारों और विधान-परिषद् की स्थापना से सम्बद्ध समस्याओं पर साथ ही विचार किया जाना चाहिए जिससे वे एक ही चित्र के दो श्रंग प्रतीत हों श्रार दोनों में क्रमबद्धता होनी चाहिए श्रीर यह भावना भी कि भारत की श्राजादी श्रब रवीकार कर ली गयी है श्रोर श्रब शाप्य है। इस विश्वास के साथ ही कि ये उस स्वतत्र, महान् श्रीर स्वाधीन भारत के निर्माण में लगी हैं . यह कार्यकारियी समिति इस कार्य में हाथ बँटा सकती है श्रीर सारे भारतवासियों का सहयोग श्रामित्रत कर सकती है। पूरे चित्र की गैरहाज़िरी में समिति इस समय कोई भी राय देने में श्रसमर्थ है।''

मास्टर तार।सिंह का भारत मंत्रो के नाम २४ मई का पत्र

"भारत के भावी विधान के लिए विटिश मित्र प्रतिनिधि-महत्व की सिकारिशें प्रकाशित होने के बाद से समस्त सिख-सम्प्रदाय में निराशा, विरोध धोर रोष की लहर फेंक गयी है। इसके कारण स्पष्ट हैं।

सिखों को विव्कुल मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया है। पजाब, उत्तर परिचमी सीमाप्रान्त, सिंध छोर विलोचिस्तान का "बी" गुट बनेगा छोर इस गुट में प्रत्येक सम्प्रदाय को जो प्रतिनिधि दिये गये हैं वे इस प्रकार होंगे—२३ मुसलमान, ६ हिन्दू और चार सिख। क्या कोई व्यक्ति इस सभा में सिखों के प्रति न्याय की छाशा कर सकता हे १ मिन-प्रतिनिधि-महल मुसलमानों की "बहुत ठीक छोर तीय चिन्ता" को स्वीकार करता है क्यों क इस बात की छाशका है कि उन्हें 'निरन्तर हिन्दू बहुमत शासन के छथोन' रहना पड़ेगा।

किन्तु क्या सिखों को ठीक और तीव चिन्ता नहीं है स्रोर क्या यह आशका नहीं है कि

उन्हें निरन्तर सुिलम बहुमत-शासन के श्रधीन रहना पड़ेगा ? यदि विटिश सरकार मिलों की माननाश्रों से भिज्ञ नहीं है श्रीर यदि सिलों को निर्न्तर सुिलम शासन के श्रधीन रखा गया तो प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को सिलों की चिन्ता का विश्वास विज्ञाने के लिए उन्हें कुछ उपायों को काम में लाना पड़ेगा। मित्र-प्रतिनिधि-मढ़ल ने सुिलम शासन के श्रधीन वेचल पजाय श्रीर बंगाल के ही गैर-सुिलम चेत्रों को नहीं रखा है विकि इसमें श्रासाम के समस्त प्रान्त को भी शामिल कर विया है जहां गैर-सुिलम जनता श्रायधिक सख्या में है। स्पष्टत: यह मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए किया गया है। यदि प्रतिनिधि-मंद्रल की सिफारिशों का सर्वोपिर विचार मुसलमानों को रखा प्रदान करना है वो यही ध्यान सिलों के लिए क्यों नहीं रखा गया, लेकिन मालूम होता है कि सिलों को जानवूम कर किसी प्रान्त, गुट या केन्द्रीय सत्र में सार्थक प्रभाव रखने से बंचित किया गया है।

१४ (२) श्रोर १६ (७) धाराश्रों का मैं उल्लेख करता हूँ जिनमें यह निश्चित रूप से व्यवस्था की गयी है कि कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए हिन्दु श्रों श्रोर मुसलमानों दोनों ही का बहुमत श्रावश्यक है। सिखों को बिल्कुल छोड दिया गया है, यद्यपि उनका श्रन्य सम्प्रदायों के समान ही कार्यों से सम्बन्ध है।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मडल की सिफारिशों का मैं तो यही तारपर्य समसता हूँ, किन्तु प्रश्न श्रस्यन्त गम्मीर श्रीर महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे उत्पन्न हुई स्थित पर विचार करने के लिए यहा एकत्रित सिख प्रतिनिधियों ने मुक्ते श्रापसे कुछ वार्ते स्पष्ट करवाने तथा यह मालूम करने के लिए सलाह दी है कि क्या कोई ऐसा संशोधन करने की श्राशा है जो सिखों को निरन्तर श्रधीनता से बचा सकें।

इसिंतए में तीन प्रश्न करता हु: --

- (१) सिखों को सम्प्रदायों में एक सम्प्रदाय मानने का क्या ताल्पर्य है ?
- (२) सान लीजिये कि गुट "वी" का बहुसख्यक दल ३६ (४) धारा के श्रन्तर्गत एक विधान बनाता है कि किन्तु सिख सदस्य उसमे सहमत नहीं हैं तो क्या इसका अर्थ गति-श्रवरोध होगा श्रथवा सिख सदस्यों के विरोध का श्रर्थ केवल श्रसहयोग होगा ?
- (३) १४ (२) श्रीर १६ (७) धाराश्रों के श्रन्तर्गत मुसलमानों श्रीर हिन्दुश्रों को जो श्रधिकार दिये गये हैं क्या सिखों को भी ऐसा श्रधिकार मिलने की कोई श्राशा है ?"

मास्टर तारासिंह के नाम भारत मत्री का पत्र ता० ११ जून १६४६ "२४ मई के श्रापके पत्र के जिए श्रापका धन्यवाद।

मित्र-प्रतिनिधि मंडक के वस्तन्य का मसविदा तैयार करते समय, हमने सिखों की श्राशकाश्रों को प्रमुख रूप से श्रपने ध्यान में रखा था, श्रीर में निश्चित रूप से यह दावा कर सर्कता हूँ कि हमारे सममुख अपस्थित विभिन्न विकरणों में से सिखों के दृष्टिकीण से सीवत्तम उपाय को ही हमने सुना। मेरा विश्वास है कि श्राप यह बात स्वीकार करेंगे कि यदि भारत को दो पूर्ण सत्ता सपन्न राज्यों में विभक्त कर दिया जाता श्रयता पजाब के हक कर दिये जाते तो इसमें सिखों को कोई भी निर्णय उतना मान्य नहीं हो सकता था, जितना कि वास्तव में किया गया यह निर्णय।

भ्रापने भ्रपने पत्र के भ्रन्त में जिन विस्तृत बातों को उठाया है मैंने छन पर खूव मननपूर्वक

विचार किया है। मुसे खेद है कि मिशन उक्त वक्तन्य का कोई श्रोर 'पूरक' श्रथवा न्याख्या प्रकाशित नहीं कर सकता। किन्तु पंजाब में श्रथवा उत्तर-पिश्चमी गुट में सिखों की रिथित की बुरा बनाने का कोई इरादा नहीं है श्रोर न ही मेरे खयाज से उनकी स्थित खराब की गयी, क्योंकि यह कभी सोचा तो नहीं जा सकता कि विधान-निर्मात्री परिषद् श्रथवा पजाब की कोई भावी सरकार पंजाब में सिखों की विशेष स्थिति की श्रवहेजना करेगी। श्रापके संप्रदाय के महत्व का श्रनुमान विधान-निर्मात्री परिषद में सिखों को दी गयी सीटों की सख्या पर नहीं निर्मर करेगा। श्रीमान् याहसराय ने मुक्ते बताया है कि उन श्राशका श्रों को ध्यान में रखते हुए, जो श्रापने श्रपने सपदाय की श्रोर से प्रकट की हैं, उन्हें विधान-निर्मात्री परिषद के बन जाने पर प्रमुख दजों के नेता श्रों से विशेष रूप से सिखों की स्थिति के सम्बन्ध में सोच-विचार करने के जिए बड़ी प्रसन्तता होगी, उन्हें श्राशा है कि यदि उन्हें (नेता श्रों को) सममा कर राजी रने की श्रावश्यकता हुई तो वे उन्हें यह सममाकर राजी कर सकेंगे कि किसी भी हाजत में सिखों के हितों की श्रवहेजना न की जाय।

यदि श्राप श्रीर सरदार बल्देवसिह जून के प्रथम सप्ताह में मंत्रि प्रतिनिधि मंडल श्रीर बाइसराय से भेंट करना चाहे तो हमें श्रापसे भेंट करने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

कांग्रेस की कार्यकारिया। समिति की बॅठक २४ मई को होने के बाद ६ जूनके लिए स्थिगित हो गयी है। २४ मई की बैठक में समिति ने कैबिनट मिशन के वक्तन्य पर श्रपनी श्रतिम राय ज़ाहिर करने में तब तक के लिए श्रसमर्थता प्रकट की है जब तक कि उसके सामने केन्द्र में स्थापित की जानेवालो राष्ट्रीय कामचलाऊ सरकार का पूरा चित्र न हो।

मिशन की सिफारिशों पर गांधीजा का वक्तव्य (२-६-४६)

भ्रहमदाबाद, २ जून

महात्मा गांधी श्राज के 'हरिजन' में 'महत्वपूर्ण दोष' शीर्षक से जिखते हैं-

''मैं समकता हूँ कि सरकारी घोषणा पत्र, जैसा कि उसका वास्तविक श्रीर कानूनी तौर पर विश्लेषण किया गया है, उदार एव स्पष्ट है। तिस पर भी उसका सार्वजिनक विश्लेषण सरकारी पत्त की श्रपेता भिन्न होगा। श्रीर यदि यह ऐसा ही हो श्रीर इसी भाति यह लागू भी हो तो यह बरा है।"

महात्माजी श्रागे कहते हैं—''मारत में श्रगरेज़ी राज के दीर्घकालीन शासनकाल हित्हास में, सरकारी विश्लेषण तो श्रप्रकट रहने पर भी जागू किया ही गया। इससे पूर्व भी यह कहने में मैंने कभी सकीच नहीं किया कि भारत में कानून बनाने वाला, न्यायाधीश श्रीर फांसी देनेवाला—तीनों एक हो हैं। क्या यह सत्य नहीं कि प्रस्तुत सरकारी घोपणा-पत्र साम्राज्यवादी परिपाटियों से विदाई जैनेवाला है ? मैंने इसका उत्तर दिया है, 'हां'। हमे जैसा होना चाहिए, वैसा ही हो, किन्तु हमें तो इसमें की मुटियों पर दृष्टि ढालनी चाहिए।''

कुछ समय विश्राम करके प्रतिनिधि-महत्त शिमला से १४ जून को दिली लीट श्राया श्रीर उसने १६ जून को एक वक्तन्य दिया, किंतु श्रमी हम केन्द्र से बहुत दूर हैं। यह श्रमुमान किया जाता था कि प्रतिनिधि महत्त वक्तन्य जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का निर्माण कर चुका होगा। किन्तु प्रतिनिधि महत्त ने वक्तन्य तो पहले जारी कर दिया श्रीर तब वह श्रन्तिम सरकार की योजना की तलाश में निकला। इस प्रकार इस समय को श्राने में यथेष्ट चिलव होन। था जब कि लाखों श्रल श्रीर वस्त्र के बिना तहर रहे थे। यह है पहला दोष।

सर्वोपिर सत्ता का प्रश्न श्रभी तक हल नहीं हुशा श्रीर यह कहना पर्याप्त नहीं कि भारत से श्रगरेज़ी शासन की समानि के साथ ही सर्वोपिर सत्ता का श्रन्त हो जायगा। श्रतिम काल में यदि इस पर बंधन नहीं होगा, तो स्वतन्न सरकार हो जाने पर उसके सामने श्रनेक किनाह्यां उपस्थित होंगी। यि यह श्रंतिम सरकार के निर्माण के साथ समाप्त नहीं हो जाती तो उसे श्रतिम सरकार के सहयोग से रियासती प्रजा के हित को मुख्यत दृष्टि में रखते हुए कार्य करना चाहिए। यह तो जनता ही है जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, न कि राजे महाराजे। इनका यह कहना है कि सर्वोपिर सत्ता जनता की श्राजादी को द्वाने के लिए नहीं है। यदि नरेश श्रवनी बात के सक्चे हैं तो उन्हें इस नई स्कीम में बताई सार्वजिनक सर्वोपिर सत्ता का स्वागत करत हुए श्रवने को तदनुसार बनाना चाहिए। यह है दूसरा दोष।

यह घोषणा की गई है कि श्रतिस्म काल में भोतरी शांति एव व्यवस्था बनाये रहने तथा बाहरी श्राक्षमण से रहा करने के हेत फौज रखी जायगी। यदि फौज को इस काल के लिए रखा ही गया तो यह विधान-परिषद् के लिए बोमा साबित होगी। एक राष्ट्र, जो, बाहरी श्रथवा, भीतरी रूप में श्रपनी रहा के लिए दूसरे राष्ट्र की फौजें श्रपने यहां रखने का इच्छुक हो, उसे किसी भी रूप में स्वतन्न नहीं कहा जा सकता।

इसका तो यही मतलब हुआ कि वह जाति स्वायत्त शासन के अयोग्य है। कहने का तारेपर्य यह है कि इसे अकेला' अचल और अदिग रहने दिया जाय। यदि हमें स्वतन्न होकर चलना है तो हमें अतिरम काल में बिना सहायता के खड़े होना सीखना चाहिए। हमें चम्मच से दूध पीना छोड़ देना होगा। विटिश सरकार अथवा उसके लोगों की अनुदारता के कारण जैमा कि हम चाहते है वैसा नहीं हो रहा, किन्तु हैं यह हमारी ही कमज़ोरिया। जो कुछ भो हमें मिलना है, वह हमें मिलना ही था। उसे समुद्र पार की भेंट नहीं कहा जा सकता। जो तीन मन्नो यहा आये है, उन्होंने जो करना है उसकी घोषणा की है। यदि वे पुरानी ब्रिटिश घोषणाओं की मालि ही करेंगे और विटिश शासन को बनाये रहने के ताने वाने रचेंगे, तो वह समय उन्हें दोषो उदराने का होगा। ययि भयभात होने का आधार है तथािप दूर चितिज पर ऐसा कोई चिह्न नहीं कि उन्होंने कही एक बात हो और की दूसरी। (ए० पो॰ आई०)

अन्तर्शालीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यत्त, पंडित जवाहरताल नेहरू और वाइसराय के बीच पत्र-व्यवहार।

लार्ड वेवल के नाम काम्रेस के अध्यत्त का २४ मई, १६४६ का पत्र।

२० श्रकवर रोड, नई दिल्की, २४ मई, १६४६

प्रिय लार्ड वेवल,

श्रापको स्मरण होगा कि श्रन्तर्कातीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में जो वर्तमान बात-चीत चल रही है उसके प्रारम्भ से ही कांग्रेस की यह मांग रही है कि उसमें कानूनी तौर पर भौर वैधानिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए ताकि उसे वस्तुत एक राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया जा सके। वर्किंग कमेटी ने श्रनुभव किया है कि भारतीय समस्या के शांतिपूर्ण निपटारे के बिए ऐसा करना नितान्त श्रावश्यक है। इस प्रकार का स्वरूप दिये बिना, श्रन्तर्कादीन सरकार भारतीय बोगों में स्वतन्त्रता का उद्बोधन नहीं कर मकेगी, जो कि श्राज श्रारपिक श्रावश्यक है। परन्द्र लार्ड पैथिक-लारेंस श्रीर श्राप दोनों ने ही इस प्रकार के वैधानिक परिवर्तन के मार्ग में श्राने-वाली कठिनाइयों की श्रीर ध्यान याक्रुष्ट किया है, यद्यपि इसके साथ ही श्रापने हुने यह विश्वास भी दिखाया है कि यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से कम वास्तव में श्रन्तकांजीन सरकार का स्वरूप सत्यशः एक राष्ट्रीय सरकार का ही होगा। विटिश सरकार की इस घोषणा के उपरान्त कि विधान-निर्माण का प्रन्तिम उत्तरदायिश्व विधान निर्मात्री परिषद् पर ही होगा श्रीर उसके द्वारा बनाया गया विधान बाध्य होगा, वर्षिंग कमेटी यह श्रनुभव करती है कि भारतीय स्वतन्त्रता की स्वीकृति सक्तिकट है। यह तो स्पष्ट ही है कि विधान निर्मात्री परिषद् की श्रवधि-पर्यन्त जो श्रन्तर्भातोन सरकार कार्य करेगी, उसमें इस स्वीकृति का प्रतिविम्व श्रवश्य रहेगा। श्रापके साथ मेरी जो म्रन्तिम बातचीत हुई थी, उसमें श्रापने कहा था कि म्रापका यह इरादा है कि म्राप सरकार के एक वैधानिक श्रध्यक्त की हैसियत से काम करेंगे श्रीर व्यावहारिक रूप से श्रन्तकितीन सरकार को स्वाधीनता पाप्त उपनिवेशों के मंत्रिमडलों जैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे। परन्त यह विषय इतना श्रधिक मद्दवपूर्ण है कि इसे श्रनियमित रूप से हुए वार्तालाप पर छोड़ देना न तो श्रापके प्रति न्यायपूर्ण होगा श्रीर न ही काग्रेस की कार्य कारिग्री के प्रति । कानून में कोई परिवर्त्तन किये विना भी नियमित रूप से कोई ऐसा सममौता हो सकता है कि जिससे कांग्रेस की कार्य-कारिग्री को यह विश्वाप हो जाय कि श्रन्तर्कालीन सरकार ज्यावह।रिक रूप में एक स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश के मन्त्रिमढल की भाँति ही कार्य करेगी।

केन्द्रीय असेम्बली के प्रति अन्तर्कालीन सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर भी इसी माँति सोचविचार किया जा सकता है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत ऐसी शासन-परिषद की न्यवस्था है जो केन्द्रोय व्यवस्थापिका परिषदु से सर्वथा स्वतन्त्र हो, लेकिन एक ऐसी परम्परा की मींव डाली जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप शासन-परिषद् तभी तक प्रतिष्ठित रहसकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका-परिषद् का विश्वाश प्राप्त रहे । श्रन्तर्कातीन सरकार के मन्त्रिमढल के स्वरूप, श्राकार-प्रकार श्रोर सगठन इत्यादि क सम्बन्ध में श्रन्य विस्तृत वार्ते भो, जिनका उरु के स्रापके साथ हुई मेरी बात-चीत के दौरान में श्राया था, उपर्युक्त दोनों मूलभूत प्रश्नों सन्तोषजनक निर्णय पर ही निर्मर करेंगी । यदि श्रन्तर्कालीन सरकार की उत्तरदायित्व का प्रश्न स्थिति स्रोर उसके सन्तोषजनकरूप से इब हो गया श्रविलम्ब सुलमा लेंगे । जैसा तो सुक्ते आशा है कि हम अन्य परन भो कि मैं प्रापको पहले भो लिख चुका हू कि कामेस-कार्यकारियो की बैठक स्थगित हो चुकी है श्रीर व्योंही श्रावश्यकता पहेगी उसे पुन बुला लिया जायगा। मैं श्राप से श्रतुरोध करू गा कि श्राप सुमे इस सबध में श्रपने निर्णय श्रीर कार्य-क्रम की सूचना दीजिये जिससे कि तद्तुसार विक्री कमेटी की बैठक बुवाई जा सके। मैं सोमवार को मध्री के लिए प्रस्थान कर रहा हु श्रीर श्रापसे प्रार्थना कलँगा कि श्राप मेरे पत्र का उत्तर वहीं हैं।

> श्रापका सच्चा, (हस्ताह्मर) ए॰ के॰ श्राजाद

हिज एक्प्रेलेंसी मार्शन वाह्काडगढ वेवन, वाह्सराय भवन, नयी दिल्ली। कांग्रेस के श्रध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का ३० मई, १६४६ का पत्र। वाइसराय भवन, नई रिल्जी।

प्रिय मौजाना साहव,

श्रन्तकीलीन सरकार के सम्बन्ध में मुक्ते श्रापका २१ मई का पत्र मिल गया है।

- २. हम अनेक अवसरों पर इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं और आप तया आपकी पार्टी अन्तर्कालीन सरकार के अधिकारों की सन्तोषजनक परिभाषा को जो महत्व देती है उसे मैं स्वीकार करता हूं और जिन कारणों से मेरित होकर आप इन प्रकार की परिभाषा की मांग करते हैं उनकी भी में सराहना करता हू। मेरी कठिनाई यह है कि अध्यिषक उदारतापूर्ण इच्छाओं को भी यदि नियमित रूप से किसी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाय तो समवतः श्वरं स्वीकार न किया जा सके।
- ३ निस्सदेह मैंने श्राप से यह नहीं कहा कि श्रन्तकां जीन सरकार को वही श्रिधकार पाप्त होंगे जो कि स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों के मन्त्रिमढ़ जों को हैं। संपूर्ण चेधानिक स्थिति सर्वधा विभिन्त है। मैंने यह कहा था कि मुक्ते निश्चय है कि सम्राट् की सरकार नयी श्रन्तकां जीन सरकार के प्रति वैसाहो घनिष्ठ बर्ताव करेगी जैसा कि किसी स्वाधीनतापाष्त उपनिवेश की सरकार के प्रति ।
- ४. सम्राट् की सरकार यह बात पहने ही कह चुकी है कि वह देश के दिन प्रतिदिन के शासन प्रवन्ध में भारतीय सरकार की यथासमव स्रधिक-से-श्रधिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगी, स्रीर शायद मेरे लिए श्रापको यह श्रारवासन दिखाने की कोई श्रावश्यकता नहीं है कि मैं सम्राट् की सरकार के इस वचन का श्रन्थश पालन करने का हरादा रखता हू।
- ४ मुक्ते इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस भावना से प्रेरित होकर सरकार काम करेगी वह किसी नियमित दस्तावेज छोर श्राश्वासन की श्रपेणा कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण है। निस्सन्देह यदि श्राप मुक्तपर विश्वास करने को तैयार हैं तो हमजोग इस तरीके से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकेंगे कि जिससे भारत को वाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्रता का श्रनुभव हो सकेगा श्रीर ज्योंही नया विधान बन जायगा हम पूर्ण स्वाधीनता के लिए श्रपने-श्रापको तैयार कर लेंगे।
- ६. मुक्ते हार्दिक रूप से यह आशा है कि कांग्रेस इन आश्वासनों को स्वीकार कर लेगी श्रीर ननुनच के बिना उन महान् समस्याओं को सुलक्ताने में हमारा हाथ बँटायेगी, जिनका हमें सामना करना पह रहा है।
- ७ जहा तक कार्य क्रम का प्रश्न है, आपको ज्ञात ही होगा कि मुस्तिम लीग कोंसिख की बैठक ४ जून को होने जा रही है, जिसमें, जैसा कि हमें पता चला है, निश्चित निर्णय किया जायगा। इसिलए मेरा यह सुमाव है कि यदि आप शुक्रवार, ७ तारीख को दिवली में विकेंग कमेटी की पुनः बैठक बुला जें तो सभव है कि आगामी सप्ताह के शुरू में ही सभी दल महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम फैसला कर सकें।

श्रापका स<sup>उचा</sup>, (इस्ताचर) वेवज । श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का ४ जून, १६४६ का पत्र। (यह पत्र श्री जिन्ना की स्वीकृति से प्रकाशित किया जा रहा है।)

"श्रापने कल सुक्ते उस कार्रवाई के सम्बन्ध में, जो यदि एक दल द्वारा प्रतिनिधि म्डल के १६ मई वाले वक्तव्य की स्वीकृति श्रीर दूसरे के द्वारा श्रस्वीकृति की हावत में की जायगी— एक श्रारवासन देने को कहा था।

"आपको प्रतिनिधि-मण्डल की छोर से निजी रूप से यह छ। स्वासन दे सक्ता हूँ कि हम दोनों दलों में से किसी भी एक दल से भेद-भाव-पूर्ण चर्ताव नहीं करना चाहते छोर यदि कोई दल उसे स्वीकार कर लेता है तो जहां तक परिस्थितिया श्रमुखल होंगी हम वक्तव्य में उिल्लिखित योजना के श्रमुखार कार्य को श्रागे चहार्येंगे, परन्तु हम श्राशा करते हैं कि दोनों ही दल उसे स्वीकार कर लेंगे।

"में श्रापका कृतज्ञ हूंना यदि श्राप इस धारवामन को सार्वजनिक रूप मे प्रकट न होने हैं। यदि श्रापके लिए श्रपनी कार्यकारियों को यह वताना श्रावश्यक-प्रतीन होता है कि श्रापको यह श्रारवासन दिया गया है तो में कृतज्ञ हूँना, यदि श्राप कार्यकारियों के सदस्यों के लिए इस हार्त की न्याख्या कर हैं।"

वाइसराय के नाम श्री जिन्ना का १२ जून १६४६ का पत्र। "मुक्ते धापका १२ जून का पत्र मिला।

"श्रपने द्र जून के पत्र द्वारा में श्रापको पहले ही स्चित कर चुका हूँ कि हमने मंत्रि-मंदल के वक्षक्य में निर्दिष्ट योजना की न्वीकृति का निर्णय श्रापके ममता के फार्मू ले के श्राधार पर ही किया था, जो कि लीग की वर्किंद्र कमेटी श्रीर कोंटिच-द्वारा श्रन्तिम निर्णय पर पहुँचने में एक श्ररयधिक महस्वपूर्ण कारण था।

"मुक्ते पता चला है कि काग्रेस ने इस सम्बन्ध में श्रमी तक कोई एँसला नहीं किया है
श्रीर में यह श्रमुभव करता हूँ कि जब तक वह कोई फैसला न कर ले सर तक श्रन्तकीलीन सरकार
के सदस्यों की सूची श्रथवा विभागों के वितरण के श्रम पर लोध-विचार करना उचित नहीं होगा।
मैं श्रापकी इस बात से सहमत हू कि महत्वपूर्ण विभागों का बँटवारा दोना वहे दलों के मध्य
समान रूप से ही होना चाहिये शीर हमारी यह कोशिश होगी चाहिए कि इन विभागों के लिए
इस यथासम्भव योग्य-से-योग्य स्यक्तियों को खुनें। चिकिन मेरी गद राय है हि जब तक मन्त्रिमयहता के १६ मई बाले वक्तन्य में निदिष्ट योजना के थारे में कांग्रेस कोई फंमला नहीं कर देशी
सब सक कोई लाम नहीं होगा।

"यदि स्वाप किसी श्रीर विषय पर विषार विनिमय दरना चाहते हैं तो में प्रवेश ही। श्रापसे सिलना पसन्द करूँना। कांग्रे स का इतिहास : खंड ३

इस सम्बन्ध में मुक्तसे मितने था सकेंगे ?

'समता' श्रथवा ऐसे ही किसी श्रौर सिद्धान्त पर सीच-विचार करने का मेरा इरादा नहीं है.बिहक मैं तो सारा विचार विनिमय देवल 'हम सर्वो के समान टहेरय' पर केन्द्रित करना चाहता हूँ भ्रथात् एक ऐमी श्रन्तिम सरकार की स्थापना की जाय जिसमें दोनों बड़े दलों श्रीर कतिपय श्ररप-सख्यकों के यथासम्भव योग्य-से योग्य व्यक्ति शामिल हों श्रीर उन्हें कीन-कीन से विभाग सौंपे जायँ।

मैं इसी प्रकार का एक पत्र श्री जिला को भी भेज रहा हूँ।

श्रापका सचा ( इस्ताचर ) वेषका।

पश्चित जवाहरलाल नेहरू,

लार्ड वेवल के नाम प० जवाहरलाल नेहरू का १२ जून, १६४६ का पत्र। १८, हार्डिंग एवेन्यू, नई दिझी, १२ जून, १६४६

प्रिय चार्ड वेवल.

मुक्ते खेट है कि आपके आज की तारीख के पत्र का उत्तर देने में मुक्ते कुछ विजम्ब ही गया है। श्रन्तर्भातीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में श्रापने श्री जिन्ना श्रीर श्रपने साथ श्राज सायकाला १ बजे परामर्श करने का जो निमन्त्रण भेजा है, उससे में कुछ कठिनाई में पर गया हूं। मुक्ते श्रापसे किसी समय भी मिलने में प्रसन्नता होगी, परन्तु ऐसे मामलों में हमारे अधिकृत प्रवक्ता स्वाभाविक रूप से हमारे अध्यक्त मौलाना आजाद हैं। वे ही अधिकृत रूप से कोई बातचीत कर सकते हैं और कुछ कह सकत हैं, जो कि मैं नहीं कर सकता। इसिविए, उचित यही है कि किसी भी श्रिधकृत वातचीत में ६मारी श्रोर से केवल वे ही शामिल हों। लेकिन चूंकि श्रापने सुक्तसे श्राने को कहा है, मैं श्रवश्य श्राऊँगा। फिर भी, सुके श्राशा है कि श्राप मेरी हियति को श्रनुभव करेंगे श्रीर मैं केवल श्रनिधक्त रूप से ही कुछ कह सर्खूँगा, क्योंकि श्रिधिकृत रूप से कुछ कहने का श्रधिकार तो हमारे प्रधान श्रीर विकेंद्र कमेटी को ही है।

श्रापका सचा ( हस्ताचर ) जे० नेहरू

द्वित्र एक्सेर्लेन्सी फील्ड मार्शन वाहकाष्ट्रगट वेवन, वाइसराय भवन, मई दिएकी।

वाइसराय भवम, मई दिएकी १३ जून, १६४६

संख्या ४६२/४७

मेरे प्रिय पहित नेहरू,

हिज़ एक्से जेंसी ने मुक्तने कहा है कि मैं धापसे यह निवेदन करूँ कि वे घापसे म्राज दोपहर बाद ३॥ बजे श्रथवा इसके बाद किसी श्रीर समय जैसे भी श्रापको सुविधाजनक हो, मिलकर प्रसन्न होंगे।

यह मुलाकात केवल श्राप में श्रीर हिज़ प्क्सेलेंसी में ही होगी। में श्रापका वहा श्रनुगृहीत हूगा यदि श्राप मुक्ते टेलीफोन हारा यह सुचित कर सकेंगे कि क्या श्राप श्राज श्रा सकेंगे श्रथवा नहीं। मेरे टेलीफोन का नम्बर २६१६ है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू।

श्रापका सच्चा, ( हस्ताचर ) सी० स्टल्यू० वी०

रेन्किन।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यत्त का १३ जून, १६४६ का पत्र।

२०, श्रकपर रोड, नई दिल्ली, १३ जून, १६४६।

प्रिय लार्ड वेवल,

श्रापंके १२ जून के पत्र के लिए, जो कि मुक्ते श्रभी-श्रभी मिला है, श्रोर जिसमें श्रापने मेरे स्वास्थ्य के नारे में पूछा है, धन्यवाद । श्रव में बहुत-कुछ स्वस्थ हो गया हूँ।

त्रापके श्रीर पहित जवाहरलाल नेहरू के मध्य नो धातचीत हुई है, उसका सारांश उन्होंने मेरी कमेटी को और मुक्ते बताया है। मेरी धमेटी को खेद है कि घरवायी राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए श्रापने जो सुमाव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार करने में वह श्रसमर्थ है। इन श्रस्थायी प्रस्तावों में 'समता' के सिद्धान्त पर जोर दिया गया है, जिसका हमने सदेव विरोध किया है श्रीर श्रव तक पूर्णत. विरोध करते हैं। मित्रमडल की सख्या के बारे में श्रापने जो सुमाव रखा है, उसके प्रनुसार हिन्दुओं, जिनमें परिगणित जावियां भी शामिल हैं, श्रीर मुस्लिम-जीग में 'समता' रखी गई है, जिसका श्रर्थ यह है कि सवर्ण हिन्दुश्रों की सख्या वास्तव में सुस्तिम लीन के मनोनीत प्रतिनिधियों की श्रपेका कम रहेगी। इस प्रकार स्थिति उस स्थिति की श्रोचा श्रोर भी श्रधिक खरान हो जायगी जो जून १६४४ में शिमला में थी श्रर्थात् श्रापकी तस्कालीन घोषणा के श्रनुसार सवर्ण हिन्दुकों और मुसलमानों में 'समता' थी श्रीर रोप श्रतिरिक्त सीरें परिगणित जातियों के हिन्दुओं को दी गई थीं। उस समय मुसलमानों की सीरें देवल सुिस्तिम लीग के लिए ही सुरिच्चित नहीं थीं, बिष्क उनमें गैर लीगी मसलमान भी लिए जा सकते थे। इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव के अनुमार दिन्दुओं के प्रति बड़ा अन्याय दोता है और साथ ही गैर-लीगी मुसलमान भी खत्म हो जाते हैं। मेरी कमेटी ऐसा कोई भी प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं। वास्तव में, जैसा कि इम बारंबार कह चुके हैं, इस किसी भी रूप में 'समता' के मिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

'समता' के इस मिद्धान्त के श्रतिरिक्त हमें यह भी कहा गया है कि एक ममकीता होगा जिसके श्रनुमार बहे-वह सांप्रदायिक प्रश्नों का निर्णय एथक्-पृथक् रूप से गुटों के बोट के श्राधार पर होगा। यद्यपि यह ठीक है कि हमने यह सिद्धान्त टीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है, किर भी हमने यह बात दूसरे सरचर्णों के बदले में एक प्रभावशासी साधन के रूप में स्वीकार की थी। परन्तु श्रापके मौजूदा प्रस्ताव के श्रन्तर्गत 'समता' श्रीर इस प्रश्नार का सममोता दोनों ही चीजें कही गई हैं। इसके परिगाम-स्वरूप श्रस्थायी मरकार का सचालन प्राय श्रसंभव ्हों जायगा श्रीर निश्चित रूप से प्रतिरोध पदा हो जायगा।

जैसा कि में आपने कई बार कह चुका हूं, हमारी यह जोरदार राय है कि अस्यायी,

<u>. سپ</u>يد

सरकार में १४ सदस्य रहने चाहिएँ। देश का शासन-प्रयन्ध योग्यता श्रीर कुशलतापूर्वक चलाने के जिए श्रीर छोटे छोटे श्रव्यसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। इस इस बात के जिए चिनिवत हैं कि इस प्रकार की सरकार में विभिन्न श्ररूपसंख्यकों के जिए गुंजाइश रहनी चाहिए । श्रस्थायी सरकार के पास श्रपेचाकृत श्रधिक श्रीर कठिन काम होने की सभावना है। श्रापके पस्ताव के श्रनुसार मदेशबहन-विभाग में रेजें, यातायात्, ढाक, तार श्रौर हवाई विभाग सम्मिलित होंगे ! हमारे लिए यह करपना करना कठिन हैं कि इन सभी को एक ही विभाग के अन्तर्गत किम श्कार सम्मिनित किया जा सकता है। किसी भी समय ऐमा करना श्रायधिक शवांछनीय होगा। श्रीद्योगिक मगड़ों श्रीर रेलों की इड़तालों की समावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रवन्ध सर्वधा गजत सावित होगा। इसारी यह भी राय है कि योजना निर्माण-विभाग केन्द्र का एक नितान्त पावश्यक विमाग है। श्रतः हमारा मत हैं कि श्चस्थायी सरकार में १४ सदम्य श्चार्यमेव रहने चाहिएँ।

विभागों का प्रस्तावित विभाजन हमें वांछनीय थ्रौर न्यायभगत नहीं प्रतीत होता।

मेरी कमेटी यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि समुक्त सरकार के सफलतापूर्वक संचाजन के जिए कम-से-कम फिजहाल कोई समान दृष्टिकीया श्रीर कार्यक्रम श्रवश्य रहना चाहिए। इस प्रकार की सरकार की स्थापना के लिए जो तरीका श्रपनाया गया है, उसे दृष्टि में रखते हुए तो यह सवाल पैटा ही नहीं होता और मेरी समिति का यह विश्वास है कि इस तरह की सयुक्त सरकार कभी सफबतापूर्वक नहीं चल सकती।

कुछ श्रीर बातों के बारे में भी इम श्रापको लिखना चाहते थे, लेकिन जिन कारणों से इमें क्रियाने में विक्रमत्र हो गया है, उन्हें श्राप मजीभाति जानते हैं। इन श्रन्य बातों के बारे में मैं भापको वाद में जिल्लू गा। इस समय यह पत्र जिल्ले का मेरा प्रधान उद्देश्य स्नापको स्रवि-लम्ब श्रपनी उस प्रतिक्रिया से श्रवगत करा देना है, जो श्राप-द्वारा प्रस्तुत किये गये श्राज के श्रस्यायी प्रस्तावों के कारण हमारे जपर हुई है।

श्रापका सच्चा, (हस्ताचर) ए० के० श्राज़ाद।

हिज प्वसेर्लेसी फील्ड-मार्शन, घाष्टकाष्ठपट वेवल.

वाइसराय भवन, नई दिल्ली।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के छाध्यत्त का १४ जून, १६४६ का पत्र। २०. श्रकवर रोड, नई दिल्ली. गोपनीय १४ जून, १६४६।

प्रिय लार्ड वेवन,

श्राज हमारे मध्य जी बातचीत हुई है, उसके दौरान में श्रापने जिक्र किया था कि श्रस्थायी सरकार के लिए सुस्लिम लीग की श्रोर से जो व्यक्ति नामजद किये गए हैं, उनमें उत्तर-्र पश्चिमी सीमापान्त के एक ऐसे सज्जन भी शामिल हैं, जो दाज में प्रान्तीय निर्वाचन में दार

गए थे। आपने यह बात गोपनीय रूप से कही थी और इस निस्संदेह उसे गोपनीय ही रखेंगे। परन्तु में अनुभव करता हूं कि में आपको यह अवश्य सूचित कर दूँ, जिससे कि किसी गलत-फहमी की गुंजाहश न रहे कि इस इस तरह का कोई भी नाम आपत्तिजनक सममेंगे। इसारी आपत्ति वैयक्तिक नहीं है, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि यह नाम केवल राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया है और इस इस तरह की कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं।

श्रापका सच्चा, ( इस्तास्तर ) ए॰ के॰ श्राज़ाद ।

हिज एक्सेर्लेसी फील्ड मार्शन

वाइकाउयट, वेवज,

वाइसराय भवन, नई दिल्ली ।

कांभेस के प्रधान के नाम लार्ड वेवल का १४ जून १६४६ का पत्र।

बाइसराय भवन, नई दिल्ली,

१४ जून, १६४६।

संख्या ४६२—६७

गोपनीय

मेरे पिय मौलाना साहब,

मेरा यह पत्र श्रापके १४ जून के उस गोपनीय पत्र के उत्तर में है, जिसमें मुस्लिम सीग-द्वारा मनोनीत न्यतियों में से एक का उन्लेख था।

सुमे खेद है कि मैं कांग्रेस-द्वारा मुस्किम लीग के मनोनीत व्यक्तियों पर आपित करने के भिषकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार मैं दूसरे पत्त-द्वारा उठाई गई इसी प्रकार की आपित को नहीं मानता। कसीटी का श्राधार योग्यता होनी चाहिये।

श्चापका सच्चा, ( हस्ताचर ) वेबल

मौलाना शबुव कलाम श्राजाद।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के प्रधान का पत्र

२० अकबर रोड, नई दिखी, १४ जून, १६६६

प्रिय लार्ड वेवल.

मैंने अपने कल के पत्र में एक श्रीर पत्र लिखने का वायदा किया था। यह पत्र में ध्रय बिख रहा हूँ।

२४ महं का चर्कित कमेटी का प्रस्ताव में धापको शेज चुका हूं। उस प्रस्ताव में इमने
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के १६ मई के वर्त्तव्य में स्त्रीर ब्रिटिश सरकार की स्रोर से जारी किये गए
सापके वर्त्तव्य पर श्रपनी प्रतिक्रिया का स्पत्तेच्य किया था। इसने उसमें बढाया था कि इमारी
स्रोह में उस चन्तव्य में वया-त्या युटिया रह गई हैं श्रीर कीन कीन सी बार्ले हुट गई हैं। इसके
सबाबा इसने उस वन्तव्य की कुछ धाराओं की सपनी स्याख्या का भी जिन्न किया था। बाद में

म् आपने और मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल ने जो वक्तन्य जारी किया था, उसमें हमारे इष्टिकीण को म स्वीकार नहीं किया गया।

आज जानते हैं और हमने इस पर बारंबार जोर दिया है कि हमारा तास्कासिक उद्देश भारत की स्वाधीनता रहा है और है। हमें इसी मापदर से हरेक चीज़ को नापना-तौला है हमने कहा था कि यद्यपि इस समय कोई कानूनी परिवर्तन करना समव न हो सकेगा, फिर मी स्यावहारिक रूप में स्वाधीनता स्वीकार की जा सकती है। यह बात स्वीकार नहीं की गई।

मेरे नाम ३० मई, १६४६ के अपने पत्र में आपने बताया था कि आपकी राय में अन्तरिम सरकार की स्थिति और अधिकार क्या होंगे। यह चीज भी हमारे अभीष्ट से बहुत कम है। फिर भी, आपके पत्र की मैत्रीपूर्ण ध्विन और कोई तरीका हुंद निकाबने की अपनी हुंद्रा के कारब हमने हन मामलों में आपका आश्वासन मान लिया। हमने यह निर्णय भी किया कि यहिए आपके मई १६ के वक्तन्य की कितनी ही धाराण असन्तीवजनक हैं, फिर भी हम अपनी स्थास्त्री के अनुसार तथा अपने उद्देश्य की पासि के लिए उस योजना पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

हस वक्तन्य की कुछ धाराओं, विशेषकर गुट बनाने के सम्बन्ध में जनता के एक बड़े भाग में जो बढ़ा चेत्र है, उससे नि'सन्देह आप भजीभांति परिचित हैं। सीमाशत और आसाम ने अनिवार्य गुटबन्दी के बारे में काफी जोरदार शब्दों में अपना विरोध प्रकट किया है। इस प्रस्तावों के कारण सिक्ख - जुब्ध हैं और यह अनुमव करते हैं कि उन्हें विवक्त अलग छोड़ हिया गया है और वे काफी जोरदार रूप में विरोध कर रहे हैं। पंजाब में तो वे पहले से ही अवपसल्या में हैं। जहा तक संख्या का सम्बन्ध है 'व' गुट में उनकी स्थित और भी अधिक शोचनीय हो जाती है। हमने इन सभी आपत्तियों की कद्र की, क्योंकि विशेषरूप से हमें मी इन बातों पर आपत्तियों हैं। फिर भी हमें आशा थी कि 'गुट-निर्माण से सम्बन्ध रखनेवाली धाराओं का हमने जो अर्थ लगाया है—और जिसे हम अब तक ठीक समकते हैं, क्योंकि यदि उनका कोई अर्थ लगाया जाय तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधारभूत सिद्धान्त को नुकसान पहुँचता है—उससे शायद हम इक्षा प्रस्था किंदिनाह्यों पर काबू पा सकें।

परन्तु दो किठनाइया फिर भी बनी रहीं, जिनका हल सुरिकल या और हमें भाशा थी कि आप उन्हें दूर कर देंगे। इनमें से एक का सम्बन्ध प्रान्तीय-धारासभाओं के पूरोपियन सदस्मों की उस कार्रवाई से था जो शायद वे विधान-परिषद् के छुनाव के सम्बन्ध में कर सकते थे। हमें श्रंभेजों अथवा यूरोपियनों के प्रति वैयक्तिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें यह सकत आपत्ति है कि ऐसे व्यक्ति, जो विदेशी हैं और भारत के निवासी नहीं है और जो यह दावा-करते हैं कि वे शासक-जाति से हैं, विधान परिषद् के खुनावों में भाग जो और उन्हें प्रभावित करें। मंत्रि-प्रतिनिधि-सडल के वक्तन्य में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत के भावी विधान का निर्णय स्वयं भारतीय ही करेंगे। १६ मई के वक्तन्य का आधारमूत सिद्धान्त वह था कि १० जाख व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि विधान-परिषद् में खुना जायगा। इस सिद्धान्त के आधार पर उड़ीसा के १,४६,००० सुसलमानों और १,८०,००० हिन्दुओं तथा उत्तर-परिचनी सीमाप्रान्त के रूप,००० सिक्सों को विधान-परिषद् में अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया है। बगाल और आसाम में यूरोपियनों की सक्या केवल २१,००० है, लेकिन उनके प्रतिनिधि गया है। बगाल और आसाम में यूरोपियनों की सक्या केवल २१,००० है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधान-परिषद् के ३० सहस्यों में ७ को स्वय निधियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधान-परिषद् के ३० सहस्यों में ७ को स्वय अपने हो वोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० खाला व्यक्तियों का प्रतिनिधित्त करने का अपने हो वोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० खाला व्यक्तियों का प्रतिनिधित्त करने का

ॅं ब्रेंबिकार प्राप्त हो जाता है। प्रान्तीय धारासभात्रों में भी वे श्रपने पृथक् निर्वाचक-मंडल-द्वारा चुने जायँगे भौर उन्हें विवेकहीन श्राधार पर अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। विश्वान-परिषद् में यूरोपियनों को यह प्रतिनिधित्व अ-मुस्तिमों के हितों को चित पहुँचाकर दिया गया है, जोकि मुख्यतः हिन्दू हैं श्रीर जो बंगाल में पहले ही श्रक्पसंख्यक हैं। इस प्रकार किसी श्रवपसंख्यक को नुकलान पहुंचना सरासर गनावी है। एक सैद्धान्तिक प्रश्न के श्रजावा, ज्यावहारिक रूप से भी इसका श्रत्यधिक महत्व है श्रीर उसका प्रमाव बंगाम श्रीर श्रासाम के भविष्य पर पए सकता है। कांग्रेस की कार्यसमिति इसे श्रत्यधिक महत्वपूर्णं समकती है। हम यह बात भी कह देना चाहते हैं कि यदि यूरोपियन स्वयं चुनाव में सहे न भी हों और केवल वोट ही ढालें, फिर भी परिणाम उतना ही खराब होगा। मंत्रि-मिशन ने हमें सूचित किया है कि वे हमें इससे श्रधिक श्रीर कोई श्राश्वासन नहीं दे सकते कि वे श्रपनी े भोर से यूरोपियनों को सममाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे यह आश्वासन नहीं दे सकते कि ्र यूरोपियन सदस्य उस श्रिधकार का प्रयोग ही नहीं करेंगे। जैसा कि हमें परामर्श दिया गया है,जो उन्हें १६ मई के वक्तस्य के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि प्रतिनिधि-मडल का विभिन्न मत है. जैसा कि स्पष्ट है, तो हम विधान परिषद् में यह कान्नी जड़ाई नहीं जड़ सकते कि उन्हें परिपद् में शासिस न होने दिया जाय । इसिबए, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा की श्रावश्यकता है कि वे विधान-परिषद् के निर्वाचन में मतदाताओं श्रथवा उम्मेदवारों के रूप में कोई भाग नहीं लेंगे। अहां तक अधिकारों का प्रश्न है, इस किसी की कृपादृष्टि अथवा सद्भावना पर निर्भर नहीं रह सकते।

इमारी दृष्टि में प्रस्ताचित श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार में 'समता' का प्रश्न भी यतना ही श्रिक महत्वपूर्ण है। इस विषय में, में श्रापको पहने ही लिख चुका हूं। इमने इस 'समता' का श्रथवा इसे चाहे कोई संज्ञा दी जाय, सदेव विरोध किया है। इम इसे बड़ी खतरनाक परिपाटी समसते हैं, क्योंकि इससे एकता के बजाय निरन्तर संघर्ष श्रीर कठिनाइयां पैदा होंगी। इसके परिणामस्वरूप हमारा भविष्य विषमय वन सकता है। जैसे कि भूतकालीन प्रत्येक प्रथक्वादी कार्राई के कारण इमारा सार्वजनिक जीवन विषपूर्ण बनारहा है। इम से कहा गया है कि यह एक श्रस्थायी न्यवस्था है श्रीर इसे एक मिसाल नहीं समसना चाहिये, लेकिन इस तरह के किसी भी भारवासन से बुराई को नहीं रोका जा सकता। हमारा यह एक विश्वास है कि इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था का तात्कालिक परिणाम भी हानिकारक सायित होगा।

यदि यूरोपियनों के वोट श्रोर 'समता' के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यही स्थिति ठीक रही तो, मेरी कार्यसमिति को श्रमिच्छापूर्वंक श्रापको यह सूचित करना होगा कि वह श्रापको भावी कठिन कार्यों में सहायता देने में श्रसमर्थ होगी।

श्रापसे श्राज हमारी जो बातचीत हुई है, उससे श्राधारभूत स्थित में कोई बहा परिवर्तन नहीं होता। हमने यह बात भी ध्यान में रख जी है कि श्रापके नये सुमाव के श्राप्तार प्रस्तावित महिंचा सदस्य की जगह शायद किसी हिन्दू को जो जिया जाय श्रीर इस प्रकार परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों समेत हिन्दू सदस्यों की संख्या छः तक पहुँच जायगी। हमें खेद है कि उसमें महिंचा सदस्य नहीं रहेगो, लेकिन इसके श्राचा भी नये प्रस्तावों में शिमजा को १६४१ का पुराना फार्म जा कायम रखा गया है, जिसके श्राचुसार सवर्ग हिन्दुशों श्रीर सुसद्ममानों के मध्वप्कता बनी रहेगी। श्रगर केवल यह होगा कि इस बार सुसद्धमानों से श्रीमाय मुस्सिम

# कांगे स का इतिहास: खंड ३

बीग-ब्रारा मनोनीति प्रतिनिधियों से है । इस यह प्रस्ताव स्वीकार करने में श्रसमर्थ हैं और हमार श्रभी तक यही दृढ़ विश्वास है कि श्रस्थायी सरकार में कम-से-कम' १४ मदस्य श्रवश्य होने चाहिएं और उनके निर्वाचन से समान प्रतिनिधिख का कोई खयाल नहीं रहना चाहिये।

भाषका सचा.

(इस्तासर) ए० के० आगाद

हिजपुक्से लेंसी, फील्ड-मार्शन वाइकाइयट, वेवज. वाहसराय भवन, नई देखिछी।

कांग्रेस के श्रध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का १४ जन, १६४६ का पत्र दाइसराय भवन, नई दिल्ली।

१५ जूम, १६

सख्या ५६२--४७ मेरे प्रिय मौजाना साहेब,

श्चापका १४ जून का पत्र मिला। मैं इसका विस्तृत उत्तर श्राज किसी समय द्ंगा। इस बीच आपके पत्र के अन्तिम पैरे से मैं यह घनुमान बगाता हूँ कि अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में. मैं दोनों बड़े दलों में सममौता कराने का जो प्रयत्त कर रहा था, वह असफल रहा है। इसकिए मित्र प्रतिनिधिमडक और मैंने कक एक वक्तन्य जारी करने का फैसका किया है जिसमें यह बताया जायगा कि इस क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और इस प्रकाशन से पूर्व उसकी एक प्रति श्रापके पास भेज देंगे।

> भापका सचा, (हस्ताचर) वेषद्धः।

मौलाना श्रद्धक क्लाम श्राजाद ।

कांग्रेस के अध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का १४ जून, १६४६ का पत्र।

ार जून, १**६**४६ ।

सक्या ४१२---४७

मेरे प्रिय मौजाना साहेब,

आपका १४ जून का पत्र मिला। श्रापने इसमें ऐसे विषयों का उरलेख किया है, जिम पर

हम पहले ही काफी विचार-विनिमय कर चुके हैं। भारत की स्वाधीनता को अग्रसर करने में हम यथासंभव हर चेष्टा रहे हैं। परस्तु जैसा कि इस पहले भी कह चुके हैं, सबसे पहली बात यह है कि भारत के लोगों-द्वारा एक नया

विधान बनाया जीय ।

17 -

'गुटबन्दी' के सिदान्त के बारे में आपकी जो आपितयां हैं, उनसे प्रतिनिधि-मंडब और, में भवीभांति परिचित हैं। परन्तु, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि १६ मई के बक्तस्य के अनुसार 'गुटबन्दी' अमिवार्थ नहीं है। इसका निर्धाय विभागों (सेक्शमों) में सामूदिक

रूप से शामिल होनेवाले सम्बद्ध प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। केवल एक धारा यह रखी गई है कि कतिपय प्रान्तों के प्रतिनिधि-विभागों में शामिल हों जिससे वे यह फैसला कर सर्के कि क्या वे गुट बनाना चाहते हैं अथवा नहीं। जब यह हो जायगा वब भी अलग-अलग प्रान्तों को यह स्वतन्नता रहेगी कि यदि वे चाहें तो सम्बद्ध गुट में से अलग हो जायाँ।

यूरोपियनों से सम्बन्ध रखनेवाली कठिनाई को में स्वीकार करता हूं। चे बढ़ी कठिन परिस्थिति में हैं, हालांकि उनका कोई दोष नहीं है। सुके श्रव भी श्राशा है कि इस समस्या का कोई सन्तोष-जनक हक्ष निकल श्रायेगा।

जहा तक अन्तकितीन सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे विचार-विनिमय का प्रश्न है, उसका आधार जातियां न होकर राजनीतिक दल ही हैं। मुक्ते पता चला है कि इस बात को अब अपेलाकृत पसन्द किया जा रहा है, जैसा कि प्रथम शिमला-सम्मेलन के समय था। प्रस्तावित अन्तकितीन सरकार में मेरे अबावा १३ अन्य सदस्य रहेंगे, जिसमें से ६ कांग्रेसजन और १ मुस्लिम जीगी होंगे। मेरी समम में नहीं आता कि उसे आप 'समता' कैसे कहेंगे। न ही उसमें हिन्दु श्रों और मुसल्यानों की संख्या में समता होगी, व्योंकि उसमें से ६ हिन्दू और १ मुसल्यमान होंगे।

इस श्रन्तिम समय में भी मैं यही श्राशा करता हूं कि श्रव कांग्रेस उस चक्तव्य की स्वीकार कर लेगी श्रीर श्रन्तर्कातीन सरकार में शामिल होने पर राजी हो जायगी।

> श्रापका सन्चा ( हस्ताचर ) वेवल

मोबाना श्रवुत कवाम श्राजाद,

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के श्रध्यत्त का १६ जून, १६४६ का पत्र ।
२० श्रकवर रोड,
नई दिल्ली,
१६ जून, १३४६

प्रिय जार्ड चेवन,

मुक्ते आपके १४ जूम के दोनों पत्र मिल गये हैं।

गुटबन्दी के बारे में श्रापने जो कुछ जिला है, उसे मैंने ध्यान में रख जिया है। इस सम्बन्ध में हमने जो ध्याख्या की है, हम इसी पर दह है।

जहां तक यूरोपियनों का सम्बन्ध है, हमारी स्पष्ट राय है कि श्रन्य बातों के श्रजाबा १६ मई वाजे वक्तन्य की कानूनी न्याख्या के श्राधार पर भी उन्हें विधान परिषद् के चुनावों में भाग जेने का श्रिधकार नहीं है। मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रापको श्राशा है कि यह समस्या सन्तोपजनक रूप से सुजक्त जायगी।

हमने अपने पत्र-द्वारा और अपनी बातचीत के दौरान में यह स्पष्ट रूप से यताने का प्रयान किया है कि किसी प्रकार के भी समान प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति है। आपको समरण होगा कि समान-प्रतिनिधित्व का उरलेख और उस पर विचार-विनिमय प्रथम शिमला-सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। वह समान प्रतिनिधित्व ठीक वंसा ही था जैसा कि प्रव आप कह रहे हैं अर्थात् सवर्ष हिन्दुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिन्ने। उस के हेतु अपना सहयोग देगे। यदि यद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो वाहसराय महोदंग का लच्य प्रायः २६ जून को नई सरकार की स्थापना करने का होगा।

- १. दोनों प्रमुख दलों अथवा उनमें से किसो एक के द्वारा श्रन्तकी बीन सरकार में निहिष्ट आधार पर सम्मिलित होने की श्रनिन्द्रा प्रकट करने पर वाइसराय का इरादा है कि वे श्रन्तकी बीन संयुक्त दलीय सरकार-निर्माण के कार्य में श्रमसर रहे। जो लोग १६ मई, ११४६ के वक्तन्य का स्वीकार करते हैं यह सरकार उनका यथासम्भव श्रिषक-से-श्रिषक प्रतिनिधिस्त करेगी।
- ह. वाहसराय प्रान्तीय गवर्नरों को भी श्रादेश दे रहे हैं कि वे तुरन्त ही प्रान्तीय श्रासेम्ब तियों के श्रधिवेशन बुतायें श्रीर १६ मई, १६४६ के वक्तव्य के श्रनुसार विधान-निर्मात्री परिवद् स्थापित करने के लिए श्रावश्यक चुनाव श्रारम्भ करें।

वाहसराय ने निम्निलिखित पत्र के साथ इस वक्तम्य की एक अग्रिम प्रति कांग्रेस के अध्यक्त के पास भेज दी।

संख्या ४६२/४७.

वाइसराय भवन, नयी दिल्खी, १६ जून, १६४६ ई.

विय मौखाना साहब,

इस के साथ मैं उस वक्तव्य की प्रति भेज रहा हूँ, जो, जैसा कि मेरे कब के पत्र में निर्देश किया गया था, आज शाम की ४ बजे प्रकाशित कर दिया जायगा।

जैसा कि वनतन्य से प्रकट है, मित्र-प्रतिनिधि-महत्व तथा मैं उन किंदिनाह्यों से पूर्णतः परिचित हैं जिनके कारण अन्तर्काबीन सरकार की रचना के सम्बन्ध में सममौता नहीं हो सका है। दो प्रमुख दबों तथा अरूपसंख्यकों के प्रतिनिधियों के बीच न्यावहारिक सामेदारी की आशा को हम छोड़ने के बिद तैयार नहीं हैं। इसिलिए विभिन्न विरोधी दावों तथा योग्य और प्रतिनिधि-पूर्ण शासकों की सरकार स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुद, हमने एक व्यावहारिक स्मान्त्या पर पहुचने का भरसक प्रयस्न किया है। हमें आशा है कि देश के राजनीतिक दबा इस

है कि इस आप पर तथा भापकी कार्यकारियो समिति पर यह भरोसा रख सकते हैं कि -अश्नों और सामूहिक रूप से देश को वात्काबिक भावरमकवाओं की भोर भ्यान देंगे पर पारस्परिक आदान-प्रदान को भावना से विचार करेंगे। बाइसराय तथा प्रतिनिधि मद्दल उनका श्रादर करते हैं। परन्तु साथ ही वे यह भी श्रनुभव करते हैं कि इस वाद-विवाद को श्रिधिक समय तक जारो रखने से कोई जाभ नहीं हो सकता। वास्तव में इस समय इस बात की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है कि हमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण कार्य हैं उसे करने के जिए शीच हो एक मजबूत तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण-श्रन्तकीजीन सरकार की स्थापना कर हो जाय।

सज्ज्ञनों के नाम

२. इसलिए इस आधार पर कि १६ मई के वक्तन्य के अनुसार विधान-निर्माण-कार्य प्रारम्भ होगा, श्रीमान् वाइसराय श्रंतकीजीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए निम्न सडजनों के नाम निमंत्रण भेज रहे हैं:—

सरदार वजदेवसिंह
सर एन० पी० इजीनियर
श्री जगजीवनराम
पं० जवाहरजाज नेहरू
श्री एम० ए० जिन्ना
नवाबजादा जियाकत अजी आ
श्री एच० के० मेहताब
आ० जान मथाई
नवाब मोहम्मद हरमाईज स्रो
स्वाजा सर नजीमुद्दोन
सरदार अब्दुररयंब निश्तर
श्री सी० राजगोपा जाचारी
हा० राजेन्द्र प्रसाद
सरदार-वरुवसभाई प्रदेज

यदि निमन्नित व्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निर्मन्नण स्वीकार करने में असमर्थ हो तो श्रीमान् वाइसराय परामर्श के उपरान्त उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की निमन्नित करने।

४ वाइसराय विभिन्न विभागों के वितरण की व्यवस्था दोनों प्रमुख द्वों के नेताओं के परामर्श से करेंगे।

४. श्रतकी बीन सरकार की उपर्युक्त रचना श्रथवा श्रनुपात किसी श्रन्य साम्प्रदायिक समस्या के हज के जिए परम्परा के रूप में नहीं माना जायगा। यह तो केवज वर्तमान कठिनाई को हज करने तथा यथासम्मन सर्वोत्तम संयुक्त दुजीय सरकार की स्थापना कर सकने के जिए एक मार्ग प्रस्तुत किया गया है।

६. वाहसराय तथा मित्र-प्रतिनिधि-मदक का विश्वास है कि सभी सम्प्रदायों के भारतीय इस मामके का शीवता से निवटारा हो जाने के इच्छुक हैं, जिससे कि विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सके और मध्यवर्ती काल में, भारत का शासन अधिक उत्तमता से किया जा सके।

ें , ें हसिबए उन्हें थाशा है कि सभी दब, विशेषता दोनों प्रमुख देव, वर्तमान कठिनाहयों को हुल करने के बिए इस सुकाव को स्वीकार करेंगे और अन्तकीबीन सरकार को सफबवापूर्वक चर्नानें

समय की परिस्थितियों और बदाई के द्रबाव के कारण हम ,हमें स्वीकार करने को सैयार के; किन्तु केवार उसी सवसर के लिए। इसे हमें कोई मियाल नहीं बनाना था। इसके अलावा इसमें एक शई वह यी कि कम-से-कम एक राष्ट्रीय मुसलमान अवस्य लिया आयं। अर परिस्थिति सर्वका यदल गई है और हमें इस प्रश्न पर और रूप में सीव-विवार करना है धर्यात् भासन्त स्वाकीनता और विधान परिपट् को दृष्टि से। जैसा कि हम सापको लिख चुके हैं, इम धर्ममान परिस्थिति में इस प्रकार के समान प्रतिनिधित्व को न्याययगत नहीं सममत्त्रे और यह स्वयान करते हैं कि इसके किताह्यों पेत्रा हो जाने की सम्भायना है। यह मई के बक्त्य में भाषक द्वारा प्रस्तावित सपूर्व योजना किसी प्रकार के भी अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व के समाय पर भाषारित है। इतने पर भी, प्रस्तावित सहयायी। सरकार में भन्य व्यापक साम्प्रदाधिक सरकारों के अनावा मनुपात से, अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की साम विधमान है।

इसने किसी सन्तोपजनक समसीते पर पहुँचने की गरसक चंदा की है और इसे आगे भी जारी रखेंगे और निराश नहीं होंगे। परन्तु ऐसा समसीता तभी दीर्थकाल तक टिक सकता है, अगर उसका भाषार हुद हो। जहां तक १६ मई के यक्तग्य का सम्बन्ध है, जसा कि हमने भाषको जिला था, हमारी सुख्य कठिनाई भूपूरोपियनों के घोट है। धगर यह मामला सुलम जाय, जैसा कि शब सम्भव प्रतीत होता है, तो फिर यह कठिनाई भी दूर हो जाती है।

शव रही दूसरी कठिनाई, जिसका सम्बन्ध श्रस्यायी मरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों से दें जिन पर हमें उस वक्तन्य के साथ साथ सोच-विचार करना है। उन्हें हम एक दूसरे से एथक् विद्या कर सकते। श्रव तक हमने ये प्रस्ताय स्वीकार नहीं किये, लेकिन यदि उनके सम्बन्ध में कोई सन्तियं अनक सममीता हो जाय तो हम यह भार उठाने में समर्य हो सकेंगे।

भापका सम्बा (हस्ताचर) ए० के० भाजाद

हित पुरसेर्लेसी फीवड मार्शक बाहकाठयट वेवज, बाहसराय भवन, नई दिख्की।

इस पन्न-म्यवहार से उन प्रस्तावों पर प्रकाश पहता है जो वाइसराय ने अन्तकिथीन राष्ट्रिय सरकार में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रस्तुत किये थे। कांग्रेस की कार्यकारियों ने ये सभी प्रस्ताव नामजूर कर दिये। ये प्रश्वद रूप से कांग्रेस और छोटे छोटे अल्पसंख्यकों के जिए अनुचित स्नार अन्यायपूर्ण थे।

एक श्रन्तकीकीन सरकार बनाने के जिए जय कोई स्वीहत श्राधार दू दने की चेष्टा विशव हो गई तो वाहसराय श्रीर मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल ने १६ जून को एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने एक श्रन्तकीसीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में अपने सुमाव शस्तुत किये।

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और हिज एक्सेलेंसी वाइसराय का १६ जून, १६४६का वक्तव्य

१. इधर कुछ समय से तिश्रीमान् वाइसराय मित्र-प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के परामशं से एक ऐसी संयुक्त सरकार बनाने की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे हैं, जिसकी रचना दोनों प्रमुख दलों तथा कतिपय श्रवपसंख्यक। समुदायों में से की गयी हो। इस सम्बन्ध में हुई वार्त्त से उन कठिनाइयों पर प्रकाश पड़ा, जो दोनों दलों के समझ उपयुक्त सरकार की रचना के सम्बन्ध में किसी स्वीकृत शाधार पर पहुंचने के समझन्ध में वर्तमान है।

२. इन कठिनाइयों तथा उन पर विजय पाने के बिए दोनों दसों ने को प्रयत्न किने हैं

बाह्सराय तथा प्रतिनिधि मंद्रज उनका श्रादर करते हैं। परन्तु साथ ही वे यह भी श्रनुमव करते हैं कि इस वाद-विवाद को श्रधिक समय तक जारी रखने से कोई जाभ नहीं हो सकता। वास्तव में इस समय इस बात की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है कि हमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण कार्य हैं उसे करने के जिए शोध हो एक मजबूत तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण-श्रन्तकीजीन सरकार की स्थापना कर दी जाय।

सज्जनों के नाम

३. इसिलए इस आधार पर कि १६ मई के वक्तव्य के अनुसार विधान-निर्माण-कार्य प्रारम्भ होगा, श्रीमान् वाइसराय अतर्काजीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए निम्न सज्जनों के नाम निर्मत्रण भेज रहे हैं —

सरदार वजदेवसिंह
सर एन० पी० इजीनियर
श्री जंगजीवनराम
पं० जवाहरजाक नेहरू
श्री एम० ए० जिन्ना
नवाबजादा जियाकत श्रजी कां
श्री एच० के० सेहताब
हा० जान मथाई
नवाब मोहम्मद हस्माईज सां
ख्वाजा सर नजीमुद्दीन
सरदार भव्दुररर्थंब निश्तर
श्रो सी० राजगोपा जाचारी
हा० राजेन्द्र पसाद
सरदार-वर्जभमाई, पटेज

यदि निमन्नित व्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निमन्निण स्वीकार करने में श्रसमर्थ हो तो श्रीमान् वाइसराय परामर्श के उपरान्त उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति हैरो निमन्नित करने ।

- ४ वाहसराय विभिन्न विभागों के वितरण की व्यवस्था दोनों प्रमुख दक्षों के नेताओं के परामर्श से करेंगे।
- ४. श्रवकां बीन सरकार की उपर्युक्त रचना श्रथवा श्रनुपात किसी श्रन्य साम्प्रदायिक समस्या के हत्त के जिए परम्परा के रूप में नहीं माना जायगा। यह तो केवज वर्तमान कठिनाई को हत्त करने तथा यथासम्भव सर्वोत्तम संयुक्त द्वीय सरकार की स्थापना कर सकने के जिए एक मार्ग प्रस्तुत किया गया है।
- ६. वाइसराय तथा मन्नि-प्रतिनिधि-मंडल का विश्वास है कि सभी सम्प्रदायों के भारतीय इंद्रें मामले का शीव्रता से निवटारा हो जाने के इच्छुक हैं, जिससे कि विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सके और मध्यवर्ती काल में भारत का शासन अधिक उत्तमता से किया जा सके।
- ७. इसकिए उन्हें भाशा है कि सभी द्व, विशेषतः दोनों प्रमुख द्व, वर्तमान कठिनाह्यों को इस करने के बिए इस सुमान को स्वीकार करेंगे भीर भन्तकीबीन सरकार को सफलवापूर्वक चवाने



ें लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यत्त का १८ जून, १६४६ का पत्र।

२० श्रक्तवर रोड, नई दिल्ली,

१८ जून, १६४६।

प्रिय जाई वेवज.

मैंने श्राप से वायदा किया था कि श्रगर मेरी समिति किसी निर्णय पर पहुँची तो मैं श्राज सायंकाल श्रापको पत्र लिख्ंगा। समिति की बैठक श्राज दोपहर बाद कई वर्षटे तक होती रही। अपने सहयोगी खान श्रव्दुलगफ्जार खां की श्रनुपिस्थित में, जो कि कल सुयह यहां श्रानेवाले हैं, कार्यसमिति ने श्रपनी बैठक कल तक स्थगित करने का फैसला किया है। इसलिए मैं श्राज सायंकाल तक श्रापको किसी भी निर्णय के बारे में सूचित करने में श्रसमर्थ हूँ। ज्योंही मेरी समिति किसी निर्णय पर पहुँचेगी, मैं श्रापको सूचित कर दूंगा।

श्रापका सचा, ( इस्तात्तर ) ए० के० श्रोजाद

हिज एक्सेर्जेसी, फील्ड-मार्शक वाहकाउगट वेवक, वाहसराय भवन, नई दिल्ली।

लार्ड वेवल के नाम श्री जिन्ना का १८ जून, १६४६ का पत्र।

श्चापके साथ श्राज सायकाल मेरी जो बातचीत हुई है, असमें श्चापने हुमुके बताया था कि कांग्रेस उन सवर्ण हिन्दु कों में से एक की जगह, जिन्हें भापने श्चन्तरिम सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, डा॰ जाकिर हुसेन को रखना चाहती है, यद्यपि श्चापने यह श्चाशा प्रकट की थी कि वह ऐसा नहीं करेगी। मैंने श्चापको बता दिया था, कि इस बारे में मुसलमानों की प्रतिक्रिया बड़ी खराब होगी श्चौर मुस्लिम लीग, किसी लीगी मुसलमान के श्वतिरिक्त श्चापके हारा मनोनीत किसी श्चौर मुसलमान का नाम कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने यह मामला श्वपनी विकेश कमेटी के सामने रखा था श्चौर उसने सर्वसम्मति से उक्त राय का समर्थन किया है श्चौर वह इसे श्वरपधिक महत्वपूर्ण श्चौर बुनियादी प्रश्न समस्ती है।

वाइसराय के नाम श्री जिन्ना का २१ जून, १६४६ का पत्र।

पद पत्र वाहसराय की इस प्छ-वाछ के बारे में था कि क्या वे पत्र की प्रति कांग्रेस के सम्बद्ध को भेज सकते हैं श्रथवा नहीं ?)

"श्रापके २० जून, १६४६ के पत्र के लिये धन्यवाद।

"जहां तक श्रापके पत्र के पैरा दो का सम्बन्ध है, सुभे खेद है कि मैं श्रापके दृष्टिकीया से सहमत नहीं हूं। [ इसका सम्बन्ध श्रन्तरिम सरकार की स्थापना के बारे में वाइसराय के दृष्टि-कोया से हैं।]

"जहाँ तक आपकी इस प्रार्थना का सम्बन्ध है कि बया भाप मेरे पन्न के ४ (ए) भीर ४ (बी) प्रश्नों की प्रतियां और उत्तराधीन आपके पन्न के परा ४ और ४ के बारे में मेरा उत्तर कांग्रेस के शब्द को भेज सकते हैं या नहीं, मेरा निवेदन है कि यदि आप ऐसा करना उचित सममते हों तो मुक्ते उस पर कोई आपित नहीं है।"

मानने को तैयार नहीं। इसके श्रकावा इमने यह भी कहा कि श्रस्थायी सरकार में ११ सदस्य होने चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रयंध कार्य-कुशलता से चलाया जा सके श्रीर छोटे-छोटे शव्यसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बारे में कुछ नामों का उच्लेख किया गया था। जहाँ तक इमारा प्रश्न है, इमने श्रनियमित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिसमें एक नाम एक ग़ेर-लीगी मुसख-मान का भी या।

१६ जून के अपने वक्तन्य में आप द्वारा उछिखित कुछ नामों पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। कांग्रेस ने अस्थायो तौर पर जो सूची पेश की थी, रसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। आपने जिस तरह से नामावली तैयार की है और जिस प्रकार उसे एक सपादित तथ्य के रूप में उपस्थित किया है, उसे देख कर ऐसा जान पढ़ता है कि समस्या को ग़जत हग से सुज्जमाने का यत्न किया गया है। उसमें एक नाम ऐसा है, जिसका उठलेख इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं और जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से सपर्क नहीं रहा है। हमें वैयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन हम ख्याब करते हैं कि इस तरह के नाम को शामित्व करना और खास कर विना किसी पिछुले उठलेख अयवा परामर्श के अवांछनीय था। और यह इस बात का धोतक है कि समस्या को ग़जत हंग से सुज्जमाने का गरन किया गया है।

इसके अजावा हमारी सूची में से एक नाम निकाज दिया गया है और उसकी जगह हमारे ही साथियों में से एक और नाम जे जिया गया है, जेकिन जैसा कि आपने कहा है, इसे सुधारा जा सकता है, इसजिए मैं उस बारे में और अधिक नहीं कहूगा।

इस नामावली की एक और उरुलेखनीय बात यह थी कि उसमें किसी भी राष्ट्रवादी मुसलमान का नाम शामिल नहीं था। हम समम्ति हैं कि यह एक मारी भूल थी। हम उस सूची में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक की जगह एक मुसलमान का नाम रखना चाहते थे। हमारा क्याल था कि स्वयं अपने ही ज्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई भापति नहीं होगी।

वास्तव में जब मैंने श्राप का ध्यान इस बात की श्रोर दिलाया था कि मुस्लिम बीग-द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल है जो सीमाप्रान्त के दाल के चुनाव में वास्तव में पराजित हो चुके हैं और जिन का नाम हमारी राय में राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर शामिल किया गया है, तो इसके जवाव में श्रापने मुक्ते इस प्रकार जिला था—"मैं ब्रोप्स द्वारा मुस्लिम जीग के मनोनीत व्यक्तियों पर आपत्ति के ब्राह्मिक को उसी प्रकार बिंदी मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पच-द्वारा व

स्थित कर सके थे कि काप का २२ पत्र असवारों पड़ता। ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त की यदि अस्थायी रूपसे अवदेशना भी वर दी जाय तो भी ६म उसे विसी भी समय अथवा स्थान या परिस्थिति में मानने को तैयार नहीं थे।

२१ जून के अपने पत्र में आपने श्री जिन्ना-द्वारा आपके माम १६ जून के पृत्र में किये गम्रे बुछ प्रश्नों श्रोर श्राप द्वारा दिये गए धनके जवाब का उरुलेख किया है। इसने श्री जिन्ना का पत्र नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में "चार श्रव्पसस्यकों, श्रथांत परिगणित जातियों, सिखों. भारतीय ईसाइयों स्रोर पारिसयों'' का उठतेख किया गया है स्रोर यह सवाल किया गया है कि "यदि इनकी जगह खाली हो जाय तो उसकी पृति कीन वरेगा ? और वया उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय मुस्लिम कीन के नेता से सलाइ-मशविरा किया जायगा श्रीर उसकी स्वीकृति त्ती जायगी ?''

अपने जवाद में आपने विका है-"इस समय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीटें दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जंगह खाकी होगी तो उसकी पूर्वि करने से पूर्व में म्वाभाविक तौर पर दोनों बढ़े दलों से सकाह मशविरावरूंगा।" इस प्रकार श्री जिल्ला ने परिगणित जातियों शाभित करने की चेष्टा की है। श्रीर शायद को श्रत्पसंख्यकों में इससे सहमति प्रकट की है। जहां तक हमारा सरदन्ध है, इस का विशेध करते हैं छौर परिगणित जातियों को हिन्दू रुमाज का अविद्यान अंग मानते हैं। श्चापने भी १४ जून के श्रपने पत्र में परिगणित जातियों को दिन्छ श्रों में ही शामिल किया है। श्रापने यह कहा या कि आपके प्रस्ताव के अनुसार हिन्दुओं और मुसक्तमानों अथवा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समान प्रतिनिधिख का प्रश्न ही नहीं उटता, वयोंकि कार्टस की शोर से ६ -हिन्दू होंगे श्रोर जीग की तरफ से ४ मुसलमान-शर्थात छ. हिन्दुश्रों में से एक परिगांगत जातियाँ का प्रतिनिधि होगा। इस यह बात कभी मानने को तैयार नहीं हैं कि एक ऐसे दल का नेता, जो एक श्रत्पसख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, या तो परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्हें श्रापने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामिल माना है, ग्रयवा उछिखित श्ररूपसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में इस्तक्तेप करे।

चौथे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उन्लेख पुन श्रन्पसख्यकों के रूप में किया है स्रोर यह पूछा गया है कि क्या सरकार के सदस्यों का सप्रदायगत धनुपात, जिसकी व्यवस्था प्रस्तावों में की गई है, कायम रखा जायगा। श्रापने इसका जवाब यह जिखा है कि इस श्रनुपात में दोनों बहे दर्जों की राय के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यहां फिर एक सांप्रदायिक दुल को जो प्रस्यच रूप से श्रपनी ऐसी स्थिति स्वीकार करता हो, दूसरे दखों में परिवर्तन करने का निपेधाधिकार प्रदान किया गया है, हालांकि छनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर मौका मिला तो शायद इम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना चाहें श्रथवा जब हो सके तो किसी श्रीर श्रह्पसङ्यक को, मिसाज के तीर पर ए ग्लो इ डियनों को. प्रतिनिधिस्य देना चाहें। लेकिन यह सारी चीज मुस्लिम लीग की स्वीकृति पर निभंर करेगी। हम यह वात स्वीकार नहीं कर सकते । हम यहां यह भी कहना चाहते हैं कि आपने श्री जिल्ला को जो उत्तर दिया है उससे कांग्रेस का प्रतिनिधित्य केवल सवर्ण हिन्दुओं तक ही सीमित रह जाता है सौर इस प्रकार मुस्तिम कींग और कांग्रेस दोनों को ही समान प्रतिनिधित मिल । श्रम्त में शावने पांचवें प्रश्न के पारे में कहा है कि किसी बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध है। जाता है।

कांग्रे स का इतिहास : खंड ३

कांत्रे स के श्रध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का २० जून, १६४६ का पत्र।

वाइसराय भवन, नई दिल्ली. २० जून, १६४६।

प्रिय मौद्धाना साहेब,

मुक्ते निश्चय है कि श्राप इस बात को श्रनुभव करेंगे कि मंत्रि प्रतिनिधिमहल के सदस्यों के सम्मुख इंग्लैंगड में बहुत-सा श्रावश्यक कार्य पड़ा है श्रीर वे इस देश में भनिश्चित रूप से श्राधिक समय तक नहीं ठहर सकते। इसिविए मैं श्राप से प्रार्थना करूँगा कि भाप १६ जून के हमारे वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्ताओं के बारे में श्रपनी विक्रंग कमेटी का श्रन्तिम उत्तर अरदी-से जरदी में जने को कोशिश करेंगे। मुक्ते पता चला है कि विक्रंग कमेटी के जो सदस्य दिली से चले गये थे, उन्हें श्रापने पुन: श्राने को कहा है श्रीर इस परिस्थित में इम श्राप से प्रार्थना करेंगे कि श्राप श्रपना जनाव हमें श्रिक से-श्रिक श्राले रिविवार श्रयीत २३ जून तक भेज हैं।

भापका सन्ता, ( हस्ताचर ) वेवस

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यत्त का २१ जून, १६४६ का पत्र।

२० झकबर रोड नई दिखी २३ जून, १६४६

प्रिय लाई वेवल,

र्मुं के श्रीमान् का २० जून १६४६ का पत्र मिला।

श्रन्तिस सरकार की स्थापना के बारे में शीघ ही कोई निर्णय करने के जिए आपने जो चिन्ता प्रकट की है, मैं उसकी कद करता हू और मैं श्रापको श्राश्वासन दिजाता हूं कि मेरी विकिंग कमेटी भी श्रापको भांति ही इस बारे में चिन्तित है, परन्तु पुरानी कितनाहयों के अजावा एक नई कठिनाई शोर पैदा हो गई है, जो श्रापके नाम श्री जिल्ला के कथित पत्र की बातों के अखावारों में छापने केकारण हुई है श्रीर जिसमें उन्होंने अन्तिश्म सरकार में कांग्रेस-द्वारा मनोनीत किये गये न्यक्तियों के बारे में छापति उठाई है। यदि इन कथित पत्रों की प्रतियां भौर अनके सम्बन्ध में श्रापके हत्तर की प्रति कांग्रेस की विकिंग कमेटी को श्रपत्रक्ष हो सकेगी तो इससे उसे अन्तिम कोई निर्णय करने में बड़ी मदद मिजेगी, क्योंकि उनका सम्बन्ध ऐसे महस्वपूर्ण विषयों से है जिन पर हमें सोच-विचार करना है।

भापका सचा, ( हस्ताचर ) ए० के० भाजाद ।

हिज एक्सेबेंसी, फीएड-मार्शेज वाह्कात्रयट वेवस, वाह्सराय भवन, मई दिखी।

वाहसराय भवन,' नयी दिल्ली, २१ जून, १६४६

मेरे प्रिय मौजाना साहब,

विधान-परिषद् के निर्वाचनों के सम्बन्ध में गवर्नरों के नाम जो हिदायते भेजी गई हैं उनकी एक नकता में आपके पास भेज रहा हूँ। ये हिदायतें धारासभाओं के स्पीकरों के नाम भेजी गई हैं और श्रीमान् वाहसराय महोदय आशा करते हैं कि इन्हें तब तक प्रकाशित नहीं किया जायगा जब तक कि स्पीकरों द्वारा उनकी घोषणा नहीं की जावी।

श्रापका सन्चा,

मौद्धाना श्राजाद

( इस्ताचर ) जी० ई० एवक

ं मंत्रि-प्रतिनिधिमंदत्त श्रोर श्रीमान् वाह्सराय-हारा उन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, जिनका उरलेख १६ मई, १६४६ के उनके वक्तन्य में किया गया है, निम्निलिखित कार्य-प्रशासी का प्रस्ताव किया गया है।

- (१) प्रत्येक प्रान्त का गवर्नर तारीखंंं ''की श्रीर ऐसे स्थान पर जिसे वह निर्वाचन के जिए उचित समसता हो प्रान्तीय धारासमा की बैठक द्युजायेगा। समनों के साथ-साथ भारासमा के प्रत्येक सदस्य के पास वक्तव्य श्रीर इन हिदायतों की एक-एक प्रति भेजी जायगी।
- (२) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, वशर्ते कि ( म्र ) वह प्रान्तीय धारा-सभा के किसी सदस्य-द्वारा नामज़द किया गया हो श्रौर किसी दूसरे सदस्य-द्वारा उसका समर्थन किया गया हो, भौर ( व ) नामज़द्दगी के साथ उसकी भ्रोर से यह प्रतिज्ञापत्र भी भर कर दिया गया हो कि उसका नाम किसो और प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने के जिए अम्मेद्वार के क्य में नहीं पेश किया गया है भौर वह वक्तव्य के पैरा १६ में उल्जिखित उद्देश्य के जिए प्रान्त का प्रतिनिधि वनकर काम करने के जिए प्रान्त
- (३) किसी भी पान्त में कोई भी ज्यक्ति जो मुसलमान अथया सिख नहीं है, वह कमशः मुसलमानों अथवा सिखों के लिए निर्धारित स्थानों के खनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। कोई भी मुसलमान और पंजाब में कोई भी मुसलमान या सिख किसी साधारण सीट के लिए उम्मेद बार सड़ा नहीं होगा।
- (४) सभी नामजदिगयां तारीखः को श्रयवा उससे पूर्व प्रान्तीय धारा-सभा के सेकेटरी के पास भेज दी जाएगी।
- (१) सेकेटरी तारीख ' ' ' को अथवा उससे पूर्व नामजदिगियों की जाच-पढ़ताज करेगा और ऐसी सभी नामजदिगियों को नामजूर कर देगा जिनके साथ आवश्यक प्रतिज्ञापत्र महीं होगा।
  - (६) कोई भी उम्मेदवार तारीख ""को या उससे पूर्व श्रपना नाम वापस वे सकेगा।
- (७) तारीखा " "को जिस दिन प्रान्तीय धारा समा की बैठक प्रारंभ होगी गवनंर धारा-समा के पास एक संदेश भेजेगा, जिसमें वक्तव्य के पैरा २७ के अन्तर्गत वाइसराय की प्रारंग का उरवेश किया गया होगा और उसके बाद धारासभा एकाकी हस्तान्तरण-मत-पञ्चित के अभाषार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अपने प्रतिनिधि श्रुनेगी और धारा-सभा का प्रत्येक भाग

कामें स का इतिहास : खंड ३

( श्राम, मुह्तिम श्रीर सिख) अपने-अपने प्रतिनिधि चुनेगा ।

१ — चुनाव खत्म होने के बाद यथासमव शीघ्र-से-शीघ गवर्नर निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम सरकारो गजट में प्रकाशित करा देगा और जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रकाशित किये जायँगे उन्हें वक्तस्य के १६ वें पैरा के उदिखखित उद्देश्य के ब्रिए सम्बद्ध प्रान्त का प्रति-निधि समका जायगा।

२--- भ्रापकी पता चलेगा कि नामजदगी का कागज उपस्थित करने, उनकी जांच पदताल. नामजदगी वापस लेने श्रीर धारा-सभा का श्रधिवेशन बुलाने की तारीखों का कोई उरलेख नहीं किया गया है। उद्देश्य यह है कि सभी प्रान्तों में चुनाव १४ ज़ुबाई तक समाप्त ही आने चाहिये। इस आधार पर कि चुनाव के परिणामों की घोषणा १४ जुलाई को हो जाएगी, निम्न-जिल्लित कार्यंकम प्रस्तुत किया जाता है .-

समन जारी करने की तारीख १४ जून ं नामजदगी की श्रन्तिम तारीख २० जूम २ जुवाई नामजदगी की जांच पद्तास नामजदगी की वापसी की तारीख ४ जुनाई 🐩 े घुनाव की वारीख १० जुलाई १४ जुवाई परियाम की घोषया की वारीख

कार्यक्रम की इस रूपरेखा में विशिष्ट प्रान्त श्रपनी श्रपनी परिस्थितियों के शतुक्ब परिवर्त्तन कर सकते हैं।

३ - उपयु क दिदायतें फिलहाल केवल गवर्नरों के लिए ही हैं। जब वाइसराय खुनाव-सम्बन्धी कार्यप्रयाची को कार्यान्वित करमा चाहेंगे हो वे तार-द्वारा सभी गवर्नरों को स्चित कर देंगे। फिलहाल वे ऐसा नहीं करना चाहते, न्योंकि श्रभी तक छन्हें इस सम्बन्ध में विभिन्न दबों की प्रतिक्रिया मालूम नहीं हो सकी है।

नोट :-- उक्त तारीखें उसके बाद से स्थागित कर दी गई हैं। नामजद्गियों के बिद द जुलाई पहला दिन रखने का प्रस्ताव किया गया है।

कामेस के अध्यत्त के नाम वाइसराय का २१ जून, १६४६ का पत्रन

वाइसराय भवन, नई दिएखी, ' २७ जून, १६४६

संख्या ५६२---४७

प्रिय मौलाना आजाद,

आपके आज के पत्र के लिए धन्यवाद । श्री जिन्ना ने मेरे नाम १६ जून के अपने पत्र में निम्मलिखित प्रश्न किये थे :--

(१) क्या एक भ्रन्तकींचीन सरकार स्यापित करने के लिए वक्तन्य में विविक्सित मस्ताव भाव अन्तिम हैं अथवा नहीं, और क्या किसी भी दृद्ध अथवा सम्बद्ध व्यक्ति के कहने से उनमें श्रव भी कोई परिवर्त्तन श्रथवा सशोधन किया जा सकता है,

(२) क्या संक्रान्ति-काल में सरकार के सदस्यों की कुल संख्या १४ ही रहेगी जैसा, कि चक्कस्य में कहा गया है,

- (३) यदि चारों श्रव्पसंख्यकों श्रर्थात् परिगणित जातियों, सिस्तों, भारतीय इसाइयों श्रीर पारिसियों के श्रितिनिधि के रूप में बुक्ताया गया कोई व्यक्ति विसी निजी श्रथवा किसी श्रीर कारणवश श्रन्तिस सरकार में सिम्मितित होने का निमन्त्रण स्वीकार करने में श्रसमर्थं हो तो वाइसराय-द्वारा उस रिक स्थान श्रथवा स्थानों की पृति कैसे की जायगी, श्रीर क्या ऐसे रिक्त स्थान श्रथवा स्थानों की पृति करने में मुस्तिम जीग के नेता से सत्ताह-मश्विरा किया जायगा श्रीर उसकी राय जी जायगी ?
- ें (४) श्र—श्या संक्रान्तिकाल में जिस श्रवधि के लिए कि संयुक्त सरकार की स्थापना की जारही है सरकारी सदस्यों का श्रनुपात, संप्रदायगत श्राधार पर ही कायम रहेगा जैसा कि प्रस्तावों में कहा गया है।
- ं व-क्या चारों श्रहपसंख्यकों त्रर्थात् परिगणित जातियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों श्रीर श्रारिसयों को इस समय जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह कायम रहेगा श्रीर उसमें कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जायगा ?
- ्र (१) प्रारम में सदस्य-संख्या १२ रखी गई थी, लेकिन श्रव उसे बढ़ाकर १४ कर दिया गया है। क्या ऐसी परिस्थिति में, मुस्किम हितों के रचार्थ ऐसी कोई ज्यवस्था की जायगी जिसके मिनुसार शासन-परिषद् किसी ऐमे बढ़े सांप्रदायिक विषय में, कोई निर्णय नहीं करेगी, जिसके विषय मुस्तिम सदस्यों का बहुमत होगा ?"

इस पत्र के जवाब में, मैंने २० जून को जो पत्र तिखा था, उसका कियात्मक श्रंश इस एकार था:—

''१६ जून के वक्तव्य का श्राशय यह था कि जब दोनों दल इस-योजना को स्वीकार कर खेंगे तो फिर बाद में इन दोनों बढ़े दलों के नेताश्रों के साथ विभागों के सम्बन्ध में वातचीत की ज़्जायगी। श्रीर श्रव तक भी हमारा यही इरादा है। जब तक सदस्यों के नाम का पता नहीं चल जाता तब तक विभागों के विभाजन के सभवन्ध में कोई फैसला करना कठिन है।''

१६ जून के हमारे वक्तन्य के श्वन्तर्गत बनाई जानेवाली सरकार के सम्बन्ध में धाप जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हैं, उनका उत्तर मैं प्रतिनिधिमडल के परामर्श से दे रहा ई जो इस प्रकार है —

- (१) श्रन्तरिम सरकार में सम्मितित होने के लिए जिन सज्जनों को श्रामिन्त्रित किया गया है, जब तक मुक्ते उनकी स्वीकृति नहीं पहुँच जाती तब तक वक्तव्य में उल्लिखित नाम श्रन्तिम महीं समक्ते जा सकते। परन्तु दोनों बढ़े दलों की श्रनुमित के विना वक्तव्य में सैद्धान्तिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।
- (२) दोनों बहे दत्तों की श्रनुमित के विना श्रन्तिरम सरकार के १४ सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।
- (३) इस समय श्रहपसङ्यकों के प्रतिनिधियों को जो स्थान दिये गये हैं यदि उनमें कोई स्थान रिक्त हो जायगा तो में जैसा कि स्वाभाविक है उसकी पूर्ति करने से पूर्व दोनों बड़े दलों से सखाइ-मशविरा लुंगा।
- (४) (भ) श्रीर (व) सम्प्रदायगत शाधार पर निर्धारित सदस्यों की संख्या के श्रनुपान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।
  - , (१) किसी भी सांप्रदायिक प्रश्न के बारे में अन्तरिम सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी यदि

कांग्रेस का इतिहास: खंड ३

्दोनों बहे दत्तों में से किसी एक दक्ष के बहुमत को भी उसपर आपित होगी। मैंने यह बात कांग्रेस के अध्यत्त से भी कही यी और उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि कांग्रेस इस इष्टिकोण की कद करती है।

> भापका सच्चा, (इस्ताचर) वेवज

मौलाना अबुद्धकवाम आजाद

लार्ड वेवल का कांग्रे स-प्रधान का पत्र ता० २२ जून, १६४६

> वाहसराय भवन, मई दिख्बी, २२, जून, १६४६

विय मौलाना साहब,

समाचार-पन्नों से मालूम हुन्ना है कि कांग्रेस-चेन्नों में इस बात पर बल दिया ना रहा है-कि कांग्रेस दक्ष को, श्रन्तिरम सरकार में कांग्रेस-प्रतिनिधि भेजते समय, एक मुस्लिम को स्वेब्ह्नापूर्वक चुनने के शिवकार पर दृढ़ रहना चाहिए।

उन कारणों के श्राधार पर कि जिन्हें श्राप पहले से ही जानते हैं, मंत्रिमडल या मैं इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु मैं श्रापका ध्यान १६ जून की घोषणा के पैरामाफ ६ की श्रोर श्राक्षित करना चाहता हुं—जो इस प्रकार है—

"अन्तरिम सरकार का उपरी निर्माण अन्य किसी भी साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय के बिए किसी भी रूप में उदाहरण नहीं उहराया जायगा। यह तो केवज वर्तमान की कठिनाई को हव करने का हेतुमात्र है और इसके द्वारा ही सर्वोत्तम समिमिलत सरकार की प्राप्ति सम्भव है।"

इस श्रारवासन को दृष्टि में रखते हुए कि कोई मिसाल नहीं बनेगी, हम कांग्रेस से श्रूपीस करते हैं कि वह श्रपनी इस माग को छोड़ दे श्रीर उस श्रन्तरिम सरकार में भाग के कि जिसकी देश को एकाएक श्रावश्यकता है।

् श्रापका सम्बा (ह०) वेवज

मोलाना श्रष्टुल कलाम श्रानाद

कामें स-प्रधान का लार्ड वेवल को उत्तर ता० २४ जून, १६४६

२० अकवर रोड, मई दिस्की, २४ जून, १६४६

प्रिय जार्ड वेवस,

अभी हाल ही आपकी ओर से मुक्ते टेलीफोन मिला है कि मैं आपको अस्थायी सरकार में शामिल होने के कार्य-समिति के निर्णय की फौरन सूचना तूँ। बारतव में निर्णय तो कल ही हो चुका था किन्तु हमारा विचार था कि यदि हम आपकी और मित्रमंडल की तलवीओं की बाबत सब बातों को दृष्टि में रखते हुए पत्र लिखें तो बहुत ठीक रहेगा। कार्य-समिति की प्राय. निरुत्तर में हो रही हैं और आज पुन २ बजे भी बैठक होगी। पूर्वतया विचार-विनिभव के अनम्तर म कार्य-समिति को अनिच्छापूर्वक अन्तरिम सरकार में शामिल होने की शापकी तजवीज के विरुद्ध निर्णय करना पढ़ी है। विस्तृत एवं युक्तिपूर्ण उत्तर बाद में भेजा जायगा ।

आपका सचा

(इ०) ए० के० आजाद

हिज़ एक्सेर्जेसी फ्रील्ड-मार्शन वाहकाउगट वेवन वाहसराय भवन, नई दिन्नी ।

> कांत्रे स-प्रधान का वाइसराय को पत्र ता० २४ जून, १६४६

> > २०, ध्यकबर रोड, नई दिल्ली, २४, जून १६४६

प्रिय लाई वेवल,

जब से १६ जून का वक्तव्य प्राप्त हुआ है, मेरी कमेटी नित्यप्रति उसपर विचार करवी आ रही है। इसके श्रविरिक्त श्रापकी तलवीज़ों और राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए व्यक्तिगत जारी किये गये निमंत्रणों पर भी कमेटी ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। चूं कि वर्तमान श्रविप-जनक परिस्थित में से कोई मार्ग निकाल लेना चाहते हैं इसलिए इमने श्रापके दिव्यकोण और मार्ग-विन्यास को सराहना की भरसक चेष्टा की है। श्रपनी बातचीत के सिलसिले में इम पहले से ही भापको श्रपनी कठिनाह्यां बतला चुके हैं। दुर्भाग्यवश यह कठिनाह्यां हाल ही के पत्र-व्यवहरा से और भी बद गई है।

कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत के सभी धर्मी और जातियों के सदस्य शामिल हैं। श्राधी सदी से श्रधिक काल से इसने भारत की स्वतंत्रता श्रीर सब मारतीयों के समानाधिकार के लिए अम किया है। जिस शृंखला ने विभिन्न दलों श्रीर संप्रदायों को संगठित करके कामेस बद्ध कर लिया वह है राष्ट्रीय स्वतत्रता, श्रार्थिक उन्नति श्रीर सामाजिक पुकता। यह है वह दृष्टिकीण जिसे समन्न रखते हुए हुमें प्रत्येक तजवीज़ को परखना है। हमें आशा थी किजो श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जायगी वह इस स्ववन्नता को क्रियारमक रूप देगी। , श्रापकी कुछेक कठिनाइयों को धष्टि में रखते हुए इसने एकाएक स्वतंत्रता जागू करने के जिए किसी वैधानिक परिवर्तन पर जोर नहीं दिया, किन्तु हम यह ज़रूर आशा करते थे कि तथ्यों के श्राधार पर स्वतंत्रता जानेवाजी सरकार के चलन में परिवर्तन होगा ही। इस प्रकार अस्थायी सरकार का दर्जा श्रीर शक्ति महत्वपूर्ण विषय हैं। हमारे विचार में यह पूर्णत. वाइसराय की शासन-परिषद से मिन्न वस्तु होने जा रही है। इसे मये द्रष्टिकीया का प्रतिनिधित्व करना है। नये ढंग का कार्य करना है, श्रीर घरेलू एव बाहरी समस्यार्श्नों के बारे में भारत-द्वारा मनोबैज्ञानिक ढंग से नई पहुंच का प्राहुर्भाव करना है। श्रापने ३० मई १६४६ के पत्र-द्वारा हमें श्रस्थायी सरकार के दर्जे और अधिकारों की बाबत कुछ आश्वासन दिये थे। यह हमारे विचारों के अनुकृत महीं बैठते, कित हमने भापके मिन्नतापूर्ण पत्र की सराहना करते हुए। श्रापके श्राप्त्वासनों को स्वीकार कर जिया है भीर इस प्रश्न को श्रिधिक न बढ़ाने का निश्चय किया है ।

प्रस्थायी सरकार की संख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहा। इस सर्वंध में हमने इस वात पर ज़ोर दिया कि हम एक अस्यायी दल के रूप में भी समान प्रतिनिधित्व को किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं। इसके श्रखावा इमने यह भी कहा कि श्रस्थायी सरकार में १४ सदस्य होने चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रबंध कार्य-कुशबता से चवाया जा सके श्रीर छोटे-छोटे श्रव्यसख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बारे में इन्छ नामों का उपलेख किया गया था। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमने श्रनियमित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिसमें एक नाम एक गैर-जीगी मुसब-मान का भी था।

१६ जून के अपने वक्तन्य में आप द्वारा उल्लिखित कुछ नामों पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। कांग्रेस ने अस्थायी तौर पर जो सूची पेश की थी, उसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। आपने जिस तरह से नामावली तैयार की है और जिस प्रकार उसे एक संपादित तथ्य के रूप में उपस्थित किया है, उसे देख कर ऐसा जान पड़ता है कि समस्या को ग़लत ढंग से सुलमाने का यस किया गया है। उसमें एक नाम ऐसा है, जिसका उल्लेख इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं और जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से संपर्क नहीं रहा है। हमें वैयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन हम ख्याब करते हैं कि इस तरह के नाम को शामिल करना और खास कर विना किसी पिछली उल्लेख अथवा परामर्श के अवांछनीय था। और यह इस बात का धोतक है कि समस्या को ग़जत उग से सुलमाने का यस किया गया है।

इसके अलावा हमारी सूची में से एक नाम निकाल दिया गया है और उसकी जगह हमारे ही साथियों में से एक और नाम जे जिया गया है, जेकिन जैसा कि आपने कहा है, इसे सुधारा जा सकता है, इसजिए मैं उस बारे में और अधिक नहीं कहागा।

इस नामावली की एक श्रीर उल्लेखनीय बात यह थी कि उसमें किसी भी राष्ट्रवादी, मुसलमान का नाम शामिल नहीं था। इम समम्तते हैं कि यह एक मारी भूल थी। इम उस सूची में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक की जगह एक मुसलमान का नाम रखना चाहते थे। इमारा ख्रयाल था कि स्वय श्रपने ही न्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई भापति नहीं होगी।

वास्तव में जब मैंने श्राप का ध्यान इस बात की श्रोर दिलाया था कि मुस्लिम बीग-द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल है जो सीमाप्रान्त के हाल के चुनाव में वास्तव में पराजित हो चुके हैं और जिन का नाम हमारी राय में राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर शामिल किया गया है, तो इसके जवाब में श्रापने मुक्ते इस प्रकार जिला था—"मैं कांग्रेस द्वारा मुस्लिम जीग के मनोनीत व्यक्तियों पर श्रापत्ति करने के श्रिकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पच-द्वारा उठायी गयी इसी प्रकार की श्रापत्ति नहीं मानता। कसौटी योग्यता की होनी चाहिये।" परन्तु हम श्रमी श्रपनी श्रोर से कोई प्रस्ताव भी नहीं उपस्थित कर सके थे कि श्राप का २२ जून का पत्र मिला, जिसे देसकर हम सभी को बढ़ा श्रारचर्य हुआ। श्रापने यह पत्र श्रस्तवारों में छुपे कुछ समाधारों के श्राधार पर जिला था। श्राप ने हमें बताया कि मन्त्रि-प्रतिनिधि मण्डल श्रीर श्राप श्रन्तिम सरकार के कांग्रेस के प्रतिनिधियों में कांग्रेस-द्वारा नामजद किये गये किसी मुसल्यमान का नाम स्वीकार करने को तैव्यार नहीं है। हमें यह एक श्रासाधारण निर्णय प्रतीत हुआ। यह बात, स्वयं श्रापके उपयु के पत्र से प्रत्यकतः कोई मेज नहीं खाती थी। इसका शर्थ यह हुआ कि कांग्रेस को स्वय अपने ही प्रतिनिधि सुमने की पूरी श्राजदी नहीं थी यह कहने से कि इसे मिलाल ही न समम्मना धाहिये कोई प्रकं नहीं की पूरी श्राजदी नहीं थी यह कहने से कि इसे मिलाल ही न समम्मना धाहिये कोई प्रकं नहीं की पूरी श्राजदी नहीं थी यह कहने से कि इसे मिलाल ही न समम्मना धाहिये कोई प्रकं नहीं

पहता। ऐसे सहरवपूर्ण सिद्धान्त की यदि अस्थायी रूपसे अवहेनाना भी दर दी जाय तो भी हम उसे किसी भी समय अथवा स्थान या परिस्थिति में मानने को तैयार नहीं थे।

२१ जून के श्रपने पत्र में श्रापने श्री जिन्ना-द्वारा श्रापके माम १६ जून के पृत्र में किये गत्रे बुछ प्रश्नों श्रीर श्राप द्वारा दिये गए छनके जवाब का उत्लेख किया है। हमने श्री जिन्ना का पत्र नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में "चार श्रद्धपस्यकों, श्रयांत परिगणित जातियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों श्रीर पारसियों" का उत्लेख किया गया है श्रीर यह सवाज किया गया है कि "यदि इनकी जगह स्वाजी हो जाय तो उसकी पृति कौन वरेगा? श्रीर वया उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय मुस्जिम जीग के नेता से सलाह-मश्चिरा किया जायगा श्रीर उसकी स्वीकृति जी जायगी?"

अपने जवाब में आपने जिला है— "इस समय श्रव्पसन्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीटें दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जगह खाजी होगी तो उसकी पूर्ति करने से पूर्व में म्वामाविक तीर पर दोनों बड़े दलों से सजाहू मश्चिरा वरू गा।" इस प्रकार श्री जिल्ला ने परिगणित जातियों को श्रव्पसंख्यकों में शामिल करने की देश की है। श्रीर शायद श्रापने भी इससे सहमति प्रकट की है। जहा तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस बात का विशेध करते हैं श्रीर परिगणित जातियों को हिन्दू समाज का श्रविहिन्न श्रग मानते हैं। श्रापने भी १४ जून के श्रपने पत्र में परिगणित जातियों को हिन्दू आों में ही शामिल किया है। श्रापने यह कहा था कि श्रापके प्रस्ताव के श्रनुसार हिन्दु श्रों श्रीर मुसलमानो श्रथवा कांग्रेस श्रीर मुस्लिम जीग के वीच समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उटता, वर्थों कि वारे से दी श्रीर लीग की तरफ से ४ मुसलमान— श्रथांत छ हिन्दु श्रों में से एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि होगा। हम यह बात कभी मानने को तैयार भहीं हैं कि एक ऐसे दल का नेता, जो एक श्रव्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, या तो परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्हें श्रापने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामिल माना है, श्रथवा उद्धित्वत श्रव्यसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में हस्तक्षेप करे।

चौथे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उण्लेख पुन. श्रल्पसल्यकों के रूप में किया है श्रीर यह पूछा गया है कि क्या सरकार के सदस्यों का संप्रदायगत श्रनुपात, जिसकी व्यवस्था प्रस्तावों में की गई है, कायम रखा जायगा। श्रापने इसका जवाब यह जिखा है कि इस श्रनुपात में दोनों बड़े दलों की राय के विना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यहा किर एक सांप्रदायिक दल को जो प्रस्यच रूप से श्रपनी ऐसी स्थित स्वीकार करता हो, दूसरे दलों में परिवर्तन करने का निपेधाधिकार प्रदान किया गया है, हालांकि उनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। श्रगर मौका मिला तो शायद हम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना चाहें श्रथवा जब हो सके तो किसी श्रीर श्रल्पसल्यक को, मिसाज के तौर पर एंग्जो इ डियनों को, प्रतिनिधित्व देना चाहें। लेकिन यह सारी चीज मुस्लिम जीग की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते। हम यहां यह भी कहना चाहते हैं कि शापने श्री जिला को जो उत्तर दिया है उससे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व केवल सवर्ण हिन्दुश्रों तक ही सीमित रह जाता है श्रीर इस प्रकार मुस्लिम जीग श्रीर कांग्रेस दोनों को ही समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

अन्त में आपने पाचवें प्रश्न के बारे में कहा है कि किसी बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध

में अन्तरिम सरकार कोई निर्णाय नहीं करेगी। यदि दोनों बढ़े दलों में से एक भी दल का बहुमत उसके विरुद्ध होगा। आपने यह भी जिक्र किया है कि आपने यह बात कांग्रेस के अध्यच से भी कह दी है श्रीर ने इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस इस दृष्टिकीया की कद करती है। इस बारे में मैं यह रेपष्ट कर देना चाहता हू कि इसने यह बात सब की धारामभा में दीर्घकालीन व्यवस्था के जिए स्वीकार की थी और उसे हम अस्थायी सरकार पर भी जागू कर सकते हैं वशतें कि वह धारासभा के प्रति उत्तरदायी हो और उसमें बढ़ी-घड़ी जातियों के प्रतिनिधि जनसङ्या के श्राधार पर चुने गए हों। इसे श्रस्थायी सरकार पर किसी प्रकार भी नहीं जागू किया जा सकता, क्योंकि उसका तो श्राधार ही सर्वथा विभिन्न है। मैंने १३ जून १६४६ के श्रपने पत्र में बताया था कि इससे शासन-प्रबन्ध का सचाक्रन असंभव हो जायगा और निश्चित रूपेण गतिरोध पैदा हो जायगा। स्वयं श्री जिल्ला-द्वारा किये गए पश्न में भी यह कहा गया है कि, ''ग्रुरू में प्रस्तावित १२ सदस्यों के स्थान पर श्रव जो १४ सदस्यों का प्रस्ताव किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी ऐसे बढ़े साप्रदायिक प्रश्न का निर्णय न किया जाय यदि मुसलमान सदस्यों का वहुमत उसके खिलाफ हो" इस प्रकार यह सवाल तब पैटा हुआ जब कि आपने सदस्यों की संख्या १२ के बजाय १४ करदी अर्थात् श्रापके १६ जून के वक्तव्य के बाद। वक्तव्य में इस प्रकार के किसी नियम का कोई जिक्र तक भी नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राय श्रनियमित रूप से श्रौर निरचय ही हमारी स्वीकृति के बिना किया गया है। इसके परिगाम-स्वरूप भी स्थायी सरकार में मुश्किम जीग की निषेधाधिकार अथवा अङ्चन पैदा करने का श्रधिकार मिल जाता है।

हमने १६ जून के श्रापक प्रस्तावों तथा श्री जिन्ना-द्वारा किये गये प्रश्नों के जवाव के सम्बन्ध में श्रपनी श्रापित्तयों का उठलेख ऊपर कर दिया है। ये बहुत बड़ी श्रीर गभीर श्रुटियां हैं जिनकी वजह से श्रस्थायों सरकार का सचाजन श्रसम्भव हो जायगा श्रीर गितरोध निश्चित रूप से पैदा हो जायगा। इन हाजात में श्रापके प्रस्ताव परिस्थिति की वात्कां जिक श्रावश्यकता श्रों की पूर्ति नहीं कर सकते श्रीर न ही उससे वह काम श्रागे बढ़ सकता है, जिसे हम इतना महत्व-पूर्ण, प्रिय श्रीर श्रावश्यक समकते हैं।

इसिविए मेरी कार्यसमिति श्रिनिच्छापूर्वक इस परिगाम पर पहुची है कि वह ऐसी कोई श्रम्थायी सरकार बनाने में श्रापकी सहायता करने में श्रसमर्थ है, जिसका उल्लेख १६ जून, ११४६ को श्रापके वक्तन्य में किया गया है।

अहां तक १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में डिलिखित उन प्रस्तावों का सवाब है जिनका सम्बन्ध विधान-निर्मात्री संस्था के निर्माण श्रीर कार्य से है, कांग्रेस की विक्रित कमेटी ने २४ मई, १६४६ को एक प्रस्ताव पास किया था श्रीर इस सम्बन्ध में एक श्रीर श्रीमन् श्रीर मंत्रिमडल तथा दूसरी श्रीर मेरे श्रीर मेरे कुछ सहयोगियों के मध्य वार्तावाप श्रीर पत्र-च्यवहार हुझा है। इन श्रवसरों पर हमने यह बताने की भरसक चेष्टा की है कि हमारी दृष्टि में इन श्रस्तावों में क्या श्रीट या श्रीट पर हमने यह बताने की भरसक चेष्टा की है कि हमारी दृष्टि में इन श्रस्तावों में क्या श्रीट क्या श्रीट्यां रह गई हैं। वक्तव्य की कुछ धाराश्रों के सम्बन्धमें हमने श्रपनी व्याख्या भी की थी। श्रीट विचारों पर दृढ़ रहते हुए भी, हमें श्रीपके प्रस्ताव स्वीकार किये हैं श्रीर हम श्रपने उद्देश्य की प्राप्ति-हेत्न उन्हें कार्यान्वित करने को भी तैयार हैं। परन्तु हम यह भी कह देना चाहते हैं कि

विधान-परिषद् का सफल संचालन मुख्यतः एक संतोषजनक ग्रस्थायी सरकार की स्थापना पर ग्राश्रित है।

> श्चापका सच्चा, इस्ताचर (ए० के० श्वाजाद)

हिज एक्सेर्लेसी, फील्ड-मार्शेल वाह्काष्ठपट वेवल, वाह्सराय भवन, नई दिल्ली।

मौलाना त्राजाद के नाम वाइसराय का २७ जून, १६४६ का पत्र।
मुक्ते घापका २४ जून का पत्र मिला।

मित्र-प्रतिनिधि मडल श्रीर मुक्ते बहुत दु ख है कि १६ जून के वक्तव्य में कहे गये प्रस्तावों को कांग्रेस कार्यसमिति स्वीकार न कर सकी, क्योंकि यदि कांग्रेस कार्य-समिति इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती त्रो उस कार्य को पूरा करना समव हो जाता जिसके लिए हम श्रीर भारतीय राजनीतिक नेता गत तीन महीनों से यश्न कर रहे हैं। श्रन्तकां जीन सरकार में बड़े साम्प्रदायिक मामलों के बारे में यदि कोई गलतक हमी हो गई थी, तो उसके लिए मुक्ते दुःख है। हमने निश्चय ही यह सोचा कि शापने स्वत सिद्ध योजना, के रूप में, जैसी कि यह है, इस बात को मान लिया था कि मिली-जुली सरकार में, दोनों में से किसी भी बड़े दल के विरोध करने पर, इस प्रकार की समस्याओं को जबद स्ती स्वीकार नहीं कराया जा सकता।

मित्र-प्रतिनिधि-मडल श्रीर मुक्ते श्रापके पत्र के श्रन्तिम पैरा से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कांग्रेस कार्य-सिमिति उन प्रस्तानों को स्वीकार करती है श्रीर भारत के लिए एक निधान निर्माण के लिए उन्हें कार्यान्नित करने को तैयार है, जो १६ मई के मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तन्य में प्रस्तुत किये गये थे। श्रापका कथन है कि श्राप इस वक्तन्य की उस राय तथा न्याक्या पर स्थिर है जो कांग्रेस कार्यसमिति के २४ मई के प्रस्तानों में तथा हमारे साथ किये गये पत्र-न्यवहार श्रीर मुलाक्रात में प्रकट की गयी है। कल हमारी मुलाक्रात के समय २४ मई के हमारे चक्तन्य के १वें पैरा की श्रोर हमने श्रापका ध्यान दिलाया था। हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि गुटों में बांटने की पद्धित को विधान-निर्मात्री परिषद् के एक ऐसे प्रस्तान से ही बदला जा सकता है जो १६ मई के वक्तन्य के १६ (७) पैरा के श्रन्तर्गत दोनों सम्प्रदायों के बहुमत से पास किया गया हो। इस मुलाकात से हमें यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस का इरादा विधान-निर्मात्री परिषद् में रचनात्मक भावना से प्रवेश करना है।

# कांग्रेस की असमर्थता

हमने आपको यह भी स्चित किया था कि चूं कि कांग्रेस हमारे १६ जून के वक्तन्य में प्रस्तावित अन्तर्कालीन सरकार में सिम्मिलित होने में असमर्थ है इसिलए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी हैं जिसमें उस वक्तन्य का आठवां अनुच्छेद जागू हो जाता है। तदनुसार में शीन्न ही एक ऐसी अन्तर्काजीन सरकार की स्थापना का प्रयत्न करूंगा जो दोनों मुख्य दलों के जिए अधिक-से-अधिक प्रतिनिधिपूर्ण होगी। किन्तु इसके साथ ही मैंने यह निर्णय किया है कि चूँ कि वार्ता को चलते अभी ही काफी समय हो चुका है और किसी सममौते पर पहुँचने में हम हाल ही में असफल हो चुके हैं, इसिलए अच्छा हो कि इस विषय को फिर से उठाने से पहले

हमें थोड़ी मुद्दलत मिल जाय। रादनुसार मैंने, शस्थायी रूप से शासनकार्य चलाने के दिए श्रफसरों की एक रखवालिया सरकार स्थापित करने का निश्चय किया है।

सन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल श्रीर वाह्सराय के १६ मई श्रीर १६ जून के वक्तर्यों के सम्पन्ध में कांग्रेस वर्किड़ कमेटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव श्रन्तिम रूप से पास किया —

"२४ मई को विकेश कमेटी ने बिटिश मिन्ति-श्रविनिधि मरदल के १६ मई के वक्तव्य के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में उसने उक्त वक्तव्य की कुछ ब्रिटियों का उरलेख करते हुए उसके कुछ भागों के सम्बन्ध में श्रपनी व्याख्या वर्ताई।

"उसके बाद से कार्यकारियो बिटिश सरकार की श्रोर से १६ मई श्रोर १६ जून को जारी किये गए वक्त क्यों में उद्याखित प्रस्तावों पर निरन्तर सोच-विचार करती रही है श्रोर उनके सम्बन्ध में कांग्रेस के श्रध्यत्त तथा मन्त्रि-प्रतिनिधि मण्डल श्रोर वाइसराय के मध्य जो पत्र-व्यवहार हुश्रा है—उस पर भी उसने खुब सोच-विचार किया है।

"कार्यसमिति ने इन दोनों प्रकार के प्रस्तानों की काग्रेस के, देश की ताकानिक स्वाधीनता के उद्देश्य के दृष्टिकोण से समीचा की है और साथ ही उसने इन प्रस्तानों की समीचा इस दृष्टि से भी की है कि उनके परिणामस्वरूप देश की जनता किस सीमा तक आर्थिक और सामाजिक उन्नति कर सकती है, जिससे कि उसका मौतिक मान उचा हो सके और उसकी गरीबी, रहन सहन के मान का निम्नस्तर, अकाल और जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं का अभाव सदा के लिए समाप्त किया जा सके और देश के सभी लोगों को अपनी प्रतिमा के अनुकृष उन्नति करने की आजादी और मौका मिल सके । ये प्रस्ताव उक्त उद्देश्यों से बहुत कम हैं। इनसे उनकी पृति नहीं होती। किर भी समिति ने उनके सभी पहलुओं पर पूरी तरह से सोचिवार किया है, चू कि उसकी यह प्रयत्त इच्छा रही है कि किसी प्रकार से भारत की समस्या शान्तिपूर्वक सुलक्त जाय तथा भारत और इंग्लैस्ट के पारस्परिक संवर्ष समाप्त हो जायें।

''कांग्रेस जिस तरह की स्वाधीनता चाहती है, उसके श्रनुसार वह देश में एक संयुक्त प्रजातन्त्रीय भारतीय सघ की स्थापना करना चाहतो है। इस सघ का शासन-भार एक केन्द्रीय सरकार के हाथों में होगा। उसे संसार के सभी राष्ट्रों का मान श्रीर सहयोग प्राप्त रहेगा। उसके भ्रान्तर्गत सभी प्रान्तों को श्रधिक से श्रधिक स्वायत्त शासन का श्रधिकार रहेगा श्रीर देश के सभी स्त्री-पुरुषों को समान रूप से श्रिधिकार रहेंगे। इन प्रस्तावों के श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के श्रिध-कार जिस प्रकार सीमित रखे गये हैं श्रीर जिस प्रकार से प्रान्तों को गुटवन्दी की गई है, उसके कारण सारा ही ढांचा कमजोर हो जाता है श्रीर उत्तर-पश्चिमी सीमामान्त श्रीर श्रासाम जैसे कुछ प्रान्तों तथा कुछ श्रहपसख्यकों, जैसे कि सिखों के साथ घोर श्रन्याय किया गया है। समिति को यह कभी मान्य नहीं था। फिर भी, उसने यह श्रनुभव किया कि यदि प्रस्तावों पर समष्टि-रूप से सोच विचार किया जाय तो उसमें केन्द्रीय सत्ता को सुदृढ़ बनाने स्रौर विस्तृत करने की श्रोर गुटचन्दी के मामले में हरेक प्रान्त को श्रपनी-श्रपनी मर्जी के श्रनुसार काम करने की स्वतन्त्रता तथा ऐसे श्रन्पसंख्यकों को, जिन्हें श्रन्यथा नुक्सान पहुँचता हो, श्रपने लिए संरचण प्राप्त करने की काफी गु जायश है। उसने इनके श्रवावा श्रौर श्रापत्तियां उठाई थीं, विशेषकर भ्य-भारतीयों-द्वारा विधान-निर्माण में भाग बेने की सम्भावना। यह स्पष्ट है कि यदि विधान-परिषद् के चुनाव में किसी भ्र-भारतीय ने वोट दिया भ्रथवा उसके बिए वह सदा हुआ तो १६ मई के चक्कच्य के वास्तविक उद्देश्य की भावना की अवदेवना हो जायगी।

"जहां तक १६ जून के वक्तन्य में अन्तिरिम सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों का प्रश्न है, उनमें ऐसी त्रुटियां हैं, जो कांग्रेस की दृष्टि से अरपिषक महत्व रखती है। कांग्रेस के प्रधान ने वाहसराय के नाम २४ जून के अपने पत्र में इनमें से कुछ त्रुटियों की श्रोर उनका ध्यान आकषित किया है। अस्थायी सरकार को अधिकार, सत्ता श्रोर उत्तरदायित्व प्राप्त होना चाहिए और यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से कम तथ्यों के आधार पर वस्तुत. उसे एक स्वतन्त्र सरकार को तरह काम करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि बाद में उसे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाय। इस तरह की सरकार के सदस्य किसी बाहरी सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। अस्थायी अथवा किसी और प्रकार की सरकार की स्थापना में कांग्रेसजन, कांग्रेम के राष्ट्रीय स्वरूप को कभी नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार वे अप्राक्तिक श्रोर अन्यायपूर्ण समान प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त नहीं स्वीकार कर सकते और न ही यह बात मान सकते हैं कि किसी साम्प्रदायिक दल को निषेधाधिकार दिया जाय। इसलिए समिति अन्तिरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तन्य में उत्तिबिखत प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

''परन्तु समिति ने फैसला किया है कि कांग्रेस को प्रस्तावित विधान-परिषद् में श्रवश्य शामिल होना चाहिए, ताकि एक स्वतन्त्र, सयुक्त श्रीर प्रजातन्त्रात्मक भारत के लिए विधान बनाया जा सके।

"यद्यपि समिति ने यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विधान-परिषद् में श्रामिल हो जाय, फिर भी उसकी यह राय है कि देश में जल्दी-से-जल्दी एक प्रतिनिधित्वपूर्ण श्रीर उत्तरदायी श्रह्यायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नितान्त श्रावश्यक है। एक तानाशाह श्रीर श्रप्रतिनिधित्वपूर्ण सरकार को जारी रखने का परिणाम केवल पीड़ित श्रीर भूखी जनता के कर्षों में वृद्धि श्रीर उसके श्रसन्तोष की भावना को प्रोत्साहन देना होगा। इसके कारण विधान-परिषद् का कार्य भी खटाई में पढ़ जायगा, क्योंकि ऐसी परिषद् का कार्य तो केवल स्वतन्त्र वातावरण में ही श्रागे बढ़ सकृता है।

"तदनुसार वर्केंद्र कमेटी श्रिष्ठित भारतीय महासमिति से उक्त सिफारिश करती है श्रोर इस सिफारिश पर सोच-विचार करते श्रीर उसके लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से बम्बई में इ श्रीर ७ जुलाई १६४६ को उसकी एक श्रावश्यक बैठक बुलाना चाहती है। यह प्रस्ताव बाद में ६ श्रीर ७ जुलाई को श्रिष्ठित भारतीय महासमिति की बम्बई में बुलाई गई श्रावश्यक बैठक में बड़े भारी बहुमत-द्वारा (२०४ के मुकाबले में ४१० वोट से) पास कर दिया गया।" नयी दिल्ली, २६ जून, १६४६।

मौलाना त्र्याजाद द्वारा समभौते की बातचीत का सिंहावलोकन (२७-६-१६४६)

"मिन्त्र-मिशन श्रौर वाइसराय के साथ इतनी देर तक हमलोग जो बातचीत करते रहे हैं, उसमें मेरे सहयोगियों श्रौर मैंने केवल एक ही मूलभूत सिद्धान्त को सामने रखा है। श्रौर यह सिद्धान्त था भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति तथा सभी महत्वपूर्ण समस्य।श्रों का शान्तिपूर्ण उपायों से सुलक्काने की प्रयत्न इच्छा।" ये शब्द मौलाना श्राजाद ने पिछ से तीन महीने की वातचीत का सिंहा-वन्नोकन करते हुए २७ जून, १६४६ को कहे।

आगे उन्होंने कहा—"इस प्रकार के उपायों से लाभ और बन्दिशें—दोनों ही वार्ते होती हैं। हिंसा भीर सवर्ष-द्वारा प्राप्त की गई स्वाधीनता उपेक्षाकृत श्रव्लेखनीय और रोमाधकारी भन्ने ही हो, लेकिन उसके कारण स्थाह कर उठाने पहते हैं और रफतात होता है तथा सन्त में कटुता स्रोर एगा रोप रह जातो है। परनतु शान्तिपूर्ण उपायों का परिणाम कटुतापूर्ण नहीं होता स्रीर न उनके परिणाम हिंसारमक कान्ति की सांति सारवर्यजनक स्रीर रामांचकारी ही होते हैं।

हमिलए हम समकात की वर्तमान बातचीत का हमी दृष्टिकीय से परम्यना चाहते हैं। हमने जिन साधनों का अवलम्पन किया है, उन्हें तथा हमारी समस्याओं के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तटस्य प्रेचकों को विवश होकर हमी निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि यद्यपि हमारी सभी आशाओं की पृति न हो सकी, जिर भी हमने अपने उद्देश्य को चौर धमसर होने में एक निर्णयासम बौर उपनेखनीय कर्म पदाया है। ग्या छानचीन छोर विश्लेषण करने के उपरान्त बर्किंग्र कमेटी हम नतीजे पर पहुँची है, और यहनुसार उपने दोर्बिकालीन प्रस्ताय स्वीकार कर लिए हैं।

जेता कि मैंने १४ मधेता, ११४६ के भापने यक्तम्य में स्पष्ट किया था भारत की राजनीतिक थार वैधानिक समस्या को सुबकाने के लिए कामेस ने जो योजना प्रस्तुत की है उसका थाधार दो मूलभूत सिद्धानत हैं। कांमेस का यह मत था कि भारत की श्रमाधारण परिन्यितियों को ध्यान में रस्तते हुए, देश में एक ऐसी सीमित परनत सजीय थीर शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना श्रनिवार्य है, जिसके पास कुछ श्राधारभूत विषय हों। एकारमक राज्य-पद्धति पर श्राधारित मरकार इससे श्रधिक थीर कुछ नहीं कर सकती कि मारत का विभाजन करके उसे यहुत से स्वतन्त्र राज्यों में बांट दें। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह हमारी समस्या को नहीं सुबका सकती। दूसरा श्राधारभूत सिद्धान्त प्रान्तों की पूर्ण स्वाधीनता श्रीर उनके सभी श्रवशिष्ट श्रधिकारों की स्वीकृति था। कामेस का मत यह था कि प्रान्तों को श्राधारभूत केन्द्रीय विषय छोड़कर शेष सभा श्रिकार रहेंगे। परनतु यदि प्रान्त चाहें तो केन्द्र को ऐसे हो श्रीर विषय भी सौंप सकते हैं। यह एक खुला भेद है कि मन्त्रि-मिशन के दोर्घकालोन प्रस्ताव कामेस की योजना में उछि बित सिद्धान्तों के श्रनुसार हो तैयार किये गये हैं।

हाल के शिमला-सम्मेलन में पान्तीय स्त्रायत्त शासन के वास्तविक श्चर्य के सम्बन्ध में एक सवाल उठाया गया था। यह सवाल किया गया था कि यदि प्रान्तों को पूर्णत. स्वायत्त शासन प्राप्त रहेगा तो क्या उन्हें यह हक नहीं होगा कि यदि वे चाहें तो हो या उससे श्रधिक प्रान्त मिलकर कोई ऐसी श्वन्तर्प्रान्तीय स्ववस्था कर लें जिसे वे श्वपनी इच्छा से कुछ ऐसे विषय साप दे, जिनका सचालन उस सस्था के श्वाचीन हो ? प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में कांग्रेस के जो घोषित विचार हैं, उनके श्रनुसार इस बाह से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मिन्न-सियान की योजना का एकमात्र उरुतेस्तनीय पहलू यही है कि उसमें प्रान्तों को तीन विभागों में रखा गया है। सिशान के प्रस्तावों के श्रनुसार ज्योंही विधान-परिषद् की घैठक होगी यह श्रपने-श्रापको तीन कमेटियों में वाँट लेगी। हरेक कमेटी में सम्बद्ध विभागों के श्रम्तगंत प्रान्तों के प्रतिनिधि रहेंगे श्रांर वे एक साथ मिलकर यह फैसला करेंगे कि क्या उन्हें कोई गुट बनाना चाहिये श्रयवा नहीं। मित्र-सिशान के प्रस्तावों को धारा ११ में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि प्रान्तों को गुट बनाने या न बनाने का प्रा श्रधिकार है। मिशान यह चाहता है कि प्रान्तों को गुट बनाने या न बनाने का प्रा श्रधिकार है। मिशान यह चाहता है कि प्रान्त इस श्रधिकार का प्रयोग एक विशिष्ट स्थित में पहुंचने पर ही करें।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह राय है कि, मिशन की चाहे जो भी मशा रही हो, १६ मई के वक्तन्य से तो ऐसा अर्थ नहीं निकलता। इसके विपरीत समिति का यह मत है कि मान्त पूर्णतः स्वाधीन हैं और उन्हें हक है कि वे जब भी चाहें इस सवाज का फैसजा कर जें। वक्तन्य की धारा १४ और प्रस्तावों की साधारण भावना से कांग्रेस की इस व्याख्या का समर्थन होता है। प्रान्तों को श्रधिकार है कि वे चाहें तो गुट का विधान बनने से पूर्व ही श्रथवा विधान-परिषद् की कमेटी-द्वारा गुट का विधान बनने श्रीर उसके छानवीन कर जेने के बाद फैसजा कर सकते हैं।

मुक्ते यकीन है कि कांग्रेस ने प्रस्तानों का जो श्रर्थ जागया है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि कोई प्रान्त शुरू से ही गुट से वाहर रहना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और उसे गुट में शामिल होने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता।

समसौते की वातचीत के परिणाम का मूल्याकन करते लमय हमें यह नहीं । भू बना चाहिए कि कांग्रेस के सामने दो बड़े उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता प्रीर देश की एकता रहे हैं। इन दोनों ही विप में में कांग्रेस की स्थित स्पष्ट रही है और कसौटी पर पूरी उतरी है। विधान-निर्मात्री लन्या विशुद्ध रूप से भारतीयों-द्वारा निर्वाचित एक परिषद् होगी। उसे भारत का विधान बनाने श्रोर बिटिश कामनवेद्ध और शेष ससार के साथ हमारे सम्बन्ध निर्धारित करने का श्रमर्यादित श्रोर वे-रोक-टोक श्रधिकार रहेगा। श्रीर यह सर्वोच्चसत्ता-संपन्न तथा स्वतन्त्र विधान-परिषद् खंदित भारत के लिये नहीं, बद्धिक श्रस्तिहित श्रीर सपूर्ण भारत के लिये कानून बनायगी। भारत के विभाजन की सभी योजनाएँ हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई हैं। सधीय सरकार को भन्ने ही सीमित श्रधिकार रहें, लेकिन वह सजीव श्रीर शक्तिशाली होगी श्रीर श्राज भारत में जो कितने ही प्रान्तीय, भाषाजन्य तथा सास्कृतिक विभेद दिखाई पढ़ते हैं, उन्हें एकता के एक सुसवद्ध सूत्र में पिरो देगी।

### रत्तक सरकार की घोषणा (२७-६-१६४६)

नई दिल्ली, बुधवार—शाज रात मन्त्रि-मिशन श्रोर वाहसराय ने एक घोषणा में बताया कि सरकारी श्रफसरों की एक श्रम्थायी रचक सरकार बनाई जायगी श्रीर एक प्रतिनिधित्व- पूर्ण सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वार्ताजाप कुछ समय तक के लिए स्थगित रखा जायगा, जबकि विभान-परिषद् के लिए चुनाव हो रहे होंगे।

पता चता है कि श्रस्थायी सरकार का स्वरूप यह होगा कि विभिन्न विभागों के सेकेटरी वाइसराय के श्रधीन श्रपने-श्रपने विभाग के श्रध्यच्च के रूप में काम करेंगे। संभव है कि इनके श्रतावा वाइसराय की शासन-परिपद् में सिविल सर्विस के एक या दो व्यक्ति बने रहें।

मन्नि-मिशन शनिवार को भारत से प्रस्थान कर जायगा।

पुरा वक्तन्य इस प्रकार है --

२६ जून को मित्र-प्रिनिधि मंडल तथा वण्डसराय महोद्य ने निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया.—

ुं मिन्त्र-प्रतिनिधि-मङ्ब तथा वाइसराय को प्रसन्नता है कि श्रव दो प्रमुख राजनीतिक दत्तों तथा देशी राज्यों के सहयोग के साथ विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

"कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग के नेताश्रों-द्वारा श्रपने समस रखे गये इन वक्तव्यों का वे स्वागत करते हैं जिनमें उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि वे विधान निर्मात्री परिषद् में कार्य करेंगे जिससे वे उसे ऐसी वैधानिक व्यवस्था स्थापित करने का एक प्रभाव-पूर्ण साधन वना सकें जिसके श्रन्तर्गत भारत पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त कर सके। उन्हें निश्चय है कि विधान निर्मात्री परिषद् के सदस्य, जिनका चुनाव होनेवाचा है, इसी भावना से कार्य करेंगे।

"मंत्रि-प्रतिनिधि-मडत श्रीर वाइसराय को खेद है कि श्रभी तक सयुक्त श्रन्तकालीन

सरकार की स्थापना पहीं की जा सकी है। लेकिन वे इस वात पर दृढ़ हैं कि उनके •१६ जून के वक्त के द्वें पैरा के अनुसार इसकी स्थापना के प्रयत्न फिर जारी किये जायाँ।

"परन्तु इस बात को ध्यान में रखकर कि वाइसराय तथा दको के प्रतिनिधियों को पिछुने ३ महीनों में अरयन्त अधिक कार्य करना पदा है, यह विचार किया गया है कि अब आगे कुछ समय के लिये बातचीत स्थिगत रख़ी जाय जब तक कि ,विधान-निर्मात्री परिपद् के चुनाव होते रहें। आशा की जाती है कि जम बातचीत फिर प्रारम्भ होगी तो दोनों प्रमुख दलों ,के प्रतिनिधि जिन सबने वाहसराय तथा मित्र-प्रतिनिधि मदल के साथ इस बात में सहमति प्रकट की है कि शीध्र ही एक खनतर्कालीन प्रतिनिधि सरकार स्थापित होनी चाहिए, 'इस प्रकार के सगठन के सम्बन्ध में कोई समस्तीता करने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करेंगे।

#### प्रतिनिधि-मंडल की वापसी

चूं कि नई अन्तर्कावीन सरकार की स्थापना होने तक भारत का शासन-कार्य चवता रहना चाहिए हसिलये वाह्तराय का हरादा है कि सरकारी अधिकारियों की एक अस्थायी काम चलाऊ सरकार स्थापित कर दी जाय।

चृंकि मंत्रि-प्रतिनिधि-मंद्रज को निटिश सरकार तथा पार्जीमंट के सम्मुस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है श्रीर श्रपने काम को किर सँमाजना है जिससे वह ३ मास से भी श्रधिक समय से श्रजग रहा है, हसिलए यह समव नहीं है कि मडल श्रव श्रीर श्रधिक दिन तक भारत में ठहर सके। इसिलए उसका विचार शनिवार ता० २६ जून को भारत से प्रस्थान करने का है। इस देश में श्रतिथि के रूप में उसे जो समादर तथा सौजन्यतापूर्ण व्यवहार प्राप्त हुआ है उसके जिए वह हृद्य से धन्यवाद देता है। मंद्रज को हार्दिक विश्वास है कि श्रव जो पग उठाये गये हैं उनके हारा शीन्न ही भारतीय जनता की ह्व्हायें श्रीर श्राशाएँ पूर्ण हो सकेंगी।"

(१६ जून के वक्तन्य का मर्वा पैरा इस प्रकार है:—'दोनों प्रमुख दलों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अन्तर्कालीन सरकार में निर्दिष्ट आधार पर सिम्मिलित होने की अनिच्छा प्रकट करने पर वाइसराय का इरादा है कि वे अन्तर्कालीन सयुक्त दलीय सरकार निर्माण के कार्य में अप्रसर रहें। जो लोग १६ मई, १६४६ के वक्तन्य को स्वीकार करते हैं, यह सरकार उनका यथासंभव अधिक-से-अधिक प्रतिनिधिस्व करेगी।")

अख़िल भारतीय मुस्लिम लीग ने २७ जुलाई को वम्बई की अपनी बैठक में नीचे लिखे दो प्रस्ताव पास किये .—

व जून, १६४६ को श्रिक्षिल भारतीय मुस्लिम जीग को कोंसिल ने मिश्र मिश्रन श्रीर वाइसराय के १६ मई के वक्तन्य में उछिखित योजना को, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने बाद में अपने २४ मई के वक्तन्य में किया था,—स्त्रीकार किया था।

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की योजना, मुस्लिम जाति की इस माग से कि तत्काल एक स्वतन्न श्रीर सर्वाधिकार संपन्न पाकिस्तान राष्ट्र स्थापित किया जाय, जिसमें मुस्लिम-प्रधान ६ प्रान्त शामिल हों—यद्यपि बहुत कम है, फिर भी कोंसिल ने दस साल तक की श्रवधि के लिए एक ऐसे सघ-केन्द्र की बात स्वीकार कर ली, जिसके श्रवीन केवल तीन विषय—श्रयात् रहा, विदेश-सग्यन्ध श्रीर यातायात् ही रहेंगे, क्योंकि उक्त योजना में कुछ श्राधारमूत सिद्धान्त श्रीर संरच्या निहित थे श्रीर उसके श्रन्तर्गत विभाग व श्रीर स के ६ मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों को सब-द्वारा किसी प्रकार के भी दस्तचेप के बिना श्रपना प्रान्तीय श्रीर गुट-विधान बनाने के श्रद्देश्य श्रपना पृथक्-पृथक् गुट बनाने की व्यवस्था की गई थी, इसके श्रलावा हम यह भी चाहते थे कि हिन्दू-मुस्लिम गतिरोध को शान्तिपूर्ण उपाय से सुलमा लिया जाय श्रीर भारत के विभिन्न लोगों की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त हो।

इस फैसने पर पहुँचने में, कौंसिन श्रपने प्रधान के उस वक्तन्य से भी बहुत श्रधिक प्रभावित हुई थी, जो उन्होंने वाइसराय के समर्थन से दिया था श्रौर जिसमें यह कहा गया था कि श्रन्तिस सरकार जो कि मिशन की योजना का एक श्रविद्धिन्न श्रग है, एक ऐसे फार्मू ने के श्राधार पर स्थापित की जायगी, जिसके श्रन्तर्गत मुस्तिमन्नीग के पाच, कांग्रेस के पांच, सिलों का एक श्रौर भारतीय ईसाहयों श्रथवा एग्नो-इंडियनों का एक प्रतिनिधि रहेगा। इसके साथ ही उस फार्मू ने में यह भी कहा गया था कि महत्वपूर्ण विभागों का बँटवारा दो प्रमुख दन्तों श्रयांत् मुस्तिम नीग श्रौर कांग्रेस के मध्य समान रूप से होगा।

कौसित ने श्रपने प्रधान को यह श्रधिकार भी प्रदान किया कि वे श्रन्तिस सरकार की स्थापना से सम्बन्ध रखनेवाली श्रन्य विस्तृत वार्तों के बारे में ऐसा कोई भी निर्णय श्रीर कार्रवाई कर सकते हैं, जिसे वे रुपित श्रीर जरूरी समक्ते हों। उसी प्रस्ताव में कौसित्त ने श्रपना यह श्रधिकार भी सुरन्तित रख निया था कि यदि घटनाचक को देखते हुए श्रावश्यकता पढ़े तो इस नीति में परिवर्तन श्रीर सशोधन किया जा सकेगा।

कौंसिल की राय है कि बिटिश सरकार ने सुिस्तम लीग के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि मित्र-मिशन श्रीर वाहसराय श्रन्तिस सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस की खुश करने के उद्देश्य से श्रपने प्रारमिक फार्मु ले श्रर्थात् ४;४:२ के श्रनुपात से फिर गये।

वाइसराय ने अपने उस प्रारंभिक फार्मु ते से पखट जाने के बाद, जिसका विश्वास करके तीग कौंसित ने ६ जून को अपना निर्णय किया था, एक नया फार्मु ता पेश किया जिसमें ४.४:३ का अनुपात रखा गया था। और कांग्रेसके साथ काफी समय तक बातचीत करते रहने और उसे मनाने में असफल हो जाने के बाद १४ जून को विभिन्न दलों को सूचित किया कि अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वे अपना और मिशन का अन्तिम वक्तन्य देंगे।

तदनुसार १६ जून को मुस्लिम लीग के प्रधान को एक वक्तन्य मिला, जिसमें अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वाइसराय का अन्तिम निर्णय उल्लिखित था। उस वक्तन्य में वाइसराय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि दोनों प्रमुख दलों में से किसी एक ने भी १६ जून का वक्तन्य अस्वीकार कर दिया तो वे उस बहे दल और अन्य ऐसे प्रतिनिधियों की सहायता से, जिन्होंने उसे स्वीकार कर जिया होगा, अन्तिरिम सरकार स्थापित करने में अअसर होंगे, यही बात १६ जून के वक्तन्य के आठवे पैरे में स्पष्ट रूप से कही गई थी।

कांग्रेस ने श्रन्तिम सरकार को स्थापना के सिवासिन्ने में मित्र-मिशन का १६ जून का श्रिन्तम निर्णय भी श्रस्वीकार कर दिया, जब कि लीग ने उसे निश्चित रूप से स्वीकार कर जिया था—हालांकि यह प्रारंभिक फारमूले से श्रर्थात् १: १: २ से सर्वथा विभिन्न था—क्योंकि वाह्सराय ने सरहणों की ज्यवस्था की थी श्रीर हसी प्रकार के दूसरे श्राश्वासन दिये थे, जिनका उच्लेख उनके २० जून, १६४६ के पत्र में किया गया है।

परन्तु वाइसराय ने १६ जून का प्रस्ताव रही की टोकरी में ढाक टिया श्रौर श्रम्तिस सरकार की स्थापना स्थागित कर दी श्रौर इसके लिए उन्होंने मित्र-मिशन की कानूनी प्रतिभा-द्वारा गढ़े गये सूठे बहाने पेश किये। उन्होंने १६ जून के बक्तन्य के झाठवें पैरे का श्रर्थ श्रस्यिक विद्देकहीनता और वेईमानी से लगाया और यह कहा कि चूंकि दोनों बढ़े दलों श्रयीत् मुस्बिम लीग और कांग्रेस ने १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर लिया है, इसलिए अन्तरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर दोनों दलों के सलाह-मशविरे से फिर नये सिरे से सोच-विचार किया नायगा।

यदि हम उनकी यह बात मान भी जें, हाजािक इसके जिए कोई आधार नहीं है, हो भी कांग्रेस ने अपनी शर्त-स्वीकृति और उस वक्तन्य की अपनी स्वाख्या-द्वारा, जैसा कि कांग्रेस के अध्यच के २४ जून के पत्र और कांग्रेस विकिंग कमेटी के दिल्ली में पास किये गये २६जून के प्रस्ताव से स्पष्ट है। उस योजना के मूलभूत सिद्धान्तों को ही मानने से अस्वीकार कर दिया और वास्तव में उसने १६ मई का वक्तन्य ही नामजूर कर दिया और इसिज्जिए १६ जून के अन्तिम प्रस्तावों को किसी भी बिना पर खरम कर देना न्यायोचित नहीं था।

जहा तक मित्र-मिशन श्रौर वाइसराय के १६ मई २४ मई के वतान्यों में उछिखित प्रस्तार्व का प्रश्न है, दोनों वड़े दलों में से केवल लीग ने ही उसे स्वीकार किया है।

'काग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया. क्योंकि उसकी स्वीकृति बिना शर्त के नहीं है शौर उसका श्राधार उनकी श्रपनी ही व्याख्या है, जोकि मिशन श्रौर वाहसराय-द्वारा १६ धौर २४ मई को श्रधिकृतरूप से जारी किये हुए वक्तव्य के सर्वया प्रतिकृत है। कांग्रेस ने यह वात साफ तौर पर कही है कि वह इस योजना की कोई भी शर्त श्रयवा मृत्तभूत सिद्धान्त मानने को तैयार नहीं है श्रौर उसने केवल विधान परिपद् में भाग लेना स्वीकार किया है। इससे श्रधिक उसने श्रीर कुछ नहीं किया। इसके श्रलावा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि विधान-परिपद् एक सर्वसत्ता-सपन्न स्वाधीन सस्था है श्रौर वह उन शर्तों श्रौर श्राधार का कवई खयाल किये बिना, जिसकी विना पर वह बनाई जा रही है, जो चाहे निर्ण्य कर सकती है। बाद में उसने इस बात को श्रिखि भारतीय महासमिति की वन्वई की बैठक में, जो ६ जुलाई को हुई थी, कांग्रेस के श्रमुख सदस्यों के भापगों श्रौर कांग्रेस के प्रधान पिटत जवाहरताल के उस वक्तव्य में भी स्पष्ट कर दिया है जो उन्होंने १० जुलाई को बम्बई के पत्र प्रतिनिधियों की बैठक में दिया था। इतना ही नहीं, पार्लीमेग्ट में हुई बहस के बाद भी उन्होंने दिछी में दिये गए २२ जुलाई के श्रपने एक सार्वजनिक भाषण में भी इसे फिर दोहराया है।

इस सब का यह परिणाम निकत्तता है कि दोनों प्रमुख दकों में से केवन जीग ने ही १६ मई श्रीर २४ मई के वक्त-यों में उछिखित प्रस्तावों को श्रन्तरा. स्वीकार किया है। १३ जुनाई को हैदराबाद दिख्य से मुस्तिम लीग के प्रधान ने श्रपने एक वक्त-यों में इस बारे में भारत-मन्नी का ध्यान श्राक्षित किया था, जेकिन उसके बावजूद भी हाल में पालीमेण्ट में जो बहस हुई है, उसके दौरान में न तो सर स्टैफर्ड किएस ने कामन-सभा में, श्रीर न ही जार्ड पेथिक-लारेस ने बार्ड सभा में किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रकाश ढालने का कष्ट किया है, जिसके जिर्थ विधान सभा को श्रपने श्रिधकार-चेत्र के बाहर के निर्णय करने से रोका जा सकेगा। इस विषय में भारत-मन्नी ने सिर्फ हतना ही कहना मुनासिव समक्ता है श्रीर यह सद्श्राकाचा प्रकट की है कि, ''ऐसा करमा उन दलों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं होगा जो विधीन-परिपद में शामिल हो रहे हैं।''

एक बार विधान-परिषद् का श्रधिवेशन बुजा जिये जाने पर कोई ऐसी व्यवस्था श्रयवा शक्ति नहीं है जो कामेस को उसके प्रवत्त बहुमत की सहायता से कोई भी ऐसा निर्णय करने से रोक सके, जो उसकी श्रधिकार-सीमा से वाहर हो या जिसके जिए वह श्रसमर्थ हो श्रयवा वह निर्णय चाहे इस योजना के कितना ही प्रतिकृत क्यों न हो। बहुमतवाले जैसा भी चाहेंगे फैसला कर लेंगे। कांग्रेस को पहले ही सवर्ण हिन्दुओं के बहुसंख्यक वोट मिल गये हैं, क्योंकि हिन्दुओं के वोटों की सख्या कहीं श्रधिक थी श्रीर इस प्रकार वह जैसा चाहेगी विधान परिषद् में करेगी— जैसा कि वह पहले ही घोषणा कर चुकी हैं श्रर्थात् वह प्रान्तों की गुटवन्दी का श्राधार ही तोड़ देगी श्रीर सघकेन्द्र के चेत्र, उसके श्रधिकारों श्रीर विषयों को विस्तृत कर देगी, हालाकि १६ मई के वक्तव्य के १४ वे श्रीर १६ वें पैरे में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि विधान-परिषद् को केवल तीन विशिष्ट विषयों पर ही सोच-विचार करने का श्रधिकार है।

मिन-प्रतिनिधि मंडल और वाहसराय ने सामूहिक धौर पृथक्-पृथक् रूप में कई बार यह कहा है कि मूलभूत सिद्धान्त हसलिए रखे गये थे तािक दोनों बहे दल विधान-पिपद् में सिमिलित हो सकें धौर जब तक सहयोग की भाषना से प्रेरित होकर काम नहीं किया जायगा तब तक योजना को कियात्मक रूप नहीं दिया जा सकेगा। कांग्रेस के खेंये से यह बात साफ जािहर हो जाती है कि विधान निर्मात्री संस्था के सफलतापूर्वक सचालन की ये ध्रावश्यक शतें बिएकुल खत्म हो चुकी हैं धौर उनका कोई ध्रस्वित्व ही नहीं है। उसकी इस बात से धौर कांग्रेस को खुश करने के लिए मुस्लिम जाित तथा भारतीय जनता के कुछ ध्रन्य निर्वल धंगों—विशेषकर परिगणित जाितयों के हितों को बलि पर चढ़ा देने की बिटिश सरकार की नीित, धौर जिस तरह से वह समय-समय पर मुसलमानों को दिये गये ध्रपने मोिसक धौर लिखित दोनों ही तरह के वायदों धौर ध्राश्वासनों से पलटती रही है, कोई सदेह नहीं रह जाता कि इस परिस्थितियों में मुसलमानों के लिए विधान-निर्मात्री संस्था में भाग लेना खतरे से खालो नहीं है ध्रोर ध्रव कोंसिक प्रतिनिध मंडल के प्रस्तानों को प्रपनी उस स्वीकृति को वापस लेने का फैसला करती है जिसकी सचना मुस्लिम लीग के प्रधान ने ६ जून, १६४६ को भारत-मन्नी को दी थी।

प्रत्यत्त कार्रवाई के सम्बन्ध में लीग का प्रस्ताव

प्रत्यत्त कार्रवाई के सम्पन्ध में मुस्तिम लोग का प्रस्ताव इस प्रकार है:---

 कांग्रेस का[इतिहास : खंड ३

रखना होगा, श्रमेको की मौजूदा गुनामी तथा सवर्ष हिन्दुश्रों के भावी प्रभुख से छुटकारा पाना होगा।

यह कौंसिल सुस्लिम जाति से अनुरोध करती है कि वह अपने एकमात्र प्रतिनिधित्वपूर्ण सगठन की छन्नछाया में एक होकर सन्द्रन्त हो जाय और हर संभव बिलदान देने के लिए प्रस्तुत हो जाय। यह कौंसिज विक मिन्द्रीत को हिदायत करती है कि वह उपयु का नीति को कियात्मक रूप देने के लिए तत्काल प्रस्यच कार्रवाई करने का एक कार्य-क्रम तैयार करे और सुसद्धमानों को उस आगामी सवर्ष के लिए सगठित करे, जो आवश्यकता पहने पर शुरू किया जायगा। अंग्रेजों के रुख के विरोध में और चोम के रूप में यह कौंसिल मुसल्जमानों से अनुरोध करती है कि वे विदेशो सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पदवियों को तुरन्त त्याग दें।

कामनसभा में प्रधानमत्री क्लेमेएट एटली का भाषण (१४-३-४६)

"मुक्ते इस सभा में अपने मित्रों से जो अभी हाल में भारत से लोटे हैं, भारतीयों के पत्रों से और सभी विचारों के भारत में रहनेवाले अभेजों से पता चला है कि वे इस वात से पूर्यात सहमत हैं कि इस समय भारत में बड़ी वेचैनी और तनाव पाया जाता है और वस्तुतः यह एक बढ़ा गम्भोर मौका है। इस समय भारत में राष्ट्रीयता की लहर बड़ी जोरों से दौड़ रही है और वास्तव में देखा जाय तो सपूर्ण पशिया में ही यह लहर दौड़ रही है।

श्री बटलर का सुमाव यह नहीं या कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय श्रकाशित करे। हमने श्रपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया है श्रीर हमारी यह मशा है कि प्रतिनिधि-मदल को उसके काम में यथासमव श्रधिक-से-श्रधिक स्वतन्नता दी जाय।

मुक्ते निश्चय है कि सभा का प्रत्येक सदस्य यह श्रमुभव करता है कि मिशन के सदस्यों ने वाहसराय के साथ मिलकर कितने कांठन काम का बीड़ा उठाया है श्रीर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहेगा जिससे उनका यह काम श्रीर भी श्रिष्ठक कठिन हो जाय।

में श्री बटलर के इस विचार से पूर्णत. सहमत हू कि मिशन को वहां रचनात्मक श्रीर ठोस दृष्टिकीय बनाकर जाना चाहिए श्रीर इसी दृष्टिकीय को लेकर वस्तुत वे श्रमना काम करने जारहे हैं।

श्री एटली ने कहा, "में श्री बटलार का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी श्रीर रचनात्मक माप्या के लिए धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कितने ही वर्ष तक भारतीय मामलों को निबदाने में बड़ा महस्वपूर्ण कार्य किया है श्रीर उनका सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये हैं।

सन्होंने जिस ढग से सभा में श्रपना भाषण दिया है श्राज हमें ठीक उसी की श्रावश्यकता है, क्योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के मामले में एक बड़ी ही नाजुक घड़ी है श्रीर इसके जिए वातावरण में भी बड़ा ही तनाव पाया जाता है।

रखना होगा, श्रंप्रेज़ी की मौजूदा गुलामी तथा सवर्ण हिन्दुश्रों के भावी प्रमुख से छुटकारा पाना होगा।

यह कौंसिल मुस्लिम जाति से श्रनुरोध करती है कि वह श्रपने एकमान्न प्रतिनिधित्वपूर्ण सगठन की छन्नछाया में एक होकर सन्नद्ध हो जाय श्रीर हर संभव बिलदान देने के लिए प्रस्तुत हो जाय। यह कौंसिल विर्किंग कमेटी को हिदायत करती है कि वह उपयु क नीति को क्रियात्मक रूप देने के लिए तत्काल प्रस्य कार्रवाई करने का एक कार्य-क्रम तैयार करे श्रीर मुसल्लमानों को उस श्रामामी सवर्ष के लिए संगठित करे, जो श्रावश्यकता पहने पर शुरू किया जायगा। श्रंग्रेजों के रुख के विरोध में श्रीर होम के रूप में यह कौंसिल मुसलमानों से श्रनुरोध करती है कि वे विदेशो सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पदवियों को तुरन्त त्थाग हैं।

कामनसभा में प्रधानमंत्री क्लेमेण्ट एटली का भाषण (१४-३-४६)

"मुक्ते इस सभा में अपने मित्रों से जो अभी हाज में भारत से जीटे हैं, भारतीयों के पत्रों से और सभी विचारों के भारत में रहनेवाजे अग्रेजों से पता चला है कि वे इस बात से पूर्णत: सहमत हैं कि इस समय भारत में बड़ी बेचैनी श्रीर तनाव पाया जाता है श्रीर वस्तुत: यह एक बड़ा गम्भोर मौका है। इस समय भारत में राष्ट्रीयता-की जहर बड़ी जोरों से दौड़ रही है श्रीर वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण पशिया में ही यह जहर दौड़ रही है।

श्री बटतर का सुमाव यह नहीं था कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय प्रकाशित करे। हमने श्रपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया है श्रीर हमारी यह मशा है कि प्रतिनिधि-महल को उसके काम में यथासमव श्रधिक-से-श्रधिक स्वतन्नता दी जाय।

मुक्ते निश्चय है कि सभा का प्रत्येक सदस्य यह अनुभव करता है कि मिशन के सदस्यों ने वाहसराय के साप मिलकर कितने कांठन काम का बीड़ा उठाया है और कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहेगा जिससे उनका यह काम और भी अभिक कठिन हो नाय।

में श्री बटलर के इस विचार से पूर्णत. सहमत हू कि मिशन को वहा रचनात्मक श्रीर होस दृष्टिकीय बनाकर जाना चाहिए श्रीर हुनी दृष्टिकीय को लेकर वस्तुत वे श्रयना काम करने जा रहे हैं।

श्री प्रत्ती ने कहा, ''मैं श्री बरता का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी श्रीर रचनात्मक माषण के लिए घन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कितने ही वर्ष तक भारतीय मामलों को निबराने में बहा महत्वपूर्ण कार्य किया है श्रीर उनका सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये हैं।

छन्दोंने जिस ढग से समा में श्रयना भाषण दिया है श्राज हमें ठीक उसी की श्रावरयकता है, क्योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के मामले में एक बड़ी ही नाजुक घड़ी है झीर इसके जिए वातावरण में भी बड़ा ही तनाव पाया जाता है।

यह समय निस्लंदेह कोई निश्चित श्रीर स्पष्ट कहम उठाने का है। मैं कोई जम्या-चौड़ा यह समय निस्लंदेह कोई निश्चित श्रीर स्पष्ट कहम उठाने का है। मैं कोई जम्या-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। मेरी राय में ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा श्रीर विशेषकर भाषण नहीं देना चाहता। मेरी राय में ऐसा करना श्रद्धिक श्रनुचित होगा। पिछुजी वातों को फिर से भूतकाजीन घटनाश्रों का सिंहावजोकन करना श्रद्धिक श्रनुचित होगा। पिछुजी वातों को फिर से श्रुतकाजीन घटनाश्रों का सिंहावजोकन करना श्रद्धिक श्रनुचित होगा। पिछुजी वातों को फिर से श्रुतकाजीन वहा श्रासान है श्रीर श्रस्तिवारण रूप से कठिन हस समस्या के सम्बन्ध में चिरकाज से अंगे विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के मरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के मरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के सरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के सरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के सरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के सरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के सरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी श्रसफलता के जिए किसी के सरधे दोप मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है।

के रूप में उन्नत करने से है।

भूतकालीन जम्बी श्रवधि में यह बताना श्रीर कहना बड़ा श्रासान है कि फलां वक्त पर इस पक्त ने या उस पक्त ने श्रपनी गलती से मौका हाथ से खो दिया।

पिछलो लगभग २० वर्षों से इस समस्या से मेरा घनिष्ठ संपर्क रहा है श्रीर मेरी यह राय है कि दोनों ही पद्धों ने गलतियां की हैं, लेकिन इस बार हमें पिछली बातों का रोना न रोकर भविष्य की श्रोर श्रपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसिलए में तो इस मकार कहूँगा कि श्रव हमारे लिए वर्तमान स्थिति में भूतवालीन दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना उचित नहीं। १६४६ की परिस्थितियां १६२०,१६३० श्रयवा १६४२ की परिस्थितियों से सर्वथा विभिन्न हैं। पिछलो सब नारें श्रव खत्म हो जाने चाहिए। हमी-कभी देखने में श्राया है कि श्राज से कुछ समय पूर्व श्रपनी श्राकांचों को प्रकट हरने के लिए भारतीय जो शब्द ठीक सममते थे श्राज उन्हें एक श्रोर छोइकर नये शब्द श्रोर विचारों का प्रयोग किया जा रहा है।

सार्वजनिक विचारधारा को जितना प्रोत्साहन किसी बहे युद्ध से मिलता है उतना किसी छौर बात से नहीं। पिछले दोनों महायुद्धों के बीच जिन लोगों का भी इस समस्या से कोई वास्ता रहा है, वे खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि १६१४-१ म की लड़ाई का भारतीयों की आकांचाओं छौर विचारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। शान्तिकाल में जिस लहर का वेग अपेचाकृत धीमा होता है उसकी गति युद्ध के दिनों में बड़ी प्रचयट हो जाती है और खासकर उसकी समाप्ति के बाद, क्योंकि उस लहर को बहुत हद तक लड़ाई के जमाने में प्रश्रय मिल जाता है।

मुक्ते निश्चय है कि इस समय भारत में राष्ट्रीयता की लहर बहे जोरों से चल रही है श्रीर वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण पृशिया में ही लहर बहा जोर पकड़ रही है।

श्चापको हमेशा यह याद रखना होगा कि एशिया के दूसरे हिस्सों में जो कुछ भी होता है उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ता है। मुक्ते खूब स्मरण है कि जब मैं साइमन-कमीशन के सदस्य के रूप में वहां था तो उस समय जापान ने जो चुनौती दी थी उसका एशिया के जोगों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था श्रोर राष्ट्रीयता की यह जहर जो एक सभ्य भारत के जोगों के श्रोचाकृत एक छोटे से भाग में ही पाई जाती थी, विशेषकर कुछ थोड़े से पढ़े-जिसे क्रोगों में वह दिन प्रतिदिन न्यापक-से-ज्यापक रूप धारण करती गई है।

मुक्ते याद है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के समय यद्यपि उप्रवादियों श्रीर नरम दल-वालों के राष्ट्रीय विचारों में काफी श्रन्तर था श्रीर यद्यपि कई मामलों में सांप्रदायिक दावों का इतना श्रिष्ठिक दबाव पड़ा कि राष्ट्रीय विचारधारा को एक श्रोर रख देना पड़ा, फिर भी हमने देखा कि हिन्दुश्रों, मुसलमानों, सिखों श्रीर मराठों, राजनीतिज्ञों श्रीर सरकारी नौकरों—प्रायः सभी में राष्ट्रीय विचारधारा जो पकड़ती जा रही थी श्रीर श्राज मेरा खयाल है कि यह विचार-धारा सभी जगह घर कर खुकी है श्रीर शायद कम-से-कम उन सैनिकों में भी राष्ट्रीयता की यह लहर दीड़ गई है, जिन्होंने लड़ाई में इतनी श्रमूल्य सेवा की है।

इसिलए आज में भारतीयों के पारस्परिक मतभेदों पर इतना श्रधिक जोर नहीं देना चाहता, बिक इम सभी को आज यह अनुभव करना चाहिए कि भारतीय जोगों में चाहे कितने ही मतभेद क्यों न हों श्रीर इस मार्ग में कितनी ही किठनाइया नयों न हों, भारत के सभी जोगों की यही मांग है।

निस्संदेह कुछ मामलों में हमें भूतकाल का भी आश्रय लेना पहेगा, लेकिन इस समय

स्थिति यह है कि हम भारत के सभी नेताओं में अधिक से-अधिक सहयोग और सद्भाव स्थापित करने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी हाजत में जो लोग फूंफ फूंक कर कदम रख रहे हैं, उन्हें किसी वन्धन में बाधना श्रथवा उनके चेत्र को सीमित करना हमारे बिए बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा।

मनि-प्रतिनिधि-मंदन भेजने का प्रत्यच कारण यह है कि आप ऐसे जिम्मेदार जोगों की वहा भेज रहे हैं जो फैसजा करने की योग्यता रखते हैं। निस्संदेह उनका कार्य-चेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें सभवतः उन्हें श्राश्रय जेना पहे।

श्री बटलार ने बताया है कि भारत ने युद्ध में कितना महत्वपूर्ण भाग लिया है। श्री एटली ने कहा कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि विद्युते २४ वर्षों में भारत ने अध्याचार का दमन करने श्रीर उसके उन्मूलन में दो बार वहुत बहा भाग किया है। इसकिये क्या यह श्रारचर्य की बात है कि स्राज वह देश-जिसकी ४० करोड़ जनता ने दो बार स्रपने सुपुत्रों को स्वाधीनता की रहार्थ श्रपना वितादान देने के लिए भेजा है-यह मांग कर रहा है कि उसे भी श्रपने भाग्य का निर्णय करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए ? (करतल्ल-ध्वनि)

मेरे सहयोगी वहा इस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं कि वे भारत को यह स्वाधीनता यथासभव जल्दी से-जल्दी श्रीर पूर्णत प्राप्त करने में श्रपनी श्रीर से श्रधिक-से श्रधिक सहयोग प्रदान कर सकें। वर्तमान सरकार के स्थान पर कैसी सरकार स्थापित होनी चाहिए, इसका निर्णय स्वय भारतीयों को ही करना है, किन्तु हमारी इच्छा छसे यह निर्णय करने के जिए तुरन्त कोई व्यवस्था करने में मदद देना है।

ऐसी व्यवस्था करने में श्रापकों प्रारंभिक कठिनाई पेश श्रा रही है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था कायम वरने का दढ़ निश्चय कर रखा है श्रीर इस काम में भारत के सभी नेताओं का श्रिकतम सहयोग शाप्त करना चाहते हैं।

संसार में भारत की भावी स्थिति क्या होगी, इसका फैसला भी स्वयं भारत को ही करना है, भले हो राष्ट्रसघ या कामनवेष्य के जरिये एकता स्थापित हो जाय, किन्तु कोई भी बहा राष्ट्र श्रकेले ही श्रपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, उसे संसार में जो-कुछ हो रहा है, उसमें हाथ वटाना ही होगा । मेरी यह श्राशा है कि भारत विटिश राष्ट्रसमूह में ही रहने का फैसजा करें । मुक्ते निश्चय है कि ऐसा करने में उसे बड़ा लाभ रहेगा । श्रगर वह ऐसा फैसला करता है वी यह निर्णंय उसे स्वेच्छा से श्रीर स्ततन्नापूर्वक करना होगा, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रमढल श्रीर साम्राज्य किसी बाहरी दवाब के कारण एक वूसरे से नहीं वैधे हुए हैं। यह तो स्वतन्न जोगों का स्वतन्न सघ 自

श्चगर इसके विपरीत वह स्वतंत्र रहना चाहता है-श्चौर हमारी राय से उसे ऐसा करने का पूरा हक है-तो हमारा फर्ज यह होगा कि हम उस परिवर्त्तन को जहा तक हो सके आसान-से-श्रासान श्रीर न्यवस्थित रूप में होने में पूरी-पूरी मदद करें।

श्री एटजी ने आगे कहा--''हमने भारत को सयुक्त बनाया है उसे राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना दी है, जिसका गत कितनी शताब्दियों से इसमें श्रभाव था श्रीर इसने इस से प्रजातंत्र श्रीर न्याय का सबक भी सीखा है।

जब सारतीय हमारे ह्यासन की आखोचना करते हैं तो अनकी आखोचना का आधार भारतीय सिद्धान्त न होकर, विटेन-द्वारा प्रतिपादित मापद्य ही होते हैं। श्री प्टली ने बताया कि श्रभी हाल में जब वे अमरीका गये थे, तो उन पर वहां भी एक

घटना का गहरा मभाव पड़ा। वे बहुत से प्रतिष्ठित अमरीकियों और भारतीयों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि यह प्रसंग छिड़ गया किस प्रकार ब्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अमरीका में अमज हो रहा है। आगे प्रधानमत्री ने कहा कि उस वार्ताजाप के दौरान में यह बताया था कि अमरीका ने ब्रिटेन से बपीती के रूप में बहुत कुछ हासिज किया है।

लेकिन मेरे भारतीय मित्र ने कहा कि कभी कभी श्रमरीकी लोग यह भूल जाते हैं कि एक बढ़ा राष्ट्र भी है जिसने बिटेन से ये सिद्धान्त सीखे हैं श्रीर वह राष्ट्र है भारत । हम यह श्रमुभव करते हैं कि हमारा यह कर्त्तन्य, श्रधिकार श्रीर विशेष हक है, क्योंकि हमने यहां बिटेन में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उन्हें हमने संसार को भी दिया है श्रीर स्वय भी उन पर श्रमल करते हैं।

श्रागे उन्होंने कहा कि जब मैं भारत का उन्तेख करता हूँ तो मैं ख़ृब श्रन्छी तरह से जानता हूं कि वहा जातियों, धर्मों श्रोर भाषाश्रों की कितनी भरमार श्रोर उनके कारण जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, उन्हें भी मैं ख़ूब समक्तता श्रोर जानता हूँ, लेकिन इन कठिनाइयों पर केवल भारतीय ही काबू पा सकते हैं।

इम श्रहपसंख्यकों के श्रधिकारों के प्रति जागरूक हैं श्रीर श्रहपसंख्यकों से निर्भय होकर रहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरी श्रोर हम किसी श्रहपसंख्यक की बहुसख्यक की प्रगति में बाधक नहीं बनने देना चाहते।

हम यह नहीं बता सकते कि इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाय। हमारा पहता काम निर्भय करने की शक्ति रखनेवाजी कोई ज्यवस्था करने का है श्रौर मंत्रि-मिशन तथा वाइसराय का यही प्रमुख सद्देश्य है।

हम भारत में एक श्रंतरिम सरकार स्थापित करना चाहते हैं। श्राज जिस बिल पर बहस हुई है उसका यह भी एक उद्देश्य है। हम इस दिशा में वाइसराय को श्रधिक श्राजादी देना चाहते हैं ताकि उस श्रवधि में जब कि विधान-निर्माण का कार्य चल रहा हो भारत में एक ऐसी सरकार शासनभार संभाले हुए हो जिसे देश की जनता यथ।समव श्रधिक-से-श्रधिक समर्थन श्रौर सहयोग प्राप्त हो। मैं विभागों के निर्वाचन में वाइसराय के निर्णय को किसी प्रकार के भी बन्धनों में नहीं बांधना चाहता।

कितनी ही भारतीय रियासतों में वही प्रगति हुई है श्रीर ट्रावनकोर में जो परी इश हो रहा है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय श्रीर श्राकर्षक है। निस्सदेह भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना विद्यमान है उसे उन सीमाश्रों तक ही सहदूद नहीं रखा जा सकता जो रियासतों श्रीर प्रान्तों को एक-दूसरे से प्रथक् करती हैं।

मुक्ते श्राशा है कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ श्रीर भारत के नरेश विभिन्न सम्बद्ध श्रीर सिम-जित भागों को एक-दूसरे के साथ निकट लाने की समस्या को सुलक्ता सकेंगे श्रीर इस मामले में भी हमें यह ध्यान में रखना है कि भारतीय रियासतों को उनका उचित श्रिधकार श्रवश्य मिले। मैं एक च्या के लिए भी यह बात मानने को तैयार नहीं कि भारतीय नरेश भारत की प्रगति में बाधक बनेंगे।

यह एक ऐसा मामला है, जिसका निर्णय स्वय भारतीयों को ही करना है। मैं भारत में श्रवपसंख्यकों की समस्या से भवी-भाति परिचित हू। यदि भारत को भावी वर्षों में व्यवस्थित रूप से श्रपना काम श्रागे बढ़ाना है तो मेरा खयाब है कि सभी भारतीय नेता श्रवपसंख्यकों की

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ एक सौ अट्टाईस ]

इस समस्या को सुलमाने की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं और सुके मरोसा है कि विधान में उनके ब्रिए व्यवस्था रहेगी।

मिशन निश्चय ही इस समस्या की अवदेवना नहीं करेगा, लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि एक श्रोर तो भारतीयों को स्वराज्य दे दिया जाय श्रीर दूसरी श्रोर श्रव्यसख्यकों का उत्तरदायित्व श्रीर उनकी श्रीर से हस्तत्तेप करने का अधिकार हम यहां श्रपने हाथ में सनाये रखें।

इम सरकारी नौकरों की तथा उन लोगों की स्थिति से भी भली प्रकार परिचित है, जिन्होंने भारत की मद्दान् सेवा की है। भारत में इतनी श्रवलमंदी श्रवश्य होगी कि वह उन लोगों के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी का श्रनुभव करे, जिन्होंने रुसकी सेवा की है।

जो सरकार वर्तमान सरकार की सम्पत्ति जेगी वह उसकी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर बेगी श्रर्थात् वर्तमान सरकार की लेनी-देनी रसी पर होगी। इस प्रश्न पर भी हमें बाद में सोच-विचार करना है। इसका सम्बन्ध निर्णय करने के लिए तत्काल स्थापित की जानेवाली व्यवस्था से नहीं है।

जहां तक संधि का प्रश्न है, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे केवल हमें ही लाभ पहुँचता हो श्रीर भारत को केवल नुक्सान।

में इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो काम है वह बड़ा ही नाजुक है। यह समस्या म देवल भारत श्रीर ब्रिटिश-राष्ट्र-समृह श्रीर साम्राज्य के जिए ही महत्वपूर्ण है, बिल्क सपूर्ण ससार के लिए भी। युद्ध-द्वारा उत्पीदित श्रीर ध्वस्त पशिया में, जिसकी व्यवस्था अरत-व्यस्त है। हमारे सम्मुख एक ऐसा चेत्र पहा है जो प्रजातंत्र के सिद्धानतों पर श्रमल करने की कोशिश करता रहा है। मैने स्वयं सद्व यह श्रनुभव किया है कि राजनीतिक श्रीर प्रबुद्ध भारत सम्भवत एशिया का पथ-प्रदर्शक श्रीर ज्योति वने। यह श्राव्यधिक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में जबकि हमें ऐसे बहे-बहे राजनीतिक प्रश्नों को सुलमाना पह रहा है देश के सामने गभीर श्राधिक कठिनाहयां उपस्थित हों। हमें भारत की खाध समस्या के वारे में विशेष रूप से चिन्ता है।

सभा जानती है कि ब्रिटिश सरकार इस समस्या के बारे में बड़ी चिन्तित है श्रीर हमारे खाद्य मंत्री इस हमय भारतीय प्रतिनिधि मदल के साथ अमरीका गये हुए हैं। इम इस दिशा में भारत की मदद करने की भरसक चेष्टा करेंगे।

मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सामाजिक श्रीर श्रायिक कठिनाहर्यों का जिक्र करना उचित नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हू कि इन कठिनाहयों को केवल स्वय भारतीय ही सुबक्ता सकते हैं, क्योंकि वही भारतीय जीवन के तरीके श्रीर दृष्टिकीण से इतनी घनिष्ठता के साथ बँधे हुए हैं। उनकी मदद के लिए इससे जो कुछ भी वन पहेगा, हम करेंगे। मेरे सहयोगी भारत यह दृढ़ निश्चय करके जा रहे हैं कि वे श्रवश्य सफल होकर जीटेंगे श्रीर मुक्ते निश्चय है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी सफलता की कामना करेगा।

## परिशिष्ट ५.

श्रन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा (२४-५-४६)

वाइसराय-भवन से कल केन्द्र में स्थापित होनेवाली प्रथम श्रवित भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा की गई थी। इसमें १४ सदस्य रहेंगे, जिनमें से १२ के माम घोषित कर दिये गए थे, शेप दो मुसलमान सदस्य बाद में नियुक्त किये जायँगे। नयी सरकार २ सितग्वर को छपना कार्य-भार सँमालेगी। सम्राट् ने वाइसराय की शासन-परिपद् के वर्तमान सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है छौर उनकी जगह निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया है —

पंदित जवाहरलाज नेहरू,
सरदार विन्द्रमसाई पटेज,
दा० राजेन्द्रमसाद,
श्री श्रासफ श्रजी,
श्री सी० राजगोपाजाचारी,
श्री गरत्चन्द्र योस,
दा० जान मथाई,
सरदार वजदेवसिंह,
सर राफात श्रहमद खा,
श्री जगजीवनराम,
संय्यद श्रजी जहीर, श्रीर
श्री कुवरजी हरमुमजी माभा।
दो श्रीर मुस्लिम सटस्यों को बाद में नियुक्त किया जायगा।

जो नाम प्रकाशित किये गए हैं उनमें पाच हिन्दू, तीन मुसलमान श्रीर एक-एक प्रतिनिधि कमश्र. परिगणित जातियों-भारतीय ईसाइयों, सिखों श्रीर पारसियों-का भी शामिल है। यह मामावली वही है जिसका उन्लेख १६ जून के वनतन्य में किया गया है। इसमें केवल पारसियों श्रीर मुसलमानों के प्रतिनिधि वही नहीं हैं श्रीर साथ ही श्री हरेकृष्ण मेहताब के स्थान पर श्री शरतचन्द्र बोस का नाम है।

### वाइसराय का रेडियो-भापर्ण ( २४-५-४६ )

''मेरा विचार है कि आपनोग जो भी नई सरकार के निर्माण के विरोधी हैं सम्राट् की सरकार की उम मून नीति के विरोधी नहीं हैं कि भारत को अपने भाग्य का निर्माण करने की स्वतन्त्रता देकर वह अपने वचनों को पूरा कर दे। मेरा विचार है कि आप इस बात से भी सहमत होंगे कि हमें तत्कान भारतीयों की एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो देश के राजनीतिक जोकमत का यथासम्भव अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करती हो। इसी के निए मैंने प्रयत्म प्रारम्भ किया। नेकिन, यद्यपि १४ में से ४ जगहें मुस्तिम लीग को प्रस्तुत की गई, यद्यपि इस बात के आश्वासन दिये गये कि विधान-निर्माण की योजना निर्धारित पद्धति के अनुसार ही कार्यान्वित की जायगी और यद्यपि नई अन्तर्कानीन सरकार वर्तमान विधान के अन्तर्गत ही काम करेगी फिर भी इस संयुक्त द्वीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी है। इस असफन्नता पर मुक्ती अधिक दुःख किसी को नहीं होगा।

मुक्त से श्रविक किसी श्रीर को यह निश्चय नहीं हो सकता कि इस समय भारत के समस्त दलों श्रीर वर्गों के हित में एक ऐसी संयुक्त दलीय सरकार की श्रावश्यकता है जिसमें दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हों। मुक्ते ज्ञात है कि कांग्रेस के श्रव्यक्त पं० जवाहरजाल नेहरू श्रीर उनके सहयोगियों का भी इस विषय में इतना हड़ विश्वास है जित्नना मेरा श्रपना, श्रीर मेरी ही तरह वे

भी लीग को सरकार में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न करते रहेंगे।

सुस्तिम तीग के प्रति जो प्रस्ताव रखा गया है। श्रीर जो। श्रभी तक वैसा ही बना रहा है उसे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। १४ सदस्यों की सरकार में वह ४ नाम सुक्ते प्रस्तुत कर सकती है। ६ सदस्य कांग्रेस द्वारा मनोनीत होंगे श्रीर तीन श्रवप-संख्यक जातियों के प्रतिनिधि रहेंगे। यदि ये नाम सुक्ते स्वीकृत हुए श्रीर सम्राट् को उनमें कोई श्रापत्ति न हुई तो उन्हें श्रन्तकितिन सरकार में सम्मिन्नित कर निया जायगा श्रीर उसका तरकान नया सगठन किया जायगा।

मुस्तिम तीग को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि किसी भी श्रावश्यक प्रश्न पर उसे विरोधी बहुमत के कारण पराजित होना पड़ेगा। सयुक्त सरकार केवल इसी शर्त पर बनी रह सकती है श्रीर कार्य कर सकती है कि उसमें सम्मितित दोनों प्रमुख दल सतुष्ट रहें। मैं इस बात की व्यवस्था करूँगा कि सब से श्रिधक महत्व के विभागों का समुचित विभाजन हो। मुक्ते हार्दिक विश्वास है कि लीग श्रपनी नीति पर पुन विचार करेगी श्रीर सरकार में सम्मितित होने का निश्चय करेगी।

परन्तु इस श्रवधि में भारत का शासन तो चलता ही रहना है श्रीर बड़े र प्रश्न निश्चय करने को पड़े हैं। मुक्ते प्रसन्नता है कि देश के राजनीतिक लोकमत के बहुत बड़े भाग के प्रतिनिधि शासन कार्य चलाने में मेरे सहयोगी होंगे। मैं श्रवनी शासन-परिषद् में उनका स्वागत करता हूँ। मुक्ते इस बात की भी प्रसन्नता है कि श्रव सिखों ने विधान निर्मात्री-परिषद् में तथा श्रन्तक बीन सरकार में सम्मितित होने का निरचय कर लिया है। मैं समकता हूँ कि निस्सन्देह उनका निरचय बुद्धिमत्तापूर्ण है।

जैसा कि मैं पहते ही स्पष्ट कर चुका हूँ, सम्राट की सरकार की इस नीति को कि मई सरकार को देश के दैनिक शासन कार्य में श्रिधकतम स्वतन्त्रता दी जाय में पूर्ण रूप से कार्यान्वित करूँगा। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय स्वायत्त शासन के चेत्र में निश्चय ही बहुत ब्यापक श्रिधकार शास हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार हस्तचेप नहीं कर सकती। मेरी नई सरकारको कोई श्रिधकार नहीं होगा, वस्तुत उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि प्रातीय शासन-चेत्र में वह श्रनधिकार चेष्टा करे।

कलकत्ते की हाल की घटनाओं ने हमें बड़ी गम्भीरता से यह स्मरण करा दिया है कि यदि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के परिवर्तन-काल के बाद जीवित रहना है तो सहनशीलता की बहुत अधिक परिमाण में आवश्यकता होगी। मैं न केवलविचारशील नागरिकों से बिल्क युवकों से और वस्तुस्थिति से असतुष्ट लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे यह समक्त लें कि उन्हें, उनके वर्ग को या भारत को हिंसात्मक शब्दों था। हिसात्मक कार्यों से किसी भी प्रकार के लाम की सम्भावना नहीं है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रात में कानून भौर व्यवस्था की रहा की जाय, एक दृढ़ तथा निष्पत्त शक्ति के द्वारा शांतिपूर्ण सामान्य नागरिकों की निश्चित रूप से सुरता की जाय और किसी भी समुदाय को पीड़ित न किया जाय।

कलकत्ते में शान्ति-स्थापना के लिए सेना बुखानी पड़ी और यह ठीक ही था । लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से शहरी दंगों को रोकना सेना का कार्य नहीं है, विक प्रान्तीय सरकारों का है। सेना का प्रयोग श्रन्तिम उपाय ही है। शहरी जनता तथा सेना दोनों के ही दृष्टिकोण से इस मौलिक सिद्धान्त को सामान्य रूप से स्वीकार कर खेना आवश्यक है। कलकत्ते में जो सैन्यदल काम में लाये गये उनकी कुशलता और उनके अनुशासन की मैंने वही प्रशस्ति सुनी है और इस समय श्रपने ही सेवा-संगठन की मैं भी श्रपनी श्रोर से ऐसे कार्य में

उसके ब्यवहार के लिए प्रेशंसा। करना चाहता हूँ जो सैन्य दलों के सम्मुख पदनेवाले कार्यों में सब से कठिन श्रीर नीरस है।

नई सरकार में युद्ध-सदस्य एक भारतीय होगा और यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसका धान रेनापित तथा मैं दोनों ही हृद्य से स्वागत करते हैं। बेकिन सेनाओं की टुवैधानिक स्थिति ं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपनी शपथ के अनुसार वे अब भी सम्राट के अधीन हैं जिनके और पार्जीतेंट के प्रति में अब भी कत्तरदायी हैं।

समस्त तारकालिक रूप-रचना के होते हुए भी मेरा विश्वास है कि दोनों प्रमुख दलों में सममौते की श्रव भी सम्भावना है। मुक्ते बिलकुल निश्चय है कि दोनों दलों में बहुत से लोग ऐसे हैं तथा बहुत से तटस्थ दल के लोग हैं जो इस प्रकार के सममौते का स्वागत करेंगे श्रोर मुक्ते श्राशा है कि वे इसके लिए प्रयत्न करेंगे। मैं समाचारपत्रों से भी श्रनुरोध करूँगा कि वे श्रपने विशाल प्रभाव को सयम श्रीर सममौते की श्रोर लगायें। स्मरण रहे कि यदि लीग सम्मिलित होना स्वीकार करे तो श्रन्तकालीन सरकार का कल ही पुनर्सगठन हो सकता है। इस बीच यह सरकार देश के सामृहिक हित में शासन करेगी, किसी एक दल या वर्ग के हित में नहीं।

यह भी वांछनीय है कि विधान-निर्मात्री परिषद् का कार्य यथासम्भव शीव्रता के साथ प्रारम्भ होना चाहिये। मैं मुस्लिम लीग को आश्वासन देना चाहता हूँ कि १६ मई के वक्तव्य में प्रान्तीय और समूह विधानों के निर्माण के लिए जो पद्धति निर्धारित की गयी है उस पर पूर्ण रूप से अमल किया जायगा। मित्र-प्रविनिधि-मण्डल के १६ मई के वक्तव्य के १४ वें अनुच्छेदमें विधान-निर्मात्री परिषद् के जो आधारभूत-सिदात प्रस्तावित किये गये हैं उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रश्न ही सकता और न इस बात का ही कोई प्रश्न हो सकता है कि किसी भी 'मुख्य सास्प्रदायिक प्रश्न पर दोनों प्रमुख वर्गों के बहुमत के विभा कोई निर्णय हो सके। कामेस इस बात के लिये उद्यत है कि किसी भी धारा के अर्थों के सम्बन्ध में यदि कोई मत्भेद हो, तो उसे संघन्यायान्य के सम्मुख निर्णय के लिये प्रस्तुत कर दिया जाय।

मुक्ते द्वादिक विश्वास है कि ऐसी योजना में भाग न तेने के अपने निर्णय पर मुस्तिम लीग पुन विचार करेगी जिसके द्वारा उन्हें भारतीय मुसलमानों के दितों की रक्षा करने और उनके भविष्य का निर्माण करने के तिये इतना व्यापक चेत्र प्राप्त होता है।

भारतीय मामकों में हम एक श्रीर विषम तथा गम्भीर स्थिति को पहुँच गये हैं। विचारों श्रीर कार्यों में हतनी सहनशीजता श्रीर गम्भीरता की इससे श्रीवक श्रावरयकता कभी नहीं रही है श्रीर कुछ लोगों के श्रसंयत बचन श्रीर उत्तेजनापूर्ण कार्य लाखों लोगों के लिये इससे श्रीवक भयं- कर कभी नहीं रहे हैं। यही समय है जब कि किसी भी प्रकार का श्रीवकार या प्रभाव रखनेवाले भारतीयों को श्रपने विवेक श्रीर सयम से यह दिखला देना चाहिये कि वे श्रपने देश की सन्तान कहाने के योग्य हैं श्रीर उनका देश इस स्वतत्रता को प्राप्त करने के योग्य है जो उसे मिल रही है।"

श्री जिन्ना का वाइसराय को जवाव ( २६-५-४६ )

स्रवित्त भारतीय मुस्तिमन्त्रीग के प्रधान श्री जिन्ना ने पत्रों के नाम निम्नितिखित चक्तव्य जारी किया है:—

यह खेद की यात है कि शनिवार (२४-८-४६) की वाइसराय ने श्रपने बाउकास्ट भाषण में इस प्रकार का अमात्मक वरूच्य दिया है जो वर्ष्यों के सर्वधा प्रतिकृत है। उन्होंने कहा है कि यथि १४ सीटों में से ४ मुस्लिम लीग को दी गई थीं, यथि उसे यह श्रारवासन दिया गया था कि विधान-मिर्मान्नी योजना पर उल्लिखित कार्यप्रणाली के श्रनुसार श्रावरण किया जायगा श्रीर यथि नई श्रन्तिस सरकार को वर्तमान विधान के श्रन्तर्गत कार्य करना होगा, फिर भी सयुक्त सरकार बनाना सभव न हो सका। सच तो यह है कि वाइसराय ने २२ जुलाई को मुभे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऐमे प्रस्ताव रखे थे, जो श्रन्तिस सरकार के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों श्रीर मुस्लिम लीग को दिये गये श्राश्वासनों से वास्तव में श्रीर काफी हद तक विभिन्न थे। इस पत्र के साथ ही उन्होंने मुक्ते इसी प्रकार पत्र की एक प्रति भी भेजी थी, जो उन्होंने पंढिन जवाहरलाल नेहरू को लिखा था।

यह पत्र मुक्ते श्रिखत भारतीय मुस्तिम तीग की कौंसित की वैठक से एक दिन पहते तिसा गया था और वाइसराय यह वात पूरी तरह जानते ये कि गभीर स्थित पैदा हो गई थी . श्रीर सम्राट् की सरकार की नीति के बारे में गभीर श्राशकाए श्रीर संदेह पैदा हो गये थे, फिर भी उन्होंने २२ जुलाई के श्रपने पत्र में, कामेस के निर्णय, कामेसी नेतां श्रों की घोषणाश्रों श्रीर श्रासाम की धारा सभा-द्वारा विधान-परिषद् में श्रपने प्रतिनिधियों को दी गई इस हिदायत के बारे में कि उन्हें 'स' गुट से कोई सरोकार नहीं है, श्रीर विधान-परिषद् में हमारी स्थिति के बारे में एक शब्द तक भी नहीं कहा।

मैंने वाह्सराय को ६१ जुलाई को उत्तर दिया, जिसमें मैंने उनकी नई चाल के बारे में, जिसका उद्देश्य प्रत्यचत. कांग्रेस की मांग की पूर्ति थी, श्रपनी स्थिति साफ साफ बता दी थी, श्रम्यथा उनके पास क्या श्रीचित्य था कि वे १६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित श्रन्तिम प्रस्तावों की इस प्रकार श्रवहेलाना करते ? क्या वाह्सराय महोदय हमें यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि उन प्रस्तावों पर क्यों श्रमल नहीं किया गया श्रीर हमें जो श्राश्वासन दिये गये थे, उनकी श्रवहेलाना क्यों कर की गई श्रीर उनके इस नये प्रस्ताव का उद्देश्य किसे जाम पहुचाता है ?

३१ जुलाई के मेरे पत्र का उत्तर उन्होंने म अगस्त को दिया। यह आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने उस पत्र में लिखा है कि २२ जुलाई के पत्र में उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था वह वैसा हो प्रस्ताव था जैसा कि लीग की वर्षिंग कमेटी ने जून के अन्त में स्वीकार किया था अर्थात् १: १ ३। जैसा कि मैं ३१ जुलाई के अपने पत्र में वता चुका हू यह बात बिल्कुल गजत है। उन्होंने आगे लिखा है:—

"२६ जुलाई को लोग ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके प्रकाश में, श्रव मैंने काग्रेस को श्रन्तिस सरकार बनाने के खिए प्रस्ताव पेश करने का श्रामंत्रण दिया है श्रीर मुक्ते निश्चय है कि यदि वह श्रापको उचित श्राधार पर एक सयुक्त सरकार स्थापित करने के जिए श्रामंत्रित करे तो श्राप उसे स्वीकार कर लेंगे।"

मुक्ते इस बात का न तो कोई ज्ञान था और न अब तक है कि वास्तव में वाइसराय और कांमेस के नेताओं में क्या बात-बीत हुई, परन्तु पांडत जवाहर जाज नेहरू, जैसा कि मेरा ख्याज है, पूर्विनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार मेरे पास १४ अगस्त को आये। यह महन एक रस्मी कार्रवाई थी और उन्होंने अपना यह प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस १४ सीटों में ४ लीग को देनें को तैयार है और शेष ६ सीटों के लिए वह स्वय नामजद करेगी, जिन में उसकी मर्जी का एक मुसबमान भी शामिल होगा। पिटत नेहरू ने आगे यह भी कहा कि वे वर्तमान विधान के अन्तर्गत शासन-परिषद् नहीं बना रहे, बिक्क वे एक ऐसी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना रहे हैं जो वर्तमान धारा-

सभा के प्रति उत्तरदायी होगी श्रौर उन्होंने १४ श्रगस्त के मेरे पत्र के जवाब में उसी तारीख के श्रपने पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी कि यदापि वे बड़े-बड़े प्रश्नों पर मेरे साथ विचार-विनिमय करने को तैयार हैं, परन्तु उनके पास कोई श्रौर नया प्रस्ताव नहीं। इस सिलसिल में उन्होंने जिखा—'शायद श्राप समस्या पर किसी नये दृष्टिकोण से विचार करने का मार्ग बता सकें'' श्रौर जब मेंने वास्तर में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि कांग्रेस की स्थित वही है जो उसने २६ जून को पास किये श्रपने दिखी-प्रस्ताव में निर्देशित की थी, श्रौर यह कि १० श्रगस्त को वर्धा में पास किये गये प्रस्ताव में केवल उसी स्थित की पृष्टि की गई है। यही वात उन्होंने वाइसराय से भेंट करने के लिए दिखी-प्रस्थान करने से पूर्व १६ श्रगस्त के एक प्रेस सम्मेलन में भी दुदराई। मैंने पहित नेहरू को सूचित कर दिया कि इन परिस्थितियों में मेरी वकिंग कमेटी श्रथवा श्रखिल भारतीय मुस्लिम लीग कोंसिल के उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

उसके बाद से वाइसराय, पंढित नेहरू श्रीर कांग्रेसी नेता लगभग एक सप्ताह से मेरी पीठ के पीछे श्रीर मेरी जानकारी के बिना विचार-विनिमय श्रीर समसौते की बातचीत कर रहे हैं। मुक्ते इस बारे में इससे श्रधिक श्रीर कुछ नहीं पता कि कल रात एक विज्ञित प्रकाशित की गई है जिसमें श्रन्तिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई है तथा वाइसराय ने एक बाढकास्ट किया। चूंकि वाइमराय कथित प्रस्ताव का उल्लेख कर चुके हैं श्रीर उन्होंने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि मेरा उत्तर क्या था, में इस सम्बन्ध में श्रपना श्रीर उनका निम्नलिखित पन्न ब्यव-हार प्रकाशित कर रहा हू:—

श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का २२ जुलाई, १६४६ का पत्र। निजी श्रीर गोपनीय

प्रिय मि० जिन्ता,

मेरा इरादा यथासंमव -शीव्र-से-शीव्र वर्तमान रचक सरकार की जगह पर एक अन्तरिम संयुक्त सरकार की स्थापना करना है श्रीर में इस सम्बन्ध में श्रापके पास मुस्लिम लीग के प्रधान के रूप में श्रीर कांग्रेस के प्रधान के सममुख निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है —

मेरा ख्याल है कि श्राप शायद मुक्त से सहमत होंगे कि इन गिमंयों श्रौर विद्युत साल की हमारी वातचीत में पत्रों में प्रकाशन सम्बन्धी नीति से बड़ी बाधा पड़ी है। इसिलए में बातचीत की प्रारंभिक श्रवस्था में श्रापके साथ सर्वथा निजी श्रौर गुत रूप से विचार-विनिमय करना चाहता हूं। इसके लिए मुक्ते श्रापका सहयोग श्रपेशित है। में चाहता हूं कि यह बातचीत केवल मेरे श्रौर दोनों सस्थाश्रों के श्रुपशों तक ही सीमित रहे। मुक्ते श्राशा है कि श्राप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह पत्र-व्यवहार तब तक पत्रों तक न पहुंचे जब तक कि हमें यह पता न चल जाय कि हम में कोई समम्मीता हो सकता है या नहीं। निस्सदेह में यह श्रमुमव करता हूं कि श्रापको किसी न-किसी श्रवस्था में इस सम्बन्ध में श्रपनी विकांग कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, लेकिन मेरा यकीन है कि यह श्रधिक वेहतर होगा कि हम लोग प्रारंभिक कदम के रूप में श्रापस में समम्मीते का कोई श्राधार द्वंदने श्रीर उस पर पहुचने की कोशिश करें।

प्रस्ताव

मैं निम्नितिसित प्रस्ताव श्रापके विचारार्थं प्रस्तुत करता हूँ — (क) श्रन्तिरिम सरकार के सदस्यों की सख्या १४ होगी। (स्र) ६ सदस्य, जिनमें एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि भी शामिल है, कांग्रेस-द्वारा नामजद किये जायँगे। पाच सदस्य मुस्लिम जीग नामजद करेगी। श्राल्पसच्यकों के तीन प्रति-निधि स्वयं वाह्सराय नामजद करेंगे, जिनमें से एक स्थान सिखों के लिए सुरचित रक्षा जायगा।

कांग्रेस श्रथवा मुस्लिम लीग को एक-दूसरे-द्वारा नामजद किये हुए नामों पर श्रापत्ति वठाने का कोई श्रधिकार नहीं होगा बशतें कि वाहसराय ने उन्हें मजूर कर लिया हो।

- (ग) विभागों का वेंटवारा तब तक नहीं किया जायमा जब तक कि पार्टिया सरकार में शामिल नहीं हो जायँगी श्रीर श्रपने-श्रपने सदस्यों के नाम नहीं पेश कर हैंगी। महत्वपूर्ण विभागों का वेंटवारा काम्रेस श्रीर मुस्लिम लीग में समान रूप से किया जायगा।
- (घ) में ऐसे सममीते का स्वागत करूगा, यदि स्वेच्छा से काग्रेस उसका प्रस्ताव करेगी क षड़े-घड़े साम्प्रदायिक प्रश्नों का फैसला केवल दोनों बड़े दलों की मर्जी मे ही किया जायगा; नेकिन मेरा ऐसा कभी विचार नहीं रहा कि हसे एक नियमित शर्त के तौर पर पेश किया जाय, नयोंकि कोई सयुक्त सरकार किसी श्रीर श्राधार पर चल ही नहीं सकती।
- ४. सुक्ते पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी उक्त आधार पर मारत के शासन-प्रबन्ध में अपना सहयोग प्रदान करना स्वीकार कर लेगी जबकि दूसरी और विधान-निर्माण का कार्य अप्रसर होता रहेगा। सुक्ते विश्वास है कि इससे यथासमव अधिकतम लाभ पहुचेगा। मेरा सुक्ताव है कि इसे और अधिक समय बातचीत में नहीं लगाना चाहिए, बलिक प्रस्तावित आधार पर तुरम्त एक ऐसी ही सरकार स्थापित करने में जुट जाना चाहिए। यदि यह न चल सके और आप यह पार्थे कि स्थिति असन्तोषजनक है तो आपको उस सरकार में से हट जाने की खुली छुटी होगी, लेकिन सुक्ते विश्वास है कि धाप ऐसा नहीं करेंगे।
- ४ कृपया श्राप मुक्ते जरुदी ही यह सूचित करने की कोशिश करें कि क्या इस श्राधार पर मुस्लिम लीग श्रन्तिस सरकार में शामिल होने को तैयार है ? मैंने इसी तरह का एक पत्र पहित नेहरू को भो लिखा है, जिसकी प्रति मैं साथ में भेज रहा हूँ।

भापका सच्चा.

(इस्ताचर) वेवत ।

पुनश्च—में पंढिस नेहरू से भाज दोपहर-बाद दूसरे मामलों पर बातचीत कर रहा हैँ श्रीर यह पत्र उन्हें उसी समय दे दूंगा।

उक्त पत्र के जवाब में श्री जिन्ना का ३१ जुलाई, १६४६ का पत्र । भिय जार्ड वेवस,

मुक्ते श्रापका २२ जुलाई का पत्र मिला श्रीर मैं देखता हूँ कि श्रपनी श्रन्तरिम सरकार ख़नाने के लिए श्रापने यह चौथा सुक्ताव पेश किया है। ४:४.२ की बजाय श्राप ४.४३ पर श्राये श्रीर फिर ४:४ ४ पर, जिसका उरुलेख मित्र-प्रतिनिधिमंडल श्रीर श्रापके १६ जून १६४६ के वक्तन्य में किया गया है श्रीर जिसे श्रापने शन्तिम बताया था। श्रीर श्रव श्राप यह चौथा प्रस्ताव श्र्यात् ६:४:३ का पेश कर रहे हैं।

हर बार कांग्रेस ने पिछ्ने तोनों प्रस्ताव रही की टोकरी में बाज दिये, क्योंकि आप उसे खुश करने अथवा सतुष्ट करने में असफत रहे और हर बार आपने उन आश्वासनों की अबहेजना की जिनका उन्तेख २० जून के पत्र में किया गया था। श्रापने २० जून के श्रपने पत्र के १वें पैरे में यह बात श्रसंदिग्ध रूप से कही है कि श्रन्तिस सरकार किसी भी बहे सांप्रटायिक प्रश्न के बारे में कोई निर्णय नहीं देगी, बशर्ते कि दोनों बहे दलों में से एक दल के प्रतिनिधियों का बहुमत भी उसका विरोध करेगा। श्रपने इन नये प्रस्तावों में श्राप मुक्ते यह बता रहे हैं कि श्राप एक ऐसे समम्तौते का स्वागत करेंगे जिसे यदि कांग्रेस स्वेच्छापूर्वक पेश करे।

चूं कि श्रापने यह पत्र मुक्ते लिखा है जो कि विशुद्ध रूप से निजी श्रीर श्रत्यन्त गोपनीय है, श्रतः में यही कह सकता हूँ कि मेरी वर्किंग कमेटी-द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई गुजाइश नहीं है।

श्रापका सच्चा, (हस्ताचर) एम० ए० जिन्ना ।

श्री जिल्ला के नाम वाइसराय का = श्रगस्त १६४६ का पत्र (निजी श्रीर गोपनीय)

। प्रय मि० जिन्ना,

श्रन्ति सरकार के सिलिसिले में प्रयस्त किये गये श्रपने प्रस्ताव के जवाब में मुक्ते श्रापका ३१ जुलाई का पत्र मिला।

- ३ सुमे खेद है कि स्थित ने यह रूप धारण कर लिया है, चेकिन मेरी राय में इस समय उन प्रश्नों पर विस्तृत रूप से सोच-विचार करने से कोई लाम नहीं होगा जिन्हें श्रापने श्रपने पत्र में उठाया है। मैं श्रापको केवल इतना ही स्मरण दिलाना चाहता हू कि मैंने श्रपने पत्र में प्रति-निधिख का जो श्राधार प्रस्तुत किया है, श्रीर जिसके जवाब में श्रपना यह पत्र लिखा है, वही है जो लीग की विकंग कमेटी ने जून के श्रन्त में स्वीकार किया था, श्रयीत ६:४:३।
- 3. मुस्लिम लीग ने २६ जुलाई को जो प्रस्ताव पास किया है उसे ध्यान में रखते हुए मैंने भ्रम यह फैसला किया है कि काग्रेस को श्रामन्त्रण दूं कि वह श्रन्तरिम सरकार के लिए श्रपने प्रस्ताव पेश करे श्रीर मुक्ते यकीन है कि श्रगर वह श्रापके सामने संयुक्त सरकार में शामिल होने के लिये कोई न्यायोचित प्रस्ताय रखे तो श्राप उसे तुरुन्त स्वीकार कर लेंगे। मैंने कांग्रेस के प्रधान से कह दिया है कि जो भी श्रन्तरिम सरकार बनाई जायगी उसका श्राधार मौलाना श्राजाद के नाम मेरे २० मई के पत्र में उल्लिखित श्रारवासन होंगे।

श्री जिन्ना का वक्तव्य (२७---१६४६)

श्री जिन्ना का मूल वक्तव्य इस प्रकार है --

"वाहसराय के बाढकास्ट की मेरे ऊपर यह प्रतिक्रिया हुई है कि उन्होंने मुस्लिम लीग श्रीर भारत के मुसलमानों पर गहरा श्राघात किया है। लेकिन मुक्ते यकीन है, भारत के मुसलमान इस श्राघात को धैर्य श्रीर साहस के साथ सहन करेंगे, श्रीर श्रापनी श्रसफलताश्रों से सबक लेंगे ताकि इस श्रान्तरिम सरकार श्रीर विधान-परिषद् में श्रापना सम्मानपूर्ण श्रीर न्यायोचित स्थान प्राप्त कर सकें।

में अपना यह प्रश्न एक बार फिर दोहराता हूँ कि मंत्रि प्रतिनिधि-मंद्रत श्रीर वाइसराय ने १६ जून के वक्तव्य में घोपणा को थी कि छनका यह निर्णय श्रन्तिम है। श्रीर इसके श्रतावा २० जून के श्रपने प्रत्र में उन्होंने मुस्तिम-त्तीग को जो श्रारवासन दिये थे—उनसे श्रव वे क्योंकर मुकर हो गए हैं? १६ जून श्रीर २२ जुनाई के मध्य ऐसी कौन-सी घटना हुई है जिसकी वजह से उन्होंने उस फार्मु ते में इतना महर्त्य प्रश्नीर काफी परिवर्तन करना उचित समका श्रीर २२ जुनाई और २४ अगस्त के मध्य ऐसी कीन-सी घटना हुई है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने खागे कदम बढ़ाया है खीर एकइनीय सरकार की गड़ी पर बंडा दिया है ?

- उन्होंने अपने गाउकास्य में फर्माया है कि ये उन लोगों को सबोधित करके यह भाषण दे रहे हैं जिन्होंने यह राय दी थी कि उन्हें इस समय अथवा हम तरीके में यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। दुर्माग्य से में भी उनमें से एक व्यक्ति था और में अय भी कहता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह चहुत ही शविवेकपूर्ण और श्रह्रदिशिष्ठापूर्ण है और उसके पिरणाम बढ़े गभीर और सतरनाक साबित हो सकते हैं, और उन्होंने तीन मुसलमानों की नामनद करके केवल घाव पर नमक छिड़का है और वे यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को न तो मुस्लिम भारत का सम्मान प्राप्त है और न ही उसका विश्वास। इसके भलावा अभी दो और मुसलमानों के नाम घोषित किए जायँगे।

वे श्रमी तक यही पुराना राग श्रद्धाप रहे हैं कि हम सम्राट् की उस मुख्य नीति के विरोधी नहीं हैं जिसके श्रनुसार उसने घोषणा की है कि यह श्रपने वायटे पूरे करेगी श्रोर मारत को श्रपने भाग्य का निर्णय करने की पूरी भाजादी देगी। निस्सदेह हम मारत के निम्न जोगों की स्वाधीनता के विरोधी नहीं है श्रोर हम यह पात बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय समस्या का एक-मात्र हज यह है कि भारत को पाकिस्तान श्रीर हिम्दुस्तान में विभक्त कर दिया जाय, जिसके परिणामस्वरूप दो बढ़ी जातियों को वास्तविक स्वतंत्रता मिल जायगी श्रीर सम्बद्ध राज्य में श्रहणसख्यकों को हर समव सरच्या प्राप्त हो जायगा।

सयुक्त सरकार नहीं यन सकी, इसका दु न्व मुक्ते वाइसराय से मधिक है। लेकिन मेरे खेद का कारण उनसे भिन्न है। मुक्ते खुशी है कि वाइसराय यह श्रनुभव करते हैं कि वास्तविक श्रावश्यकता एक ऐसी सयुक्त सरकार की स्थापना है, जिसमें दोनों ही वहें दब शामिज हों और मुक्ते यह भी खुशी है कि वे पिटत जवाहरजाज नेहरू श्रीर कांग्रेस की तरफ से भी यह कह रहे हैं कि उनके भी ऐसे ही दद विचार हैं और उनकी कीशिश श्रभी यह रहेगी कि जीग की सरकार में शामिज होने के लिए मना जिया जाय। मेरी समम्म में नहीं श्राया कि वाहसराय ने श्रपने बाउकास्ट में यह जो कहा है कि उनके मस्ताव भव भी कायम हैं, उसका क्या मर्थ है। यह एकदम श्रम्पष्ट है श्रीर इसके श्रनुसार जीग को १ सीटें दी जायँगी। इसके श्रजावा और कोई भी वाल साफ-साफ नहीं कही गई।

उन्होंने भीर भी बहुत सी बातों का जिक्र किया है, जिनमें मैं इस समय नहीं जाना चाहता। जहाँ तक विधान-परिषद् का सवाल है मुक्ते नहीं मालूम कि उनके इस कथन का क्या तास्पर्य है कि इस सम्बन्ध में भी में आपको याद दिखा दूँ कि लीग को यह आश्वासन दिया गया था कि प्रान्तीय-विधान भौर गुट-विधान के निर्माण के सम्बन्ध में १६ मई के वक्तव्य में उछिस्तित कार्येश्याली पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल किया जायगा। यह कोई कार्यश्रणाली नहीं है, यह एक बुनियादी भौर मूलभूत चीज है। सवाल तो यह है कि यया उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन किया जा सकता है।

इसके बाद वे फर्माते हैं कि १६ मई के १४वें पैर में विधान-परिषद् के सम्बन्ध में उछि सित सूजभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन का सवाज ही नहीं उठता और उन्होंने भी अनुकरण के तौर कह दिया है कि कांग्रेस इस बात के जिए राजी है कि कोई भी विवादास्पद प्रश्न अथवा उस वक्तन्य की न्याख्या का प्रश्न फेडरज कोर्ट के सुपुर्द किया जा सकता है। किन्तु १६

मई के वक्तव्य के मूक्तभून सिद्धान्तों श्रीर शर्तों के बारे में वे कियी सममौते की श्राशा केये का सकते हैं जब कि एक दल-मिशन के २४ मई के श्रिधकृत वक्तव्य के विपरीत श्रयना श्रीभिश्राय पेश करता है श्रीर दूसरा दल उसका श्रीर अर्थ निकालता है, जो पहन्ने पत्तकी तुलनामें २४ मई के वक्तव्य के श्रिषक निकट है। लेकिन वे बड़े श्रात्मसतीय के साथ यह कहते हैं कि कोई भी क्तगड़ा श्रथवां विवादास्पद प्रश्न या न्याख्या फेडरल कोर्ट के सामने निर्णय के लिए रखी जा सकती है। पहले तो इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं कि ऐमे मामले सघ दल के सामने रखे जाय, फिर प्रारंम में ही विभिन्न दल मौलिक सिद्धान्तों का श्रवम-श्रवग श्रर्थ लगा रहे हैं। क्या हम विधान-परिषद् की कार्रवाई सघ श्रदालत में सुकदमेबाजी से श्रुष्ट करने जा रहे हैं। क्या हम विधान से प्रेरित होकर हम इस उप महाद्वीप की ४० करोड़ जनता के लिए भावी विधान बनाने जा रहे हैं।

यदि वाइसराय की श्रवील में सत्यता श्रौर ईमानदारी है, श्रौर यदि वे वास्तव में सच्चे हैं तो उन्हें इसे ठोस रूप में पेश करना चाहिए श्रौर श्रपने कार्यों से इसकी सत्यता प्रमाणित करनी चाहिए।"

#### पं० जवाहरलाल नेहरू का त्राडकास्ट

"मुक्ते श्रीर मेरे साथियों को भारत सरकार में ऊँचे पदों पर वेठे हुये श्राज छ दिन होगये हैं। उस दिन इस प्राचीन देश में एक नई सरकार का जन्म हुश्रा जिसे श्रन्तर्काचीन या श्रस्थायी सरकार कहते हैं श्रीर जो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की सीढ़ी है। ससार के सभी भागों से श्रीर हिन्दु-स्तान के हर कोने से हमें हजारों श्रुभ कामना के सन्देश मिले। श्रीर फिर भी हमने इस ऐतिहासिक घटना के मनाये जाने के लिए नहीं कहा, विक्त यहाँ तक कि लोगों के जीश को दवाया क्यों- कि हम चाहते ये वे यह महसूस करें कि हमें श्रभी श्रीर चलना है श्रीर हमारे उहेश्य की प्राप्ति श्रभी नहीं हुई है। हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें श्रीर रुजावटें हैं श्रीर हो सकता है मजिल इत्तनी नज़दीक न हो जितनी हम सममते हैं। श्रव किसी भी तरहकी कमजोरी या दीलापन हमारे उहेश्य के लिये घातक होगा।

कलकत्ते की भयानक दुर्घटना श्रोर भाई-की-भाई से निरर्थक लड़ाई के कारण हमारे दिलों पर बोम भी था। जिस स्वतन्नता की हमने कामना की थी श्रोर जिसके लिये हम पीदियों से कष्ट श्रोर मुसीवर्ते मेलते त्राये हें, वह हिन्दुस्तान के सब लोगों के लिए हैं, किसी एक गुट या वर्ग के या धर्म के लोगों के लिये नहीं। हमारा जदय सहयोगिता के श्राधार पर एक व्यवस्था कायम करना था जिसमें वरावर के साभेदार की हैसियत से सभी को जीवन की जस्त्री चीजों में हिन्मा मिले। फिर यह मगदा, यह श्रापसी सन्देह श्रोर दर वर्ने?

माज में भापसे सरकारी नीति या भविष्य के फार्यहम के घारे में नहीं—वह तो फिर कभी वत्तवाया जायगा—विक उस प्रेम श्रीर संदेश के लिए जो श्रापने हमें प्रदारता से भेजा है, शायको धन्यवाइ देने के लिये वोल रहा हैं। उस प्रेम श्रीर सहयोग को मावना की हम कह करते हैं किन्तु हमारे सामने जो कठिन दिन हैं उनमें हमें इनकी श्रीवक जरूरत परेगी। एक मिश्र ने मुक्ते यह सन्देश भेजा है! भेरी प्रार्थना है कि श्राप सब विपत्तियों पर विजय पायें। राष्ट्र के लहाज के प्रथम चालक, मेरी श्रुम कामना शायके साथ है। किन्नना श्रवहा मन्देश है पर हमारे श्रामे क्रमेक तूफान हैं योह हमा। जहाज पुराना, विसा हुआ और धीमें चलनेवाला है, इस्र लिये तेज रफ्तार के हस जमाने के लायक वह महीं है। हमें इसे फेंक कर जूमरा जिला लेना होगा। परन्तु अहाज कितना ही प्रराना और चालक कितना ही कमानेर क्यों न हो जब करों हो दिख भीर

दाथ अपनी इच्छा से सदायता देने को तैयार हैं, इस समुद्र के मकोरे सह सकते हैं और भविष्य का भरोसे के साथ मुकाबिला कर सकते हैं।

उस भविष्य का श्राज ही निर्माण हो रहा है श्रीर हमारा पुराना श्रीर प्यारा देश हिन्दु-रैतान दु ख-दर्द के बीच एक बार फिर ऊपर उठ रहा है। उसमें श्रात्म-विश्वास है श्रीर श्रपने जच्य में उसकी श्रद्धा है। वह फिर से जवान हो गया है श्रीर उसकी श्राँखों में चमक है। मुहतों तक वह एकतंत्र-संसार में रहा है श्रीर श्राध्म-चिम्तन में खोया सा रहा है। पर श्रव उसने विशाब दुनिया पर नजर दाली है श्रीर संसार की दूसरी कीमों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यद्यपि ससार श्रमी भी संघर्ष श्रीर लड़ाई के विचारों में उलमा है।

अन्तर्कालीन सरकार बड़ी योजना का एक भाग है। उस् योजना में विधानपरिषद् शामिल है जो आजाद और स्वाधीन दिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये जरुदी ही बैठनेवाली है। पूर्ण स्वराज्य के जरुद मिलने की आशा के कारण ही हमने यह सरकार बनायी है और हमारा इरादा है हम इस तरह काम करें कि दोनों आन्तरिक और विदेशी मामलों में हम व्यवहार में अमशः आजादी हासिल कर सर्के। हम अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रों में पूरा हिस्सा लेंगे, और यह काम हम दूसरे राष्ट्र के पुज्रत्वे के रूप में नहीं बिलक एक आजाद राष्ट्र की हैसियत से और अपनी ही नीति से करेंगे।

हमारा हरादा दूसरे राष्ट्रों से सीधे श्रीर गहरे मेल-मिलाप बदाने श्रीर दुनिया की शान्ति श्रीर श्राजादी के लिए उनसे सहयोग करने का है। जहाँ तक हो सके, हम गुटों की शक्ति-राजनीति से, जो एक दूसरे के खिलाफ होती है श्रीर जिसके कारण पहले इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं श्रीर जो फिर ससार को श्रीर भी बड़े सकट में ढकेल सकती है, दूर रहना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि शान्ति श्रीर श्राजादी श्रविमाज्य हैं। कहीं भी श्राजादी का श्रमाव किसी श्रीर जगह शान्ति को खतरे में डाल सकता है श्रीर लड़ाई तथा सबर्प के बीज वो सकता है। उपनिवेशों श्रीर पराधीन देशों श्रीर उनमें रहनेवालों की श्राजादी में हमारी खास दिलचस्पी है।

सिद्धात रूप से श्रीर व्यवहार में सब जातियों को बराबर मौका मिले, इसमें भी हमारी दिलचस्पी है। जातीयता के नाजी-सिद्धात का इस तीय खंडन करते हैं घाहे वह कहीं भी श्रीर किसी भी रूप में प्रचित्तत हो। इस किसी पर कव्जा जमाना नहीं चाहते श्रीर न ही दूसरी कीमों के मुकायिले में खास रियायतें ही चाहते हैं, पर इस अपने बोगों के ब्रिये चाहे वे कहीं भी जाय सम्मानपूर्ण श्रीर बराबरी का बर्ताव जरूर चाहते हैं। इस उनके खिलाफ भेदभाव नहीं सह सकते।

श्रान्तरिक संघर्षों, क्लेशों श्रोर प्रतिद्वन्दों के बावजूद संसार श्रनिवार्य रूप से निकटतर सहयोग श्रोर ससार-व्यापी राष्ट्रमण्डल की स्थापना की श्रोर वह रहा है। ऐसे राष्ट्रमण्डल की स्थापना के लिये श्राजाद हिन्दुस्तान कार्य करेगा—वह राष्ट्रमण्डल जिसमें स्वतन्न सहयोग भौर स्वतन्त राष्ट्र हो श्रोर जिसमें कोई वर्ग या गुट दूसरे गुट का शोषण न करे।

संघर्षों से भरे अपने पिछले इतिहास के बावजूद हमें आशा है कि हिन्दुस्तान के इंग्लेंड और बिटिश राष्ट्रमण्डल के देशों से मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध होंगे। पर राष्ट्रमण्डल के पूर्व भाग में आल जो इन्छ हो रहा है उस पर नजर डालना ठीक ही होगा। दृष्ट्विण अफ्रीका में वहाँ की सरकार ने जातीयता के सिद्धात को अपन(या है और वहाँ एक जातीय अरुपमत के अत्या-चार के विरुद्ध हिन्दुस्तानी घीरता से मोर्चा ले रहे हैं। अगर यह सिद्धांत स्वीकार कर बिया गया सो यह दुनिया को न्यापक संघर्षो श्रीर संकटों की श्रोर के जायगा।

श्रमेरिका के लोगों को, जिन्हें विधि ने श्रतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णायक भाग दिया है, हम श्रपनी श्रुभ कामनाएं भेजते हैं। हमारा विश्वास है कि यह महान दायित्व सब जगह मानवीय शान्ति श्रीर श्राजादी की उन्नित का श्राधार बनेगा। संसार के उस महान् राष्ट्र सोवियट यूनियन को भी जिसका दायित्व भी नवसंसार के निर्माण में कम नहीं है—हम श्रुभ कामनाए भेजते हैं। रूस श्रीर श्रमेरिका एशिया में हमारे पड़ामी हैं, श्रीर श्रनिवार्य रूप से हमें बहुत से काम मिलकर करने हैं श्रीर एक दूसरे से न्यवहार करना है।

हम प्रियावासी हैं और प्रियावाने श्रोरों की श्रपेना हमारे श्रिष्ठि निकट हैं। भारत की स्थिति ऐसी है कि वह पश्चिमी, दिन्तणी श्रोर दिन्तण पूर्वीय प्रिया की धुरी है। बीते कान में भारत की सभ्यता का बहाव हन सब देशों की श्रोर रहा श्रीर उनका प्रभाव भी भारत पर कई तरह से पड़ा। वह पुराना सम्बन्ध फिर कायम हो रहा है श्रीर श्रागे भारत श्रीर दिन्तण पूर्वीय प्रिया श्रीर भारत श्रीर श्रफगानिस्तान ईरान श्रोर श्ररब राष्ट्रों में फिर से नाता जुड़ने जा रहा है। हन श्राजाद देशों के परस्पर-सम्बन्ध को हमें श्रीर बढ़ाना चाहिये। इटोनेशिया के स्वतन्नता संग्राम में भारत की गहरी दिन्नचस्पी रही है श्रीर श्राज हम उस देश को श्रपनी श्रम कामनाएं भेजते हैं।

हमारा पहोमी चीन, वह वहा देश, जिसका श्रतीत महान्था, सदा से हमारा िश्त रहा है। श्रम यह दोस्ती श्रीर भी बढ़ेगी श्रीर निभेगी। हमारी दिली हच्छा है कि चीन में वर्तमान मगड़े जल्दी ही खतम होजायँ श्रीर शीघ्र ही उस देश में एकता शीर लोकतंत्रता कायम हो, तािफ चीन ससार के शांति-प्रगति के कार्य में हाथ यटा सके।

मेंने घरेलू नीति के बारे में कुछ नहीं कहा है श्रीर न ही इम समय कुछ कहने की मेरी इच्छा है। परन्तु हमारी घरेलू नीति के श्राधार भी वे ही मिद्धात होंगे जिन्हें हमने सालों से श्रयन्त्राया है। हम विसराये हुये जनसाधारण का खयाज करेंगे श्रीर उसे मदद देना व उसके जीवन के स्तर को ऊँचा करना हमारा काम होगा। छुश्राञ्चत श्रीर तरह-तरहकी जवरन जादी हुई श्रसमानता के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी श्रीर हम खास कर उनकी सहायता करने की कीशिश करेंगे जो श्राधिक या किसी दूसरी तरह से पिछड़े हुए है। श्राज हमारे देश में करोड़ों जन भूखे, नगे श्रीर पेघर हैं श्रोर यहुत-सारे मुखमरी के द्वार पर हैं। इस तास्कालिक श्रावश्यकता को मिटाना हमारा जरूरी श्रीर कठिन काम है श्रीर हमें श्राशा है कि दूसरे देश श्रनाज भेजकर हमारी यहान्यता करेंगे।

हतना ही जरूरी काम हमारे जिए उस कजह को मिटाना है जिसका आज हिन्दुस्तान में बोजबाजा है। आपम की जड़ाई से आजादी के उस भवन का हम निर्माण कर मकेंगे, जिमका इस देर से सपना देख रहे हैं। राजनीतिक मच पर चाहे कुछ भी घटनाएँ घटती रहें, हम सदकी यहीं रहना है और यहीं मिलकर गुजर करनी है। हिंसा और घृणा से यह आधार जून रात क ली नहीं जा सक्ती। और नहीं इनसे मारत में होनेवाले परिवर्णन एक सकते हैं।

विधान-परिषद् में इलों और गुटयन्दी के बारे में बहुत गर्मांगर्भ ग्रहस हुई है। हम उन दलों में वैद्वेत को विग्रहल तैयार है—श्रीर हम इस गात को स्वीकार भी इस मुके हैं — जिसमें गुटबरटी के मान पर विधार होता। श्रपने साथियों शीर श्रपनी श्रीर से में यह स्पष्ट कर है ना चाहता हूँ कि विधान कि रिषट को हम ऐसा श्रामा कि विधान कि विध

की सहमति और सद्मावना हो। विधान-परिषद् में हम इसी इरादे से जायँगे कि हम विवादप्रस्त मामलों में भी समान आधार द्वंद सकें और इसिलये जो-कुछ हुआ है और जो कुछ कठोर शब्द कहे गये हैं, उनके बावजूद सहयोग का द्वार खुला रखा है। हम उन्हें भी, जिन्हें हम से मतभेद है, दावत देते हैं कि वे हमारे बराबर के साथी वन कर विधान-परिषद् में आयें वे किसी भी तरह अपने को बँधा हुआ न सममें। हो सकता है जब हम मिलकर समान कार्यों में जुटें तो मौजूदा अहचनें दूर हो जायँ।

हिन्दुस्तान श्राज श्रागे बढ़ रहा है श्रीर पुराना ढाँचा बदल रहा है। बहुत देर तक हम दूसरों की कठपुतली बने जमाने की रफ्तार को बेबस हुए देखते रहे। श्राज हमारी जनता के हाथ में शिक्त श्रा गई है श्रीर श्रव हम श्रपना इतिहास श्रपनी इच्छा के श्रव छल बना सकेंगे। श्राह थे, हम सब मिलकर इस महान् कार्य में जुटें श्रीर हिन्दुस्तान को श्रपने दिल का तारा बनायें—वह हिन्दुस्तान जो राष्ट्रों में महान् शांति श्रीर प्रगति के कार्यों में सबसे श्रागे होगा। द्वार खुला है श्रीर भावी हम सबकी बुला रही है। हार श्रीर जीत का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम सब को मिलकर साथियों की वरह श्रागे बढ़ना है। या तो हम सबकी सारी जीत होगी, नहीं तो सभी गड्डे में गिरेंगे। पर श्रसफ तता का क्या काम १ श्राह थे, हम सब मिलकर सफ तता की श्रीर पूर्ण स्वराज्य की श्रीर ४० करोड़ जनता के कर याण श्रीर श्राजादी की श्रीर बड़े चर्ले।

जय हिन्द !"

## भारत की वैदेशिक नीति नेहरू जी की प्रेस कान्फरेन्स (२७-१-११४६)

"हिन्दुस्तानी वैदेशिक सर्विस की सृष्टि करने के लिए योजनाएँ बनायी जा जुकी हैं जिससे विदेशों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में कूटमीतिज्ञों के स्थान पर श्रपने भादमी नियुक्त किये जायँ।"

श्राज एक प्रेस कान्फरेन्स में उपरोक्त घोषणा करते हुए भारत-सरकार के वाइस-प्रेसीडेयट श्रीर वैदेशिक विभाग के श्रध्यच प० जवाहरताज नेहरू ने कहा कि भारत को कृटनीतिज्ञ स्थानों की पूर्ति करने के जिए ३०० से श्रधिक व्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी जब कि इस विषय के श्रनुमवी हिन्दुस्तानी श्रफसरों की सख्या मुश्किज से इसका छठा श्रंश होगी।

उन्होंने कहा कि इस सर्विस की सृष्टि करने और इन पदों के जिए अपेचित सदस्यों की अपेचित मर्ती और शिच्या की योजनाएँ शीघ्र ही कैविनट के सामने स्थीकृति के जिए पेश होंगी।

पंडित नेहरू ने कहा कि मध्यपूर्व को एक शुमेन्छा-शिष्टमंडल मेजने की योजना की गयी है, श्रीर बिना विधि-विहित व्यवस्था के पूर्वीय श्रीर पश्चिमीय युरोप से सम्पर्क स्थापित करने की व्ययस्था कर जी गयी हैं। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वैकाक में श्रम्तकांजीत कानसल (राजदूत) श्रीर सेगान में वाहस-कानसल निकट-भविष्य में नियुक्त किये जायं।

पंडित नेहरू ने बतलाया कि सरकार यथासम्भव शीव्र ही बलूचिस्तान में शासन को मदद

देने के जिए सद्धाहकार समिति नियुक्त करनेवाजी है।

'वैदेशिक मामलों के रेन्न में भारत स्ततंत्र नीति ग्रहण करेगा, श्रीर उसमें परस्पर-विरोधी गुटबन्दी की राजनीतिक शक्ति से दूर ही रहेगी" पिडत नेहरू ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पराधीन दोगों की स्वतन्तता के तिदान्त का समर्थन करेगा सौर जहाँ कहीं भी जातीय भेद- भाव प्रकट होगा यह उसका विरोध करेगा । वह शान्तित्रिय राष्ट्रों के साथ श्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्रौर श्रभेच्छा के जिए काम करेगा श्रौर एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के शोषित होने का विरोध करेगा।

पंडित नेहरू ने वक्तव्य जारी रखते हुए कहा—"यह आवश्यक है कि भारत श्रंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना पूरा दर्जा हासिल करलेने के बाद, संसार के सभी महान् राष्ट्रों के साथ सम्पर्क कर, और उसका अपने पड़ोसी एशियाई राष्ट्रों के साथ श्रौर घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाय।

"जहाँ तक उसके पड़ोसी देशों का सम्बन्ध है, भारत फिलस्तीन, इंडोनीशिया, चीन, श्याम श्रीर इंडोचीन तथा इस देश के विदेशी-श्रिधकृत भागों की प्रगति को दिलचस्पी के साथ देखेगा, श्रीर वहां के लोगों की उन श्राकांचाश्रों के साथ सहानुभूति रखता है जिनके द्वारा वे श्रपने देशों के लिए शान्ति (जहां श्रशांति है) श्रीर संसार के राष्ट्रमंडल में समुचित स्थान प्राप्त करना चाहते हैं।

"संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका, चीन के साथ भारत का पहले ही से कूटनीतिज्ञ सम्पर्क है। इस प्रकार श्रम तक जो सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं, वह स्वतंत्र कूटनीतिज्ञ श्राधार पर स्थापित हो हर श्रधिक मजबूत हो जायँगे।

"विदेशों, में भारत के पृथक् प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए पहला कदम होगा हिन्दुस्तानी वैदेशिक सर्विस की सृष्टि श्रीर हमारे कृटनीतिज्ञ राजदूत, व्यापार विशेषज्ञ विदेशों में तथा ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में नियुक्त होंगे।

इस सर्विस की सृष्टि के लिये पहले से योजना बनाई जा चुकी है किन्तु उसे कार्य रूप में पिरण्त करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उनकी सख्या भी काफ़ी है श्रीर यह काम भी उसकी कियासमक किठनाइयों को देखते हुये जिटल है। नवयुवकों को नौकरी में भर्ती कर लेना श्रपेचाकृत श्रासान काम है श्रीर उनके शिच्या तथा छोटे स्थानों पर उनकी नियुक्ति भी उतनी किटन नहीं है, क्योंकि वह उन स्थानों से उन्नित करके धीरे-धीरे उपर चढ़ सकते हैं। पर श्रनुमान किया गया है कि हमें इन जगहों के लिये तीन सौ से श्रधिक न्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी जिसमें उच्च श्रीया से लेकर निम्न श्रीया के सामान्य श्रफ्तसर भी श्रा जायेंगे जबकि हमारे पास इन काम को जाननेवाले श्रनुभवी व्यक्ति इसके प्रमांश से श्रधिक नहीं हैं।

ऐसी श्रवस्था में भर्ती विभिन्न श्रवस्था के लोगों की होगी जिसमें श्रनुभव श्रोर योग्यता का ही पूरा ख्याज रखा जायगा। किन्तु खुनाव हो जाने के बाद हमें यह देखना होगा कि उन स्विक्यों को श्रागे क्या शिक्य देना है, क्योंकि सभी के लिए शिक्य श्रावश्यक नहीं होगा।

विदेशों में भारत का पृथक प्रतिनिधित्व उच्च श्रेणी की सामग्री-द्वारा द्वीना चाहिये श्रीर हस बात को सावधानी के साथ देखा जायगा कि समी श्रेणी के ऐसे लोग, जिनमें श्रावरयक योग्यतायें मौजूद हैं, चुनाव के लिये श्रपनी सेवायें श्रिणित करें। पुराने उम्मेदवारों के लिये शिच्चण बहुत सिंद्रित रखा जायगा। क्योंकि उनकी नियुक्ति यथासम्भव शीध्र की जायगी। पर हरादा यह है कि नये उम्मेदवारों को श्र्यशास्त्र, ससार का हिवहास, वैदेशिक मामलों श्रीर विदेशी भाषाश्रों का समुचित ज्ञान करा दिया जाय श्रीर वे श्रपने शिच्छा-श्रात का छुद्ध भाग किसी विदेशी विश्यविद्यालय में स्यतीत करें, श्रम्य विवरण—जैसे वेतन, जेवरार्च, परीचा के विषय ऐसे हैं जिन पर इस समय विचार हो रहा है।

इस समय द्विन्दुस्तान के राजदृत मयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका श्रीर चीन में मीजूद हैं, श्रास्ट्रेलिया श्रीर साउथ श्रश्नीका में हाई कमिश्नर है (जिनमें से श्रन्तिम इस समय द्विन्दुस्तान में है) श्रीर बर्मा, लका तथा मलाया में हमारे प्रतिनिधि हैं। कई देशों में हमारे व्यापारिक कमिशनर भी हैं। नई सर्विस की सृष्टि हो जाने के बाद वर्तमान जगहे श्रधिक मज़बूत बना दी जायँगी एव नये स्थान श्रीर खोक दिये जायंगे यह श्रावश्यक होगा कि पूर्वस्व या तरजीह देने की प्रणाली काम में लाई जाय। किन्तु यह स्पष्ट है कि पहिले हमें उन देशों को श्रपने विचार में खाना होगा, जिनके साथ हमारा पद्दले से सम्पर्क स्थापित है श्रीर जो पूर्व श्रीर पश्चिम में हमारे पहोली हैं।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की नीति के बारे में बोक्तते हुये प० नेहरू ने कहा—"नहाँ तक सम्भव होगा सरकार शीघ्र हो सभी सम्बद्ध हितां की सजाह से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की समस्या को सुज्ञकायेगी। यह प्रश्च श्रांक्ति भारतीय महत्व का है, क्योंकि ये जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर मार्ग की रचक हैं श्रोर इस चेत्र की रचा श्रीर खैरियत हमारे देश की रचा के जिए श्रावश्यक तथ्य हैं।

"में यह बात विच्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस समस्या का विचार करते हुए हमारा हरादा यह नहीं है कि इम इन जातियों को उनकी वर्तमान स्वतंत्रता से वंचित करें जिसकी रचा उन्होंने वर्षों से वड़ी वीरता श्रीर साइस से किया है श्रीर इम उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई योजना उन पर लागू करना चाहते हैं। इसका यह मतलब है कि इस समस्य। को सुलमाने के बिये सरकार उन लोगों से मित्रतापूर्ण भाव, सहयोग की श्राकाचा रखती है श्रीर यही कवाहली समस्याश्रों को इल करने का, उनकी श्रायिक कठिनाइयाँ दूर करने का श्रीर उनकी मलाई चाहने का तथा इस प्रकार उनके साथ पारस्परिक सुखद श्रीर लाभदायक, सहयोग का ठीक मार्ग है क्योंकि इसके द्वारा उनके पार्श्ववर्ती जमी हुई बिस्तयोंवाले जिलों का भी पारस्परिक कह्याण है।

"मैं कह चुका हूँ कि यह प्रश्न श्रिष्ठाल भारतीय महस्व का है। सो बात तो ऐसी ही है, विकिन इसका एक बहा चेत्र भी है। पश्चिमोत्तर सीमा के कबाइली चेत्र उस श्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा के श्रन्तर्गत हैं जो दिन्दुस्तान को श्रपने पहोसी दोस्त श्रक्रगानिस्तानसे जुदा करता है। ऐसी स्थिति में हमारे दोस्त श्रक्रगानों का भी कुछ श्रन्तर्राष्ट्रीय कर्तन्य हो जाता है श्रीर उनके देश की शान्ति के लिए भी हमें इन कबाइली चेत्रों की न्यवस्था करनी पड़ती है। उनको इस बात का विश्वास रखना चाहिये कि इस समस्या का कोई भी नया हल करते समय हम उनके प्रति भी श्रपने कर्तन्य का पालन करेंगे ?

प० नेहरू ने बलोचिस्तान के सुधारों की भी चर्चा की श्रीर कहा कि यह वात तो विधान-परिषद् के लिये विचारणीय है कि हिन्दुस्तान के नये राजनीतिक शरीर में बलोचिस्तान किस प्रकार भाग लेगा और भविष्य में उसका शासन किस प्रकार होगा इसका निर्णय सम्बद्ध हितों से परामर्श करके विधान-परिषद करेगी।

"पर बलोचिस्तान राजनीतिक विकास में जिस प्रकार पिछुड़ा हुआ है उसको देखते हुये सरकार ने यथासम्भव शीघ वहाँ एक सलाहकार काँसिज बनाने का निश्चय किया है, जिसके सदस्य वहाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्थाओं से जिये जायँगे। यह काँसिल गवर्नर-जनरल के चल्चिस्तान-वहाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्थाओं से जिये जायँगे। यह काँसिल गवर्नर-जनरल के चल्चिस्तान-किय एजेयट को सहायता देगी। इसके बाद वहाँ पूर्णतः प्रजातन्त्रीय-प्रणाली शासन-कार्य के लिये जारी कर दो जायगी।

''हर मरहते पर सरकार बल्चिस्तान के निवासियों की सत्वाह ते तिया करेगी श्रीर उनकी देशी सस्थाश्रों, जिरगाश्रों श्रादि की उपेद्या नहीं करेगी। यह जरूरी हो सकता है कि वहाँ की स्थानीय स्थिति श्रौर कोगों की श्राकांचाश्रों को देखते हुथे प्रजातंत्रीय संस्था के रूप में भी देर-फेर किया जा सके।

प॰ नेहरू ने फिर कहा "संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हिन्दुस्तान का रुख पूर्ण थौर हादिक सहयोग का है थौर वह पूरे तौर से उसके नियमों का पालन करने को तैयार हैं। इसके लिये हिन्दुस्तान उसकी सभी क्रियाशीलताश्रों श्रौर प्रयत्नों में भाग लेगा श्रौर उसकी जो कौंसिलें श्रादि होंगी उनमें भी श्रपनी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या द्वारा शान्तिपूर्ण प्रगति में उसको सहायता देगा। खासकर हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डब यह बात स्पष्ट कर देगा कि हिन्दुस्तान सभी उपनिवेशों श्रौर पराधीन देशों की श्राजादी श्रौर स्वभाग्य-निर्णय के श्रधिकार का हामी है।

"राष्ट्रसंघ की श्रगकी श्राम श्रसेम्बली में जानेवाला हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि-मण्डल श्रमी पूरा नहीं हुश्रा है, पर उसके लिये श्रीमती विजयलदमी पहित, नवाब श्रली यारजंग, मिस्टर चागला, मिस्टर फ्रोंक श्रन्थोनी, मि० के० पी० एस० मेनन श्रीर मि० श्रार० एम० देश- मुख ने श्रामश्रण स्वीकार कर लिया है। इस मित्रमंडल के लिए सलाहकारों की भी एक मज़बूद और प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्था बनेगी।

"भारत के दृष्टिकीण से उस श्रमेम्बली में सब से महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होगा दृष्टिणी श्रम्नीका के विरुद्ध । ऐसा सममा जाता है कि दृष्टिणी श्रम्नीका यह विचार प्रकट करेगा कि यह मामला श्राम एसेम्बली का विचारणीय विषय महीं है क्योंकि यह उसका घरेलू विषय है । परन्तु भारत-सरकार इस विषय से सहमत नहीं हो सकती । उसके विचार से दृष्टिणी श्रम्नीका के हिन्दुस्तानियों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वह बुनियादी तौर पर नैतिक श्रीर मानवीय मामला है । सयुक्त राष्ट्रसंघ की नियमावली के उद्देश्य श्रीर सिद्धान्त को देखते हुए जनरन श्रसेम्बली इसकी उपेचा महीं कर सकती ।

"एक श्रौर महत्वपूर्ण विषय होगा नयी श्रन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप पद्धति । हिन्दुस्तानी श्रितिनिध् मण्डल इस बात पर जोर देगा कि सभी देशों में वहाँ के निवासियों को हर सर्वोच्च श्रिधकार शास हों। श्रगर किसी कारण से शीघ्र ही श्राज़ादी न दी जा सके तो भारत को इसमें कोई आपित न होगी कि ऐसे देश को सयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप के श्रधीन कुछ समय के लिए रख दिया जाय। प्रतिनिधि-मण्डल का रख यह होगा कि सभी एशियावासी और पराधीन देश श्राज़ादी के लिए इकट्ठे हो जायँ और इस तरह विदेशी नियन्त्रण से छुटकारा पा लें, वयोंकि ससार में शांति श्रीर प्रति कायम करने का यही एक मार्ग है।

"दूसरा महत्वपूर्ण विषय है दिष्णि अफ्रीका-द्वारा दिष्ण पश्चिमीय अफ्रीका के अधिकृत शासनादेश प्राप्त खेत्रों को हदप जाने की आशंका । इस प्रस्ताव का विरोध हिन्दुस्तानी प्रतिनिधिम् महत्व सिद्धान्त की दृष्टि से करेगा। भारत सरकार का विचार है कि ऐसे शासनादेशप्राप्त छेत्र को शासनादेश या इस्टीशिप के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता, और उसका मर्वोच्च अधिकार वहां के निवासियों को होना चाहिए जिनकी इच्छाएँ और हित ही सर्वश्रेष्ठ समसे जाने चाहियें, भारत-सरकार की दृष्टि से ठीक मार्ग यह होगा कि दिख्या पश्चिमीय अफ्रीका को पहिले वो सयुक्त राष्ट्र की आम असेम्बली के इस्टीशिप काँसिल के अधीन कर दिया जाय और फिर उसके भविष्य पर विचार किया जाय।

विचारणीय विषयों में दो मदें ऐसी हैं जो सुरचा समिति की पाँच महान् शक्तियों के प्रतिरोध-सम्यन्धी सुविधाओं से सम्बन्ध रखती हैं। सम्बद्ध देश वाले सुरचा समिति को कोई स्रोर

नाम दे सकते हैं- जैसे 'महानू शक्तियों के एकमत का शासन'। इस विवादास्पद विषय के बारे में हमारे प्रविनिधि मण्डल का रुख यह होगा कि यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से हिन्दुस्तान श्रावश्यक रूप से ऐसी गणतन्त्र-विरोधी न्यवस्था को विशेषाधिकार में सिमाबित करने को पसन्द न करेगा, फिर भी वह महान शक्तियों में एकता श्रीर सहयोग राष्ट्रसघ के टाचे के श्रन्तर्गत कायम रखने के इक में है श्रीर इस स्थित को हानि पहुँचाने के लिये कुछ भी नहीं करेगा।" पेरिस की शान्ति-परिषद् के बारे में बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा-"पेरिस में इस समय, इटली, रूमानिया, वजगारिया, हंगरी, श्रीर फिनलैंगड में शान्ति स्थापन की शर्तें तैयार करने के बिए शाति-परिषद् जो बैठक कर रही है उसका काम खेदजनक सुरुती के साथ हो रहा है। जहाँ कहीं भी समव हुआ है हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल ने अच्छे समसौते का स्वतन्त्र मार्ग प्रहण किया है श्रीर ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है जो सामान्यत: न्यायपूर्ण ढंग से समस्याश्रों का समाधान चाहते थे। हमारे प्रतिनिधि-मण्डल ने शान्ति-परिषद् के सामने उपस्थित प्रत्येक समस्या को मानवीय दृष्टिकीण से स्पष्ट रूप से श्रपने सामने रखा है।

"दो कारणों से हिन्दुस्तान इटबी की चतिपूर्ति के मामले में अवग-यवन ही रहा है। पहचा तो यह है कि जिन देशों को चित पूर्ति की रक्रम पाने का अधिकार है और उन्हें मिज रही द असे घटाने के बारे में हिन्दुस्तान कुछ नहीं कहना चाहता श्रीर वृसरी बात यह है श्राधिक चित-पूर्वि के लिए जो बोम्स लेकर इटली को ऊँची चोटी पर चढ़ना है उसको और मारी बमा देने की इच्छा हिन्दुस्तान की नहीं है। तो भी प्रतिनिधि-मग्डव ने श्रपने इस श्रिधकार को सुरिचत रखा है कि इटकी को दिन्दुस्तान से जो कुछ पावना है उसके बारे में दिन्दुस्तान अपनी युद्ध-विषयक राष्ट्रीय चति-पृति की माग की रक्तम मुजरा ले सके तथा श्रीर भी अन्य दाश्रों की पूर्ति कर सके।

''इटली के जो उपनिवेश श्रफ्रीका में उसके द्वाथ से निकल गये उनके बारे में हिन्दुस्तान का भावी रुख पूर्णात: प्रकट कर दिया गया है श्रीर इस मामले पर कल बहस समाप्त हो गई है, फिर भी कोई आखिरी फ्रेंसला करने के पहले यह विश्वास दिलाया गया है कि उसपर हिन्दुस्तान की सलाह की जायगी । अन्य देशों से हिन्दुस्तान के सम्बन्धों के बारे में पं नेहरू ने निम्नलिखित विवरण उपस्थित किया।

पूर्वी श्रफ्रीका

"पूर्वी श्रक्रीका के तीन उपनिवेशों में जो इमिश्रेशन (शवासी) बिल पेश हुए हैं उससे हिन्दुस्तान में तथा उन उपनिवेशों में रहनेवाके प्रवासी हिन्दुस्तानियों में बहुत बड़ा भातक फैल गया है। राजा सर महाराजसिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि-मण्डस ने उन उपनिवेशों के हिन्दु-स्तानियों, श्रफ्रीकनों, यूरोपियनों श्रौर श्रन्य जातिवालों से सम्पर्क स्थापित किया है श्रौर भारत सरकार उनकी रिपोर्ट की प्रताचा कर रही है।

लंका

'दुर्माग्यवश उस समय से हमारे श्रीर लकाके सम्बन्धों में एक तरह की श्रहचन उपस्थित हो गई है । हाल के महीनों श्रीर वर्षों में उसके कारण वहाँ बहुत-सी घटानाएँ हुई हैं जिनका श्रसर यह हुआ है कि हिन्दुस्तानी जोकमत श्रांदोजित हो उठा है।

"फिर भी इमने मरसक कोशिश की है धीर करते रहेंगे कि हम लका निवासियों भीर वहा की सरकार से मित्रतायूर्ण व्यवहार रखें, क्योंकि यह मनिवार्य हैं कि भविष्य में लका स्रोर हिन्दुस्तान के निवासी माथ-साथ जागे बढ़ें और हम नहीं चाहते कि हम में किसी प्रकार की श्रनवन हो।

पं० नेहरू ने कहा कि वे लंका जाने के लिए हर कोशिश से काम लेंगे पर वे निश्चित रूप मे नहीं कह सकते कि कब जा सकेंगे।

#### वर्मा

मेजर-जनरत्त यांगसेन की श्रध्यक्ता में वर्मा में नई सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए प० नेहरू ने कहा—हम श्रनेक दृष्टियों से इसका स्वागत करते हैं। पहले तो इस श्राशा से कि इसके द्वारा वर्मा को जन्द श्राजाटी मिल जायगी श्रीर दूसरे इसलिये कि इमें श्राशा ही नहीं विश्वास है कि हमारी सरकार श्रीर नई वर्मा सरकार के साथ मिलतापूर्ण श्रीर हादिक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा।

पं नेहरू ने वर्मा के नये गवर्नर के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की कि उन्होंने कुछ हिंदू-स्तानियों के खिलाफ चलनेवाले मामलों को रोक दिया है।

#### मलाया

"यहाँ भी श्रवन्था बहुत श्रन्छी नहीं है। भारत नरकार श्रीर कामेंस ने जो मिशन वहाँ भेजे थे प्रे बहुत श्रन्छा छाम करके लीट श्रापे हैं। एरकार ने वहाँ के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की सहायता के जिसे ३० जाक रुपये भेजे भी हैं।"

हजयात्रा—पं नेहरू के विभाग ने हिन्दुस्तान में इक्डीस हजार इज यात्रियों-के सफ़र का प्रवन्ध किया है पर त्यभी चार या पांच हजार यात्री जाने को तैयार हैं। जब में पं जित्ती ने प्रपत्ता पर में माला तब से त्यार जहाजों का प्रयव करने की चेष्टा की गई है ज़ोर जाता है कि पारह सो या पन्टह सो यात्रियों के लिये एक चोर जहाज मिल जायगा। इन्ह यात्री हवाई जहाज में भी भेजे गये हैं। अमेरिक्न अधिकारियों से भी जहाज के लिये जिन्दा-पढ़ी हो रही है जार उन्होंने को लिश करने का यादा भी किया है पर सफतता वस सिलेगी, नहीं कहा जा सकता।

हिन्दुस्तान के पैटेशिक सम्पन्ध के धारे में प्रानों का उत्तर देते हुए प० नेहक ने कहा—
"यह स्पष्ट है कि सिंदिय में हमें दो याने वस्ती पर्टगी, एक ठो अधिक सम्या में पृष्टनीतिश 
प्रतिनिधि रखने होंगे धीर दूसरे उनसे सीधा व्यवहार रसना परेगा। यह स्वासाविक है कि
अवसर हम ध्यमो कार्य-शोलता की सूचना मन्नाट् दी सरकार को देने रहेंगे। लेकिन खाम बान
यह है कि 'पादेश थोर सलाह हिन्दुन्तान से हमारे अतिनिधियां। को दी जागा कोसी; जन्दन के
वैदेशिक वार्यालय से नहीं। हमें शाशा है कि शीध हो हुए देशों में हम ध्यमे एट्नीतिश
प्रतिनिधि राम सकेंगे घीर उसका आग्योश शमेरिया और चीन से करेंगे। हम समय हमारे
प्रतिनिधि राम सकेंगे घीर उसका आग्योश शमेरिया और चीन से करेंगे। हम समय हमारे
प्रतिनिधि राम सकेंगे घीर उसका आग्योश शमेरिया और चीन से करेंगे। हम समय हमारे
प्रतिन्ध कार्या कर सकेंगे हैं। हम टन्हें

जायगा। भारत सरकार विधि विद्वित हंग से योरप के विभिन्न देशों से सम्पर्क स्थापित करेगी, जिसमें फ्रांस भी सम्मिकित होगा श्रोर इस बात का निश्चय भी हो जायगा कि वे देश हमारे साथ किस प्रकार के प्रतिनिधियों का विनिमय करना चाहते हैं। इस श्रोर प्रशिया के विभिन्न देशों पर भी यही वात जागू है। मध्यपूर्व के देशों—मिश्रं, हेरान, हराक को भी सरकार श्रपना स्वेच्छ-मिश्रान भेजना चाहती है, जिसका उहेश्य कोई खास राजनैतिक सन्देश खे जाना नहीं, बिक्क श्रमेच्छा, मित्रता श्रीर घनिष्ट सम्पन्ध के जिए हमारी हच्छा श्रीर क्रमीतिक तथा सांस्कृतिक मामलों में हमारे सम्पर्क-स्थापन का सन्देश खे जाना हैं।

"हमें आशा है कि मौजाना अवुलक्षलाम आज़ाद हस मिशन के नेतृत्व के लिये हमें प्राप्त हो सकेंगे। युरोप मेजे जानेवाले सिशन के न्यक्तियों का नाम श्रमी जुना नहीं गया, पर आशा की जाती है उसके बारे में कृष्ण मेनन (हन्द्रिश जीग जन्दन के श्रध्यक्ष) भी सहायकों में एक होंगे। मैं नहीं जानता कि श्रीयुत मेनन रूस जा सकेंगे या नहीं। यह बाद की व्यवस्थाश्रों पर निभेर करेगा।

यह पूछने पर कि क्या हिन्दुस्तान श्रंतरराष्ट्रीय परिषद् के जिये कोई श्रोर स्त्री-प्रतिनिधि भेजना चाहती है क्योंकि श्रीमती पहित को तो राष्ट्रसंत्र की श्राम एसेरबजी के जिये भेजा जा रहा है, पं० नेहरू ने कहा "हम खियों को न नेवल श्रन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में भेजना चाहते हैं बिक उन्हें स्थायी रूप से मिनिस्टर श्रीर राजदूत भी नियुक्त करना चाहते हैं।"

चन्द्रम के हाई कमिश्नर के द्रप्तर की बाबत सवाच करने पर पं० जी ने कहा कि, ''अभी तक इस कार्याचय ने सुश्किल से किसी राजनीतिक मामले को हाथ में जिया है। अभी तक तो वह, तनखाहों, पेन्श्रनों और इस्त इधर-उधर के कामों में ही य्यस्त रहा है, पर अब यह स्पष्ट है भि परिवर्तित परिस्थित में यह द्रप्तर—चाहे इसका नाम इस्त भी क्यों न रसा जाय—भ्रतकाल की अपेशा अधिक महस्वपूर्ण बन जायगा।

यह पूछनेपर कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय-परिषद्में कोई ऐसी अनिश्चित घटना आप पहले से देख सकते हैं जिसको लेकर हिन्दुस्तान की नीति बिटन की मीतिके विरुद्ध पड़े ? पं॰ जी ने कहा "भूत-काल में भी भारतने कुछ हदतक बिटिश प्रस्तानों के विरुद्ध नोट दिये हैं? यह पहले भी हो चुका है और अब भी ऐसे अवसर आ सकते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि भारत किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् में या अन्यन्न लोगों से लड़ने-सगड़ने नहीं जाता बिलक जहाँ तक हो सके अपना काम अपने हम से करने के लिये जाता है। यह हमेशा सम्भव नहीं है कि ऐसी परिषदों में कोई अपने ही हंग से काम कर सके, क्योंकि उसमें सभी हमों और दलों के लोग होते हैं और ओ मामला बहुत सीधा-सादा होता है वह वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी पृष्ट भूमि बड़ी किटन होती है, पर ऐसे भी मौके आ सकते हैं जब हिन्दुस्तान किसी भी देश—जिसमें ह ग्लिपड़ सहा हो।

प० नेहरू ने बतलाया कि "अगर नई सरकार पेरिस-दरिपद् में गये हमारे प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों के नामों में कुछ अदल-बदल करना चाहती तो नह चैसा कर सकती थी। पर परिपट्ट की तरकालीन स्थिति समसते हुये उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन करना ठीक नहीं समसा। किन्तु प्रतिनिधि या देलीगेट चाहे जो हों और उनकी एण्ड मूमि चाहे जैसी हो, यह तो स्पष्ट है कि वे यहाँ से मेजे हुये आदेशों के अनुसार काम करते हैं। हो सकता है कि छुछ मामलों में दन्हें कोई आदेश न प्राप्त हो, क्योंकि परिषद् की कार्यवाही में बहुत से सशोधन सहसा और अधिक संक्या आदेश न प्राप्त हो, क्योंकि परिषद् की कार्यवाही में बहुत से सशोधन सहसा और अधिक संक्या

में श्राजाते हैं, श्रीर इसिक्ये उनके साथ इसना मुस्किल हो जाता है। ऐसी श्रवस्था में हमारे प्रतिनिधि बढ़े श्राटेशों की सीमा में रहते हुये श्रपनी इच्छा का खपयोग कर सकते हैं।

पं०नेहरू ने फिर कहा कि विभिन्न देशों में भारत के प्रतिनिधियों का कार्य का या तो समाप्त हो जुका है या शीव होने जा रहा है और सरकार के सामने नई नियुक्तियों का सवाज पेश है। एक सवाज के जवाब में पं० जी ने बवजाया कि अन्य देशों में हमारे प्रतिनिधियों का दर्जा वहीं होगा जो उन देशवाजों के प्रतिनिधि का हमारे देश में होगा। अगर हम वाश्गियन या नानिक को अपने राजदूत भेजेंगे तो अमेरिका और चीन भी अपने राजदूत नई दिखी भेजेंगे। आस्ट्रेजिया के वैदेशिक सिवन ने भारत सरकार को स्विच किया है कि वहां की सरकार यहाँ रहनेवाले अपने हाई किमिशनर का दर्जा मिनिस्टरों के समान बना देना चाहती है। यह इसिजये स्वासाविक है कि आस्ट्रेजिया में भेजा गया हमारा प्रतिनिधि भी मिनिस्टर के ससान दर्जे का हो जायगा। यह पूछने पर कि क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् में औपनवेशिक देशों के सहयोग से एक संगठन के रूप में काम करेंगे १ पं० नेहरू ने कहा कि इस मानी में तो हम एक सगठन के रूप में जरूर काम करेंगे कि जिस और यह संगटन कायगा उसका हम शत्तुसरण करेंगे। इम इस संगठन के देशों से सजाह लेंगे और उसे अपने विचार का बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सफल न हुए वो अपना मतभेद प्रकट करेंगे और अपने रास्ते का अनुसरण करेंगे।

पं० नेहरू ने आगे वहा कि, "भूतकाल में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रतिनिधियों का अनुसरणमात्र करते रहे हैं। लगभग पन्द्रह-बीस वर्ष पहले इन प्रतिनिधियों की नियुनित या तो भारतमंत्री भारत-सरकार की सलाह से किया करते थे अथवा भारत सरकार भारतमंत्री के परामर्श से। पर यह बात धीरे धीरे दूर होती गई है। यद्यपि इसका अंश अभी तक शेष है। मेरा विश्वास है कि इन परिषदों में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि प्रिया के अन्य देशों के प्रतिनिधियों से अधिक परामर्श करने लगे है, नयों कि वे इस बात का अनुभव करते हैं कि वुद्ध हित ऐसे हैं कि जिनकी रहा वे सब मिलकर ही कर सकते हैं। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय-परिषदों, संस्थाओं और दमीशनों में प्रिया के प्रतिनिधियों की सख्या बहुत हम होती है और युरोपवालों की बहुत अधिक। जब कभी कोई ऐसा सवाल आया है जिसका सारे ऐशिया से सन्वन्ध है तो सभी प्रशियावासी प्रतिनिधि एक हो गये हैं और मिश्र आदि ने भी उन्हें सहयोग दिया है।

पं० नेहरू ने कहा कि यह तो बहुत स्पष्ट तथ्य है कि हिन्दुस्ताम इन्डोनेशिया के प्रजा-तत्र से प्री सहानुभूति रखता है। हम चाहते हैं कि इन्डोनेशिया को प्री धालादी मिल जाय और इस उनके इस काम में सब प्रकार की सहायता हो। इसने इन्डोनेशिया के प्रजातत्र की विधि-विहित हंग से स्वीकार नहीं किया है जैसा कि एक राष्ट्र दूसरे को विया दरता है, परन्तु क्रियारमक रूप में इस पेसा कर रहे हैं। "हो सकता है कि इन्डोनेशिया और ईरान के दारे में इसारे विधार वही न हों जो बिटिश सरकार के हैं, इसारे स्वार्थ भी एक जैसे नहीं हो सकते पर इस दूसरे देशों के मामले में टांग अहाना नहीं चाहते।

"विटिश साम्राज्य एक बहुत विस्तृत भूखण्ड हैं और यह स्पष्ट हैं कि उसमें सभी तरह के ऐसे स्वार्थ निहित हैं कि जिनसे हम सहमत न होसकें। हम दूसरे के मगड़ों में पढ़ने से उरते हैं और ऐसा होने नहीं देना चाहते। श्रभी हमारे सब मामले परिवर्तित स्थित में हैं; किन्तु हमारा डहेश्य तो स्पष्ट है, पर कल हम क्या करेंगे यह वैसा स्पष्ट नहीं है।" यह पृक्षे जाने पर कि प॰ जी का विभाग श्रन्य देशों से ब्रिटिश फौजें इटाये जाने के सम्बन्ध में किम इद तक काम कर सकेगा, उन्होंने कहा —

"हम किसी भी दूसरे देश के मामले में नहीं पहना चाहते और न इस सिवसिले में अपने धन, जन श्रीर साधनों का उपयोग रूसरे देशों के मामके में होने देना चाहने हैं—न किसी देश के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के विरुद्ध श्रपनी णृसी शक्तियां का उपयोग होने देना चाहते हैं। हिन्दुस्तानी सेनाएँ जहाँ-कहीं भी होंगी हम उन्हें वापम हिन्दुस्तान युका लेना चाहेंगे। हमें ग्राश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही शुरू भी हो गई है। ऐसा माल्म होता है कि इसमें जम्बत से ज्यादा समय लग गया है। पर यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि उन सेनाओं को वापस भाना ही पड़ेगा। उदाहरणार्थं इयदोनेशिया में हमारी बहुत-सी फ्रांजें वापस था गई हैं पर श्रभी काफ्री तादाद में वहाँ रह भी गई हैं। इमें वतलाया गया है कि नवस्वर के फ़न्त तक वे सब वापिस श्रा जायगी। जब कभी फ्रीजों के बापस घुलाने का सवात पेश होता है तो उसमें सिर्फ जहाशी कठिनाइयाँ ही वाधक नहीं होतीं एकिक श्रधिक उत्तक्तों भरा श्रोर उस वह दुफ्तर अन जाता है जिसे युद्ध-कार्याक्य कहते हैं।" एं० जा ने प्रामे चलकर कहा कि "इन्होनेशिया का जी चावल हिन्दुस्तान के लिये निर्धारित किया गया या उसके लिये जावा के श्रधिकारियों ने जहाज़ी सुविधार्ये नहीं प्रवान की श्रीर इसके बारे में इमने सहत कार्यवाही की है। हमारी नीति का सारांश यह है कि सारे प्रिया से उपनिवेशवाद समाप्त कर दिया जाय और सफीका तथा अन्य स्थानों से भी, और जातीय एकता शर्यात् सभी जाति के लोगों के लिये समान अवमर दिवाने की सुविधा सब को 🔧 प्राप्त हो। किसी के दिरद कोई कान्नी याधा जातिगत 'श्राधाः पर न हो श्रीर न एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापन या शोपण कर सके।" एक वूसरे प्रश्नके उत्तर में प॰ जी ने कहा कि "अन्ततः जन्दन स्थित भारतीय प्रतिनिधि चाहे उसे राजदृत कह जीजिये या और किसी नाम से पुकारिये, हिन्दुस्तान के मामलों में इंग्लेंगड के साथ सीधी कार्यवाही करेगा। किसी भी भवस्था में इण्डिया श्राफिल को तो बन्द करना ही पड़ेगा, पर ऐसा छव होगा यह में नहीं कह सकता।

"हिन्दुस्तान, नेपाल, भृटान थ्रोर सिक्किम के साथ बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की नीति का श्रजुसरण फरेगा।" नेपाल के बारे में प्रश्न किये जाने पर प० जी ने कहा कि 'नेपाल जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है एक स्वतंत्र देश है। श्रगर भविष्य में वह भारत के साथ धनिष्टतर सम्बन्ध स्थापित करना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि यथा चीन श्रीर श्रमेरिका में मिनिस्टरों या राजदूतों की नियुक्ति निकटभविष्य में होगी ? पं० जी ने कहा कि इसमें दो या तीन महीने तक लग जा सकते हैं। पश्चिमोत्तर
सीमा के कथाइलियों के प्रश्न के बारे में प० जी ने कहा कि उनका विश्वास है कि पश्चिमोत्तर
सीमाप्रान्त का मन्त्रिमगढल श्रगस्त के श्रन्त तक हाज की यमवाज़ी के बारे में कुछ नहीं जानता
था। जब अन्होंने र सितम्बर को श्रपना कार्यभार सँभाला तो बमवाज़ी न्यूनाधिक रूप में समाप्त
हो चुकी थी। श्रा से तीन-चार दिनों— ह सितम्बर तक अन्हें इसका कुछ पता नहीं था। "जब
मैंने इस बमवाज़ी के बारे में सुना तो सुके बड़ी चिन्ता हुई, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला
था। श्रीर बमबाज़ी समाप्त हो जाने पर इम उसके बारे में श्रव कुछ विचार कर रहे हैं। सुके
श्राता है कि श्रगले महीने के श्ररू में में इन कथाइली इलाज़ों में खुद जाकर सम्बद्ध व्यक्तियों—
गवर्नर श्रीर कथाइली लोगों तथा सरकारी श्रधिकारियों से मिल श्रीर यहाँ लोटकर श्रीरों से,परामर्श करनेके बाद उस नीतिकी रूपरेखा तैयार करूँ,जिसके भाधार पर के बिनटसे बातचीत हो सके।

पं नेहरू ने फिर कहा कि में खान घट्डुल गफ्फ़ारखां का सदयोग और प्रभाव प्राप्त करूँगा और उन्हें अपने साथ वहाँ रख्ंगा।

प० नेहरू ने बतलाया कि कवाइलो होतों के बारे में कुछ बाहरी तथ्यों पर भी निर्भर करना पड़ाा जिनका सम्बन्ध श्रक्षगानिस्तान से है। मामला उल्कमनों से भरा हुश्रा है। एक श्रोर तो सीमाप्रान्त के लोग हैं जो कभी-कभी श्राधिक था श्रन्य कारणों से हमले करने श्रीर खोगों का बलात् श्रपहरण करने में लग जाते हैं, जो सहन नहीं किया जा मकता। दूसरी श्रोर यह खयाल है कि हमें इस समस्या को मित्रतापूर्ण उग से श्रीर इहतापूर्वक करना चाहिए।

"बुनियादी बात यह है कि सम्भवत श्रय पहले की तरह हम चुप नहीं रह सकते। इन सब बातों के पीछे सम्भवत श्रार्थिक पृष्टमूमि है। श्रगर कबाहली चेत्रों में खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकें—मालूम नहीं कि वहाँ उनका श्रस्तित्व है या नहीं, तो हम उनका पर्याप्त विकास कर सकते हैं हम वहाँ श्रस्तताल, स्कृत भी खोल सकते हैं पर उनका खयाल है कि पहले की तरह बहुत ज्याद रुपया खर्च करना, रिश्वतें देना, लोगों से श्रच्छे मनोभाव पैटा करने का उपाय नहीं है। वह रुपया सीमाप्रान्त में ही खर्च किया जाय पर उसका उपयोग रचनात्मक प्रयत्नों में ही जिससे नया मान कायम हो श्रीर लोगों को नई रोज़ी मिले।

वल्चिस्तान के लिये सलाहकारी कौंसिल का हवाला देते हुए पं० जी ने कहा, घाद में वहाँ शासनप्रणाली को पूर्णत गणतन्त्रात्मक वना दिया जायगा। में वल्चिस्तान को अञ्ली तरह नहीं जानता पर जिन तीन सस्थाओं के वारे में मेने सुना है वे हैं—अंजुमने-वतन, सुस्लिम-लीग, और जमरयलढलेमा। वहाँ की निर्वाचन-सूची तैयार करने में छ, से आठ महीने तक लग जायेंगे और निर्वाचित सलाहकारी कौंसिल परामर्शदात्री सस्था होगी पर कियात्मक रूप में वह कुछ और भी होगी। हम विधान का परिवर्तन सहसा नहीं कर उनते।

"राष्ट्र सघ के लिए प्रस्तावित हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डलके बारेमें प्रापने कहा कि शुरू-शुरू में सरकार ने सैयद रज़ाश्रली और प० हृद्यनाथ कु जारू को श्रामन्त्रित किया था, पर दो में से किसी ने भी वहां जाना स्वीकार नहीं किया। बाद में श्रीयुत नियोगी श्रामन्त्रित किये गये और उन्होंने जाना मज्द कर लिया, पर श्रागे चलकर उन्होंने भी श्रपनी घरेलू श्रवचनों के कारण बाहर जाना स्वीकार नहीं किया। हमें कुल मिलाकर पाच प्रतिनिधि श्रीर बहुत से श्रक्तसर— जिसमें से कुछ प्रतिनिधि का काम भी बारी-बारी से कर मकते हैं, भेजने है इस तरह दरश्रसल हमें एक और प्रतिनिधि की जरूरत है। दो तीन व्यक्ति इसके लिए हमारे ध्यान में हैं।

रही हिन्दुस्तान में विदेशी श्रिषकृत स्थानों की बात, सो उसके बारे में ध्यान श्राकृषित करने पर पं० जी ने कहा कि "उन्होंने फासियी हिन्दुस्तान के गवर्नर का वक्तव्य पदा है श्रीर वे फ्रासिसी भारत के प्रजाजन का फ्रेंसला हो उनके मविष्य के समदन्य में मानने-योग्य सममते हैं। पं० जी ने कहा—"फ्रासिसी हिन्दुस्तान के बारे में जहातक में सममता हूँ कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, पोर्चगीज भारत के पारेमें हस समय पक फिरनाई श्रवश्य हे जो एक हु सद स्थिति है। यह जाहिर है कि गोशा में इस तरह का मामला श्रिक समय नक नहीं चन मकता। यह बात न सिर्फ गोशा के लिये बरी हे बिक उसके श्रास-पास के इलाई के लिये भी। पर श्रमी तक में नहीं जानता कि सरकार ने कोई भी कायवाही को हे प्रशंकि यह न्पष्ट है कि यद्यिप गोशा हिन्दुस्तान का एक वहुत छोटा माग है, पर उसके ज्ञारण श्रन्गरराष्ट्रीय मामले खडे हो जाते है। अगर हमारे सामने कोई श्रन्तर्राज्ञ सामला श्राला होता है हो हमें

उसका निषटारा करना ही पड़ेगा किन्तु हमारे सामने कई बड़ी समस्याएँ हैं श्रीर जी सवाब अपने श्राप खत्म हो सके उसे हमारी श्रोर से सरकारी तौर पर उठाना ठीक न होगा।"

मुस्लिम लीग-द्वारा अन्तरिम सरकार मे प्रवेश (१४-१०-१६४६)

श्राज सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई है कि मुस्किम लीग ने श्रन्तरिम सरकार में, श्रामिल होने का फैसला कर लिया है श्रीर सम्राट् ने निम्न व्यक्तियों की श्रन्तिस सरकार के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है .—

श्री तियाकत श्रची खा, श्री श्राई० श्राई० चुन्द्रीगर, श्री श्राव्दुर्श्य निश्तर, श्री गजनफ्फर श्रजी खाँ, श्री जोगेन्द्रनाथ महज ।

मंत्रिमहत्त के पुनसंगठन के हेतु निम्नितिखित सदस्यों ने श्राना हस्तीका दे दिया है — श्री शास्त् चन्द्र बोस, श्री शास्त्र चन्द्र बोस, श्री शासात श्रहमद खाँ, सैयद श्राती जहीर।

वर्तमान मंत्रिमडल के ये सज्जन बने रहेंगे -

परित जवाहरलाल नेहरू, सरदार विल्लममाई पटेल, ढा॰ राजेन्द्र प्रसाद, श्री बासक्ष्यहो, श्री सी॰ राजगोपालाचारी, ढा॰ जान मथाई, सरदार चलदेवसिंद, श्री जगजीवन राम बौर श्री सी॰ एच॰ मामा।

विभागों का वितरण आगामी सप्ताह के शुरू में किया जायगा और तमी नये सदस्य श्रिय ग्रहण करेंगे। इस बीच बाह्सराय ने उन सदस्यों से, जिन्होंने इस्तीके दे दिये हैं, अपने पदों पर बने रहने का श्रत्रोध किया है।

कांग्रेम-लीग वार्त्तालाप पर जिन्ना का मत प्रत-व्यवहार प्रकाशित (१६-१०-४६)

श्राल इिएहया मुस्लिम लीग के प्रेसीडिएट मि॰ जिन्ना ने निम्निविश्वित वक्तम्य पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजा है—"कांग्रेस श्रीर मुस्लिम-लोग के वार्तालाय श्रीर इसकी समाप्ति के बारे में प्रों ने तरह-तरह की श्रटकलवाज़ियाँ की हैं श्रीर बहुत हो गलत बार्ते कही गयी हैं।

"इसिलिए प॰ जवाहर लाल श्रोर मेरे गोच यह समक्रीता हो गया है कि जनता के सामने सच्ची बातें रखने के लिए हमारे बीच हुए पत्र व्यवहार को प्रकाशित कर दिया नाय, मौर छसी के श्रनुसार में उसे प्रकाशित कर रहा हूं।"

पं० जवाहर लाल नेहरू का मि० जिन्ना के नाम पत्र

( ता० ६-१०-४६ )

"कल हमने जो बहस की है उसके बारे में मैंने अपने कुछ साथियों से सबाह जी है भीर यह निचार भी किया है कि कांग्रेस भीर मुख्लिम जोग के बीच किस मकार सममौता हो सकता है। हम सब इस बात से सहमत है कि पहले को तरह यह सहयाएँ किर परस्पर मिन्नवर मिनें, श्रीर किसी प्रकार का मानसिक दुराव किये बिना श्रापने मतभेद पारस्परिक प्रामर्श-द्वारा तम करें तथा वाहसराय के द्वारा बिटिश सरकार या श्रन्य विदेशी शक्तिवालों का हस्तचेप न स्वीकार करें। इसिलए हम लोग के अन्विरिम सरकार में एक संयुक्त रूप में सिमिलित होने के फैसदे का

"इमारी बातचीत में कन आपने ये ख़ास बातें रखी थीं :--

- (१) वह फार्मु जा गांधोजी ने श्रापकी वताया या;
- (२) सुचीवद्ध जावियों श्रीर श्ररपसंख्यकों के प्रतिनिधि-सदस्यों के प्रति लीग का उत्तरदायी न होना,
- (३) सूचीबद्ध जातियों के सिवा श्रन्य श्रह्पसङ्यकों के वर्तमान प्रतिनिधि-सदस्यों में किसी की जगह खाजी हुई तो क्या होगा ?
- ( ४ ) मुख्य रूप में साम्प्रदायिक कहे जानेवाले सामलों की कार्रवाई करने का ढंग.
- ( १ ) वाइस-प्रेंबोढेएट का बारो-बारी से रखा जाना ।

"न० १ के सम्बन्ध में हमारा ख़याल है कि फार्मू लो की शब्दावली ठीक नहीं है। हम उसके भीतर अन्तर्निहित ध्येय के बारे में सन्देह नहीं करते। जुनाव के फलस्वरूप हम मुस्लिम-लोग को हिन्दुस्तान के मुसलमानों के अत्यधिक बहुमत की प्रतिनिधि-संस्था मानते हैं और इस रूप में तथा प्रमातंत्रीय सिद्धान्तों के अनुसार उसे भारत के मुसलनानों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, बशर्वे कि इन्हीं कारणों से लोग भी कांग्रेम को (सभी) गेर-मुस्लिम और ऐसे मुस्लिमों की प्रतिनिधित्म सम्या मानती हैं जिन्होंने अपने भाग्य को कांग्रेस पर छोड़ दिया है। कांग्रेस अपने सदस्यों में से किसो को भी अपना प्रतिनिधि जुनने में कियो भी प्रतिवन्ध या सीमितला को नहीं मान सकती। इसलिए हमारो सलाह है कि कोई भी फार्मू ला ज़रूरी नहीं है और हर सस्था अपने गुणों पर खढ़ी हो।

"न० २ के वारे में मुक्ते यह कहना है कि यहाँ लोग के उत्तरदायित्व का तो सवाल ही नहीं उठता; चूँ कि आप सरकार के वर्तमान विधान के बारे में कोई आपित्त नहीं उठाते इसिब्रिए हल करने के लिए कोई सवाल है ही नहीं।

''न० ३ के बारे में मुक्ते कहना है कि श्रगर ऐसी कोई जगह खाली होती है, तो सारा मंत्रि-मंडल इस बात पर विचार करेगा कि इस स्थान पर किसको नियुक्त किया जाय और वाइसराय को उसी के श्रनुसार सजाह दी जायगी। इन श्रवणसख्यकों के बारे में जीग से सजाह लेने के श्रिकार के बारे में तो कोई सवाज किया ही नहीं जा सकता।

"न० ४ के बारे में श्राप जो सघीय श्रदालत की बात कहते हैं वह समल में नहीं था सकती। मन्त्रिमण्डल के सामने श्रानेवाली वात श्रदालत में पेरा करने की नहीं हो। सकती। ऐसे मामलों का नियटारा हमें श्रापम में कर लेना चाहिए श्रोर जिस प्रम्ताव पर सहमत हों उसे मित्रिमण्डल के सामने रखें। श्रगर किसी मामले पर सहमत न हो सकें तो हमें श्रपनी पसन्द का पश्च जुन लेना चाहिये। तो भी हमें श्राशा है कि हम ऐसे पारस्परिक विश्वास, सिहण्युता श्रीर मित्रता के साथ काम करेंगे कि ऐसे पच तक जाने की ज़रूरत हो न पड़ेगी।

"नं० १ के बारे में वाइस-प्रेसीडेगड-पद पर घारी बारी से नियुक्ति का वो मवाल ही नहीं उठ सकता। अगर आप कैंपिनेट या मिन्त्रमण्डल की सहयोगी मिनिति का वाइस-चेयरमैन-पट यनाने की इच्छा करें तो हमें उसमें कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि वह (चेश्ररमैन) इस कमिटी की अध्यक्ता समय-समय पर करता रह सकता है।

'मुक्ते श्राशा है कि श्रगर धापकी कमेटी श्रन्ततः राष्ट्रीय मंत्रिमएढळ में सम्मिलित

होने का फैसला करती है तो वह साथ ही विधान-परिपद् में शामिल होने का निश्चय करेगी या आपकी कौंसिल को सिफारिश करेगी कि वह ऐसा करे।

"मेरे जिए यह ज़िक करने की ज़रूरत मुश्कित से है कि जब इम कोई भी सममौता करेंगे तो वह पारस्परिक सहमति से ही, श्रन्यथा नहीं।"

> मि॰ जिन्ना का पं॰ जवाहरलाल नेहरू को पत्र ता॰ ७-१०-१६४६

"मुक्ते श्रापका ६ श्रक्त्वर १६४६ का कृपा पत्र प्राप्त हुआ जिसके लिए मेरा श्रनेक घन्य-वाद । श्रापने श्रपने पत्र के पहले पैरे में जो भाव प्रकट किये हैं में उनकी कृद करता हू भीर श्रपनी श्रोर से भी वहीं भाव प्रकट करता हूं।

"आपके पन्न के दूसरे पैरान्नाफ में पहली बात है नं ? का फार्मू जा, जिसे गांधीजी भौर मैंने स्वीकार किया था, श्रीर उसके श्रांधार पर हमारे बीच श्रन्तिस सरकार-सम्बन्धी श्रन्य-श्रन्य विषयों पर विचार करने को मीटिंग की ब्यवस्था हुई थी। फार्मू जा इस प्रकार है —

"कांग्रेस मुस्तिम लीग के इस दावे पर आपत्ति नहीं करती कि वह भारत के अरयधिक वहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार और प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के धनुसार डमे मुसल-मानों का प्रतिनिधित्व करने का आपिचिशून्य अधिकार है। पर कांग्रेस यह नहीं मान सकती कि कांग्रेस को अपने गदस्यों में से किसी को अपनी इच्छा के अनुकृत प्रतिनिधि चुनने में कोई प्रति वन्ध या परिसीमा जगायी जा सकती है।

"श्रीर श्रव श्रापने श्रपने इस पत्र में न केव्ल श्रद्ध-बद्दल कर दिया है बिल्क भाप सममते हैं कि 'फार्मू ला' की ज़रूरत ही नहीं है! मुक्ते श्रफसोस है कि मैं भाषा में या भन्य किसी भी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो हमारी भन्य विषयों की वहस के बाद एक स्वीकृत श्राधार था। न मैं यही मंजूर कर सकता हूं कि फार्मू ले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस पर गांधीजों के दस्तख़त हुए थे श्रीर इसे मैं ने स्वीकार किया था।

"चूँ कि इसारी बातचीत का सारा दारोमदार गांधीजी के स्वीकार किये हुए फार्मू जे पर था, इसिलिए में नहीं समसता कि जब-तक श्राप उसे इस रूप में न मान लेंगे इस कुछ भी आगे बढ़ेंगे। इस श्राधार पर ही हम उन श्रन्य बातों पर बातचीत चल्ला सकते हैं जिन पर हम जबानी बहस वर खुके हैं, और श्रव में श्रापको उन विषयों की एक शितिलिपि इस पत्र के साथ भेज रहा हू जो मैंने बहस के समय श्रापके सामने लिखित रूप में रखी थी।

"शिस फार्मू से के बारे में में उपर विचार प्रकट कर चुका हूं, उनके श्रितिरिक्त श्रन्य चार विषयों में से श्राप किमी से भी सहमंत नहीं हैं। मैं श्रभी इच्छा रखता हूँ कि यदि श्राप फार्मू ले का श्राधार कवृत्व कर जें, तो श्रापके पैराग्राफ १ में प्रकाशित भावनाओं के श्रनुसार श्रन्य बातों पर श्रामे बातचीत चन्नाकर फैसला किया जा सकता है। मुक्ते फिक्र है कि हम श्रनुचित विवास किये बिना श्रपना फैसला खुद कर डार्ने।

(१) कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या १४ हो।

(२) कांग्रेस के छ नामज़द सदस्यों में एक स्वीवद जाति का प्रतिनिधि भी सम्मिबित होगा, पर इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि मुस्लिम बीग ने स्वीबद्ध जाति के प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द किया है। उसका मन्तिम उत्तरदायित्व तो गवर्गर-जनरब ज्ञीर वाइसराय पर होगा।

(३) यह कि कांग्रेस अपने शेप पांच सद्द्यों में अपनी पसन्द का कोई मुस्लिम सदस्य महीं रख सकती।

(४) संरचण--यह एक रिवाज हो जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों पर आगर कार्यकारिणों के हिन्दू या मुस्लिम सदस्यों का बहुमत विरोध प्रकट करे तो उसके बारे में कोई फैसला न किया जायगा।

(१) संयुक्त राष्ट्र (यू॰ एम॰ घो॰) कान्फरेस की भांति दोनों मुख्य सम्प्रदायों के प्रति श्रीचित्य के खयात से बारो-वारी से या सित्तसित्तेवार वाहस प्रेसीडेंग्ट की नियुक्ति होनी चाहिए।

- (६) तीन घ्रहपसल्यक जातियों—सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई छौर पारसी के प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में मुस्तिम लीग से परामर्श नहीं लिया गया। छौर ऐसा नहीं समक्तना चाहिए कि लीग को उनका किया गया चुनाव पसन्द है। पर भविष्य में किसी की मौत, इस्तीफे या घन्य तरीके से यदि कोई जगह खाली हुई तो इन प्रलपसल्यकों के प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों मुख्य दलों की राय से होगा।
- (७) विभाग--सब से श्रधिक महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन टोनों सुख्य द्रुलों---सुस्तिम जीग श्रीर कांग्रेस में समान रूप से किया जायगा।
- (二) यह कि उपयु क न्यवस्था में तब तक परिवर्तन या रहीवदल न होना चाहिए जब तक कि दोनों ही प्रमुख दल-मुस्तिम लीग श्रीर कांग्रेस उसे स्वीकार न करलें।
- (8) जम्बी योजना की न्यवस्था का सवाज तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि अन्तरिम सरकार का पुननिर्माण होकर उसका अन्तरिम रूप बना जेने के बाद अच्छा और अनुकृत बातावरण पैदा नहीं होजाता, और उपर बताये विषयों के बारे में सममौता नहीं होजाता।" पंठ जवाहरलाज नेहरू का पत्र मिठ जिन्ना के नाम

## (ता० ७-१०-४६)

'मुक्ते श्रापका ७ श्रवहूबर का पत्र कल शाम को उस समय मिला जब में बड़ीदा हाइस श्राप से मिलने जा रहा था। मैंने उस पर सरसरी निगाह ढाली श्रीर यह देखकर हैरान रह गया कि वह हमारी कलकी बात-चीत से विरुद्ध है। फलत: हमने श्रवेक विषयों पर बात-चीत की श्रीर हुभीग्यवश एक-दूसरे को विश्वाम विलाने में समर्थ नहीं हुए।

"वापसी में मैंने श्रापिक पत्र को वही सावधानी से पढ़ा श्रीर श्रपने साथियों से मी सलाह ली। वे मी न सिर्फ उस पत्र से बिल्क उसके साथ नत्थ्री फेहरिस्त से बहुत परेशान हुए हैं। इस सूची पर न तो हमने पहले बातचीत की थी श्रीर न उस पर विचार किया था। हमारी बातचीत के बाद वह बहुत ही श्रवपरूप में प्रासंगिक रह गयी है।

"हमने सारी बातों पर फिर से विचार किया श्रीर हम श्रनुभव करते हैं कि हम उस पत्र द्वारा स्पष्ट की गयी श्रपनी स्थिति को उससे श्रिष्ठ स्पष्ट नहीं कर सकते जितनी मैंने श्रपने ६ श्रम्द्वर के पत्र में करदी है—हा, कुछ विरोध ऐसे हैं जिन पर में नीचे प्रकाश डालूंगा। इसिब्रिए मैं श्रापकी श्रपने उस पत्र का हवाला देता हूँ जिसके द्वारा हमारे श्राम श्रीर खास दृष्टि- विन्दु प्रकट किये गये हैं।

"जैसा कि मैंने प्रापको बताया है मेरे साथी श्रीर मैं श्रापके उस फार्मू बा से सहमत नहीं हुए जिस पर गांधीजी श्रीर भाप एकमत हुए थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ श्रीर श्रापके श्रीर मेरे बीच मुलाकात की ज्यवस्था उस फार्म ला के स्वीकृत श्राधार पर नहीं हुई थी। हम उस फामू ते को जानते थे थौर उसके सार से सहमत थे जैसा कि मैंने अपने ६ अक्टूबर के पत्र में लिखा भी है, उस फामू ले में एक श्रीर पैराप्राफ भी था जिसे श्रापने उद्धृत नहीं किया श्रीर जो इस प्रकार है—

"यह मानी हुई वात है कि अन्वरिम सरकार के सभी मिनिस्टर सारे भारत के हित के विलए एक संयुक्त समूह के रूप में काम करेंगे और वह किसी भी मामले में गवर्नर-जनरस्न के हस्तचेप का आहान नहीं करेंगे।"

"यद्यपि हम श्रव भी सममते हैं कि फामू ने की शब्दावजी ठीक रूप से नहीं रखी गयी है, पर चूं कि हम सममति की बड़ी इच्छा रखते हैं इसिजिए हम उसे उस पैरामाफ-सहित स्वीकार करने की तैयार हैं।

"ऐसी अवस्था में मैं आशा करता हूँ कि इम अपनी आगे की स्थित विरुद्ध स्पष्ट कर दें। निश्चय ही यह बात विरुद्धत स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपने लिए निर्धारित सीटों में से एक पर किसी सुसल्मान की नियुक्ति. करने का अधिकार है। और जैसा कि मैंने अपने पहले प्रश्न में लिखा है, राष्ट्रवादी सुसल्मानों और छोटी अल्पस्क्यक नातियों के वारे में कांग्रेस की स्थिति के बारे में आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

'मेरे ६ श्रन्ट्रवर के पत्र की दूमरी, तीसरी श्रीर चौथी बातों के बारे में मैंने हमारी स्थिति। स्पष्ट कर दी है श्रीर उनके बारे में मुक्ते श्रीर कुछ नहीं कहना है। श्रापकी बात मानने के खिए हम जितना भी श्रागे वह सकते थे, बढ़े श्रीर श्रव हम इससे श्रीर श्रागे नहीं बद सकते। मुक्ते विश्वास है कि श्राप स्थिति को समर्मेंगे।

नं० १ (वाहस-प्रेसीहेण्ट का सवाल) के वारे में आपने कल यह राय दी थी कि वाइस-प्रेसीहेण्ट और केन्द्रीय असेम्बली का लीडर एक ही न्यक्ति नहीं होना चाहिए। वर्तमान स्थित में इसका यह मतलब हुआ कि केन्द्रीय असेम्बली का लीडर मंत्रिमडक का मुस्लिम जीगी सदस्य होना चाहिए। इस इससे सहमत हैं।

''में सभी मामलों पर पूर्णत. श्रोर सावधानी के साथ विचार करने श्रीर श्रपने यहाँ स्थिति साथियों से सलाइ के लेने के बाद श्रापको यह पत्र जिख रहा हूँ। मैंने तर्क जारी रखने के खिए यह पत्र नहीं जिखा, बल्कि इसलिये जिखा है कि इम हृदय से समझौता चाहते हैं। इम इण् सामजों पर काफी बहस कर चुके श्रीर वह समय श्रा नश्रा है जब हमें इसका फैसबा श्रन्तिक रूप में कर जेना चाहिए।"

## पं० जवाहरलाल को मि० जिन्ना का पत्र (ता० १२-१०-४६)

'मुक्ते आपका मधनद्वर १६८६ का वह पत्र कत मिला जो भापने मेरे ७ अन्द्वर १६४६ के पत्र के जवाय में लिखा है।

'मुफे अफसोस है कि आप और आप के साथी गांधीजी और मेरे बीच तय पाये फामूं के को स्वीकार नहीं करते। गांधीजी तथा में हम बाव से भी महमत थे कि आप तथा में मिककर शेष अन्य बावों का फैसजा वार्वाज्ञाप-द्वारा करलें जिससे अन्तिश्म सरकार पुनर्निमित हो करें। उसी के अनुसार १ अम्हण्य को हमारी मुलाकात की व्यवस्था की गयी।

"मुक्ते भागसे यह मालूम करके आश्चर्य हुआ है कि जहाँ तक आपको मासून है कन, फार्म् के आधार पर मुलाकात को व्यवस्था नहीं, हुई थी। गांधीजी और मेरे चीच किन प्रमात्र पाम् ते के आधार पर सममौता हुआ था इसका जिक्र मैंने अपने ७ अक्टूबर १६४६ के पत्र में किया था। मैंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया था जिसका हवाजा आपने ''पैरा २' के रूप में दिया है, क्योंकि वह तो उन वातों में से एक थी जिस पर आप और हम आगे वार्तालाप करनेवाले थे। यह व्यवस्था वास्तव में लिपिकद करली गयी थी।

"इमारी १ श्रवह्नार की पहली मुलाकात में हमने सभी विषयों पर बातचीत की थी भीर श्रापने मुक्ते सूचित किया था कि श्राप श्रपने लिए कल मिलने के श्रमुक्त समय से मुक्ते भवगत करेंगे, पर उसके बदले मुक्ते श्रापका ६ श्रवह्नार का पत्र मिला है। इस पत्र में श्रापने स्वय उस फार्मुले का हवाला दिया है जिसका जिस्र मेरे ७ श्रवह्नार के पत्र में किया गया था, भीर श्रपने विचार भी प्रकट किये कि फार्मुल। की शब्दावनी ठीक नहीं है श्रीर नीचे लिस्सी व्यवस्था श्रीर जोड़ देने की सलाह दी—

"वराने कि ऐसे हो कारणा से लोग कांग्रेस को गेर-मुस्तिमों श्रोर ऐसे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की श्रधिकृत सस्या मानते जिन्होंने श्रपना भाग्य कांग्रेम पर छोड़ दिया है।

या श्रमर यह स्वीकार न हो, तो श्रापने सताह दो कि फार्मू ज की श्रावश्यकता न होगी। श्रापके पन्न में उस बात का हवाजा नहीं है जिसे श्राप स्वीकृत फार्मू जे का पैरा २ कहते हैं, भीर श्रापने श्रपने पन्न के श्रारिमक पैरामाफ में उस पर श्रज्ञण विचार किया है जो इस प्रकार है .—

'हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस देश के लिए इससे अब्छा कुछ न होगा कि दोनों सस्थाएँ पहले की तरह मित्र-भाव से मिलें और कोई मानसिक दुराव न रखते हुए पारस्परिक परामर्श-द्वारा ऐसी स्थिति बनादें कि वाइसराय-द्वारा बिटिश सरकार अथवा अन्य कोई विदेशी शक्ति इसारे मामले में इस्तचेप न कर सके।'

"सार रूप में यही उस 'पैरामाफ रे' का मतजब था, जिसका श्रापने जिक्क किया था श्रीर जिस परश्चन्य बातों के साथ बातचीत होनी थी। मैंने श्रपने जवान में भी इसका हवाजा देते हुए कहा था कि मैं ६ श्रक्त्वर के पत्र के पैरा १ के श्रापके भावों की क़द्र करता हूँ श्रीर आपके प्रति भी वही भाव न्यक्त करता हूं।

'में यह बात सममते में श्रसफब हू कि आप श्रीर शापके साथी मेरे ७ श्रवत्वर के पत्र से ही नहीं, बिक इसके साथ की खुवी से भी परेशान हुए होंगे। उस सुवी में ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर हमने पहले दिन बातचीत न की हो, जैसा कि श्रापके ६ शक्त्वर के पत्र से स्पष्ट है। श्रापने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरी सुवी की सभी बातों पर श्रापने विचार किया है। में आपको भेजी हुई सुवी की प्रत्येक बात को एक-एक करके लूगा:—

- (१) कुल संख्या १४-इस पर कोई विवाद नहीं हुआ।
- (२) सूचीबद्ध जातियों का प्रतिनिधित्व—प्रद्व सममा जाना चाहिए कि इसके चुनाव को जीग ने स्वीकार या पसन्द नहीं किया।
  - (३) कामेस की निर्धारित सीटों में मुसलमान की नामज़दगी-हस पर बहस हुई थी।
  - (२) संरचण इस पर बहस हुई थी जैसा कि आपके पत्र के विषय नं०-४ से स्पष्ट है।
- (१) बारी-बारी से या सिलिबिलेवार वाहस-प्रेसीडेंट हस पर मी वातचीत हुई थी और बापके पत्र में इसे विषय 'नं० १' बिखा गया था।
  - (६) अल्पसंख्यक प्रतिनिधियोंकी जगहें खाली होनेकी बात-इस विषय पर्ध्वहस हुई थी।

जिसका हवाला आपके पत्र में 'विषय न े ३' के रूप में आया है।

- (७) विभाग-इस पर वहस हुई।
- (a) दोनों मुख्य पार्टियों की स्वीकृति के बिना व्यवस्था में कोई परिवर्तन न करना—इस पर भी बातचीत हुई थी श्रीर इसका हवाला श्रापके पत्र के श्रन्तिम पैराग्राफ में है।
- (६) जम्बे समय के सवाल-इस पर भी बहस हुई थी और इसका हवाला आपके पत्र में अन्विम से एक पहले पैरे में दिया गया है।

"इन सभी विषयों पर वार्ताजाप हुन्ना था जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया है, और वह सुची तो बापको सुविधा श्रीर विधियुक्तता के लिये भेजी गयी थी।

"आपने अपने पत्र में लिखा है कि जिन विभिन्न विषयों पर हमने बहस की है उन पर श्रापकी स्थिति केवल कुछ को छोड़ कर श्रव भी वहीं है जैसा कि श्रापके ६ श्रक्तवर से पत्र से स्पष्ट है।

"ये हैं वे परिवर्त्तन श्रौर उनके प्रति भेरी प्रतिक्रिया :--

- (१) यह कि श्राप फार्म जा को तब स्वीकार कर लेंगे जब उसमें पैराग्राफ २ जोड़ दिया जाय-यह उस मौतिक फार्म ते से भिन्न है जिसके श्राधार पर मैंने श्रापसे बहस करना स्वीकार किया था। मैं इस परिवर्त्तन को स्वीकार नहीं कर सकता।
- (२) बशर्ते कि मुस्तिम खोग यह श्रापत्ति नहीं करती कि कांग्रेस श्रव्यसंख्यकों श्रीर राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसा कि श्रापके ६ श्रमतुबर के पत्र में स्पष्ट किया गया है स्त्रीर उस पत्र में हवाला दिया गया है जिसका यह उत्तर दिया जा रहा है ।--यह भी स्वीकृत फार्मु जे से गम्भीर रूप में विकाग हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त यह मामका सम्बद्ध श्चरूपसङ्यकों से सम्बन्ध रखता है।

"में आपके ६ अक्तूबर के पत्र में कहे गये विषय नं २, ३ और ४ के बारे में आपके कथन की श्रोर तत्वय देता हूं।--श्रर्थात् सूचीबद्ध जातियों के प्रतिनिधि श्रीर श्रन्य श्ररुपसख्यकों के बारे में भविष्य में खाली होनेवाली जगहों के बारे में तथा मुख्य सांप्रदायिक मामलों के बारे में इन विषयों में भी हमारे बीच कोई सममौता नहीं हुआ है।

"विषय न० ४—वाइस-प्रेसीडेंगट पद के बारे में छापने जो कुछ बिखा हैं उसकी श्रीर मेरा ध्यान गया है।

"च'कि श्रापने सभी सम्बद्ध विषगों पर सावधानी के साथ पूर्ण विचार करके श्रीर साथियों से सजाह करके श्रंपनी स्थिति स्पष्ट की है, मेरी धारणा है कि यह श्रापका श्रन्तिम विचार है। मुक्ते गम्भीर खेद है कि हम श्रपने ऐसे किसी समसौत पर नहीं पहुँच सके जो दोनों 👆 पार्टियों के लिए सन्तोषजनक हो।

पं० जवाहरलाल नेहरू का मि० जिन्ना को पत्र ( ता० १३-१०-४६ )

आपके १२ श्रक्तुबर के पत्र के लिए धन्यवाद । इस पत्र में भनेक गलतंबयानियाँ हैं। आपने जो कुछ कहा है, वह हमारे वार्तीखाप-सम्बन्धी मेरी याददाश्त से या गत कई दिनों की घटनाओं से मेल नहीं खाता, फिर भी अब मुक्ते इस मामले में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुक्ते वाइसराय ने सुचित किया है कि मुस्तिम जीगाने अन्तरिम सरकार में अपनी भोर से पाँच सदस्य नामजद करना स्वीकार कर जिया है।

# मि० जिन्ना का लार्ड वेवेल को पत्र (ता० २८-१०-४६)

ं मुस्तिम-तीग के प्रेसीहेण्ट मि॰ एम॰ ए॰ जिन्ना श्रीर वाइसराय ( तार्ड वेवल ) के बीच हाल की बातचीत के सिलसिले में निम्निलिखित पत्र-व्यवहार हुआ है :—

मि॰ जिन्ना का पत्र वाइसराय को ता॰ ३ श्रक्तूबर १६४६

"प्रिय बार्ड वेवल, हमारी २ श्रवत्वर १६४६ की मुलाकात के श्रन्त में यह तय हुश्रा या कि मैं श्रापके सामने उन प्रस्तानों को मन्तिम रूप में रखूं जो हमारे वार्तालाप के परिग्रामस्वरूप प्रकट हुए हैं जिससे श्राप उन पर विचार करके उनके उत्तर दे सकें। उसके श्रनुसार मैं इस पत्र के साथ वे विभिन्न प्रस्ताव भेजता हूँ जिनका मैंने सुश्रवद्ध किया है। मि० जिला के सूत्र:—

- 1. शासन-समिति के सदस्यों की सख्या
- २. कांग्रेस के छु नामज़द सदस्यों में एक सूचीबद्ध जाति का होगा, किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम लीग ने उस सूचीबद्ध जाति के प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द कर जिया है। इसका श्रन्तिम उत्तरदायित्व गवर्नर-जनरल श्रीर वाइसराय पर होगा।
- ् ३. यह कि कांग्रेस श्रपने निर्धारित कोटे के शेष पाँचों सदस्यों में श्रपनी पसन्द का कोई मुसल-मान न शामिल करे।
- 8. सरहाण—यह कि ऐसा रिवाज हो जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों का ग्रांगर हिन्दू या मुस्लिम सदस्यों का बहुमत विरोधी है तो फैसला नहीं किया जायगा।

वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना को ता० ४ श्रक्तूबर, १६४६

प्रिय मि॰ जिता, श्रापके कल के पत्र के लिए धन्यवाद। श्रापके १ सूत्रों का जवाब निम्निसित हैं:—

वाइसराय के उत्तर .— यह स्वीकार है।

में श्रापके कथन को नोट करता हूं और स्वीकार करता हूं कि उत्तरदायित्व मेरा है।

मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इर पार्टी को अपना प्रतिनिधि नामज़द करने की स्वतन्नता होनी चाहिए।

किसी संयुक्त सरकार में मीति-सम्बन्धी
प्रमुख विषयों का निवटारा असम्भव है, जब
संयुक्त सरकार की मुख्य पार्टियों में से एक,
किसी भी प्रस्तावित कार्यपथ के विरुद्ध है। मेरे
वर्तमान साथी और में इससे महमत हैं कि
प्रमुख साम्प्रदायिक मामधों का निबटारा कैहिनेट के वोट-द्वारा करना वातक होगा। अन्तरिम
सरकार की निपुणता और प्रतिष्ठा इसमें है कि
कैविनेट की मीटिंगों के प्रदक्ष ही पारस्परिक
मित्रतापूर्ण वार्ताजाण-द्वारा मुकंमेद समास कर

श्. दोनों पन्नों के प्रति न्याय करने के बिए बारी-बारी से या कमशा वाइस प्रेसीडेण्ट की नियुक्ति की जाय जैसा कि संयुक्तराष्ट्र-परिषद् (यू० एन० श्रो०) में पास हुश्रा है।

६. तीन श्रक्पसख्यक प्रतिनिधियों — सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई श्रीर पारसी-के चुनाव में मुस्लिम बीग से शय नहीं की गई, श्रीर इसका यह श्रथं नहीं लगाना चाहिए कि मुस्लिम जीग को यह चुनाव स्वीकार या पसन्द है। किन्तु भविष्य में मौत, इस्तीफे या श्रन्य कारणों से यदि उनमें से कोई जगह खाली हुई तो इन श्रक्पसख्यक जाति के प्रतिनिधियों का चुनाव होनों मुख्य पार्टियों — मुस्लिम जीग श्रीर कांग्रेस से वह जगह भरने के जिए परामर्श किया जायगा।

७. विभाग—यह 'कि श्रत्यन्त महत्वपूर्ण विभागों का बँटवाश दोनों मुख्य पार्टियों— मुस्खिम कीग श्रीर कांग्रेस में समान् रूप से होना चाहिए। बिए जायें। संयुक्त सरकार या तो पारस्परिक साम जस्य के आधार पर कार्य करती है या फिर बिएकुद्ध काम नहीं करती।

वारी-वारी से या क्रमशा वाइस-प्रेसीटेगर की नियुक्ति में क्रियात्मक कठिनाइया उपस्थित होंगी, मैं इसे ध्रमलमें भाने योग्य नहीं सममता। तो भी में एक मुस्लिमलीगी सदस्य को नाम-जद करने की व्यवस्था करूँगा जिससे वह गवर्नर-जनरात धौर वाइस प्रेसीटेग्ट की भनुप-स्थित में व इस-प्रेसीटेग्ट का ध्रासन प्रहेगा करे।

में सहयोग समिति या कोशाहिनेशन कमेटी के वाइस-चेशरमेंन पद के लिए भी एक मुस्सिम-लीगी सदस्य नामज़द करूँगा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। मैं उस कमेटी का चेशरमेंन हूं और भृतक ज में बराबर उसकी श्रम्यस्ता करता रहा हु, पर भविष्य में शायद खास् श्रम्ब-सरों पर ही ऐसा कर सर्हुगा।

में स्वीकार करता हूं कि दोनों ही नमुख्य पाटियों से इन तीनों सीटों में किसी के भी स्रोकी होने पर उस जगह दूसरे को नियुक्त करते समय परामर्श किया जायगा।

वर्तमान स्थिति में तो कैबिनेट (मंत्रि-मण्डल) के सभी विभाग महत्त्व के हैं और किसी को अत्यन्त महत्वपूर्ण सममना हो अपनी-अपनी राय की बात है। अहएसंख्यक प्रति-निधियों को मुख्य विभाग के एक हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता और श्री लगाओवन-गम को श्रम-विभाग में रहने देना उपयुत्त होगा। पर इनके श्रतावा शेष जगहों की देंटवारा कामेस श्रीर सुस्तिमजोग के बीच समानता के श्राधार पर हो जाना चाहिए। इसका विवस्ण बातचीत-द्वारा तथ किया जा सकता है।

म यह कि जगर की न्यवस्था में तब तक कोई परिवर्तन या हिर फेर न किया जाय जब तक कि दोनों मुख्य पार्टियों— मुस्तिम खीग भीर कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर तेतीं।

६. लम्बी भवधि के समसौते का सवाल तब तक नहीं उठना चाहिए जब तक कि उसके लिए अच्छा और अधिक सद्दायक वातावरण नहीं बन जाता और अन्तरिम सरकारके सुधार व मन्तिम निर्माण के बाद इन स्त्रों के आधार पर एक सममौता नहीं हो जाता।

## सुके स्वीकार है।

चूँ कि कैविनेट (मंत्रि-सगदत्त) में भाग जेने का खाधार १६ मई का वक्त व बताया गया है, मेरी धारणा है कि कीग कौंसिल शीघ्र ही श्रपनी मीटिंग करके श्रपने वम्बई-प्रस्ताव पर विचार कर लेगी।

श्रापका सच्चा,

(६०) वेवज

## वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना के नाम ( ता० १२-१०-४६ )

िय मि॰ जिन्ना—मैंने आज शाम को आपसे जो कुछ कहा था उस बात की तसदीक करता हूं कि मुस्डिम-जीग को कैबिनेट में अपने हक में निर्धारित सीटों के जिए हिसी को भी नामज़द करने की आज़ादी है, यद्यपि विसी भी प्रस्तावित व्यक्ति की रवीकृति उसकी नियुक्ति के पहले मेरे और सम्राट् की सरकार के द्वारा होनी चाहिए।

जब मुस्लिम जीर काँग्रेस से सभी नाम प्राप्त हो जार्यने तो मेरा विचार विभागों के बारे में बातचीत करने के लिए एक मीटिंग बुलाने का है।

श्रापका सच्चा, ( इस्ताद्वर ) वेवेख ।

# वाइसराय को मि॰ जिन्ना का पत्र ( ठा॰ १३-१०-१६४६ )

"प्रिय लाई वेवल-शाल इंडिया मुस्तिम लीग की कार्यकारिणी ने सारे मामले पर पूर्णत: विचार कर लिया है और अब मुक्ते अधिकार दिया गया है कि में आपकी अन्तरिम सरकार-सम्बन्धी उस योजना और निर्माण को अस्वीकार कर हूँ जिसे आपने सम्भवत. सम्राष्ट्र की सरकार के अधिकार-बल पर निमित करने का फैमला किया है।

"इसिलिए इसारी कमेटी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि आपने जो निश्चय किया है वह ठीक है, और न उस व्यवस्था को पसन्द करती है जो आपने की है।

"हमारा ख़याब है कि उस फैसले का लागू करना म खगरत के वंतन्य के खिलाफ है, परन्तु चूँ कि आपके निरचय के अनुसार हमें शासन समिति के पाँच सदस्य नामज़द करने का अधिकार है, मेरी कमेटी अनेक कारणों से इस नताजे पर पहुंची है कि मुसलमानों तथा अस्य सरप्रश्रायवालों के हितों के लिए केन्द्रीय सरकार के शासन का सारा होत्र, कांग्रेस पर होत् देना घातक होगा। इसके श्राता श्रापको वाध्य होकर श्रन्तिस सरकार में ऐसे मुसलमान केने होंगे जिनके प्रति मुस्लिम भारत का कोई विश्वास श्रोर श्रद्धा नहीं है श्रोर जिसके परिणाभ बहुत गम्भीर होंगे श्रोर श्रन्त में श्रन्य बज़नदार श्राधारों श्रोर कारणों से, जो स्पष्ट होने के कारण स्यक्त करने योग्य नहीं हैं, हमने फैसला किया है कि वेचल पाँचों मदस्यों को मुस्लिम लीग की श्रोर से नामज़द कर देंगे जैसा कि श्रापने श्रपने २४ श्रगस्त के रेडियो-भाषण श्रीर ४ तथा १२ श्रम्हबर के पत्रों हारा स्पष्टीकरण श्रीर श्राश्वासन प्रदान किया गया है।

श्चापका सच्चा, ( इस्ताचर ) एम० ए० जिन्ना।''

## जिन्ना के नाम वाइसराय का पत्र (ता० १३-१०-४६)

"विय मि॰ जिन्ना— आपके शांज के पत्र के लिए भ्रन्यवाद । मुक्ते यह नानकर प्रसन्नता है कि मुस्तिम ज्ञीग ने भ्रन्तिम सरकार में सिमिनित होने का फैसला कर लिया है। कृपया आप अपने पाँचों सदस्यों के नाम भेग हैं, क्योंकि उन्हें सम्राट् की स्वीकृति के जिए भेजना है और मैं सरकार का पुनर्निर्माण यथासम्भव शीघ कर डालना चाहता हूँ।

"श्रापने कल वादा किया था कि श्राप वे नाम श्राज सुके भेज टेंगे।

श्रापका सच्चा, ( हस्ताहर ) चेवन ।"

## मि॰ जिन्ना का पत्र वाइसराय के नाम (ता॰ १४-१०-४६)

"प्रिय जार्ड वेवल,--श्रापके १३ श्रश्टूबर के पत्र के जिये धन्यवाद ।

''श्रव मैं श्रापको मुस्तिम जीग की श्रोर से पाँच व्यक्तियों के नाम मेजता हूँ जैसा कि हमारी कज की मुजाक़ात में तय पाया था।

(१) मि ० तियाक्तत श्राती खाँ, श्रानरेरी सेकेटरी, श्रात इशिष्टया मुस्तिम खीग, । एम० एत० ए० (केन्द्रीय)

(२) मि॰ श्राई॰ श्राई॰ चुन्द्रीगर, एम॰ एता॰ ए॰ ( बम्बई ) बम्बई ब्यवस्थापिका समा की मुस्तिम-त्तीग पार्टी के व्वीटर श्रीर बम्बई प्रान्तीय मुस्तिम-त्तीग के प्रेसीदेग्ट।

(३) मि॰ श्रवदुरंब निश्तर एडवांकेट (सीमाप्रान्त), मेम्बर वर्किंग कमेटी श्राद्ध इथिडया मुस्किम-लीग कमेटी श्राफ्त ऐक्शन एगड कोंसिल।

(४) मि॰ गज़नफ़र श्रली खाँ, एम॰ एवं ए॰ (पंजाब), मेम्बर श्राख इणिहया मुस्तिम-लीग कौंसिल, प्रान्तीय मुस्लिम-लीग श्रीर मेम्बर पजाब मुस्तिम खीग वर्षिंग कमेटी।

(१) मि॰ जोगेन्द्रनाथ महत्त, प्रवोकेट (बगाब ) वर्तमान मिन्स्टर बगाज सरकार। आपका सच्चा.

( इस्ताचर ) एम० ए० जिल्ला।

वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना के नाम (ता० २७-१०-४६)

"विय मि॰ जिन्ना, श्रन्तिस सरकार में मैं मुस्बिम बीग को नीचे बिखे विभाग सौंप सकता हू-शर्थ, न्यापार, डाक श्रीर हवाई, स्वाध्य श्रीर व्यवस्थापक। "यदि प्राप यद वता सकेंगे कि कैंत्रिनेट में इन विभागों का विभाजन मुस्तिम त्तीगी प्रतिनिधियों में किस प्रकार किया जाय तो से कृतज्ञ होऊँगा।

में श्राज ही रात को एक घोषणा कर देना चाहता हूं शौर नये मेम्बरों की शपथ जे लेना चाहता हूँ जिनका में क्ल स्वागत करूँगा।

> श्रापका सद्या ( ६० ) वेवल ।''

## मि॰ जिन्ना का वाइसराय को पन्न (२७-१०-४६)

"प्रिय चार्ड वेवल, मुक्ते थापका २४ अक्तूबर सन् १६४६ का पत्र साहे पाँच बजे शाम को मिला जिसमें श्रापने लिखा था कि विभागों का फ़ैसला करके मैं श्रापके नाम भेज दूँगा।

मुक्ते श्रक्तसीस के साथ कहना पहला है कि यह विभाजन न्यायपूर्ण नहीं है, पर हसने सभी स्रतों पर विचार कर जिया है श्रोर श्रापने श्रपना श्रन्तिम फैसजा कर जिया है इसजिये में इस मामजे को श्रीर श्राने नहीं बढ़ाना चाहता।

'में श्रापको मुस्लिम लीगी सदस्यों के नाम इस विवरण सहित भेजता हूँ कि निन-किन को कौन-कौन विभाग सौंपे जायँ।

मर्थ—मि॰ वियाकत श्रवीखाँ।
व्यापरा—मि॰ श्राई॰ श्राई॰ चुन्द्रीगर।
व्याक्षा श्रोर हवाई—मि॰ ए॰ श्रार॰ निश्तर।
स्वास्थ्य—मि॰ गजनफर श्रवीखाँ, श्रोर
स्वास्थ्य—मि॰ जोगेन्द्र नाथ मरदल।

श्रापका सच्चा

(इ॰) एम॰ ए॰ जिन्ना।"

# घ्यन्तरिम सरकार की वैधानिक स्थिति पर ता० ४-११-४६ लार्ड पेथिक-लारेंस का वक्तव्य

भारत मन्त्री लार्ड पेशिक लारेंस ने श्राज लार्ड-सभा में यह बात कही कि वाइसराय श्रोर हिन्दुस्तानी नेताश्रों के बीच ऐसी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई है जिससे बिटिश स्रकार भी श्रन्तरिम सरकार की वैधानिक स्थिति के बारे में पहले शकट किये गये हरादे में कोई फ़र्फ पहला हो।

इस प्रकार की बात इन्होंने इसिवाए कही कि उनसे भारत में श्रन्तरिम-सरकार स्थापित करने के सिवासिकों में किये गये पत्र-व्यवहार को श्वेत-पन्न के रूप में प्रकाशित करने की माग की गई थी।

भारत-गन्त्री ने यह भी कहा कि वाहसराय भी इस बात से सहमत हैं।

इस बात को लाई-सभा के खदस्य मारिक्षस सेवसवरी ने उठाया था जिन्होंने यह भी पूछा कि गत जुलाई के बाद अब हिन्दुस्तान की घटनाओं के बारे में कागजात कव पेश किये जायँगे। उन्होंने यह भी कहा कि इन कागजातों में नीचे लिखी वार्ते होनो चाहियें।—(१) वे पत्र-व्यवहार जिनके फल-स्वरूप अन्तरिम-सरकार की रचना हुई—खासकर विह वात कि प० जवाहरताल नेहरू ने अव्यस्वरूकों की रचा के लिए क्या-क्या आश्वासन दिये हैं, और (१) मारत

में जो हाल में दंगे हुए हैं उनका स्वरूप श्रीर विस्तार तथा (३) ऐसे टंगों में हस्तहेप करने के के लिये विटिश सेनाश्रों का उपयोग वहां तक हुआ है श्रीर यह कि क्या ऐसा सीधे वाइसराय के ही अधिकार से किया गया है।

जार्ड पैथिक जारेंस ने जवाय दिया -

"निस वार्तालाप के फल-स्वरूप भारत में वर्तमान श्रान्तरिम-सरकार को स्थापना हुई है उसमें बहुत-सी मुलाकार्त वाइसराय श्रीर दो प्रमुख पार्टियों के नेताश्रों के बीच हुई हैं। पार्टियों के नेताश्रों में परस्पर भी पत्र-च्यवहार श्रीर वातचीत हुई है। यह सभी सन्देश एक प्रकार से गुप्त खे गये हैं। श्रीर मुलाकार्तों के स्वीकृत रिकार्डों का कोई श्रस्तित्व नहीं है। वेवल पत्र व्यवहार इन सन्देशों के श्रादान-प्रदान का पूर्ण चित्र नहीं प्रदर्शित कर सकते। यह सच है कि ऐसे पत्र-च्यवहार का एक श्रश पार्टी के नेताश्रों के कहने पर प्रकाशित किये गये हैं, पर इन कागज़ात का प्रकाशन रवेत पत्र के रूप में इरना एक बढ़ा ही श्रपूर्ण संग्रह होगा श्रीर पार्लीमेंट को इसका पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होगा जिससे कि वह किसी विचार-पूर्ण फ्रैसले पर एहंच सके।

तार्ड पेथिक-तारेन्स ने श्रपना बयान जारी रखते हुए कहा—तो भी में श्राप श्रीमानों को स्चित कर सकता हूँ कि वाइसराय श्रीर पार्टी के नेताशों में जो पत्र व्यवहार हुए हैं उनके कारण बिटिश सरकार की श्रन्तिस-सरकार-सम्बन्धी वैधानिक-स्थिति के इरादे में कोई परिवर्तन नहीं हुश्रा है।

हन परिस्थितिओं में बिटिश-सरकार अन्तरिम सरकार के स्थापना सम्बन्धी पत्र व्यवहार और सन्देश का विवरण स्वेत-पत्र के रूप में प्रकाशित नहीं करना चाहती। वाहसराय इस से सहमत हैं। महाशय मारिकस ने जो अन्य वातें पूछी हैं उनको स्वेत पत्र में सिम्मिलित करने का विचार सम्राट् की सरकार को उचित नहीं प्रतीत होता। किन्तु जहाँ तक क्रियारमक रूप में समय है सार्वजिनिक हित के नाते में इस वात की कोशिश करूँगा कि श्रीमानगण इस बारे में जो भी प्रश्न करें में उनका जवाब दू।

मारकिस सेव्सब्री ने कहा कि सभा को इस उत्तर से सन्तोप हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने भारत-मन्त्री को इस समय अधिक द्वाना नहीं चाहा, पर यह श्रवश्य कहा कि निस्सन्देह भविष्य में जब ऐसे प्रश्न किये जायँगे तो भारत मन्त्री ऐसे सवालों का जवाव श्राज की अपेत्र। श्रिक पूर्णता के साथ दे सकेंगे।

#### श्चन्तरिम-सरकार की स्थिति

जार्ड-सभा में ४ नवम्बर सन् १६४६ ई० को भारत-मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया श्रीर श्र-तिम-सरकार की वैधानिक स्थिति वतजाई, उसके वाद ही भारतीय शासन-सुधार के कमिण्नर मि० एच० वी० हाडसन ने भारतीय वैधानिक कार्य पर जन्दन की ईस्ट इशिद्वया ऐसोशियेशन में २४ नवम्बर सन् ४६ को निम्नजिखित पत्रक पढ़ा—

"भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने का चचन कानूनी और वैधानिक दोनों ही रीति से दे दिया गया था फ्रोर यह एक बहुत बढ़ी सफलता थी।

"भारत में कान्नी शासन की वाधार्थों के परिणाम इतने विपद्जनक हो सकते थे, इसपर जब विचार किया जाता है तो इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ता है कि सहसा शक्ति हस्तांत-रित करने का सिद्धान्त जागृ किया गया और मुख्य राजनैतिक दलों ने कम से-कम वर्तमान समय के जिये सरकार से श्रपना श्रसहयोग दूर कर दिया, श्रीर सो भी यहाँ तक कि कैविनेट मिशन ने इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने में तहायक होने की सपलवा प्रविश्व की। यह कहना कि १६४२ के किप्स मिशन की तरह केंबिनेट-सिशन भी प्रसफल हुआ, गारी भूत है।

शागे चलकर मि॰ हाडयन ने शन्वरिम सरकार की वैधानिक पोज़ीयन पर यह राय जाहिर की कि यदि विधान-परिषद भग न हुई तो भी श्रपना कार्य पूरा करने में काफ्री समय लेगी।

श्रमेम्बली के सामने जो यांत्रिक कार्य उपियत हैं उसकी देखते हुए राजनीतिक शीर माम्प्रदायिक कठिनाह्यों श्रीर श्रव्यनों को बहुत महत्य नहीं देना शाहिए, फिर भी मि॰ हादयन के प्रयाज में इस कार्य में दो वर्ष तो जग ही जायँगे। यह युगेए के सन्धि-स्थापन के उस कार्य में सहत्य शीर विशाजना की दृष्टि में किसी भी प्रकार कम गर्ही है।

यर्जमान प्रस्तिम सरकार के बारे में मि॰ दाहसन ने बद्दा कि एसी घन्त्र इतिन सरकार के किये १६६५ की उस हंबीय योजना की ध्रपेका (जिसको कि ध्रमल में दी नहीं लाया गया) १६४२ का विधान यहुन दुःह सुविधा-जनक है। सुग्य सुविधा तो नहीं है कि दमरें हैं थे कामन नहीं है और न बिटिश भारत में वाद्सराय के लिये ध्रधिकार का एगण् केन सुरक्षित किया गया है।

एक सौ चौंसठ ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

आज़ादी देने की स्पष्ट प्रतिज्ञा का अर्थ ही यह है कि ये देशी राज्य बिटिश भारत के श्रंग बनकर रहें।

श्री द्वाहसन की राय में देशी राज्यों के साथ की गई सन्धियाँ कोई श्रन्तरराष्ट्रीय कानून नहीं हैं, बिल्क यद तो एक घरेलू इन्तजाम हैं जो राजमुङ्गट के श्रन्तर्गत इस खयात से किया गया था कि भारत में ब्रिटिश नीति बदलते ही इस पर भी श्रसर पड़ेगा। यह श्रव उसी श्राधार पर है जिन पर श्रन्तसंख्यकों को दी गई ब्रिटिश प्रतिज्ञाएँ निर्भर करती हैं हन दोनों को ही श्रव्छा श्रवसर श्रीर श्रात्मरण का मौका मिलना चाहिये।

उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि देशी राज्यों को तत्काल प्रजातत्रीय यना देने से बहुत बड़ा साम्प्रदायिक संघर्ष खड़ा हो जायगा श्रीर इस तरह ,भारत के सामने उपस्थित महान् समस्याश्रों में एक की वृद्धि श्रीर हो जायगी।

श्रवपसंख्यकों के बारे में मि॰ द्वाडसन ने कहा कि विटिश सरकार की पार्टी गवर्नमेंटवाली प्रणाली हिन्दुस्तान के लिए श्रजुक्त नहीं हो सकती। इसके लिए तो स्वीज़रलैंगड की कमेटी-गवर्नमेंट की पद्धति ठीक है जिसमें शासन-समिति के सदस्यों का खुनाव व्यवस्थापक सदस्यों के श्राजुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा द्वोता है। मारत की विच्तित्र कठिनाइयों को देखते हुये इस प्रणाली का लागृ किया जाना ठीक ही है, किन्तु इसको प्रथक् निर्वाचित पद्धति से मिला देना चाहिये।